इस पुस्तक के निर्माण का एक विशेष हेतु है।

भारतवर्ष के इतिहास, इसकी सम्बता, इसकी संस्कृति और धर्म-सम्बन्धी विस्तृत साहित्य की हमारे यहाँ कोई कमी नही है। पर बाज के इस युग में, जबिक लोगों को समय का इतना अभाव है और विशेष करके विद्यार्थी-समाज के पास—जिसे ज्ञान-संबच के छिए तरह-तरह के सास्य, प्राचीन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, दर्यन, देशी और विदेशी मायार्थ, इतिहास, भूगोल, मणित, समाज-सास्य स्वादि पढ़ने में अकथ परिध्यम और समय देना पड़ता है—चृहत अध्ययन के छिए समय कहाँ? समय स्वरूप और बोझ भारी। ऐसे लोगों के छिए कुछ ऐसे साहित्य की आवस्यकता पढ़ जाती है, जो गागर में सागर ' मरकर जनकी कुछ मसाला दे सके। पर यह साहत भी दु-साहत है।

मारतवर्ष का सार्वभौमिक चित्र संक्षेप में सीचकर पाठकों के सामने रखना यह टुस्तर प्रयास है। यही एक ऐसा देश है, जिसकी परम्पराका अविन्छिन्न प्रवाह जारी है, जिसकी प्राचीन और अविजीन संस्कृति की

शृह्यला भरूट है।

मिन्न की जो सम्यता और संस्कृति दोया डेढ़ हजार वर्ष पूर्व थी, वह बाज नेस्त्ताबूद हो गई। अरब मुल्कों की भी यही हालत है। योरप भी इस सम्पूर्ण गरिवर्तन से नहीं बचा। निकट-पूर्व के मुल्कों का — जावा, मुमात्रा, वर्मा, कवोडिया, स्थाम इरवादि का भी — यही हाल है। चीन, जावान भी इस परिवर्तन से नहीं बचे।

इसलिए इकवाल ने कहा :

यूनानो मिस्तो रोमा सब मिट गये जहां से, अवतक मगर है बाक़ी नामोनिकां हमारा।

इस देश के प्राचीन संस्कृत-साहित्य-स्वानवासवदता, मृज्छ-कृदिक, मुद्राराक्षस, बहुत् कथाधरिस्तागर इत्यादि पढ़ने से हमें यह नहीं छथता कि हमारा देश कोई ऐसा परिवर्तित हो गया है कि जिससे हम पहुंचाने नहीं जा सकें। हम बदले है, नई चीजों को हमने अपनाया है, पर जो रसतीन या चारहजार वर्ष पहले प्रवाहित था वही आज भी हमारे वातावरण में ज्यों-का-त्यों है। हमारी एक परम्परा है, जो इस जमीन की मिट्टी के कण-कण में ऐसी विखर गई है कि वह छगातार जीवित रही है।

इस देश का धर्म क्या है, सम्यता क्या है, सम्क्रुनि क्या है, इसे संक्षेप मे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मक्षेप से यह बाहर है। इसका चित्र जब हम इस परम्परा के साथ-साथ हजारों साळतक यात्रा करते है, तभी हमारे दिमागपर छाप छोड सकता है।

'हमारी परम्परा' के निर्माणका यही हेतु है । हमारी हजारों साल की यात्रा का यह चल-चित्र है ।

हम इतिहास के आरम्भ में अपने आपको स्थित पाते है। एक नया युगआता है। एक नई सताब्दी आती है। हम उसका अनुगमन करते हैं। पट बदलता जाता है, और अपने आपको हम एक नम्मेसमूह में स्थित पाते हैं। समय की यह मूँद-खोल जारी है, और इस परम्परा में हमारी अनुगति भी जारी है। सण-सण नये युग का सम्पक्तं होता है, पर हम पाते है कि रस इसका वही प्राना है।

हमारी सस्कृति की जो यह अविच्छिन्न श्रृ खला है, वह हमारी परम्परा है। परम्पराका अर्थ है 'अटूट प्रवाह'। वही इन पनों में लेखबढ़ हुआ है।

हुआ है।

हरिजी ने काफी लगत और परिश्रम से काम किया है।इसके लिए उनको धन्यवाद। विज्ञ लेखको को भी।सफलता मिली या नहीं यह तो पढनेवाले वतार्थेंगे।

परिथम हुआ है, इसका हरिजी और मुभको संतोप है।

—घनश्यामदास बिङ्ला

# प्रस्तावना

प्राय: प्रत्येक प्राचीन देश की कोई-न-कोई अपनी सांस्कृतिक परम्परा होती है। इतिहास भी उसका होता है। किन्तु परम्परा की तुरुवा में उतना प्राचीन नहीं। परम्परा के वनने में हजारों वर्ष छपते है। वह बनते-बनते बनती है। सैकड़ों पीड़ियों से अट्टर रूप में चर्छ वा रहे संस्कार और कुछ रीति-रिवाज भी उस-उस वेग की प्रकृति में एकरस हो जाते है।

परन्त ऐसे देशों की परम्परा कुछ खास नहीं हुआ करती, जिनकी मध्यता कुछही सदियों पुरानी होती है। हाल में जनमे हुए किसी देश की परम्परा विशेष हो भी क्या सकती है। उसका, उतने काल का, इतिहास तो लिपियद्ध हो जाता है, जिसमें कुछेक घटनाओं का उल्लेख रहता है। घटनाएँ तो लगभग वैसीही बार-बार घटती रहती है। इतिहास अपने-आपको दोहराता रहता है। किन्तु इतिहास को ही किसी देश की एकमात्र सम्पदा नहीं माना जा सकता । वहाँ जो सांस्कृतिक परम्परा पाई जाती है, उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है । पाश्चात्य देशों की भाँति भारत में वैसे इतिहास लिखने की परिपाटी नहीं थी। परन्तु रामायण और महा-भारत से स्पष्ट पता चलता है कि बैदिक काल से लेकर एक ऐसी परमारा चली आ रही थी, जिसके आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास बड़ा विद्याल जिखा जा सकता है। पर वह इतिहास, पाइचात्य देशों के इतिहास की तरह और उसकी व्याख्या के अनुसार, उतना घटनाप्रधान नहीं होगा । उससे तो तत्कालीन समाज में व्यापक संस्कारों और आदर्शों का पता चलेगा। ऋषि-मूनियों, साध-संती, महानवियों और राजपुर्यों के भी जीवनदृत्त आज कहाँ मिलते हैं ? उन्होंने स्वयं अपने बारे में इतिहास के जैसा कुछ भी नहीं लिखा, न दूसरों से ही लिखाया। लेकिन उन्होंने जो संस्कार प्रदान किये उनका कमोदेश प्रभाव समाज पर बरावर पड़ता देखा गया । कारण यही कि इतिहान से कही अधिक प्राचीन परस्परा होती है । और, बहुत प्राचीन परस्परा का इतिहास बस्तुतः लिखा भी नही जा सकता।

भारत की मूळ परम्परा अत्यन्त प्राचीन है, इसमें संदेह नहीं। उसके बीज वेदों में पापे जाते है, प्राचीनतम ऋष्वेद में भी, जितना कि आज वह उपलब्ध है। परम्परा का ग्रमुक भाग काळान्तर में जब नुष्त हो गया, तब उसका फिरसे उदार भी हुआ, बचोकि बीज-रूप में उसका सर्वेया नाझ नहीं हुआया। जो पुराण-ग्रन्य

१. 'हिन्दुस्व', पृष्ठ १३

श्राजपाये जाते हैं उनका बीज वैदिक काल में भी मौजूद या। पुराण की परम्परा तबभी थी---"कृष. सामानि छदांसि पुराण यजुपा सह" (अथवे--७१।७।२४) अर्थात, वेद-मंत्रों की रचना के पूर्व पुरानी कवाओं के कहने का चलन था। उन्ही कथाओं की बुनियाद पर बाद के पुराण-प्रन्यों की रचना हुई।

देसे भी देश हैं, जिनकी सम्यता बहुत प्राचीन बी, पर जो किसी अन्य देश का कोई-न-कोई समें प्रहण कर जेने के परिणामस्वरूप अपनी परम्परा को बहुत-कुछ नष्ट कर चुके हैं। पर सभी देश नहीं। कुछ अपवाद भी है। बौद्ध धर्म प्रहण कर केने पर भी, राजनीतिक उथल-पूजल के कारण भी, तथा पाश्चात्य रंग-उंग अपना लेने पर भी जापान, चीन-जैसे देशों की साधारण जनता ने अपनी परम्परा को किसी प्रकार कुछ-न-कुछ तो बचा हो रखा है।

भाज का इतिहास-सेवक रामायण, महाभारत और पुराणों में ऐतिहासि-कता न पाकर अवसरजनका तिरस्कारतक कर बठता है। किन्तु उस सांस्कृतिक पर-म्परा से कैसे इन्कार किया जा सकता है, जिससे कि इतिहास की घटनाएँ घटित होती है? किर इतिहास लिखा हो कितना गया? कुछ बतान्दियों का हो तो, और वह भी अनुमानों से सर्वण प्रसृता नहीं है।

भारत की परम्परा में हम धर्म और सस्कृति को संयुक्त रूप मे पाते हैं। किन्तु धर्म का ग्रथं यहाँ वह न लिया जाय, जो 'मजहब' या 'रिलिजन' का है ! धर्म उसे कहा गया है, जो व्यक्ति और समाज की धारण करता है, जो उनका आधार है। उसमें कत्तंव्य का पूरा दायित्व समायाहुआ है। ज हरी नही कि किसी अमुक ग्रंथ को या ग्रमुक व्यक्ति को धर्मका एकमात्र प्रमाण और प्रवर्त्तक माना जाप । हिन्दू-धर्म आवश्यक नही मानता कि वेद के प्रमाण को स्वीकार ही किया जाय। धर्म का लक्षण केवल इतना ही नहीं है कि वेद और स्मृति को प्रमाण-रूप माना जाय। वह शील-सदाचार और आरम-सतीय की कसीटी पर भी कसा जा सकता है। भारतीय परम्परा में इस कसौटी को प्रमुख स्थान दिया गया है। विवेक-बुद्धिकी कसौटी पर कसने से जबतक अपने आपको पूरा संतोष न हो, तबतक धर्म को पहचाना ही मही। जिस बात से समाजका विषटन और अहित होता हो, वह धमं ही नही है। फिर उसे सस्कृति भी कैंगे कहा जा सकता है ? मंस्कृति ती ऐसी सही और सच्ची कृति है, जिससे व्यक्तिऔर समाज का सदा हित-संपादन ही होता है। धर्म के बिपरीत वह जा नहीं सकती। हमारी संयमप्रधान संस्कृति धर्म का ही रूप है। सदाचार को यह पोषण और विकास देती है। धर्म और संस्कृति का यह मिला-जुला रूप हमारी परम्परामे कभी तो बहुत साफ और कभी धुँछला देखने मे आया है।

१. 'हिन्दुस्व', पृथ्ठ १३

पहले से बसी हुई किन्ही जातियों के साथ, और आपस में एक-दूसरे के साथ भी, तथा बाद में आनेवाले हमलावर कवीलों के साथ यहाँ कई बार संवर्ष हुए। एक-दूसरे के विचारों व रहून-सहन में तव काफी बहा अन्तर रहा होगा। किकिन यहाँ के कलवायुमें अवस्थ कोई ऐसी बात रही, कि कालानर में सिह्ण्युत जोर समन्वय को नीति को अपना लिया गया। कितने ही सबन (ग्रीसवासी) स्वेच्छा से बीद बन गये, और कड्यो ने बैप्लव धर्म स्वीकार कर लिया। 'साक वन गये साकहीं पी ब्राह्मण । सीमान्त पर वसी हुई कितनी ही जातियाँ यहाँ दूध और पानी की तरह घूल-मिल गई। द्राविड्रों और आयों में यामिक और संस्कृतिक आदात-प्रदान इतना अमिन हुआ कि जिसका हिसाब नहीं। उत्तर भारत ने दक्षिण के देशे-देवताओं, पूजा-विधयों तथा प्रमावार्यों को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार दक्षिण भारत ने उत्तर के अवतारों और तीयों पर अपनी पूरी प्रदान-मिलत प्रकट की। इस धार्मिक और संस्कृतिक एकता को कीन भंग कर सक्ता था?

स्पष्ट है कि हमारी परम्परा ने 'समन्वय' की दृष्टि का सदा आदर किया है। अनेकता में एकता देखने का उसका स्वभाव रहा है। 'अविवक्त विक्वतेतु' को ही उसने सच्चा झान माना। फूळ रंग-रंग के, मगर गुळदस्ता एक। मत अनेक, पर उठ्या सबका एकही कि सत्यको खोजा जाय।

यह सही है कि विभिन्न मतो का जो अतिविचार-मन्यन हुआ, उसमें से सायदकुछ विष भी निकला। पक्षापक्ष से सिहण्जुता को कुछ-कुछ धक्का भी लगा। इसका किसी हदतक अवांछनीय प्रभाव भी पड़ा। पर वह बन्द शब्द-शास्त्रियों तक ही सीभित रहा। सामान्य जनों को उससे कुछ छेना-देवा नही था। साथ हो, धामिक असहिल्णुता को नेकर जो जोक-कथाएँ प्रचलित हुई, वे अतिषयीवितयों से भरी हुई सालूस देती है। उदाहरलार्थ, किसी सूप्र के वेद-मंत्र सुन लेने का दण्ड असके कान में गरम-गरम सीसा डाल देवा, सनातिवयों हारा जैन धमणों को धानों में पेलमा, या किसी बीह भिद्ध का सिर काटकर छाने का पुरस्कार स्वर्ण-छुड़ा! किन्तु बाद में जो समन्यय का अष्टत निकला, वही असली रतन या। हरो इतना अधिक महत्व दिया गया कि बहु-सूत्रकाए क् सूत्र ही 'तसु समन्यपाद' वन गया, अर्थात परमसल स्व समन्यय के सार्ग से ही पहुँचा जा सकता है।

तक बीर बुढि का यही सच्चा सहुययोग था, और यहां सही परिणाम भी। यह धर्म ही क्या, जो बुढि के संतुष्ठन को गड़बड़ा दे। धर्म प्रेरणा देता है कि देता, काल और परिस्थिति के अनुकूछ विने ह-बुढि को जो संतुष्ठित उस्तता है, केवछ उतना ही अदा अमुक प्रत्य का प्रामाणिक माना जाय। उसके अनुवादादि आवरण निकार गया, तो वह प्रमाणभूत प्रत्य भी बच्चे मार के समान है। आवरणहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते — 'आचारहोनें न पुनन्ति वेदाः ।' वह संस्कृति कंसी, जो मनुष्य के स्वाभाविक विकास में योग न दे! उसे धर्म से अलग नहीं किया जा सकता । गीता में इसीलिए काम को अर्थात् जीवन की आनन्दप्रदे कलाओं को 'धर्माविरुद्ध' कहा गया है ।

यह सही है कि हिन्दू-विचारधारा में प्राचीनता का आग्रह परमरा से रहा है, पर उसके साय ही विचार-स्वातन्त्र्य के प्रति बहुत आदर-भाव देखने की मिलता है। इमिलए परम्परा का यह अये कदािय न लगाया जाय कि जो कुछ भी प्राचीन काल से पला जा रहा है, वह सारा ही ममीचीन है और ग्रहण करायो महीं गया स्व कुछ बेसे-का-देशा ग्रसत में नभी किसी काल में ग्रहण किया भी नहीं गया। पर इस बात को वार-चार दोहराया जरुर गया कि अपनी पुरानी बातों को छोड़ना गहीं चाहिए। इस सचाई को प्राय भुला दिया जाता है कि सनातन का अर्थ 'नित्य मृतन' है। उसमें कहीं भी जहता के लिए स्थान नहीं। स्मृतिओं को ही देखा जाय, तो उनमें एकस्पता या सगित कहां मिलती है? समय-समय पर विधि-विधान बराबर वदलते गये। और, यही उनके जीवन का लक्षणया। परन्तु आचार-पालन के लिए चो सामान्य नियम ही सकते थे, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। उनको धर्म का सामान्य लक्षण मान लिया गया। वेदों ने भी जो सामान्य नियम नियत किये थे, उनको हम अपने विवेक और विचार के अनुसार नये मामलों पर भी लागू कर सकते हैं।

पुराने पत्ते झड़ते गये, डार्ले भी कटती-छंटती गई। लेकिन छक्ष अपनी जड़ों से प्राण-रस बरावर घीचता रहा, जिससे फिर-फिरनये-गये पत्ते जाते रहे। झड़े हुए पत्ती गर, और कटी-छंटी डार्लें पर कीन बुढ़ियाना मोह करेगा? इसी तरह निष्प्राण इडियो को भी बुढ़िक डार्जित प्रतिक्रित कि बिता पर्टरपरा मे शामिल कर लिया जाता है। कभी-कभी भलत-सलत बातो को भी 'सनावन' मान लिया जाता है। मुल परप्रारा तो उत्तीको कहा जा सकता है, जिसना जोवन-रत रागय-समय पर होनेवाल परिवर्तनों के बावजूद सुलता नही है। डावटर राधाकुटणम् के झढ़यों में,

ंनियम पुण-पुण में बदलते देते हैं। हमारों लालित सस्वाएँ नय्ट हो जाती है। वे काल की उपल होती हैं, और वाल का ही प्रास वन जाती है। परन्तु पर्म को इन सस्वाओं के विसीधी समूह के साथ एक या अभिन मही समझा जा सकता। यह अपने किसीधी ऐतिहासिक सूर्तस्य के समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रहता है।"

यही प्रत्रिया परम्परा के साथ चलती है। रीति-रिवाज बदल जाते है। रहन-सहन बुढ-ना-कुछ हो जाता है, और विचारों में भी फर्क पड़ जाता है। किरमी कोई चीज ऐसी बच जाती है। किससी कोई चीज ऐसी बच जाती है। किससी कोई चीज ऐसी बच जाती है। किससी कुछ उक्कि को आगानी से पहचाना जा सराते है। वैचारिक जलट-फेर के कारण बद्यिष्ट हमारी परम्परा के ऊपर धूल के परता-पर-परत चढ़ गये है, फिरमी उसका मूल हम पहचानने में मूल नहीं ही सबसी।

वेदों से लेकर रामायण, महाभारत और पुराणों तक, तथा प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में भी, लोक-व्यवहार एवं परमार्थ के बारे में जो कुछ कहा गता है, उसे उस काल के समाज का सच्चा ब्यंग या दर्गण कहा जा सकता है। तत्कालीन समाज में ब्यापक सत्यों के आधार पर उस धारे साहित्य की रचना हुई सी। अवदर्शों की बुनियाद कोरी कत्यना नहीं थी, किन्तु ठोस वास्तविकता थी। आदर्श का निर्माण करनेवाली विवसरी हुई सामग्री को साहित्य में एकत्र किया गया है। उसे 'निर्माण' न कहकर 'संकलन' कहना अधिक सही होगा। भारतीय परम्परा का जम्म कदावित् उसी सुसंकलित सामग्री से हुआ है। बुनियाद उसकी इतनी बृढ थी कि काल के बार-बार के प्रहार भी उसे उखाइ नही सके, हालांकि उन चोटों के निशान उसके तर सामग्री से हिंदी शामिक एक सास्कृतिक से सरसहित के केवल नाम रोप रह पाये हैं, हमारी धार्मिक एक सास्कृतिक परम्परा आजभी किसी-न-किसी रूपमें खड़ी हुई है। यह गर्व करने की नहीं, किन्तु चन्नुतापूर्वक स्वीकारने की बात है।

तान को भारतीय परम्परा ने सबसे ऊँचा स्थान दिया है। उसे परमपिवन्न माना गया है। ज्ञान का अर्थ किसी बात की सिर्फ़ बाहरी जानकारी नहीं है। निरसार चिन्तन के द्वारा तस्य की गहराई में उत्तरकार प्रत्यक्ष अनुभूति को ज्ञान कहा गया है। महत्याम, संपम और तप से प्राप्त किया जाता है। कठोपनिषद में निचिकेता की कथा प्रसिद्ध है। यम से, साक्षान् मृत्यु से, उसने ज्ञान की ही याचना की थी।

महान् वैयाकरण पाणिनि के संबंध में एक किबदस्ती लोक-प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पाणिन सुनि को सिवा व्याकरण के कोई दूसरी बात मुझती ही नहीं थी। जो भी उनके पास ग्राता, उसे वे व्याकरण हो सिखाते। एक दिन पाणिनि मुनि तर्पावन में व्याकरण सिखार है थे, कि एकाएक वाव जा गण। उसे देखकर के भागे नहीं। व्याप्त की व्याप्त को। वाप मूंचना-मूंचना जा रहा था। उन्होंने कहा, 'इस सूंचते-सूंचते जानेवाले को देखों—व्याक्षिप्रति स व्याप्तः'। पाणिनि व्युत्पत्तिसम्बाने के जानव में मान थे। छेकिन सिव्य कब के ही भाग गये थे। वाप अपकरप्ता सम्बाने के जानव में मान के। छोकन सिव्य कब के ही भाग गये थे। वाप अपकरप्ता सिव्य कुछ कुछ जाता है। वह अपने उन विचारों में तन्मय हो जातत है।

ज्ञान-लाभ कर लेने पर उसे अपने पास कभी सेंतर र नही रखा जाताया। झान संबह या सचय के लिल् नहीं है। तरवर्शी उस झान का वितरण करते थे। वे नहीं चाहते थे कि मानव-समाज अज्ञात में सदा दूबा रहे।

१. साने गुर-"भारतीय संस्कृति"

आवश्यक नही माना गया है कि बाह्य-प्रन्यों का अध्ययन करनेवाले ही तरवज्ञान का अनुमव कर सकते है। 'छान्दोग्य उपनिषद' में रैवव ऋषि की क्या आती है। वह एक बूढ़ा गाडीवान था। राजा जानश्रृति को उसने प्रारमतरव का अधिकारी जानकर ब्रह्मज्ञान का उपनेश दिया था। जानश्रृति को उसने जो ब्रह्म-विद्या सिग्राई, उसका नाम 'सवगे विद्या' है। उसका अबंहै कि मनुष्य को भोनदा वनकर रहना वाहिए, भोग्य वनकर नही। ब्रह्माण्ड को अपने मीतर वह समेट ले, न कि दूसरों मे स्वय प्रीमट जाय। तुष्ठाधर वैद्य का आस्थान भी प्रसिद्ध है। वह मास वेचा करना था। किन्तु पर्म के सार-वारव को वह भली भीति जानता था। उसने जाजिल ऋषि को भी धर्म का रहस्य वतलाया था।

भारतीय परम्परा में ज्ञान किसीभी मूल्य पर वेचा-खरीदा नहीं जा सकता। जिज्ञामा अर्थात् सच्चे तत्वको जानने की उत्कट इच्छा से तथा सतत सेवा-भावना से जो ज्ञान प्राप्त होता हो, उमें कौन वेचना चाहेगा? विद्या वेचकर जीविका चलानेवाले की धर्मशास्त्र में 'मृतजीवी' तककहा गया है। परम्परा का यह उत्तम भाग काल के चक्र में पडकर अब ल्प्तप्राय हो गया है।

को नो विचाएँ सीखनी थी उनको सीखकर, स्नातक होकर सेवापरायण विनयसील छात्र जब गुरुकुल से विदा लेता है, तब आवार्य उसे जो दोसा देता है वह वेजोड़ है। उसमें गुरु-शिटय-परम्परा का हम एक अस्थन्त निखरा हुआ रूप पाते हैं। आवार्य अपने प्रिय शिव्य को एक ऐसा प्रशस्त मार्ग दिखा रहा है, जिस पर चलकर वह अम्मुद्य और तिः जैयस दोनों को हो साध सकता है। आवार्य दोशा देता है—"सदा सत्य बोलना। धर्म पर चलना। प्रमाद न करना। जो देना बह श्रद्धा से देना। अश्रद्धा से न देना। नम्नता से देना। उन्नति करना। समृद्धि प्राप्त करना। हमारी अच्छीहा वार्तो का अनुमरण करना, दूसरी वारो का नही," इत्यादि।

तें सिरीय उपनिषद्की विकासक्ली में आचार्य द्वारा दिया गया यह दीक्षा-न्त उपदेश आया है। युद्धि के विजुद्ध होने पर ही ऐसे 'शिवमार्ग' पर चला जा सकता है। ऋषि विश्वसिन्ध स्वरिवत 'गायत्री-मंत्र' में दुद्धि को विगुद्ध और तैरा-स्त्री बना देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऋषि ने सबसे अनमोल वरदान मांगा है, कि बुद्धि प्रतिक्षण कर्तव्य कर्मों को प्रे प्रेरित होती रहे। गायत्री ने भारतीय परस्परा का एक बड़ा तैवस्त्री कप प्रकट किया है। किन्तु गायत्री केवल लाख-करीड बार जपने का मत्र नहीं है। उसके अर्थ के अन्दर पैठना मुख्य है। निक्त-कार यास्क मुनि ने यह विस्कुल सही कहा है, कि—

स्थाणुरमं भारहारः किलाभूद— घीत्मं वेदं न विज्ञानाति योऽर्यम् । सद्गृहीतम् विज्ञातंतिगदेनैव सब्दयतो— अनम्नाविय शुप्केंधो न सम्ज्वलित कहिंचित्। (निध्वत १।१८)

प्रयात, वेद को पढ़कर उसके अर्थ को न जाननेवाला भार से लदे हुए केवल एक ठूँठ के समान है। बिस मंत्र को, बिना अर्थ समक्षे, केवल पाठ-मात्र से पढ़ा जाता है, उसका कोई फल नहीं होता उसी सरह, जैसे ईंधन भी बिना आग के कभी नहीं जलता।

एके बात और । किसी महान् ज्ञानी को भी जब अपनी बुद्धि पर शंका होती और उसे लगता कि वह भूछ कर रहा है, तब स्वयही किसी अनुभवी आलोचक के पास चला जाता या । अपनी भूल मुधारने में उसे आनन्द होता था । व तस्व को गहराई तक पहुँचने के लिए जिज्ञासा उसे प्रेरित करती थी । संशय को अपने मन में वह तनिक भी स्थान नहीं देना चाहता था । ब्रह्मसूत्रों का आरंभ इसीलिए (अयातो खह्म-जिज्ञासा' से होता है, तथा पूर्वेगीमासा वा पहला सूत्र 'अयातो धर्म-जिज्ञासा' है।

भारतीय परस्परा ने वार-वार इस आित का निवारण किया है िक आध्या-हिमक ज्ञान प्रास्त करने का अधिकारी केवल गृहत्यायी है। गृहस्यधर्मी तत्यज्ञान प्राप्त करने का किसीमी अंदा में कम अधिकारी नहीं है। गृहस्याप्रम को तीनो आप्रमारें का 'आग्रय-स्थान' कहा गया है। स्वधर्म का धयोचित पाठन करता हुआ गृह-स्थार्मी, वर्गर संन्यास लिये, परमपद प्राप्त कर सकता है। भगवद्गीता ने इस परमास्त की अनठी व्याख्या की है।

गृहस्य-पर्म का पालन करनेवाला व्यक्ति अपने अतिथि को देवता मानता है। 'अतिथि देव' शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। यह सही है कि अतिथि-सेवा की परम्परा इधर कुछ धुंबठी-सी हो गई है, पर उसका नितांत लोप नहीं हुआ है। पुराने स्वामाविक रूप में आजमी अनेक ग्रामों में पितृत आति-ध्य देखा जा सकता है। किसी गरीव आवामों के घर पर कोई अतिथि पहुँच जाता है, तो उसका मत्कार बह चुपके से पड़ीती से भोजन-सामग्री उद्यार लेकर भी वहे प्रेम करता है। उसमें कोई बनावटीपन या दिखाया नहीं होता। फलो के बाग गांवों में बेचते नहीं थे। गोरस भी वेचा नहीं जाता था। आजभी इस कुल-रोति का सर्वेषा लोप नहीं हुआ है।

भारतीय परम्परा ने यह सिखाया ही नहीं कि अकेले बैठकर माजन किया जाय। बैदिक ऋषि कहता है, "केयलांघो भवति केयलांदो" अर्थात् जो केवल स्थयं साता है वह अन्न को नहीं, परन्तु पाप को छाता है।

मतलब यह कि विरासत में हमे जो विचार-दृष्टि मिली, वह संकृचित नहीं थी। इसी दृष्टि को लेकर समुक्त परिवार-प्रणाली का बहुत कालतक यहाँ

१. साने गुरु-"भारतीय संस्कृति"

प्रयोग हुआ, और बह प्राय सफल भी रहा। हमारे यहाँ 'भूमा' अर्थात् विकाल को 'अप्तत' माना गया है, और अल्प को 'युरत' । या तो युग के प्रभाव से या अमुक परिस्थितियों के कारण उस उदार दृष्टि में इधर कुछ-कुछ सकीर्साता आ जाने से उसकी वह पवित्रता धीरे-धीरे जैसे लुटत होती जा रही है। पर उदार दृष्टि का सबंबापरिस्थाग नहीं हुआ है। किन्तु उस स्वस्थ परम्परा का इसे एक अयदोप हो कहा जा सकता है, और दुर्भाग्य ने वह भी जैसे हिल-दुछ रहा है। हमें सिक्षामा गया है

अयं निजः परो वेति गणना लघुचैतसाम् । उदारचरितानान्तु वसुधैवकुटुम्बकम् ॥

सही दिशा दिखानेवाले इस दीप स्तम्म की यदि अवहेलना की गई, तो बह भारी मुल होगी।

भारतीय परभ्परा में एक विशेषता यह भी रही है कि दिये हुए वचन से विसीभी हालत में मुकरना नहीं। वचन दिया सो दिया। सबसे बढ़ा परिचय यह होता था कि अमुक आदमी 'बात का चनी' है। कुळ की इस रीति पर गर्ने दिया जाता था कि आप में हो चे बढ़ा सी रिवा तता तहीं तो ड़ा जायगा। हजारी किया जो के ने देन वचन पर चळता था। छिखत-गढ़त कहरी नहीं थी। आजभी नहीं थी। आजभी नहीं थी। आजभी नहीं थी। आजभी नहीं थी। अलभी हम प्रकार का स्वयहार देखने में आताहै, पर बहुन कम। विस्वास की जगह यदि अविश्वास छेले तो ऐसा हमारी मूळ प्रकृति के विपरीत होगा।

ऐसे भी खुटपुट उदाहरण कुछ गोषियों और कथाओं में मिलते हैं, जब छल-कपट में काम निकाला गया। शुक-नीति तथा कौटत्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के अर्था के अर्थशास्त्र में प्रमान में भी आलोचना की गई, जबित उन्होंने छिपन प्रमान माना गया। मर्याशास्त्र में राजनीत के जब्ध क्या। चलकराशास्त्र नती ना कुजरोवा युविधिटर का यह अर्थ सत्य में लिपटा हुआ बानस धर्म ना मनर्थन नहीं पा सक्ता, यद्यिप उससे एक राजनीतिक उद्देश सफल हुआ। मतलब यह कि कोई कितना ही महान क्यों न हो, सत्यमुलक धर्म से जिपटा हुआ बानस धर्म ना मनर्थन मही हुई है। ऐसे उदाहरणों के समर्थन में दलील दी गई कि अपर कोई बडा उद्देश सिद्ध होना हो तो असत्य से, छल से या किलल दी गई कि अपर कोई बडा उद्देश सिद्ध होना हो तो असत्य से, छल से या दिसा बताते से भी काम लिया जा सकता है। पर हमारे धर्म और सस्कृति ने सेसी बतीलों को उपक्षा हो की है। हमारे स्वधान ने इस प्रकार के समर्थन को स्वीवार नहीं किया।

एक विशेषता और, जो बड़े महत्व की रही है। जब देखा गया कि अमुक पुरानी व्यवस्था समाज का हित करने के बदले अहित कर रही है, तब उसे तुरंत यह किसी हदतक सही हो सकता है कि पुराकाल में भी तो बहम या अन्धविश्वास पाये जाते थे। पर उनको अनिष्टकारो ही समभ्य गया। तरह-तरह के वहमों ने सत्य की खीज करने में वार-वार बाधा पहेँचाई, और राष्ट्र की शक्ति और पुरुपार्थ को ऊपर उठने नहीं दिया। 'ऐसा होता आया है' इस प्रकार के किसी जड़तापूर्ण विचार को परम्परा का नाम दे बैठना भयावह है। वह और भी भयावह हो जाता है, जब पढ़े-लिखे कहलानेवाले लोग ग़लत-सलत युक्तियो द्वारा उसका समर्थन करने लगते है। वहमों के समर्थक दलील देते है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी तो इन बातों को मानते हैं, जहाँ साइन्स ने काठी तरक्की की है। वे भूछ जाते हैं कि वहम कमोवेश सभी देशों मे पहुँच जाते हैं। यह उनका दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि साइन्स का ज्ञान होने पर भी उनकी अपने आपका सही ज्ञान नहीं हुआ है। इसरों की प्रकाश दिखानेबाले भी कभी-कभी खुद अधिरे में पड़े रहते हैं। मतलब यह कि वहन, जो असत्य का बड़ा भट्टा रूप है, भारत-जैसे प्राचीन देश की परम्परा का अंग कभी नहीं बन सकता। हमारी धारणा है कि जिसने वहम को काट दिया, अन्धकार को हटा दिया और अज्ञान को मिटा दिया वही राष्ट्र का सच्चा हित साध सकता है । ऐसे सत्यशोधक पुरुपाधियों की बदौलत ही भारत की मूल परम्परा आजतक बहुत-कुछ टिकी हुई है।

ऊपर हमने कहा है कि परम्परा के किसी एक या एक से अधिक अर्पो का लोप हो जाता है, और कालान्तर में वे नस्ट भी हो जा सकते हैं। रूपान्तर तो होता ही रहता है। यह प्रत्रिया प्राकृतिक है। परन्तु परम्परा के किसी स्वस्थ ग्रंग का समूळ नप्ट हो जाना इसे दुर्भाग्य ही कहा जायगा । ऐसी स्थिति में उस के लुप्त और नष्ट हो जाने के आसार साफ दीखने छग जाते है, जैसे,

अपने स्वस्य सस्कारों के प्रति उपेक्षा की, और कभी-कभी तिरस्कार तक

की दुर्भावना मन मे पैठ जाती है;

अपने धर्म के मूल तत्वों के प्रति ग्रहिच पैदा होने लगती है,

हीन भावना के आ जाने से अपना सब-कुछ महा या खाली-खाली-सा मालूम देता है, और दूसरे देशों को हर किसी बात का बाँख मूँदकर अनुकरण करने में गीरव अनुभव होता है;

जीवन को टिका रखनेवाली आस्था डगमगा जाती है, और सतुलन गड़-

बडा जाता है;

कभी-कभी अपने इदं-गिदं का साराही वातावरण असुन्दर, लज्जाजनक

और दम घोटनेवाला प्रतीत होने लगता है;

हुभीन्य से, द्यानिक तथा सास्कृतिक शिक्षा-पद्धति को खनावश्यक मान खिया जाता है। तब बारुक-बाल्किए अजीव-अजीव सींचों में ढरुने लग जाते है। वे संयम के स्थान पर स्वेच्छाचार को अपनाने लगते है।

स्वभावतः स्वस्य परम्परा केभग हो जाने से तय देश के विचारतील व्यक्ति सोप-विचार मे पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि कैसे फिरसे उन स्वस्य सस्कारों को जगाया जाय, जिससे हीनभावना का पातक असर न रहे और अपना मूळा हुआ या जान-मान

कर भुलाया गया गौरव फिर से याद आ जाय।

क्षाता है कि भारत की गौरवसाछिनी परम्परा को कुछ इसी प्रकार की अवहेछना और हीन भावना ने आतिकत करना शुरू कर दिया है। इस आतंक से छुड़ाने का, या अधिक सही यह है कि छुप्त होती जा रही हमारी स्वरूप परम्परा के उद्धार का प्रयत्न राममोहन राम, बनानक, विवेक्तनन्द, अरविन्द और गांधी कि किया बा, और सुछ-कुछ वैसाही प्रयत्न आज विनोबा कर रहा है। इससे आशा वैस्वी है कि परम्परा समूल नटनहीं हो पायगी। उद्योग हर दिशा में करना आवश्यक है कि जिससे उसके समूल नटन ही हो पायगी। उद्योग हर दिशा में करना आवश्यक है कि जिससे उसके समूल नट्ट हो जाने का दुर्दिन न आने पाये।

्रभावस्था हो को जिस्त उसके त्रूष्ठ ते प्रकृष्ठ ते प्रकृष्ठ ता के क्षेत्र अपनी संस्कृति के मूल तरवों का सामान्य किन्तु सही ज्ञान होना। पूछा जा सकता है कि विज्ञान के यूग मे इन बातों को समान्य किन्तु सही ज्ञान होना। पूछा जा सकता है कि विज्ञान के यूग मे इन बातों की स्था उक्तरत है? विज्ञान के दिनोदिन यद्धे हुए क्रदमों का स्थागत अवश्य होना चाहिए। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अध्यास्म पर टिकी हुई संस्कृति से हम अपना नाता तोड़लें। यह तो जारमधात होगा। अतः वेदो, आह्मण-अंयों, आरण्यकों और उपनिपदों का सामान्य परिचय यहत आवश्यक है। वैदिक एवं अवैदिक दर्शनों का भी साधारण ज्ञान उपयोगी है। यह न समझा जाय कि दर्शनों की

धैली जिटल होने के कारण वे सर्वेदाधारण की पहुँच के बाहर हैं। सरल भाषा और सीधी-सादी बौली में दर्शनों का प्रयोजन समझाया जा सकता है। रामामण और महाभारत तो हमारी सस्कृति के अष्ट भाण्डार है। पुराषों को भी कैसे छोड़ा जा सकता है। स्मृतियाँ भी उपेक्षा का विषय नहीं है। गुक-नीति, कौटल्य का अर्य-धास्त्र, कामन्दकीय मीतिसार और पंचतंत्र का भी सामान्य ज्ञान आवस्यक है।

प्राग्वैदिक काल के सामान्य परिचय के विना भारत की परम्परा का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। सिन्धु-सम्यता में हमारी परम्परा का सूत्र निलता है। द्राविड् संस्कृति तो समन्वप की ऐमी अभिन्न कड़ी है, विसे कभी अलग नहीं मिया जा सकता।

प्रस्तुत पुस्तक इंधी हेतु को सामने रखकर तैयार की गई है। उगर जिन विपयों का उल्लेख हुआ है, उनवर इतना अधिक साहिश्य मिलता है कि यदि उस सवका मामूली-सा भी अध्ययन किया जाय, तो उसके लिए सी वर्ष को आयू भी कम ही होगी। वेदों का अध्ययन आज कितने लोग करते हैं? अर्थ लगाना तो दूर रहा, स्वर के साथ शुद्ध पाठ करना भी उँगीलयों पर पिने जानेवाले विषठतीं का ही सीमत हम या है। वेदों औरदर्शनों पर पाश्चास्य विद्वानों ने जितनी अधिक ही सीमत हम या है। वेदों औरदर्शनों पर पाश्चास्य विद्वानों ने जितनी अधिक सोध और सम्पादन का कार्य किया है, उसकी तुलना में हमने किया ही कितना है? संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, वस्कि बहु एक 'ग्रवसाया' है ऐसी धारणा प्रायः वन गई है। इसे दूर होना चाहिए। अतः संस्कृत के विशाल साहिस्य में से सारताय को सरक भाषा और सीधी-सादी जैंडों में निकालकर जनसाधारणके हितायें प्रसद्धित का वाय, यह पुस्तक इसी उर्श तक गहुँचने का एक साधारण विनम्न प्रसास है।

प्रस्तुत पुस्तक में प्रत्येक विषय के विद्वान् लेखकों के लेखों का संकलन किया गया है। कई लेख नये लिखाये गये हैं, और कुछ लेखों को, थोड़ा-सा संक्ष्ति करके, इसमें संकलित किया गया है।

पुस्तक की इन १३ अध्यायों में विभक्त किया गया है:

- १. भारतीय संस्कृति : प्रार्ग्यदिक तथा वैदिक
- २. द्रविड़ जाति और द्राविड़ भाषाएँ
- ३. वेद और वैदिक वाङ्मय
- ४. उपनिपद्
- ५. रामायण
- ६. महाभारत
- ७. पुराण
- प्रमित्रगै : धर्मशास्त्र
  - ६. दर्शन-शास्त्र
- १०. दक्षिण भारत में भक्ति-मार्ग

- ११. ब्राह्मसमाज
- १२. आर्यसमाज
- १३. नीति-शास्त्र

पहले अध्याय में भारतीय तरकृति की चर्चा की गई है। सरकृति एवं दर्शन-भारत के ऊँचे विद्वान् डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री ने इसे लिखा है। इसमें सक्षेप में सरकृति पर अच्छा बामाधनाश डाला गया है। सरकृति का प्राचीन नाम लेखक ने 'पुरुपार्थ' बताया है, और अर्थ और काम के लिए भी धर्म की मर्यादा को आवश्यक माना है। वैदिक शब्द 'क्ट्रन' का अर्थ किया गया है 'स्वालक तत्य'। जीवन का यह मुख्य तत्व है। प्रगति में बाधा डालनेवाला 'अनुव' है। धर्म और दर्शन की परम्पराओं का भी विदलेषण किया गया है। पूर्व और परिचम के विद्वानों की दिष्ट धर्म और दर्शन के सर्वध में क्या रही है, इसका भी विवेचन है।

इस अध्याय मे प्राग्वैदिक काल के अन्तर्गत मिन्धुवाटी की सभ्यता का भी

विस्तृत वर्णन किया गया है।

वैदिक बाड्मय के सामान्य परिचय के साथ-साथ वेद का प्रामाण्य, देव-तावाद, वर्ण-भेद आदि पर भी योडा-सा प्रकाश लेखक ने डाला है। यह अध्याय प्राग्वैदिक काल तथा वैदिक काल में प्रचलित धर्म और सस्कृति का सक्षिप्तपरि चय तो करा ही सकता है।

दूसरे बद्याय मे द्रविड जाति एवं उसकी सस्कृति व साहित्य की विस्तृत जा में है। इस लेख के लेखक है श्री र० मीरिराजन। यह सुदर तीय-पूर्ण लेख उन्होंने मूल हिंदी में जिखा है। 'द्रविड' गब्द की व्युत्ति, द्रविड जाति का परिचन, संपर्ध और समन्यत तथा तीमल साहित्य पर विद्वान् लेखक से अच्छा गवे-पणापूर्ण प्रभाव डाला है। तिमिल भागातवा साहित्य का प्रामाणिक आधार तीमल के प्राचीनतम ग्रन्थ तोलक पिप्यम को थी वीरिराजन ने माना है, जो इस्वीपूर्व पीचवीं श्रावीन में पित्तक हा जाता है। भारत की परम्परा मे 'समन्यय' का स्थान कितना केंचा रहा है यह इस अध्ययनपूर्ण लेख से सुस्पट हो जाता है।

तीसरे अध्याय में वैदिक वाड मगका परिचय दिया गया है। इसके लेखक हैं डॉ॰ मगलदेव शास्त्री। वैदिकतथा परवर्ती लाहित्य के अध्ययन की पुरानी पढ़ित को विद्वान लेखक से एक नई टिस्ट दी है। वेद की चारो सिहताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों और छह अंगों का विवेचनात्मक विवरण देने के परचात् लेखक ने वैदिक देवतावाद और वैदिक स्त्रोता के स्वरूप के वारे में भी अपने विचार ध्यवत किसे हैं।

आगे दिखाया गया है कि वैदिक संहिताओं मे 'मुनित' या 'मोस' दाब्द के साय-साय 'दु:स' शब्द का प्रयोग कही एक बार भी नही मिकता है। उत्साह, उद्योग और केवल आनन्द ही सदा वैदिक ऋषिसाँब देखता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानव-जीवन के कर्त्तस्यों के बारे में बैदिक सस्कृति की हटिट एकागी न किया गया है।

अध्याय के अन्त में हमने उपनिषदों में से चुनकर कुछ सूक्तियाँ भी अर्थ

के साथ सकछित कर दी है।

पौचर्य अध्याय में वास्मीकि रामायणका विवेचनात्मक सारांधा 'रामायणी-कथा' के नाम से निद्धद्वर डाँ० वासूदेवसरण प्रव्रवात ने वडी सुदर सैली में दिया है। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत को यदि हमने मही जाना, तो भारत के आदर्शों एवं उसकी सांस्कृतिक परम्परा से हम अनिभन्न ही रहे। रामायण को इतिहास भी माना गया है। महाभारत के वन-पर्व (अध्याय २७३, स्लोक ६) में रामकथा सुनाने से पहले कहा गया है, 'प्राचीन इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है, उसे सुनो।' इससे स्पष्ट है कि राम का उपास्थान महाभारत के समय में पुराना हो उसे सुन। रामकथा भारत से बाहर जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में भी पहुँच

स्व० धीनिवास बास्त्री ने कई वर्ष पहले मद्रास में रामायण पर तीस व्यास्थान दियेथे । इनमें विद्वान् व्यास्थाना को प्रतिभाका अद्भुत दर्शन होता है। उन संतुष्ठित आळोचनात्मक व्यास्थानों में से एक व्यास्थान हमने इस अध्याय में लिया है, जो राम के चरित्र पर प्रकाश डालता है। इसमें सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार उतार-चढाव का मार्ग तय करके राम का चरित्र विकास की पूर्णता

तक पहुँचा है।

च राजगोपाळाचारी लिखित सक्षिप्त 'रामकया' में से भी हमने एक सुन्दर अंग्र इस अध्याय में लिया है। विषय है विमीषण का रामकी शरण में आता। सुग्रीय अपना अभिग्राय देता है कि सब्दु-पक्ष के किसी मनुष्य पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। परन्तु राम इस बात पर इड है कि शरणागत को अभयदान देता उनका धमं है। और, राजनीति पर धमं-नीति की विजय होती है। राजाजी ने राम के इस बचन की उपमा सत्य हो अमृत से दी है कि, 'यदि रावण भी मेरे पास चल आये, तो मे उसका तिस्कार नहीं कहेंगा।' कहने की आवश्यकता होती है। राजाजी ने वर्णन-श्रीलो कितनी सुन्दर, सरल और सुबोध होती है। रामचित्र को किसीआलोचक के हिन्द से नहीं, किन्तु एक भवतके हम से उन्होंने लिखा है। उनका भवतहृदय वोल उठा है—

"सीता, राम, हनुमान् और भरत को छोड़कर हमारी और कोई गति नहीं । हमारे मन को बान्ति, हमारा सब कुछ उन्हीं के द्यान में समायाहुआ है ! उनकी पुष्पक्या हमारे पुरखों की घरोहर है । उसीके आधार पर हम बाज जीवित है । सीता-राम की कवा माता की तरह हमारी जनता की सदा रक्षा करती रहेगी यह मेरा विश्वास है ।"

छठा अध्याय महाभारत से संबन्ध रखता है। यह भी डॉ॰ वासुदेवशरण

अप्रयाल का निखा हुआ है। महाभारत तो महाभारत है। यह सचही कहा गया है कि जो कुछ महाभारत में है, वही अन्यत्र मिलेगा; जो इसमें नहीं है, वह अन्यत्र भी नहीं है :

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत ववचित ।

(सादिपर्व, ५६।३३)

इसमें संदेह नहीं कि महाभारत ने मानवमात्र को धर्म का अमर संदेश दिया है। उसका मत है कि इस लोक में मनुष्य से बढ़करश्रेष्ठ और कुछ नहीं है।

स्व० डॉ० अग्रवाल का महाभारत का अध्ययन और अनुशीलन विशाल और गहरा था। इस सुंदर लेख को महाभारत में से निकाला हुआ नवनीत कहा जा सकता है।

् इस अध्याय में डॉ॰ अग्रवारु-लिखित विदुर-नीति को भी हमने उद्धृत किया है। सचमुच यह दुर्भाग्य का विषय होगा यदि महाभारत के रूप में हमें जो अनमोल विरासत मिली है, उसकी यदि रक्षा न की गई।

महाभारत में से दो प्रसंगों की हमने अलग से दिया है :

एक प्रसंग है ईतवन का। इसमें एक यक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर

युधिष्ठिर ने दिये हैं। यह प्रश्नोत्तरी कठस्य करनेयोग्य है।

दसरा प्रसंग है शर-शय्या पर से भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया राजनीति एवं धर्मनीतिका महान् उपदेश। सरल अर्थ के साथ इसके कुछ मूल इलोकों को हमने उद्भुत किया है, जो कंटस्थ करने-जैसे हैं।

अंत में भगवद्गीता के अठारहो अध्यायों में से चुने हुए ११४ इलोक भी

'गीता-नवनीत' के नाम से, सरल अर्थ के साथ, संकलित कर दिये हैं।

सातवें अध्याय में प्राणों की न्यास्या और इतिहास के साथ उनका सामान्य विवरण दियागया है।इसे शास्त्री रामप्रताप त्रिपाठी ने लिखा है। पुराण-साहित्य का त्रिपाठीजी का खासा अच्छा अध्ययन है। वे मानते है कि, "पौराणिक कथाएँ नौरं आस्यायिकाएँ बहुत करके द्यामिक और सामाजिक मूमिका पर आधार रखती है, और बहुत प्राचीन काल से परम्परागत सम्पदा के रूप में ये कथाएँ सुरक्षित रही हैं।" जनका मत है कि इतिहास न होते हुए भी पुराणों मे इतिहास की ऐसी सामग्री भरी पड़ी है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पुराणों के माहात्म्य को स्वीकार करने के साथही वे मानते है कि सामाजिक विषमताओं के कारण पुराणों में अनेक विकृतियां को भी स्थान मिल गया है, सतः आँख मूंदकर उनका समर्थन या उपयोग नहीं करना चाहिए।

अठारह पुराणों का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया गया है ।पुराणों के रचना-काल पर भी भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतान्सार प्रकाश

डाला गया है।

अठारह उपपुराणो तथा अठारह ही औपपुराणों या अतिपुराणों का भी नामोल्लेख किया गया है। ये सभी पुराण बहुत बाद की रचनाएँ हैं।

चौबीस तीर्थंकरों के नाम पर जैनों के भी चौबीस पुराण हैं। ये सभी संस्कृत में हैं। नौ पुराण नेपाली बौद्धों के भी प्रचलित है। इन पुराणों में भी

पुरानी आस्यायिकाओं और बतो का वर्णन किया गया है।

बाटवें अध्याय में स्मृतियों या धर्म-तास्त्र का मात्र सामान्य परिषय हमने दिया है। स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सबसे प्रमुख माना गया है। प्रसिद्ध है कि मानव-धर्मशास्त्र मुत्रों के रूप में था। बहुत-कुछ उन मूत्रों के आधार पर ही वर्तमान मनुस्मृति रूपों गई है ऐसा कतियय बिद्धानों का अधिमत्त है। मनुस्मृति के अध्या पर स्मृति के अध्या अन्य स्मृतियां वाद की रचनाएँ है। मनुस्मृति के बाद याज्ञवस्वय स्मृति को अधिक प्रामाणिक माना जाता है।

हिन्दूषमं तथा धर्मशास्त्र पर बिडद्बर डाँ० स० राधाङ्गण्यान् ने जो गवेपणा, वैद्यानिक पडित से, अपने सुप्रसिद्ध प्रन्य 'धर्म और समाज' में की है, उसकी कुछ सिवाप्त करके हमने इस अध्याप में ले लिया है। धर्मानुसार आचार और अववहार पर काफी गहराई और विस्तार से, अनेक स्मृतियो के प्रमाण देकर, डाँ० स० राधाकृष्णन् ने अपने प्रोड विचार प्रस्तुत किये हैं। परिवर्तन के सिद्धान्त पर वे लिखते हैं, 'हिन्दू-विचारचारा में अत्यावश्यक परिवर्तनों के लिए स्थान रखा गया है। एक गुन के विस्वासों और प्रथाओं को हम इसरे मुगो से स्थानात्व- रिता नहीं कर सकते। समय की आवश्यकताओं को देखनर कानून बनाये जाते हैं, और खरम भी कर दिये जाते हैं।

धारिक संस्याग्नों पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से डॉ॰ राघाकृष्णन् ने बड़ा

अच्छा प्रकाश डाला है।

नवें अध्याग में भारत के विविध दश्तेन-शास्त्रों की चर्चा की गई है। इसे दश्तेन के ऊँचे विद्वान डॉ इन्द्रचन्द्र वास्त्री ने लिला है। लेखक का दर्शनिवयक अध्ययन गहरा और व्यापक है। दर्शन का आरंभ कैसे हुआ, दर्शन और विद्वान का साध्य एकही है, 'दर्शन' शब्द का अर्थ और दर्शन का शेत्र आदि विदयों का विवेचन करने के पद्मात भारतीय दर्शन की वेदिक तथा अर्थ दिव दोनों हिशाबाओं विवेचन करने के पद्मात भारतीय दर्शन की वेदिक तथा अर्थ दिव होनों हिशाबाओं साम किया करने के पद्मात भारतीय दर्शन की वेदिक तथा अर्थ दिव स्वयास समझ अर्थ दर्शन के निरूपण में सुबोध ग्रंडी और सरल आपा से काम लिया गया है। दर्शनों की निरूपण-गैलों वही दुक्ट है और भाषा निरुप्ट है, यह धारणा शास्त्रों को के दर्शनविषयक इस लेख से वहुत कुछ दूर हो सकती है।

प्रत्येक दर्शन के मुख्य ग्रन्थों की सूची पुस्तक के परिशिष्ट (ख) में दी गई है। दर्शनसास्त्रों का अधिक गहरा अध्ययन करने में इन ग्रन्थों से सहायता ली

जा सकती है।

दसवें प्रध्याय में 'दक्षिण भारत में भक्ति-मार्ग' की चर्चा की गई है। इसे-भी थी र० सौरिराजन ने हिन्दी में लिखा है, जो उनने एतद्विययक गहरे अध्य-यन पर प्रकास डालता है।

ग्यारहवी अध्याय 'बाह्यसमाज' पर है। इसे हिन्दी के मुलेखक श्री घरदेन्दु ने श्री डी॰ एस॰ समी हारा जिख्ति "हिन्दूइन्म" पुस्त न का आधार लेकर जिखा है। ब्राह्यसमाज का उदय, उसके विकास, उसकी उपयोगिता सवा उसके ह्वास की भी इस लेख में चर्ची की गई है। अन्त में, प्रार्थना समाज का भी संक्षित्व परिचय है दिया है।

बारहवें अध्याय में 'आर्थसमान' का सामान्य परिचय दिया गया है, जो संक्षिप्त होते हुए भी संतुष्तित एवं विवेचनात्मक है। इसे किखा है हिन्दी के सुपरिचित प्रकारत लेखक श्री विप्णू प्रमाकर ने। भारत के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पुनर्जाप-रण मे आर्यसमान ने जो उत्लेखनीय योग दिया है, उसका खासा परिचय इस लेख से हो सकता है।

तेरहर्वे प्रध्याय में नीति-सास्त्र पर चर्चा की गई है। इसे संस्कृत के ऊंचे विद्वान् डॉ॰ रामकरण समी ने सिखा है। इस तेख में भारतीय नीतिशास्त्र की परिभाषा, राजा और राजधमंत्र उदमव, अमात्व, पुरीहित, गुप्तचरों की निश्चित्र, उच्च कर्मचारियों पर निगरानी, शासन-ध्वस्था, नवाय-ध्यवस्था और परराष्ट्र-नीति का सक्षित्व वर्णन है। आधार लिया गया है महाभारत के शान्तिपर्व का, मनुस्थित कर तथा आचार्य कीटस्य के अर्थनास्त्र का।

छठे अध्याय के अन्तर्गत 'विदुर-नीति' में नीतिसास्त्र का विदाद वर्णन किया गया है, जो असल में इस अध्याय के उपयुक्त है। अतः अगले सस्करण में 'विदुर-नीति' जो तेरहर्वे अध्याय में समाविष्ट कर विया वायगा।

जन-दर्शन तथा बौढ-दर्शन के अन्त में कमत: 'महावीर-वाणी' तथा 'खुढ-वाणी' शीर्षक से भगवान महावीर और भगवान बुढ की चुनी हुई सूर्वितयाँ, धर्य के साथ, हमने संकल्प्ति की हैं।

पुस्तक के अन्त में दो परिशिष्ट जोड़ दिये गये है—'क' तथा 'ख'। परिशिष्ट 'क' में भारत के धार्मिक तथा सांस्कृतिक दतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसे पुराकाल, माध्यमिक काल तथा वर्तमान काल में विभक्त किया गया है।

परिशिष्ट 'ष्ट' में बिविध दर्शनों के मुख्य बन्धों की सूचियाँ दी यई हैं। 'इमारी परम्परा' पुस्तक का यही संक्षेप में सामान्य पूर्व-परिचय है। ज्ञानप्रिय श्रीघनस्थानदास बिड्ला का मैं वडा आभारी हूँ, जिन्होंने 'हमारी परम्परा' पुस्तक तैयार करने के लिए प्रेरित और उस्साहित किया। भारतीय परम्परा का सामान्य परिचय कराने में यदि यह पुस्तक कुछ । भी उपयोगी सिद्ध होगी, तो में मार्नुगा कि प्रयास यह विफल नही गया ।

दिल्ली, श्रीराम-नवमी, स० २०२४ —वियोगी हरि

# विषय-सूची

अध्याय १ भारतीय संस्कृति : प्राग्वेदिक तथा वैदिक

---डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री

१-२४

धर्म और दर्शन—२; प्रायदिक कारा—३; सिन्धु-पाटी की सम्पता—४; नगर—५; सामाजिक और आधिक जीवन—६; वेश-धूपा—१०; केश-किन्यास—१०; आभू-पण १०; परेलू सामान—११; कीझ-सामग्री—११; मनो-रंजन—१२; पातायात—१२; किल्यु-सम्पता का काल और उसके निर्माता—१७; वैदिक काल—१६; वेद का प्रामाण्य—२१; देवताबाद—२२; वर्ण-भेद—२३; जिम-भेद—२३

अध्याय २ द्रविड़ जाति और द्राविड़ भाषाएँ

२५-१२३ —श्री र० भौरिराजन

'द्रविड्' राब्द—२६; द्रविड् भाषा का परिचय—२६; द्रविड् जाति का परिचय—३१; द्रविड्-प्रदेश और दक्षिणाष्य— ३६; द्रविड्-संस्कृति की परम्परा—४०; संघ-काळ—४२; ऐन्द्र व्याकरण—४३; दस्तु भौर द्रविड्—४८; तिमळ लोगों का पारिवारिक जीवन—६१; विवाह् के स्वरूप—६२; ळक्षण-निर्देश—६३; यिवाह-विधियां—६३; सामाजिक जोवन— ६६; वर्ग-व्यवस्था—६६, वर्गुड, वर्ष्ट्रवर्ग-७०; वंजर-प्रदेश—५०; वर्ण-व्यवस्था—५६, समुद्र-तट-प्रदेश—७०; वंजर-प्रदेश—५०; वर्ण-व्यवस्था—५६; कर्त्वर् —७१; जर्वर्— ७३; वैचिकर्—७३; वेळ्ळाकर्—७४; भाषा और संस्कृति— ७७; लोक-संस्कृति—६०; आवर्स संस्कृति—४; समन्वय-स्वारी आवं-सस्कृति—६०; अगरत स्वीर तमिळ—६३; अगस्त्य के वाद—१२; वत्वतु-साहित्य—११६; कन्वड-साहित्य— ११६; कल्वड-साहित्य—११०; साहृत्विक समन्वय—१२२ अध्याय ३ वेद और वैदिक वाड्मय

ऋग्वेद-संहिता—१२६; ऋषाओं के ऋषि, देवता और छन्द—१२७, मण्डलों का ऋषियों से मबध और संहिता का कम —१२७, ऋग्वेद-सहिता का विषय—१२८; यजुर्वेद-सहिता का विषय—१२८; यजुर्वेद-सहिता का कम और विषय—१३०; सामवेद-सहिता—१३०, अववंवेद-सहिता—१३१; ब्राह्मण यग्य—१३२; वेदाग—१३२, वैदिक परिविष्ट—१३३; वेदिक देवतावाद—१३४; वेदिक स्तोता का स्वरूप—१३३; धार्मिक चिग्तन—१३८; वेदिक स्तोता का स्वरूप—१३६; आदर्य-एखा तथा आरम-रक्षा—१४०; राजनीतिक आदर्श—१४४, व्यक्तिगत जीवत—१४५; वेदिक धारा का हास—१४६ वेदिक सूनत—(वि० ह०)—१६२

अध्याग्र ४ उपनिषद

—(वि० ह०) १६७-१६६

ईश्चावास्य बोध---(आचार्य विनोवा भावे)—-१६६; उपनिषदों की कुछ कथाएँ—-१७६; उपनिषदों की कुछ सुक्तियाँ ---१८६

क्छ वैदिक सुवितयाँ—(वि० ह०)—१६३

ग्रध्याय ५ रामायणी कथा —हॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल १६६-२३८

राम का चरित्र —थी बी० एस० थीनिवास शास्त्री — २२४;शरणायतको रक्षा —शे व० राजगोपालाचारी —२३४

अध्याप ६ महामारत —डॉ॰ वासुदेवसरण अग्रवाल २४१-३०५

विदुर-मीति—२६७; यक्ष के प्रश्न—(वि० ह०)— २७४; शर-ग्रत्या पर से प्रयचन—(वि० ह०)—२७६; गीता-नवनीत—(वि० ह०)—२८७

```
अध्याय ७ ' पुराण
```

---श्रीरामप्रताप शास्त्री ३०६-३२१

3 ६ ३

पुराणों की रचना--३०६; पुराणों का रचना-काल--३१०; महापुराण तथा उपपुराण--३११;

म्राध्यायं द स्मृतियाः धर्मशास्त्र —(वि० ह०) ३२२-३४५ धर्म और धर्मशास्त्र --डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकष्णन

धर्म की ब्याख्या---३२५; धर्म के स्रोत---३२६; परि-वर्तन के सिद्धान्त--३३४: जातियों या वर्णी का विभाजन--३३६: संस्कार---३४३

दर्शन-शास्त्र —डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री ३४६-५०५ मध्याय ह

दर्शन का प्रारंम---३४६ ; 'दर्शन' शब्द का अर्थ---३४७ ; दर्शन का क्षेत्र--३४७; भारतीय दर्शन--३४६; जीवन का लक्ष्य—३४६ स्याय-वर्जन 348 वंशेषिक-दर्शन

सांख्य-दर्शन ३७२ योग-दर्शन 358 पूर्वभीमांसा 38€ वेदान्त-दर्शन 800 विशिष्टाद्वैतवाद ४१२

दैतवाद ४२० द्वैतादैतवाद 856 भेदाभेदवाद 838

शदादैतवाद 833 चार्वाक्-दर्शन ४३५

जैन-दर्शन 880 महाबीर-थाणी---(वि० ह०) **ሄ**ሂሂ वौद्ध-दर्शन 853

बुद्ध-वाणी (वि० ह०) ४७६ त्रिक या प्रत्यमिज्ञा-दर्जन

8=3 शाकत-दर्शन 865 अस्याय १० दक्षिण भारत में भिनत-मार्ग ५०६-५२१
—श्री र० शौरिराजन

विव-मक्ति-धारा—५०७; विष्णु-मक्ति-धारा—४१७

> चाणवय-सूत्र १६१ तीति-सूषितवां ——(वि० ह०) १६४ परिशिष्ट : क — १७७ परिशिष्ट : च — १८७

### अध्याप-१

# मारतीय संस्कृति : प्राग्वैदिक तथा वैदिक

[डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम॰ए॰, पी-एच॰ डी॰]

भारतीय ऋषियों ने मानव-जीवन को चार पूरुपार्थी में विभक्त किया है-

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । आज 'संस्कृति' शब्द से जिन बातों को लिया जाता है, वे सब इनमें आंती है। तब कहा जा सकता है कि संस्कृति का प्राचीन नाम 'पूरुपार्थ' है। इन चारों मे भोक्ष का धर्म के साथ सीधा संबंध है। किन्तु अर्थ और काम के लाभ के लिए भी धर्म की मर्यादा को आवश्यक माना गया है। भारत की संस्कृति का सदा से यह स्वर रहा है कि जो व्यक्ति या मनाज धर्म की छोड़ देता है, उसके अर्थ और काम भी नष्ट हो जाते है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपनेको 'धर्माविरुद्ध काम' वताया है। भारतीय संस्कृति अर्थ और काम को हेय नही समझती । उनपर वह धर्म का नियंत्रण आवश्यक मानती है । महाभारत में महिप व्यास ने कहा है, 'मै बाहें उठाकर चिल्ला रहा है, पर कोई मेरी सुन नहीं रहा । यह कि धर्म से ही अर्थ और काम दोनों प्राप्त होते हैं। तब उसका पालन क्यों नही किया जाता ?' इससे भालूम होता है कि धर्म ही संस्कृति का मूलस्रोत है। जिस अर्थ और काम का धर्म से विरोध नहीं है, वे सस्कृति में आ जाते हैं; जो उसके विरुद्ध हैं, वे या तो विकृति हैं या फिर पतन। मानव-जाति के इतिहास के दो यूग माने जाते हैं। पहला चंक्रमण या गति का युग है। उस काल मे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। उसने एक ही जगह पर स्थाभी रूप से बसना पसन्द नहीं किया। दूसरे युग में वह धेती करने लगा, और स्थाबी रूप से बस गया। पहले युग मे जीवन के संचालक तत्त्व को 'ऋत' कहा गया है। इसका अर्थ है वे सभी वातें, जो गति में सहायक हैं। इसके विरुद्ध, जो बातें वाधक जान पड़ी, उन्हें 'अहत' कहा गया । दूसरे युग में गति के

स्थान पर सुरक्षा को महस्व दिया जाने छत्ता। उस समय जीवन का मुख्यतस्य धर्म हो गया। जर्यात् वे बातें आ गई, जो व्यक्ति और समाज को धारण करती हैं।

१. धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि ।

ऊर्ध्वबाहुविरीम्पेष न च किन्च्छूणोति मे । पर्मादर्थरचकामश्च, स धर्म: कि न सेव्यते ॥

'समाज' घट्य भी पहले मुग को प्रफट करना है । इसका अर्थ है, मुकगाय मिलकर चलतेबाला मानवन्दल ।

उत्तरकाल में धर्म के नाम पर अनेन तप्रदाय पाड़े हो गये। उनमें से मुख तो किसी प्राचीन परम्परा की प्रतिष्ठिया को लिये हुए थे, और बुख किमी बिसेप हिंदू को लेकर। परिचाम यह हुआ कि उन्होंने धर्म की व्यास्या भी अपनी-अपनी प्रतिष्ठिया या गम्बारों के अनुमार की। परन्तु प्राचीन व्यास्या अस्यन्त व्यापक थी। कृषि क्याद ने ग्रम की व्यास्या यह की है:

यतोऽभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः

[वैद्येषिक मूत्र १-१ 'अध्युदम' का अयं है मासारिक या भीतिक विकास, और 'निःश्रेषम्' वा अयं है मोदा । कवाद ने धर्म को दोनो का ही साधक माना है। मनु ने धर्म के ये पार स्रोत वताये हैं:

१. श्रुति अर्थात् वेद

२. स्पृति-अनुभवी ऋषि-मुनियों की रचनाएँ

३. सदाचार-भले आदिमयों का रहन-सहन ४. जो आत्मा के लिए प्रिय याने हितवारी हो

इस प्रकार धर्म के अन्दर संस्कृति की सभी वातें आ जाती है।

# धर्म और दर्शन

भारत में धर्म और दर्शन ये एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। धर्म ने जिस तस्य ना प्रतिपादन अनुभव या प्रांतिभ ज्ञान के आधार पर किया, दर्शन ने उसीका समर्थन युक्तिके बल पर किया। दर्शन जीवन का विचार-पक्ष है, सो धर्म प्रिया-पक्ष । तब यो भी कहा जा सकता है कि धर्म दर्शन का प्रयोगात्मक विज्ञान है। भारत के अधिकतर दर्शनों ने आगम या महापुरायों के बचन को भी स्वतन्त्र प्रमाण माना है। अपनेक आचारों ने तो यहाँतक स्वीकार किया है कि तर्क का उपयोग केवल आगम में कही बातों के समर्थन में करना चाहिए। जहाँ आगम और तर्क में परस्पर विरोध हो, वहाँ तर्क को छोड़ देना चाहिए।

इसी आधार पर कई पास्तास्य विद्वानी का यह आक्षेप रहा कि भारत में गुद्ध दार्शनिक पढ़ित का विकास नहीं हुआ, नयों कि वहीं बुद्धि पर झास्त्र का आधि-पस्य रहा है। इस आक्षेप के उत्तर में इतनाही कहना काकी है कि जैसे शास्त्र की अन्तिम सत्य मानकर चळना चुद्धि को पंगु बनाना है, उसी तरह बुद्धि को अंतिम सत्य मानकर चळना मानी जीवन को अनुभवहीन नक्त के हापों में सीप देता है। अतिम सत्य बुद्धि की पढ़िम हों है। अतिम सत्य बुद्धि की पढ़िम हों है। अतिम सत्य बुद्धि की पढ़िम हों है। अतिम सत्य बुद्धि की पहुँचे से परे हैं। शास्त्र उन अनुभविदों के सार्यवर्धन है। जिन्होंने उस और कदम बढ़ाया या। अन्तिम निर्णय तो व्यक्ति के अपने हायमे हैं।

परन्तु उसके लिए जो योग्पता आवस्यक है, वह तभी प्राप्त होती है, जब हम उस ओर बढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों हम तस्य के समीप पहुंचते हैं, वह और-और अधिक स्पष्ट होती बज़ी आती है। अपने स्थान पर खड़ा रहकर मंजिल की बीढिक वर्षा करने-याला उसे पा नहीं सकता। ज्ञान और जिल्ला दोनों मिलकर ही उस तक्य पर पहुँचते हैं।

धार्मिक परम्पराओं के इतिहास को लेकर हमारे सामने दो दृष्टियाँ आती है। पहली दृष्टि अनुवासियों को है। हरेक अनुवासी अपनी परम्परा को अनादि कहता है। अथवा, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, जो इतिहास की सीमा में नहीं आता। जिन धर्मों के नाम के साथ प्रवर्त्त का नाम जुड़ा हुआ है, वे भी उसे परमात्मा या किसी अवीदिय सत्ता के साथ जोड़ते हैं। यदानु वर्ग इस बात को सहन नहीं करता कि उनके प्रवर्त्त को साधारण मनुष्य माना जाय। एक बात और है। प्रयोगता के मोह वे हमार्ग वृद्धि को इस तरह पेर रखा है कि बह स्वयक्ती और नहीं अकरे देश। ऐसा सत्ता है कि अपेसा कुछ 'अविचिन' सिद्ध होने पर हमारी परम्परा कहीं होन कोटि की न हो जाय; इस प्रकार के मोह धर्मसंस्था का सच्चा इतिहास नहीं छिवने देते।

दूसरी दृष्टि पारवारण तथा उस सैनी पर शिक्षित भारतीय विद्वानों को है। वे उन सब सन्दों को बहुत-कुछ निक्या मानवर बळते हैं, वो उनकी समझ में नहीं आते। किन्तु विस्व के रहस्यों को अपनी सीमित बुढि के घेरे में बौधना समसदारों नहीं है। आज को बैज्ञानिक स्टब्स सामने आ रहे हैं, उनको बीस वर्ष पहले का बैज्ञानिक कभी न मानता। इसी प्रकार योग और दूसरी विद्यार्ष जुप्त हो चुकी है। बतामान उनकी सिक्त से अपनाय योग और दूसरी विद्यार्ष जुप्त हो चुकी है। बतामान उनकी सिक्त से अपनाय जा सकता। साम ही, यह भी ठीक है कि इन विद्यार्थों का नाम केकर बहुत अतिस्थारित में हुई है। साधारण मानव को ठगा भी गया है। पर इतका स्तानाही अप है कि दहस्यीग और बंबना से सावधान रहा जान।

## प्राग्वैदिक काल

सापारणतीर से भारतीय संस्कृति वेदों से प्रारम्भ की जाती है। किन्तु सिंधु-पाटी की सुदाई में को खण्डायरोप मिले हैं, उन्होंने इसे दो हजार वरस पीछे पिसका दिया है।

सिंप के लरकाना जिसे में मोहेनजो-दारो, पुरों का टीला, नामक एक स्थान है। उसके एक बोर सिंपु नदी है, बोर दूसरी बोर नारा नाम की नहर। पहां पीप हड़ार सात हहने एक नगर था। ग्रह कम-ते-कम सात बार उसकाई बोर फिर-फिर बसा। इस तरह एक के बाद दूसरे जो नगर बसे, उनके संदहर एक ऐसी सम्मता को प्रकट करते हैं, जो आध्यातिक नहीं तो भीतिक दृष्टि से तो बहुत ही समुन्तत थी। वहाँ रहनेबाते दिस जाति के थे, इस विषय में कुछ बहुत स्पष्ट मही कहा जा मकता। पर यह स्पष्ट है कि वे सोग असम्यता के मुग को बहुत पीछे छोड चके थे।

वहां की लुदाई में कुछ मूर्तियां मिछी है। वे उनके धार्मिक विश्वासों पर कुछ प्रकाश डालती है। उनमें से एक मूर्ति किमी देवी की जान पटती है, दूसरी लिम की, तीसरी योगमुता में बैठे हुए फिसी देवना की। लिग्नित सामग्री न होने के कारण इस बारे में विस्तार से कुछ कहा नहीं जा सबता। फिरभी इतना ती साफ है कि उन दिनों लिम तथा मूर्ति दोनों हमों में शिव की पूना प्रचलित थी, जिसका वेदिक आयों ने पहले जिरोध किया।

वर्तमान हिंदू-धर्म में बहुत-से तत्व ऐसे पाये जाते हैं, जिनका मूनस्रोत वेदों में नहीं मिलता । ऐसादीखता है, वे किसी ऐसीही 'प्राविदिक परम्परा' की वेन है। हो सकता है कि शक्ति पूजा का जो रूप संप्र-साहित्य में मिलता है, वह उस समय न रहा हो। पर इतना स्मष्ट है कि विश्वजनगों के रूप में देवी की पूजा उस समय न रहा हो। पर इतना स्मष्ट है कि विश्वजनगों के रूप में देवी की पूजा उस समय अपने भी प्रचलित थी। इस, अभन, और जल की पूजा भी होती थी। कुछ मुद्राएँ भी मिली है, जिनपर पशुजों के आकार है। उनसे जान पड़ता है कि उस समय अपने पूजा होती होगी। यह भी संभव है कि वे भिन्त-भन्तर देवाओं के बाहन या प्रतीक पहें हों। होगी थे प्रवत विवादस्तर हैं। फिरभी मोहेनजो-दारों और दूसरे स्थानों पर जो अववेथ मिले है, उनसे सीचे के निकस्पी पर पहुंचा जा सकता है:

१. हिंदूधमं में अबभी बहुत-से ऐसे विश्वास और अनुष्ठान पाये जाते हैं,

जो ईसा से तीन हजार वर्ष पहले प्रचलित थे।

२. शिव और शक्ति की पूजा भारतीय देवताबाद का अत्यन्त प्राचीन रूप है।

धर्म का यह रूप सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ भागों में प्रचित या । उस धर्म का ह्यास किन कारणों से हुआ, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

# सिन्धु-घाटी की सम्यता

१६२२ ई० से पहले भारतीय सम्पता का इतिहास वेदो से प्रारंभ किय जाता था। यह मान लिया गया था कि उमसे पहले यहाँ 'पापाण-पुन' था, जिसने अवदोष पिषरावा में मिले हैं । वेदों में जिस सम्प्रता और संस्कृति का चित्रण पाया जाता है, उसका समय ई० पू० २००० माना जाता है। इस आधार प पाइवात्य तथा कई भारतीय विद्वान भी यह मानन लगे थे कि भारत की सम्यत से बहुत पहले सम्यता के क्षेत्र में काफी विकास कर बुका था। सिन्धु-सम्यता के बारे में पुरातस्व के विद्वानों का मत है कि वह आज से १००० वर्ष पहले अवस्य मीजूद थी। पर उसका प्रारम्भ-काल अमीतक निश्चित नहीं हो सका है। इस खोज से पहले भारत का स्थान संसार की प्राचीनतम सम्यताओं में नहीं था। तब केवल सुपर, अवकाद, वेदी छोन, मिख व असीरिया का नाम लिया जाता था।

#### नगर

मोहेनजो-दारों के अबसेपों से यह मालूम होता है कि उस समय नगर-विज्ञान का काफी विकास हो चुका था। सीधी व चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित नािंठवाँ, सुन्दर स्नानापार, फिन्न-फिन्न वर्षों के छिए अळग-अळग तरह के मकान, हवादार खिड़कियाँ, मनोरंजनगृह आदि देलकर आदवर्ष होता है। मालूम होता है, जैसे वह किसे. समुन्तत देस का आधुनिक नगर रहा होगा। एक अंग्रेज विद्वान् न उन्हें देखकर कहा था, 'ऐसा लगता है, जैसे मैं लकाशायर के अवसेपों पर खड़ा हैं।'

नगर के दो द्वार है। एक उत्तर में, और दूसरा दक्षिण में। बीच में चौड़ी सड़क है, जिसपर सवारियों व पैदल विना किसी रुकावट के आ-जा सकते है। पूर्वी मार्ग, दूसरे मार्ग से चौड़ा है। नगर की रचना दूरदिखता, अनुभव तथा नगरसास्त्र के पर्यान्त प्रान को प्रकट करती है। रास्ते सीधे व एक-दूसरे से मिले हुए हैं। बस्तियों और सार्वजनिक स्थान मुख्य सड़कों से जुड़े है। रास्तों को बीड़ाई है फुट से लेकर ३४ फुट तक है और लम्बाई आपे मील तक। आरपार सड़कों के कारण नगर कुछ वस्तियों में विषक्त हो गया है। कोई चीरस, कोई लम्बी। हरेक बस्ती में आस-पास पिलयों है, और दोनों ओर मकान। हरेक गली में सार्वजनिक कुर्वो है। अधिकतर घरों में भी कुएँ और स्नानागार है। सार्वजितक मार्ग सीधे और आरपार है। बीच में किसी प्रकार की अड़चन या स्कावट नहीं है। मोड़ पर मकान है। उनके कितारे पालदू पशुओं को राज़ सं पिस गए है। कुछ मकान ऐसे भी है, जिनके कोने पोलाई किये हुए हैं। सम्भव है, उस राज़ से चचने के लिए ऐसा किया गया हो। गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की सुन्दर व्यवस्था है। यर की सीधी व तिराधी नालियों एक हौरी में पिरती है। उनका सक्तप्र गर रह से सार्व है।

भागवरीय दो टीलों में बँग हुआ है। एक ऊँचा है, दूसरा नीचा। पहले में विसाल प्रासाद है, जिनमें राजकीय व धनिक वर्ष रहते होंगे। दूसरे में छोटे-छोटे एकमंजिल मकान है। इनमें कारीगर, दूकानदार आदि साधारण लोग रहते होंगे। यही बाजार होगा। बोहार, कुम्हार, टटेरा आदि भी इसी भाग में रहते होंगे। यह चित्र ऐसी अर्थ-व्यवस्था को प्रकट करता है, जहां स्वतंत्र उद्योग और पूंजी पर प्रतिवन्य नही या। इंग्लैण्ड, अमरीका आदि देश लोकतंत्र के इसी रूप पर चल रहे है, जहाँ समता को अपेक्षा स्वतंत्रता को अधिक महत्व है। मोहेनजो-दारों का स्थापत्य सादगी और उपयोगिता को लिये हुए है। बाहरी दोाना तथा इढ़ता के स्थान पर वहाँ इस बात का अधिक ध्यान रखा गया है कि मकान में आवश्यक सुविधाएँ हों। सुमेर के समान वहाँ ऊंचे मंदिर नहीं हैं। मिश्र के समान विशाल समाध्यों भी नहीं है। दरवाजों पर गोल महराब के स्थान पर तिकोन या सीधी चौलट है। मिश्र के स्थान या तो का लक्ष्य जीवन को सुली और सपन्न बनाना था, प्रभावशाली और कलारमक नही। उसका मुख्य लक्ष्य उपयोगिता था, सीन्यं नहीं।

बातें लगभग वही है। हुल्पा मे कुओ की सक्या मोहेनजो-दारो से कम है। उसका धाग्यागार विदोप रूप से उल्लेखनीय है। उसकी लम्बाई १६६ फुट और चौड़ाई १३५ फुट हो चौड़ाई १३५ फुट हो चौड़ाई १३५ फुट हो चौड़ाई १३५ फुट हो चौड़ा रास्ता है। हरेक भाग मे ६ वडे-बडे कमरे है। बीच मे ५ गिल्या हैं, जो एक कमरे से दूसरे कमरे को अलग करती है। हर वडे कमरे मे चार कोठे हैं। हड़्पा की दूसरी विदोपता कारीगरों के मकत है। उनकी संस्या १४ है। ये दो पित्रयों मे विभक्त है। बीच में गंकड़ी गली है। हरेक घर चारों ओर से खुला और चौरस है। हरेक में एक बीगन है, और दो कमरे।

दोनो किस्स की इंटें काम में लाई जाती थी। किन्तु कियरि की पहाडी और सिंध नदी के बीच जो अबदोप मिले हैं, इनमें इंटें नहीं है। यहाँ मकान परवरों के बने हुए हैं, जिनका परातल है या ४ कुट केंचा है। क्रयर का भाग बाँस, लकड़ी और गारे का बना हुआ है। मोहेनजो-दारों और हडप्पा दोनों में नगर-प्राकार नहीं है। इसके विपरीत, अली मुराद और कोहना के बाहर जो प्रासाद मिले है, उनके परवा का उपयोग नहीं हुआ। मंछर सील पर जो स्थान मिले है, वहाँ यंवो पर मकान बने हुए है।

हड़प्पा तथा मोहेनजो-दारो में मकान बनाने के लिए कच्ची और पक्की

दीवारो, फर्सों, स्तानावारो, मालियो, कुओं आदि में प्रकी दूँटो क उपयोग किया जाता था। तीय और छत में कच्ची दूँटों का। दूँट योकोर व समार्थ के साथ बनाई और पकाई गई हैं। मकानों के निम्त्रम स्तर में भी बहुत अच्छी दूँट लगी है। तिकोती या अभवतुंक दूँट कुओं आदि बनाने के लिए सोडियों का उन्हें सौंघों में बनाया जाता था। कुई को समतक बनाने के लिए सोडियों का में खाई जाती थी, और अनाज आदि रखने के कोटारों और कुएं के पेरों में मुर्ह

हुई ईंटें। ये केवल चन्तु-दारों में मिली हैं। मोहेनजो-दारों में भट्ठे भी मिले हैं

इँटों का रंग पीला या लाल होता था।

मोहेनजो-दारो को खुदाई में सात स्तर मिले हैं। ये सभी प्राचीनता की दिप्ट से एक ही युग की प्रकट करते है। अन्तर इतना ही है कि ऊपर के स्तरों में पत्यर का काम घटता चला गया है। चिनाई में आमतौर पर गारा काम में लागा जाता था। नालियाँ और ऐसे ही दूसरे स्थानों में चूने व खड़ी का। ईटों का जोड़ इतना अच्छा है कि तेज चाकू भी नहीं धुस सकता। पानी की सील को रोकने के लिए राल का उपयोग होता था।

नींवें काफी गहरी है। उन्हें रोड़ों से भरा गया है। बाढ से बचने के लिए

मकान के नीचे कच्चा चवृतरा बनाया जाता था।

चिताई में इँट आधुनिक हंग से लगाई गई है। एक सीधी और दूसरी तिरखें। इस वात का ध्यान रखा गया है कि कोई जोड़ लम्बा न हो। यथासमय उसे तोड़ दिया गया है। चौड़ी दीवारों का मध्यमाण मिट्टी या रोड़ियों से बना है। शिखरों का निर्माण जारचर्यकारक है। वह यह बताता है कि लटकन या ऐसे किसी दूसरे यंत्र का उपयोग किया गया है। इसे बनाने के लिए हरेक चिनाई में अरपताली इंट से नीचेवाली इँट से कुछ हटाकर रखा गया है। इसके लिए ढलुवे किनारे को इंट मी बनती थीं। पटरी पर को दीवारे छळ्जोंवाली है, जिन्हें इँटों व लकड़ी के पारियों से बनाया गया है। इसकी ल्याइ इसकी ल्याइ से प्रवास का स्माण करती थीं। इसकी लिए हाल है इसकी लिए हाल है इसकी लिए हाल है से बनाया गया है। इसकी ल्याइ इसकी ल्याइ है। इसकी ल्याइ ही स्वास का स्माण है। इसकी ल्याइ इसकी ल्याइ है। इसकी ल्याइ है। इसकी ल्याइ है। इसकी ल्याइ ही सुट है।

सिंघु-बाटी में अबतक जो मकान मिले हैं उन्हें तीन श्रेणियों में बॉटा जा

सकता है :

(१) नियासगृह (२) विशाल भवन, और (३) सार्वजनिक स्नानागार । निवासगृह अनेक प्रकार के है । सबसे छोटे दो कमरों के है । बड़े राजभवन के समान दिखाई देते है । बाहर की दीवार साफ और सादा है ।

सापारणतथा घरों का दरवाजा गठी में है। सभी मकान खुले हैं। कमरे मध्यम आकार के हैं, न बहुत छोटें, न बहुत बड़े। प्रत्येक घर में बुआं और स्नाना-गार है। नालियों डकी हुई और गटर के साथ जुड़ी हुई। हरेक मकान में समान श्रीपन है। यह वेबीलोन के समान सिन्धु-घाटो की निरोधता है। चीक समतल और इंटों का है। चारों और कमरे हैं। दरवाले न खिड़कियाँ चौक में खुलतो है। एक कोने में रसोई-घर। नीचे की मंजिक में अधिकतर स्नानागार न वापीधृह है। स्तानागार सड़कयां कोने में है, उसका क्रमें समतल और एकड़ी ईटों का बना है। हलान गई पानी की और है। होध खड़े नहों से पता चलता है कि ऊपर की मजिल में भी स्तानागर बनाये जाते थे। दरवाले आमतीर पर लकड़ी के बनाये जाते थे। वे दीवार के एक कोने पर होते थे, बीच में नहीं।

साधारण घरो की बाहरी दीवार में बहुत करके खिड़ कियाँ नही हैं। दीवार के ऊपरी भागमें पत्यर को जालियाँ है। सीढियाँ पत्यर की हैं—सीधी और खड़ी, पेड़ियां संकड़ी और ऊँची। कही-कही सीढ़ियों का सबध ऊपर की मंजिछ में बनी बैठक या स्नानागर के साथ भी है। छतें सपाट और लकड़ी की बनी हैं। घरों में शोचालय प्राय: नहीं होते थे। कही-कहीं वे छतों पर मिले है। घरों में कुछ ऐसे कमरें भी मिले है, जिनमें दरवाला नहीं है। उन्हें तहखाना, बाढ़ से बचाने के लिए सबकी भीत तम कोषगढ़ बनाया जाता है। लगभग प्रत्येक घर में कुओं है। सार्य-

Ė

कामरे भी मिले है, जिनमे दरवाजा नहीं है। उन्हें तहलाना, बाढ से बनाते के लिए पनकी भीव, या कोपगृह बताया जाता है। लगभग प्रत्येक घर में कुओं है। सार्य-जनिक कुएँ घरों के बीच में हैं। चारो और पक्की इंटो के चठूतरें हैं। इनकी ढलान नालियों की ओर है। दो कुएँ ऐसे भी मिले हैं, जिनका ऊपरी भाग चौरस है। पानी निकालने के लिए अरहट भी काम में आते थे।

नालियों को व्यवस्था सिन्धु-घाटी की विशेषता है। प्राचीन सम्मवाओं के दूसरे किसी अवशेष में उनकी इतनी सुन्दर प्रणाली नहीं मिली। हरेक सङ्क व बहुत-सी गलियों के नीचे गटर है। इसकी गहराई १ फुट से २ फुटतक है। वह पर्यर या ईटों से डका है। तिहेचत सीमाओं पर पानी जमा होने के गहढ़े व आंच के लिए जालियां है। हरेक घर की नाली सड़क के गड़ढ़े में गिराती है। गटर उस पानी नो नदी में पहुँचाता है। सभी गड़ढ़े बीर गटर समय-समय पर साफ होतें 'रहते थे। इसके लिए स्थान-स्थान पर भिन्होल' वने हुए है।

विशाल भवनों को प्रारम में मंदिर समझा गया। पर बाद में पता चला कि वे सराम या धर्मसाला थे। विशाल स्नानागार के सिवाय ऐसा कोई भवन नहीं मिला, जिसे धर्मस्थान कहा जा सके। स्तूप के समीप एक खंडहर है, जिसकी दीवार वहुत चोड़ी हैं। वह शिक्षा-सस्थान-सा मालूम होता है। कदाचित् उसमें उच्च विध्वतारी, मुख्य धर्माचारी या साधुओं का शिक्षालय रहा होगा। एक यंभी-बाला विशाल भवन भी मिला हैं, जो द० कुट लंबा और उतनाही चीड़ा है। उसमें अनेक पक्तिया बनी हैं। बैठने के लिए छोटी-छोटी वैचे हैं। दक्षिण में सिहा-

सत है। सभवत: उसका उपयोग सार्वजनिक समा-मवन के रूप में होता होगा।

गोहेनजो-दारों का सार्वजनिक स्नानागार अपनी विश्वेषता रखता है। यह
१०० फुट लम्बा और १०० फुट चौड़ा है। दीवारों का निचला भाग ७ से ० फुट
तक चौड़ा है। वाहरी भाग में पबकी दीवार है। अस्टर की दीवार ३ आ ४ फुट
चौड़ी हैं। स्नानागर का नक्सा अटपटा नहीं है। सच्च में पबका चौरत लांगत है।
वारों और वरामदे। उनके पीछे, पश्चिम को छोड़कर, सभी दिवाओं के कमरे और
छज्जे। दीला में विद्याल सभा-मबन, जिसके चारों को तों पर छोटे-छोटे कमरे हैं।
पूर्व मी और छोटे कमरों को एक पबित है। इनमें एक के साथ कुआ भी हैं। उतर
में बहुत-से मझोले और वहे एक लाकार के कमरे हैं। बातन के मध्य में सरोबर हैं। यह
१६ फुट लम्बा और २३ फुट गहराहै। स्नान करनेवालों को सुविधा के लिए चारों
ओर सीड़ियाँ है। पूर्व में एक सीडी ऊपर की मंजिल पर जाती है। सालूम पड़ता
है कि पूर्व की ओर जो हुआ है, उसका छपयोग सरोबर के सरने में विवधा ती

था। सरोवर के पश्चिम की ओर ६॥ फूट ऊँची नाती है, जिससे उसका गंदापानी बाहर निकलता होगा। कीट्रा-सरोवर के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पानी कहीं से रिसने न पाये। उसके चारों ओर चूने में जड़ी हुई ईंटों की मुन्दर पंक्ति है। उसके पीछे एक इंच मोटी राल की पट्टी है।

## सामाजिक और आर्थिक जीवन

मोहेनजो-दारो की खुदाई में जो अस्थि-पंजर मिले है, वे 'ताप्रयुग' को प्रकट करते हैं। वे नागरिक सन्यता को किये हुए हैं। अस्थियों की जांच से पता चलता है कि यहाँ वे चार प्रकार की जातियाँ रहती वी:

(१) पूर्व आस्ट्रिक (२) भूमध्यसागरिक (३) मंगोल, तथा (४) अल्पा-इनी । जल और स्थलका पातापात मुगम होने के कारण मोहेनजो-दारो-सरीके स्थान का बार्बदेशीय रूप लेना स्वाभाविक हैं। मालूम होता हैं कि एशिया के विभिन्न देशों में रहनेवाले नागरिकों के लिए यह मिलन-स्थान था। मूर्तियों के अवशेषभी भिन्न जातियों के मिश्रण को प्रकट करते हैं।

इतना वड़ा नगर ऐसे स्थान पर ही वस सकता है, जहाँ जन्न की बहुतायत हो। साथ ही कोई बड़ी नदी हो, जो बाताबात, सिवाई और परिवहन की मुवि-धाएँ दे सके। बहुसंख्यक प्राप्त सेती के औद्यारों से पता चलता है कि खेत बड़े-बड़े होते थे। सेती के निए कौन-सी पढ़ित अपनाई जाती थी यह अभीतक निश्चित रूप से शात नहीं हुआ। पर गेहूं और जो के जो दाने फिनने हैं, वे बपाली किस्म के नहीं हैं। पंजाब में अवभी उसी किस्म के गेहूं पैदा किये जाते ही पुआल से पता चळता है कि वावळों की खेतीभी होती थी। गुठळियों से मानूम होता है कि खजूर-भी मुख्य खाद्य रहा होगा।

गेहू, जो और बावलों के सिवाय दूव का भी भोजन में मुख्यस्थान था। फल व सम्जियां भी पैदा की जाती भी। हड़क्या में मदर और मूग भी होते थे। घरों और सड़कों में मद्धिलगी, क्युओं और कंपनी पगुओं की हिंडुवों मिली है, जो इस बात को प्रकट करती है कि मांसाहार का प्रचलन था। जाति और जाते हों में प्रवाद के पत्र हों में कि में मुंता है कि मांसाहार का प्रचलन था। जाति और और ऊँट के भी अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। मुप्ताओं पर अधिकतर दूधम का चिह्न हैं। मानूम होता है कि आज के समान जस समय भी इसका महत्त्व माना जाता होगा। घोड़े की अस्थियों भी मिली है, पर वे नीचे के स्तरों में नहीं हैं। घोड़े के अस्तित्व के सम्बन्ध में विवाद होनेपरभी इतना अवस्य कहा जा सकता है कि मिलु-बाटी के निवासी उससे परिचित थे। गाय और संभवताया सिहमी थे। खिलीन पर बनी मिट्टी की आकृतियों से पता चलता है सिह मीड़, यहाद बंदर, कुत्ता, रीख़ और दलरोताभी होते थे। गो के कि वहूं भी मिले है। छोटे प्राणियों में नेवला, गिलहरी, तोदा,

मोर, कुक्कुट और विल्ली के चिह्न मिले हैं।

## वेश-भवा

वस्त्रों का कोई भी अवशेष नहीं मिछा। इसके लिए मूर्तियों ही एकमात्र आधार है। एक मूर्ति से पता चलता है कि दो कपडे पहने जाते थे। बायें कथे पर श्राल की तरह कोई कपड़ा होता था, जो दायें कथे के नीचे से होकर दारीर पर लिपटा रहता था, ताकि दायों कथा खुला रहें, और हाथ स्वतन्त्र होकर काम कर सकें। नीचे का कपडा आधुनिक धोतों के समान होता था, जो शरीर से जिपकों रहता था। दित्रयों की वेश-भूषा अचसर पुरवों के समान ही होती थी। वपड़े सूरी और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। प्राप्त सुदयों से पता चलता है कि कपड़े सीये जाते थे।

### केश-विन्यास

पुरुषो के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी मिली है। स्त्रियों का सिर

हका रहता था, इससे केश-रचना स्पष्ट नही दिखाई देती।

मालूम होता है कि हिनयाँ चोटो रखती थी, जैसाकि आजभी प्रचलित है। पुरुष लम्बे बाल रखते थे। उनका विन्यास अनेक प्रकार का होता था। कोई उन्हें दो हिस्सों में बांटता था, जैसाकि 'नैयभीय चरित' में नल के लिए लाया है। (डिफाल बढ़ादिचकुरा चकावति) कोई सिर पर जूडा रखता था। कोई उन्हें पुषराले बनाकर कान दक लेता था। कोई पीछे को ओर लटकाये रखता था। कोई ललाट पर लाकर पीछे की और मोडता था, और फीते से बांच लेता था। होटे बाल कोते में बांधकर या मुख्यो द्वारा स्थिर किये जाते थे। फीते अधिकतर सोने, चरिता वार्षि के बनते थे। पुरुष दाहों और मूँछ रखते थे, या फिर दोनों का मूंडन कराते थे।

#### ग्राभूषण

पुरत और स्विपाँ सभी आभूषण पहनते थे। हिन्नमाँ पखे के आकार की ओढ़नी रखती थी। सिर के दोनों ओर झालर पहनी जातो थी, जो सोने, चाँदी, तिवेबा मनकों की होती थी। ललाट पर पट्टी याझलार होती थी। कुडल सोने, चाँदी, तिबे आदि के बनाये जाते थे। तप के बारे में निष्कत रूप से कहना कठिन है। हार के विविध रूप मिले हैं। ऑपूटी, चूडियाँ और वायुवद पहनने का बहुत रिवाण या। चूडियाँ व बायुवंद मोने, चाँदी, तिबे, पीतल, सीप तथा पाडिया के बनायं जाते थे। ये अनेक आकार के होते थे। ऐसे वायुवद भी मिले हैं, जहाँ मोल पत्ते के साथ छह लड़ियाँ जुड़ी हुई है। वे कारीगरी के सुन्दर नमृते हैं। कंदोले भी पहने जाते थे। उनके दो नमूने मिले हैं। पायजेवों का भी रिवाज वा। वे उसी प्रकार की हैं, जैसे पहाड़ी स्त्रियों अवभी पहनती हैं। बनेक प्रकार के रत्न भी मिले हैं,जिससे पता चलता है कि उन्हें आभूपणों के रूप में पहनने का चलन वा। महभी प्रकट होता है कि उन्हें विसकर सुन्दर बनाने की कला काफी विकास कर चुकी थी। पुरुष पटी, हार, अंग्रुठी और बाजुबंद पहनते थे।

प्रताचन व अगरांग की भी कुछ सामग्री मिली है। शुनारवान के साथ सूई, छोटी चिमटी और कान से मैल निकालने के औजार भी मिले हैं। उर, किश्च तथा खाफेजी में भी इसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध हुई है। शृंगारवान हाथी-त्रीत, धातु, मिट्टी और पत्थर के बनते थे। बहुमूल्य अंगराग और सुगिवत वस्तुओं को रखने के लिए चीनों की प्यालियों काम में लाई जाती थीं। मातूम होता है कि मोहेनजो-दारों की स्त्रियों काजल, दुखराग और दूसरे अंगरागों का उपयोग करती थीं। वन्तु-दारों के अवधेपों में अधर-राग के चिह्न भी पाये गए हैं। शीशे की अस्म मुखराग, औख धोने तथा बाल रंगने के काम बता वी वो अंगराग के लिए ती कोर पीतर की बत्ती सलाइयाँ काम में लाई जाती थी। स्त्रियों के श्रृंगार के लिए विशेष प्रकार की चीकियों होती थी। दर्षणों के पीतर लगा रहता था। वे आयताकार होते थे। कंच हाथी-दांत के होते थे। पुरुष पीतल के उस्तर राग में लाते थे।

## घरेल् सामान

मोहेनजो-दारों में कई प्रकार का परेलू सामान मिला है। यह चिकनी मिट्टी, पत्थर, सीप, चीनों मिट्टी, हाथी-दाँत और धातु का बना है। चम्मच, कलखें आदि पीतल या ताँवे के हैं। रसोई में मिट्टी के वर्तन भी होते थे। पीने के लिए नोकदार सिकोरे काम में लाये जाते थे।

बैठक में कुरियाँ, पलंग और मूदे मिले हैं। मूदे सरकंडों के वने है। चटा-इयों वेंत की। दीपक तांवे, सीप और मिट्टीके है। मीहेनजो-दारो में मिट्टीके दीवट भी मिले है, जो यह प्रकटकरते हैं कि मोम या चर्ची में रूई की बत्ती रखकर दीपक जलांग जाते थे।

### कोड़ा-सामग्री

कीड़ा के लिए गोलियाँ, गेद और पासे काम में लाये जाते थे। गोलियाँ मुमेर और मिश्र में भी मिली हैं। जात होता है कि बैदिकपुग के समान उस समय भी पासों का बहुत प्रचार था। वे तिकांने और चीकोन रोगों प्रकार के हैं। मोहन-जो-दारों के पासे योरोप के जीवे चौकोन है। यह नहीं कहा जा सकता कि पासे जाला अपने-आप में कीड़ा दा कोई प्रकार था। सभवता वे चौरड़ में उने के साधन रहें होंगे। क्यों कि देंदों को वती चौपड़ भी अच्छी संस्था में प्राप्त हुई हैं । कुछ

हाथी-दांत की बनी चौडी मछिलयाँ भी मिली है, उनका उपयोग भी किसी कीड़ा मे होता होगा।

## मनोरजन

कुछ विश्रोवाले ताबीज पाये गए हैं। इनमे शिकारी धनुप-वाण से जंगळी वकरे या हरिण पर प्रहार कर रहा है। सायही, हरियों और वारहींसघों के सीगों की भारी सख्या यह बताती है कि ग्रग्या का बहुत प्रचार था। सांडों की लड़ाई भी मनोरंजन का एक प्रकार थी। पक्षी भी पाले जाते थे। जाल लगाना व मछलियों पकड़ता साधारण व्यवसाय था। हुटे-फूटे टेडे-मेडे मिट्टी के खिळीने काफी सख्या में मिले हैं। खिळीने काफी सख्या में मिले हैं। खिळीनों के नमूने विविद्या लिये हुए हैं। मिट्टी की गाड़ी बच्चों का प्रिय खेळ था। मिट्टी को मेड भी वच्चों का प्यारा खिळीना था। उसकी पीठ पर लाल देखाएँ हैं, जो कन को प्रकट करती है। नीचे दो पहिये हैं। गले में एक छैंद है। इसमें डोरी डालकर उसे खीचा जाता होगा। खिळीना-पाड़ी पहियोंबाळी साड़ी के प्राचीन रूप को प्रकट करती है।

साधारण मिट्टी के खिलोनों में पुरुष, स्त्री, पशु, बाजे, उन्नडे आदि की आकृतियों है। पक्षियों की भी है। इसी प्रकार यंथे पर चढ़ते हुए चूहे, मिलहरीं आदि छोटे प्राणी तथा हिलती हुई बाहोबाले खिलोने भी बनाये जाते थे। हिलती हुई गर्तनवाला बैल और चंचल वाहोबाला बदर ये खिलोनों के अद्भुत नमूने हैं। ये किसी लगीलों बरन को लगाकर नामें जाते थे। इस प्रकार के खिलोने यह सताते हैं कि उस समय इस क्षेत्र में काफी विकास हो चुका था। यंत्र-संचालित छिलोने में विकास हो चुका था। यंत्र-संचालित छिलोने में विकास को चुका था। यंत्र-संचालित छिलोने में विकास हो चुका था। यंत्र-संचालित छिलोने मी बनाये जाते थे। एक खिलोना ऐसा मिला है, जहाँ मनुष्य या वंदर कभी कपर जाता है, और कभी नोचे आता है। इसके लिए डोरे लगाने गए है।

#### यतायान

बैलगाडी यातायात का मुख्य साधन थी। सिघ और पंजाब में जैसी बैल-गाड़ियों आज काम में लाई जाती हैं, ठीक वैसाही नमूना इन अवशेषों में मिला है। उनके अतिरिक्त, हडप्पा में तींबे की एक गाड़ी भी मिली है, जो बर्तमान इक्कें के समान है। उसपर वर्षा व धूप से बचने के लिए छतरी है। रय के ढंग की बैलगाड़ियों भी मिली है।

### कला और कारीगरी

मृतियाँ, मुद्राएँ तथा आभूषण उस काल की वला को प्रकट करते हैं। मुद्राएँ या ठप्पे तीन थेंग्लियों में बाँटे जा सकते हैं :

१. जस्ता और मिट्टी के छोदकर बनाये गए बड़े ठप्पे;

२. जस्ते की छोटी मोहरें और ताबीज, जो छापने के काम नही आती;

 खड़िया और दूसरी मिट्टी के बने ठप्पे या मोहर्रे, जिनपर अक्षर या प्रतिकृतियाँ उभरी हुई हैं।

हूसरे प्रकार की तथा खड़िया की बनी हुई तीसरे प्रकार की मुद्राएँ हुड़्प्पा के प्राचीन स्तरों में विद्येपरूप से प्राप्त हुई है। उनका उपयोग तावीज के रूप में होता होगा। उनमें गाँठ या छेद नहीं है। पहुंच प्रकार की मुद्राओं में जो अक्षर या प्रति- कृतियाँ वनी हुई है, प्राय: उन्हों को यहां मुद्रित किया प्रति है। युद्धा हुँ और उन्में अनेक आकार और रॉगों के हैं। कारीगरी के ये मुन्दर मूने है। इनचर पशुओं के सीग य टेड़े मेड़े अवस भी स्पट प्रतित होते हैं। उन्हें इतने सुदर डंग से रॉगा गया है कि मिट्टी का अपना रंग पूरी तरह छिप गया है। पकाने व कुरेदने में पूरी सफ़ाई बरती गई है।

सिंधु-पाटी में जो लिपि प्राप्त हुई है वह उसी प्रकार की है, जैसी सुमेर, वेबीलोन आदि प्राचीन सम्यता के अन्य केन्द्रों में मिली है। उसे चिन-लिपि कहा जा सकता है। उसमें जो चिह्न हैं, उनका प्रारम्भ चिन्नों से हुआ है। धीरे-धीरे उन्होंने सर्वमान्य रूप से लिया और मूल प्रतिकृति का पता लगाना किंटन हो गया। दूसरी ओर वह उस लिपि से भी मिन्न है, जो चिन्न जो सो प्राप्त कुई है। साधारण तौर पर ये लिपियाँ दाये से वायें की ओर जिंधी जाती है। किन्तु जब एक से अधिक पंक्तियों लिखी गई है, तो उन्हें चुपूरा-कार बना दिया गया है, अर्थात् एक पंक्ति दायें से बायें और है, और दूसरी वायें से दायें और। कुछ विद्वानों का यह मत है कि 'ब्राह्मी' का विकास कदाचित् इसी लिपि से हुआ है।

घातु, बढ़िया व मिट्टी की वनी प्रतिकृतियाँ, मूर्त्तिकला का सुन्दर जदा-हरण प्रस्तुत करती है। इसकी हुजना में, प्रतीत होता है, मोहेनजो-दारों में कला का जतना विकास नहीं हुआ। वहाँ कुछ पत्पर की वनी भानव-श्रतिकृतियाँ मिली है। किन्तु वे कलापूर्ण नहीं है। मोहेनजो-दारों में एक मूर्ति ऐसी मिली है, जिसमें मांगुढ़ या देवता ध्यानपुदा में बैठे हैं। श्रांख आधी खुली है। वहाँ प्राप्त प्रति-कृतियों में कला की दृष्टि से बह स्वॉत्तम है। उत्तपर मोटी सफेद पॉलिंग्र है। वार्धे कंद्रे पर साल है, और दाहिन के नीचे कुल-मित्तर्या। विर परपगड़ी है। छोटी वार्डी, तथा मूँखे है। ओठ मोटे है। नाक चपटी। ललाट छोटा और गर्दन खड़ी। इस्य करती हुई स्त्री की ताम्रमूर्ति मी मिली है। उसमें इतनी सफाई नहीं है। इस्य करती हुई स्त्री की ताम्रमूर्ति मी मिली है। उसमें इतनी सफाई नहीं है। इस्प में प्रति अद्यात महत्वपूर्ण वस्तुओं में एक नी पुरस का धह है। वह लाल प्रत्य का है। इससी प्रतिकृति एक नतंक की है, चो भूरे पत्थर की है। दोनों में कंसों व गर्दन के स्थान पर गड़हें हैं। इसका अर्थ है वाहूं और सिर अला से बताकर जोड़े जाते थे। ये प्रतिकृतियाँ मोहेनजो-दारों में अवतक प्राप्त अन्य प्रतिकृतियाँ से श्रेष्ठ हैं। पुरूप की प्रतिकृति ई० पू० चतुर्य सताद्दी के यूनानी कलाकार के लिए भी अभिमान का विषय हो सकती है। किन्तु मूर्ति का बढ़ा हुआ पेट और आकृति भारतीयता को प्रकट करते है। नर्तक दायें पैर पर खड़ा है। कमर से ऊपर के अग वापों ओर भूके हुए है, जो विरकन और वेग को प्रकट करते है।

हडप्पा में उत्कीण चित्रो और प्रतिकृतियों में अंगों के चढ़ाव-उतार और रेखाओं का जो सुन्दर चित्रण है, वह वर्तमान कठाकार के छिए भी गर्व का विषय हो सकता है। मालूम होता है कि पाँच हजार साਲ पहले यह कछा अपने उच्च-शिखर पर पहुँच चुकी थी।

### धर्म

अवतक जो अबदोप मिले है, केवल उन्हींके आधार पर यह निश्चय करना कठिन है कि हड़प्पा में धर्म का क्या रूप था। दूसरी बात यह है कि उस काल में धार्मिक और स्त्रीकिक जीवन दोनों मिले हुए थे। उनमें स्पष्ट भेद-रैला नहीं खीची जा सकती।

हडप्पा और मोहेनजो-दारो में ऐसा कोई भवन नही मिला, जिसे मदिर कहा जा सके। उस समय के धर्म का रूप जानने के लिए भी मुख्य आधार मुद्राएँ है । कुछ मिट्टी की मोहरें, तांबे की बट्टियाँ, पकी मिट्टी, खड़िया और घातु की बनी छोटी-बड़ी आकृतियाँ व पत्यर की जो मूर्तियाँ मिली है, उनके आधार पर धार्मिक विक्वासो के बारे में कुछअनुमान लगाया जा सकता है। पकी मिट्टी की स्त्री-मूर्तियाँ अच्छी संख्या में मिली है। बलूचिस्तान में भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई है। ईरान से लेकर ईजियन तक, खास करके एलाम, मेसोपोटामिया, ट्रासकेस्पिया, एशिया माइनर, सीरिया और फिलस्तीन,साइप्रस, कीट,साइनलेड्स,बाल्कन तथा मिश्र में भी उनसे मिलती-जुलती मृतियाँ मिली हैं। संभव है, उनका मूल कोई ऐसा घम हो, जिसे उपर्युक्त सभी प्रदेश मानते हो। साधारण तौर पर वे अवशेष देवी-पूजा को प्रकट करते हैं। भारत में आजभी यह अनेक रूपों में प्रचलित है। इन देशों में गभवती एवं बच्चोवाली स्त्री की प्रतिकृतियां भी मिली है, जिनसे संतानी-त्पादन का धार्मिक रूप प्रकट होता है । कुछ प्रतिकृतियाँ देवदासियो की है, या वे पिलीने भी हो सकते है। आकृतियों में सबसे अधिक सहया ऐसी स्त्रियों की है, जो लुगी पहने हुए है। कमर में किसीके कंदोला है, और किसीके नही। सिर पर पसे के आकारकी टोपी है। कानों के पास दोनों लोर प्याले की आकृतियाँ है। जो प्रतिकृतियाँ तिपाई पर देठी या सिर पर पुष्प धारए। किये हुए हैं, वे भाता के रूप में देवी की हो सकती है। पुरुष-आकृतियों की संख्या स्त्री-आकृतियों से आधी है। उन्हेमीसीन रुपों में विभवत निया जा सकता है। कुछ देवताओं की है, कुछ भवतों की और कुछ खिलीने । कुछ को छोड़कर सभी दिगंबर हैं । स्त्री-आकृतियाँ अधिक-

तर खड़ी मुद्रा में है, और पुरप-आकृतियाँ बैठी हुईं। कही वे पुटनो पर भुजबंध लगाकर बैठे हैं, और कही हाथ जोड़े हुए। ये प्रतिकृतियाँ किसी अवैदिक परम्परा से संबंध रखती है।

पुरुपाकृति देवताओं के सिर पर सीग है, जो अवीदिय त्रवितयों के सकेत हैं। मोहनजो-दारो मेएक ऐसी मोहर मिली है, जहाँ देवता ऊँवी वेदी परयोग-मुद्रा में बैठे हैं। उनकेतीन मुख हैं। सिर पर दो तीग है, जो त्रिशूल के रूप में ऊँवी और पखे के आकारदाली टांपी में जा मिलते हैं। मूर्ति आम्पणों से कदी हैं। दोनों और चार पशु हैं। वायी और गैडा और भैसा, वाहिनी और हाथी और क्या हा। सिहा-सन के नीचे दो हिरण है, जिनके सीगवाले सस्तत प्रद्य में झुके हुए हैं। इन सब विक्कों के अधार पर पुरात त्ववित्ता सर जोन मार्गेल इस निगंय पर पहुँचे हैं कि बह परापृति के रूप में भगवान विव का प्रातन रूप है।

दक्षों और पद्मओं की पूजाभी प्रचलित थी। पीपल का एक पत्ता मिला है, जो दृश-पूजा का प्राचीनतम प्रतिनिधित्व करता है। कुछ समय परचात् हडप्पा में पीपल की शाखाओं और पत्तों के बंदनवार बनने रुगे थे, जो इक्षप्रजा के पूर्वरूप को प्रकट करते हैं। मोहेनजो-दारों में एक ऐसीभी मुद्रा मिली है, जहाँ देवतापीपल के नीचे खडे हैं। दूसरी मुद्रा में उनका सिरपीपल के तने से बाहर निकला हुआ है। हङ्ष्या की कुछ मुद्राओं में ववूल का पेड़भी मिला है। उसके नीचे या तो चवूतरा है, या वाड़। सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु धूपवती है। कहीं वह विशेष स्थान पर स्थिर होकर जल रही है, तो कही किसीके हाथ में है। सभी मुद्राओं में उसे पशु की गर्दन के नीचे रखा गया है। साँड, गैडा और ब्याघ्न की नांद में कुछ खाते हुए बताया गया है। हाथी और भैसे कोदोनों रूपों में दिखाया गया है-कभी नाँद के साथ, कभी उसके बिना । नाँद का यह अर्थ नहीं लगाया जासकता कि उन पशुओं को पाला जाता था, क्योंकि साँड व बैल के पालत होनेपरभी वह उनके साथ नहीं है। संभवतः नाँद पूजा के रूप मे अपित वन्यपशुओं के भोजन को सूचित करती है। पशु-राक्षसों की प्रतिकृतियाँ भी मिली है, जिनमें कही दो, कही पाँच और कही छह सिर जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी हैं, जिनमें आधा शरीर मनुष्य का है, और आधा पशु का । पशु के स्थान परअधिकतरसिंह या व्याद्य आदि भयंकरप्राणी को रखा गया है। आकृतियों के सिर पर सींग है, जो उनके देवत्व को प्रकटकरते हैं। कुछ का आधा भाग मनुष्य का है और आधा बैलका। मुमेर में भी इसी प्रकार की आकृतियाँ मिली है, जहाँ वे सीगोंवाने व्याघ्र पर आक्रमण कर रही है। कुछ मुद्राओं पर व्याच से युद्ध करते हुए पशु की आकृति मिली है, जो मेसोपोटामिया के गिलगिमेश का प्रतिरूप जान पड़ती है। एक मुद्रा में देवता नीचे आसन पर योगमुद्रा मे बैठा है। दोनों ओर भूमि पर झुके हुए भक्तों की मूर्तियाँ है। ऊपर साँप के फण फैले हुए है। प्रतीत होता है कि पौराणिक साहित्य मे नागलोक का जो वर्णन

है, प्रस्तुत आकृतियां शायद उसीके निवासियों की ओर सकेत करती हैं ।

मूर्तियों के अतिरिस्त लिंग और योगि की पूजा का भी प्रचलन था। स्वस्तिक का चिल्ल भी मिला है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसकी पूजा भी होनी थी या यह केवल मगल के रूप में बनाया जाता था।

सिंधु-घाटी में प्रचलित धर्म के रूप को संक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया जा

सकता है .

वे लोग माता के रूप मे देवी की पूजा करते थे। इसी तरह दृक्षी, उनमें

रहनेवाले देवी-देवताओ, पशुओ, व पशु-राक्षसो को भी पूजते थे।

रितन की पूता मूर्ति और प्रतीक दोनो रूपो में होती थी। लिंग और स्वस्तिक उनके प्रतीक थे। इसी प्रकार योनि देवी का प्रतीक थी। देवी तथा स्वस्तिक की पूजा सारे विश्व में प्रचलित थी।

#### शव-संस्कार

ऐसा कोई स्मशान नही मिछा, जिसे नगर के अवशेषों के साथ रखा जा सके। हड़प्पा में दो स्मशान मिले है। उनमें से एक हडप्पा-गुग का है, दूसरा बाद का। पहछा किन्ने के खण्डहरों के दक्षिण में है। १६३७ से १६४६ तक वहीं १७ कवें मिछी है। उनसे पता चळता है कि शव को जमीन में छैटा दिया जाता था, और उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। हरेक कब्र में मिट्टी के बहुत से खतन पमें गये हैं। ये हड़प्पा के उत्तरकाछ की विशेषता को प्रकट करते हैं। वे वर्तन दूसरे समान के बर्तनों से सैटा और अजावट दोनों बातों में भिन्न है। वर्तने दूसरे समान के बर्तनों से शिवाय आमूपण और तिजी उपयोग की वस्तुएँ भी प्राप्त हुई है। १६४६ में एक नई कब्र मिछी, जहाँ सब मास और छकड़ों के पाटिये से ढका हुआ है। सुमेर में ईसा में ३००० वर्ष पहछे के जो स्मशान मिछे है, वहाँ भी यही चीर्जे प्राप्त हुई है।

दूसरा रमझान किले और पहले रमशान के बीच मे है। यह उस समय का हो सकताहै, जबनगर नष्टहो चुकाथा। उसमे शबस्थापन के दो रूप मिले हैं।

का है, पक्ताह, अवनगर तरह ही चुका था। उत्तम शब्दरवापन के हा रूप मिछ है। दूसरे स्मशान में जो मिट्टी के वर्तन मिछे है, उनके आकार और जिवले दोनों हो पहले रमशान से भिन्न है। इन पित्रणों में पशुओं को प्रतिकृतियों अधिक है। पीथे, इस, नक्षत्र और पत्ते भी चित्रत है। कुछ पौराणिक कपाओं से भी संवय रखते हैं। एक मटके पर गले के पास तीन उड़ते हुए मोर चित्रित है। तारे भी हैं। मसूर के शरीर में कोई आइति प्रदेश कर रही है। संभवतः वह सत्व्यवित को प्रदूष्त सारीर हो सकता है, जिसे स्वर्ग में के जाया जा रहा है। भयूर का यह विश्वकृतों से प्राप्त सभी मटको पर है। शायर स्तवना मृतकों के साथ कुछ संबंध रहा होसा।

दूसरे मटके पर दो चित्र हैं। प्रत्येक मे कईआकृतियाँ हैं,जिनमे कोई पशु, संभवतया रूपभ (या गाय), सिर भूकाये हुए है। बीच में चोचवाली मानवाकृति है। उसके हाथ तथा पैरों के नीचे रस्ती है, जो वैलों के गले में बँधी है। वार्ये हाथ में धनूप-बाण हैं। दायीं और के बैल पर शिकारी कृता आक्रमण कर रहा है, और उसकी पूछ को अपने मुँह में पकड़े हुए है। इस बैल का पिछला भाग केवल रेखाओं के रूप में बताया गया है। कुत्ते के पीछे दो मोर लड़ रहे है। दोनों चित्रों के बीच एक बड़ा बकरा है। उसके सीग त्रिगूल के समान आठ फलोंवाले है। दाहिनी ओर के बैल के सीग भी इसी प्रकार के हैं। वाषी ओर के कुत्ते यमराज के कुत्तों की याद दिलाते हैं। विना आंतोबाला रूपम ऋग्वेद की अनुस्तरणी गायका स्मरण दिलाता है, और दूसरा भाग वैतरणी गाव का। ऋग्वेद में मृत्यु-संस्कार से संम्बन्ध एक सुकत है, जहाँ चिता की अग्नि को संबोधित करके कहा गया है, 'है अग्नि ! तू इस बकरे को अपना भक्ष्य बना लेना, जिसे काटकर शब के अंगों पर रखा जा रहा है। मृत व्यक्ति को मत जलाना । इसे पिवृलोक मे पहुँचा देना । दूसरे श्मशान के बर्तनो पर बने बहुसंस्यक चित्र अजमेध या बकरे की विल को प्रकट करते हैं।एक कब्र में यह बर्तन शव के एक तरफ मिला है। अन्यत शव और अन्य सामान के बीच ये विखरे हुए मिले हैं।

बायें हाथ में धनुष और वाग का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ भी इन्हें शव के साथ रखने का निर्देश है। ऋग्वेद के दशम मंडल के १४वें, १६वें और १ वर्षे सुक्त में कुछ विधि-विधान और विश्वासों का वर्णन है। इसरी ओर प्रस्तृत चित्रों के अध्ययन से जिन संस्कारों का पता चलता है, दोनों में आश्चर्य-जनक समानता है। ऋग्वेद में दोनों परम्पराएँ मिलती हैं। आर्य लोग मृत का

दाह-संस्कार करते थे, और उसे गाड़ते भी थे।

नीचे के स्तरों में जो शवों के अवशेष मिले हैं, वे कहीं परे हैं, और कहीं छिन्न-भिन्न । साधारणतया मृत-शरीर को पूरी तरह लेटा दिया जाता था, टाँगें सीधी रहती थी। कुछ अपवादों को छोड़कर मिट्टी के बर्तन हरेक कब में मिले है। किसी-किसी में आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। जहाँ वर्तनों की संख्या कम है, वहाँ उन्हें सिर के पास रखा गया है। इनका हड़प्पा में प्राप्त बर्तनों के साथ विशेष संबंध नहीं है। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि जिन लोगों का संबंध द्वितीय श्मवान के साथ है, उन्होंने ही कदाचित हडप्पा की संस्कृति का ध्वंस किया होगा।

#### सिन्ध-सभ्यता का काल और उसके निर्माता

परिचमी एशिया में सम्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए है, उनसे सिध-सम्यता बहुत अधिक मिलती है। एलम और मेसोपोटामिया की, द्वितीय जल-प्लावन के पहले की, सम्यता के साथ उनका धनिष्ठ साम्य है। १९३१ में लंदन को पुरातत्त्व-परिषक् ने यह समानता उरम, जेमडेट, नसार आदि के साथ भी बताई थीं । इससे पता चलता है कि ईसा में ३००० वर्ष पहले भारत का आल्पा और भेसीपोटामिया के साथ पीनष्ट संबंध रहा होगा ।

सिन्धु-पाटी के अवयोगों का काल-निर्मय इसी आधार पर किया गया है। एलम और मेसोपोटामिया में भी उसी काल के अवयोग मिले हैं, वियोग रूप से उर, किया, जेमडेट, नसार तथा तेल असमार में। उर और किया में बहुत-सी ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, वो सिन्धु-पाटी की मुद्राओं से मिलती है। उनका सबय मारगन-राजवंश के साथ लगाया गया है, जिसका समय ईमा मे २२४० वर्ष पूर्व है। इसी प्रकार तेल अस्मार में अवकाद-वय की कुछ मुद्राएँ मिली हैं, जिसका ममय ई॰ पू॰ २४०० वर्ष माना काता है। इन्ही आधारो पर सिन्धु-सम्यता के विमिन्न सरों का काल-निर्मय किया जाता है। तेल अस्मार की मुद्राओं पत्रो पत्रो पत्र अकित हैं के बात्त में ही पाये जाते वे, मेसोपोटामिया में नहीं। कुछ मुद्राएँ इडफा के उत्तर-वर्षों स्तरों में प्राप्त हुई है। वे लगभग १४०० ई० पू॰ को है। ये सिन्धु-सम्यता के अतिम युग को प्रकट करती हैं। उन मुद्राओं पर बो वित्र है, उनसे ज्ञात होता है कि वे वाहर से आई होगी।

अवरोपो में पगुओं की प्रतिकृतियां, फूल-पत्ते, नक्काशीका काम,प्रसाधन-सामग्री, जिलीने आदि वस्तुएँ हैं । कुछ वन्तुएँ यहींस वहीं गई, और कुछ वहींसे यहीं बाई । यवनक जिन स्थानों की खुवाई हो चुकी है, वे मोटे तौर से ई० पूर ढाई हजार से लेकर डेढ हजार वर्ष तक की सम्यता की प्रकट करते हैं। नीचे के स्तरों भी खुदाई होने पर, संभव है, इस सम्यता का आदिकाल और पीछे सरक जाय।

सिन्धु-माटी में 'किय' बंदा के लोग रहते थे। वे मूलत: भारतीय थे या बाहर से आमे थे, इन प्रस्तों का अधिम निर्णय अभीतक नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत ही कम सामग्री उपलब्ध हुई है। मोहेनजो-दारों के ऊपरी स्तर में कुछ अस्थि-पंजर मिले है। वे हीं इस प्रश्न के निर्णय का एकमात्र आधार है। उनके अध्ययन से सता बतता है कि मोहेनजो-दारों में कई आतियाँ रहती होगी। आस्ट्रिक, अरब, मंगील और अल्याहीपीम। इससेयह सिंख होता है कि उस समय पंजाब तथा सिंध अनेक जातियों के मिलन-सेन थे।

सिन्दु-पाटो को विकसित सम्यता तथा उसके उत्थान और पतन से संवध रखनेवाले विभिन्न स्तरों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि वहांके निवासी आर्य जाति के थे। किन्तु सिन्यु-धाटी में जो मुलाकृतियाँ प्राप्त हुई है, वे आर्य जाति की मुखाकृति से नहीं मिनती। ऊँचा कद, गोरा रग, काली आँखें, मुहुँ पर पने वाल, लवा,सकड़ा और उभरा हुआ सिर, नाक न चपटी, न वहुत लम्बी— आर्य जाति की यह विदोषताएँ है। किन्तु मोहेनबो-दारों में जो चार प्रकार की आकृतियाँ मिली है, वे अलग प्रकार की है। आयं और सिन्यु-घाटी के निवासियों की जीवन-पद्धति में भी स्पष्ट अन्तर पाया जाता है। वैदिक आयों की मुख्य आजीविका पशुपालन और कृषि थी। वे छोटी-छोटी वस्तियों में विचरे हुए थे। इसके विचरीत, सिन्यु-मचता नागरिक जोवन को प्रकट करती है। वहाँ वही-बड़ी धनी वस्तियों, केंच पनके मकान औद्योगिक मंस्थान और सामृहिक आगोव-प्रभांत कि चिल्ल मिलते है। आयं और सिन्यु-निवासी दोनों घनुष, वाग, भाले, छुरी और परपु उपते थे। आयों के पास कवच भी होता था, जविक सिन्यु-निवासी अपने बचाव के छिए केवल डाल रचते थे। सिन्यु-निवासी पत्यर और धातु की बनी गदा का उपयोग करते थे। हड़्य्या में देवी, लिग और मूर्ति के रूप में शिव तथा पौराणिक मृतियों की पूवा प्रचलित थी। किन्तु ऋषेद में मूर्तियूजा का प्रत्यक्ष निर्देश को साथा आयों का समुद्र के साथ विवेष संबंध नहीं था। किन्तु सिन्यु-धारों के लोग समुद्र-मार्ग से व्यापार करते थे। हिस्महासागर, फारस की खाड़ी बारे उसके प्रत्ये के दूर-दूरतक जाते थे। उनकी मुद्धाओं पर नाव की आकृतियों भी चिन्तित है।

अर्थ नाय को संपत्ति मानते थे। उसे 'बघ्न्या' (जिसकी हस्या बजित है)
कहते थे। घोड़ा भी उनके जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। किन्तु सिन्धु-धाटी के
विशों में उनका स्थान नहीं है। वहां गाय के स्थान पर बैंक है, और घोड़े के बिह्न
नहीं मिलते। सिन्धु-धाटी-सम्यता में हाथी का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्याद्म, गैंड और
प्रथम के साथ उसे भी दिव दिया गया है। उनके समान विश्वाककाय और बिक्ताकोल
होने के कारण उसे भी अन्य प्राणियों के साथ देवी रूप दे दिया गया। अस्वेत में
उसका निर्देश 'सुम-ह्रस्तिन्' के रूप में मिलता है, जिसका कर्य है, मूँडबाला प्राणी।
यह नाम इस बात को सूचित करता है कि आर्यों ने उसे पहते-भहल देखा होगा।

इन कई प्रमाणों से पता चलता है कि सिन्धु-बाटी के निवासी आयों से भिन्न थे।

#### वैदिक काल

पर्म-संस्था के इतिहास में दूसरा काल वैदिक सम्यता का है। इसका पुरुष आधार वेद है। यह कोई विदोप प्रंथ न होकर उस समस्त साहित्य का नाम है, जो कई बिहानों के मतानुसार तीन-वार हवार वर्षों में रचा गया। इसमें आयों के धार्मिक विश्वासों, रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और दार्धिनक बिहान्तों का भी वर्षान है। वेदों के रचना-काल को लेकर विहानों में काफी मतिनेद है। इस विपय में किसी निस्थित मत पर पहुँचना संभव भीन हीं। एक बोर, उन्हें अनादि बतानेवाली भारतीय परम्पार है, वो दूसरी और, पास्ताय विहान उसका समय ई० एक चार हमार विदार संवाद विहान सका समय ई० एक चार हमार विदार संवाद विहान सका समय ई० एक चार हमार से लेकर एक हजार वर्ष तक मानते है। यहाँ तो उस विवाद में न एककर

केवल उस साहित्य के रचनाश्रम को उपस्थित करना है, जिसमे घामिकपरिस्थिति के पर्यापर का पता चल सके ।

वैदिक साहित्य को चार कालो में विभवत किया जाता है—सहिता, बाह्यण, आरम्पक और उपनिषद्। सहिताओं का रचना-काल साधारणतमा ई० पू० २००० से लेकर १५०० तक माना जाता है, और मुस्य उपनिपदो वा काल ई० पू० ६००। मध्यवर्ती एक या डेड हनार वर्ष को वैदिक काल कहा जाता है। ये चार काल धर्म-संस्था के उत्तरोत्तर बिरास को अवट करते है।

सबसे प्राचीन महत्वेद महिता है। उसमे घम का को रूप मिलता है, उमे प्राय 'प्रकृति-पूजा' कहा जा सकता है। मानव में आद्ययं प्रार दिष्ट से प्राकृतिक परिवर्तनों को देया। कभी उमका ध्यान गरज-गरजकर वरसते बादकों की ओर गया, कभी कलकल करती निदयों की ओर, कभी आंधी और तूफानों की ओर, और कभी बाँचों के परस्पर टकराने में प्रस्कृदित होनेवाले भयकर दावानल की ओर। कभी उसने मुनहली उपा को देखा, तो कभी काले बादलों में चमकती हुई विजली को। कभी अधेरे से लठते हुए पूर्व को, और कभी अध्वत वरसानेवाल चन्द्र को। दन सब प्राकृतिक तस्वों को दिलकर उसका हृदय कभी अध्वत वरसानेवाल चन्द्र को। इन सब प्राकृतिक तस्वों को देखकर उसका हृदय कभी कृतनाता से गद्यद हो उठा, कभी अप से कांपने लगा और कभी सीन्दर्य को निहारकर उल्लास से भर गया। साथ ही, वह इन परिवर्तनों केपीछे अतीदिय सक्तियों की सी कल्पना करने उगा। यही से 'देवतालाद' का जन्म हुआ।

देवताओं मे विस्वास की दो प्रतिकियाएँ हुई। एक और उनके प्रकीपको शान्त करने या उन्हे अपने कार्य में सहायक बनाने के लिए विविध प्रकार के अनुष्ठान होने लगे। उन्हीने आगे चलकर यज्ञों का रूप ले लिया। दूमरी ओर, उन देवताओं के स्वरूप और शक्ति के बारे में चितन शुरू हुआ। उसने दार्शनिक विचारों को जन्म दिया। ऋग्वेद के प्राचीन भाग में देवताओं का पृथक्-पृथक् व्यक्तित्व मिलता है। परन्तु उसके दशम मंडल मे उन सबको एक ही सार्वभौम सत्ता के रूप में मान्य कर लिया गया। उपनिपदों में सारे ही विश्व को 'तदूप' मान लिया गया। इस प्रकार उत्तरोत्तर दार्गनिक विचारों का विकास हुआ। मैक्समूलर ने 'देवतावाद' की चार अवस्थाएँ बताई है । पहली दो अवस्थाओं को 'बहदेवताबाद' कहा जाता है। उनमें देवी-देवताओं की विद्याल संख्या मानी जाती थी। उस अवस्था में उनका स्वरूप और कार्य दोनों भिन्न-भिन्न थे। उसने इसका नाम 'पोलीयिज्म' (बहुदेववाद) रखा है । दूसरी अवस्था में व्यक्तित्व तो उनका पृथक्-पृथक् रहा, किन्तु कार्य की दृष्टि से दे एक हो गए। प्रत्येक देवता को सर्व-शक्तिमान् मान लियागया । इस अवस्था का नाम है 'हेनोथिइम' (एकसत्तावाद) । तीसरी अवस्या मे व्यक्तित्व भी एक हो गया, और किसी एक सत्ता को समस्त विश्व-का सचालक मान लिया गया । इसका नाम है 'मोनोयिज्म' अर्थात् एकेश्वरवाद । चीवी अवस्था उपनिषदों में मिलती है, वहाँ सारे ही दिस्त को उसी एक का बाह्य रूप माना नया। वहाँ वह स्वीकार कर लिया गया कि ईस्वर से पृथक् कोई सत्ता ही नहीं हैं। इसका नामहै 'वैंथिका' अर्थीत् मर्थेरूनरवाद।

दूसरी ओर अनुष्ठान या कियापदा में भी उत्तरीत्त र विकास होता गया। फर्नेद के भायप्रधान अनुष्ठानों ने विधाल यहाँ का रूप ले लिया, और भावना के स्थान पर किया के महत्व दिया जाने रूपा। फर्क्यापित के लिया । यह भाना के स्थान पर किया के महत्व नहीं रहा। उसका स्थान 'विधि' ने ले लिया। यह भाना जाने लगा कि विधिषुर्य के किया गया पत्र अवस्य फर्ज्यापी होता है। यजमान के मत में उसके प्रति अद्धा हो या न भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बात और। देवताओं के व्यक्तिस्त में भी परिवर्तन होता चला गया। ऋग्वेद के काल में दे स्वतंत्र थे। प्रार्थना करनेवाल पर प्रमन्न होना या न होना जनकी इच्छा पर निर्मर या। किन्तु 'प्रह्माण-काल' में वे यह या मार्य के बधीन हो गए। ऐसा माना जाने लगा कि विधिपूर्व के कर्म करने पर देवताओं के फ्ल अवस्य देना एहेगा। धीरे-भीर उनका स्विद्ध के कर्म करने पर देवताओं को फ्ल अवस्य देना एहेगा। धीरे-भीर उनका स्विद्ध भी समाप्त कर दिया गया। यह माना नो लगा कि विधिपूर्व के कर्म करने पर देवताओं को फ्ल अवस्य देना एहेगा। बीरे-भीर उनका स्विद्ध भीर करने वर्ग वर्ग प्रपूर्व नाम की एक स्वित प्राप्त होती है, वो अपने-आप एक देती है। यह 'अपूर्व 'वर्ष या भाग्य का ही एक पूर्व हेप है। यह स्प

ब्राह्मणकालीन धर्म की दूसरी विशेषताएँ नीचे दी जाती है :

वेद में जो वालें पाई जाती है, उन्हें सबोंच्य परमसत्ता के रूप में प्रमाण मान ठिया गया। वेद और शुक्ति में यरस्यर बिरोध होने पर मही कहा गया कि १-बेद का प्रामाण्य की बुद्धि का कोई मूल्य मही। इसलिए ऐसे स्थलों में वेद की आजा ही प्रमाण है। इस सारणा के समाज पर दी प्रभाव हुए:

(क) उसने स्वतंत्र चेतना को दवा दिया। मानव अपनी बुद्धि को सीमित समक्षने छगा। इससे वह विद्य के रहस्यों पर स्वतंत्र विचार करने के बजाय हरेफ बात के लिए वेद के बाबसों को ढूँकने लगा। बुद्धि उन वाक्यों की ब्यास्थातक सीमित होगई। इस क्षेत्र में भी धीर-भीरे वर्गविवेष का अधिकार होता गया। भारतीय दर्शन पर 'आनम प्रामाम्य' का यह प्रमाव अवतक कता हुआ है। वार्षाक, बौद्ध तथा वैनिषक को छोड़कर सभी दर्शनों ने ईस्बर का महापुक्यों के बचनों को प्रमाण माना है। इन तीन परम्पराओं से भी चार्याक दर्शन लुखा हो चुका है। अन्य दो परस्पराएं आतम-प्रामाण्य' की और मुका गई। बताने की आवस्यकता नहीं कि इस छारणा का परिणाम यह हुआ कि भारतीय दर्शन श्रद्धा के प्रभाव से सर्वेषा मुक्त नहीं हो सका।

(स) दूसरा प्रभाव समाज-रचना पर हुआ। सगठन की मुख्य शक्ति

श्रद्धा होती है। जहाँ बुद्धि को अमोम स्वतंत्रता मिलती है, वहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है। मंगठन को वह टड नहीं होंगे देता। आर्यों ने देदों के प्रति निष्ठा रखने पर जोर दिया और उनना सगठन धनितमाली बना रहा। इस प्रकार ' दार्धानिक या बोद्धिक क्षेत्र में जो बात हेय है, वही सामाजिक क्षेत्र में बहुत-कुछ उपयोगी सिद्ध हई।

ऋत्येद में 'देवतावाद' को तीन अवस्थाएँ मिलनी है —पहली अवस्था में भिलन-भिल्न प्रक्तितवाले अनेक देवताओं को कत्यना की गई। दूगरी अवस्था में स्थितत्व भिल्न होने पर भीप्रत्येक देवता को नर्थप्रविद्य भान् मान लिखा गया। तीसरो अवस्था में स्थितित्व भी एक हो गया, जिसका वर्णन दराम मडल में मिलता है। ब्राह्मण-भाल में मह स्थितत्व भी एक हो गया, जिसका वर्णन दराम मडल में मिलता है। ब्राह्मण-भाल में मह स्थितित्व भी प्रका कर्म करते पर फल अवस्य प्राप्त होगया। वहीं यह मान लिखा गया कि विधि- भूवंक कर्म करते पर फल अवस्य प्राप्त होगा। कर्म देवता के अधीन नहीं है, किन्तु देवता कर्म के अधीन है। इसीका विकास मीमासा-दर्शन में हुआ। उसने कल पर क्रिसी अथ्य गवित के पर पर क्रिसी अथ्य गवित के तियंत्रण को सर्वय समाप्त कर दिया। उसने बता या कि विधि- भूवंक कर्म करते पर 'अपूर्व' माम की प्रवित्त उत्पन्त होती है, और बहु स्थासमय फल प्रवान करती है। जैन और बीढ धर्मों ने भी कर्म की इस महता को स्वीकार किया। परन्त उसका आधार प्रव्यविद्य की आजा के स्थान पर नैतिकता की मानागया।

मीमासा-दर्शन में कमें की जो महत्ता बताई गई, वह साधारण जीवन का अंग न बन सकी। वहाँ देवता के रूप में किसी नियामक शक्ति मे विश्वास बना रहा। इसका कारण और या। बैदिक परम्परा का संबंध विजेतावर्ग के साथ था। शास्त्रों का धर्म होने के कारण उसे प्रश्रय और प्रोत्साहन मिला ! लेकिन सर्व-साधारण मे पुराने विश्वास बने रहे । प्रतीत होता है कि मक्तियाद आयों के आने से पहले द्रविड़ों में प्रचलित था। सिंघ-घाटी के अवदोषा ने इस धारणा को और भी पुष्ट कर दिया है। भवितवाद किसी अतीद्रिय सत्ता को जगन्नियता के रूप मे स्वीकार करता है। ऋग्वेद के दशम मंडल की रखना भी कदाचित् उसीका प्रभाव हो, वयोंकि ब्राह्मण-कार तथा उत्तरकाल में कर्म को जो महत्त्व मिला, उसका इसके साथ मेल नहीं बैठता। द्रविड़ों के भक्तिवाद तथा ऋग्वेद के उत्तर-कालिक विकास ने मिलकर इस विश्वास को जन्म दिया कि मानव के भविष्य पर नियत्रण करनेवाली कोई सार्वभौम सत्ता है। राजनीति एव सामाजिक क्षेत्र में जो धारणाएँ अधिराज्यवाद को लेकर चली, बेही ईश्वर को लेकर धार्मिक क्षेत्र मे उतर आई। जैन तथा बौद्ध धर्मों ने ईश्वर-कर्नृत्व का विरोध किया। मीमांसा-दर्सन भी इस विषय में उनका साथी था। किन्तु वे भी सर्वसाधारण में प्रचलित भक्तिवाद के प्रभाव को न रोक सके। इन परम्पराओं में भी मगल तथा भौतिक मुखों के लिए अपने-अपने महापूरपों की स्तुतियाँ होने लगी।

वीरसैव आदि परम्पराओं के रूप में विकसित हुई।

58

का भी विरोध किया। उसने उसे बुद्धिका आवरण समक्षा। वर्णभेद तथा लिगभेद का पुल्लमपुल्ला विरोध किया। उसने स्त्री और गुड़ों को समान अधिकार दिया, और जनमानस को अपनी ओर धीच लिया। ये वातियाँ जैन, बौड, भागवत, देश मानती हैं। दोनों को ही भारतीय कहते हैं।

## 'द्रविड्' शब्द

जैसे 'प्राहत' और 'सस्कृत' सार्यक दाब्द है, वैसे ही 'तिमिल' और 'वेग्त-मिल', 'तेलुगू, 'कन्नड' आदि राब्द भी है। 'तिमिल' का अर्थ है, माधुर्य। इसी अर्थ में 'तेलुगू (तेनुगू)' का भी व्यवहार होता है। 'वेन्तिमिल' का अर्थ होता है, 'गुढ या गुढ़ीकृत (सस्कृत) तिमिल भाषा।' भाषा या बोली जनजीवन में धीरे-धीरे प्रचित्त हो जाती है। बाद को नाम-निर्देश, साहित्य, लक्षण, व्याकरण आदि वन जाते है।

यह निविवाद है कि द्रायिड भाषाओं में, अपनी विभिष्ट साहित्य-परम्पर, मौतिक स्वरूप, स्वतत्र सत्ता, अधिक प्राचीनतम आदि की दृष्टि से एकमात्र तमिल भाषा ही द्रीयट कुछ का प्रतिनिधित्व करती है। तमिल भाषा तीन ह्यार वर्षों से अपने स्वतंत्र स्वरूप और त्रांजल दौली को बनाये हुए है। अन्य दोनों द्राविड भाषाओं पर--तेलुगु और कन्नड़ पर--आर्य भाषाओं का प्रभाव अधिक पड़ा। इसलिए वे चाह-अनचाहे अपना मूल स्वरूप ईसवी पूर्व की प्रारंभिक दातियों में ही खो चुकी हैं।

यह 'द्रविड़' शब्द कैसे बना ? इसकी निष्पत्ति कैसे हुई ? इसका रोचक इतिहास है।

'प्रविड़' शब्द संस्कृत का है; किन्तु वह उसका भौलिक शब्द नहीं है। 'तमिल' का विकृत रूपहों है। 'प्रविड' शब्द के रूप-परिवर्तन का विकास क्रम है: समिळ्>दमिळ>द्रमिळ>द्रमिळ>द्रमिळ

## इपिड़ भाषा का परिचय

'तिमळ' राब्द भाषा-परक है; 'तिमळर' जानिवाचक है; 'तिमळर्' या 'तिमळकप्' प्रदेशवाचक है। 'द्रविड' सन्द 'तिमळ' की अनुकृति से पहले भाषा-परक रहा। वाद को अर्थविकास से देश तथा जाति का भी बोधक वन गया।'

द्रपिड, द्रमिड और दमिल-- ये शब्द पिछली सदी तक केवल तमिळ-भाषी तथा तमिल प्रदेश के लिए प्रयुक्त होते थे । स्रमभग सौ वर्ष पूर्व डॉ॰ काल्ड-वैल ने (Dr. Caldwell) 'द्रविड' सब्द को पूरेदक्षिणापथ के लिए और दक्षिणी भाषाओं में लिए प्रयुक्त किया। तभी से उस अर्थ-विकास का प्रसार बढ़ गया है। उनके पहले केवल दक्षिणी भाषा-मुख को छोडकर प्रदेश और प्रदेश-सासियों के

देखं —श्री वामन शिवराम आपटे कृत 'द प्रैविटक्स संस्कृत-इंश्लिश डिब्श-नरी' (अंग्रेजी) में 'द्रविड' राज्य की ध्यास्या

लिए 'द्रविड' या 'द्राचिड' राव्द का प्रयोग नहीं होता या । डा० काल्डवैस तमिल के अच्छे विद्वान् थे । अन्य दशिणी भाषाओं के भी ज्ञाता थे । वह प्रमिद्ध भाषा-सास्त्री थे । उन्होंने दक्षिणी भाषाओं का सतनात्मक व्याकरण सिता है ।'

'तिमळ का प्रयोग तिमल के प्राचीनतम तथाण ग्रंथ 'तोत्काणियम्' में मिलता है। ग्रन्थकार ने तित्या है, ''क्षिमऊ एंन् किळिबयुम् अतनीडट्रे ।'' इसका अर्थ है, 'तिमल शब्द केसाथ कोई सार्थक शब्द जुड़ना है, तब 'अम्' (अ) प्रत्यय दोनों के बीच में आता है।' उदाहरणार्थ, तिमळ्-्मव्हळि नेतिमळ्पव्हळि (तिमळ घाला)।' निध-नियम के अनुसार तिमळ ने अन्-पळळि में 'प्' का समा-वेत होने से पूर्वोगत रूप बनता है।

इस प्रमंग का यहाँ महत्त्व इसिल्ए है कि समिळ का उक्त लक्षण-प्रंथ ही आज उपलब्ध पुराने तमिळ-साहित्यों में प्राचीनतम रचना है। उसके रविता का नाम 'तोलुकास्पियर' है। इसका अर्थ है, 'पुराने कास्पियवंत का प्रतिख्ठित व्यक्ति।'

तोलकाप्पियर महर्षि अवस्त्य के शिष्य माने जाते हैं । यह अवस्त्य रामायण-कालीत अगस्त्य महींप माने जा सकते हैं। अत. इनकी रचना पाणिति-काल से भी (ई० पूर्व पाँचवी दाती से) पचास-सौ वर्ष पूरानी अवस्य होनी चाहिए। तोलकाव्पियर कालीन (ई० पूर्व छुठी शती ) संस्कृत प्रत्यों में 'द्रविड' सध्द का प्रयोग नहीं पाया जाता है। ऋग्वेद-काल में पूरे दक्षिण के लिए 'दक्षिणापय' का प्रयोग किया जाता था। उ ऐतरेय ब्राह्मण (७-३-१८) में अंध (आन्ध्र), शबर, पुलिन्द्र आदि दक्षिणी आदिवासी या बन्य जातिया का उल्लेख है। यहाँ भी 'द्रविड' गब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 'स्राप्ट्र' (सीराप्ट्र) के साथ संयुक्त रूप से दक्षिणी देशों के लिए 'दक्षिणापय' का उल्लेख बौधायन धर्मसूत्र मे (४-२३) हुआ है। वाल्मीकि रामायण में (किप्किन्धाकाड, सर्ग ४१, रलोक १२) आन्छ, पुण्डू, चील, पाण्डच, केरल (चेरल)आदि दक्षिणी देशो के नाम दिये गए है। अतः यह स्पप्ट है कि दक्षिण के लिए या तिमल प्रदेश के लिए 'द्रविड' शब्द का प्रयोग ई० पूर्व प्रारंभिक शनियों में प्रचलित होने लगा। इस समय के आर्य, बौद्ध, और जैन पहिलो ने 'तिमळ' को 'द्रमिड' या 'द्रविड' शब्द मे बदलकर उत्तर मे फैलाया। आन्ध्र और कर्नाटक से यह सब्द भी अन्य कई दक्षिणी भाषाओं के वस शस्त्री के साय प्राकृत और संस्कृत में मिल गया। तगभग ई॰ तीसरी-चौधी शती तक

१. 'कम्पेरेटिय ग्रामर आफ़ द्रविडियन लंग्वेजिन्' (अंग्रेजी)

२. तोल्काप्यिम् (तमिल), सूत्र : ३६६

मैं सिक इण्डेन्सं (सम्पादक—मैंक्डोनॅल और कीथ) में 'दक्षिणापय' शब्द देखें।

'द्रविड' सन्द केवल तमिल, उसकी शाखा या परिवार की भाषाओं (मलयालम और कन्नड) के लिए प्रचलित था। बाद को ही पूरे दक्षिण के लिए 'द्रविड', दक्षिणी बोलियों और भाषाओं के लिए 'द्राविडी' और दक्षिणापिथयों के लिए 'द्राविड' शब्द प्रयुक्त होने लगे । इस बात की साक्षी देता है — 'पंच द्रविड', जो दक्षिणी जातियो और उन जातीय ब्राह्मणो के लिए बना हुआ शब्द है।

द्रविड शब्द का स्पष्ट प्रयोग सबसे पहले मनुम्मृति में हुआ है। यह ई० दूसरी कती की रचना है। उसमे बताया गया है, 'ब्रात्य धत्रिय से सजातीया स्त्री " में उत्पन्न हुए पुत्रों को देश-भेद से झल्छ, मल्ल, निच्छिब, नट, करण, खस और द्रविड कहते हैं। शाद्य (व्रतभ्रष्ट)का आश्य है, गायत्री का जप न करनेवाले, सस्कार-हीन, आचारभ्रष्ट सवर्ण जातीय लोग। अमुस्कृतिकार द्वविड (तमिळ) जाति के श्रेष्ठ आचार-विचार, विद्युद्ध सस्कार और स्वतत्र कुलीनता के बारे में, मालूम होता है, सर्वया अनिभन्न था। आर्यानतं और मध्यदेश की सीमाओ में वसी आदिनासी वन्य जातियों को वह 'द्रविड' समझ बैठा । दक्षिण के मध्य तथा अन्तिम भाग में बसी सम्य और सम्पन्न तमिळ जाति के बारे में शायद उसको ठीक पता न होगा। मनस्पृतिकार ने आन्ध्र जाति को, जो द्राविड-परिवार की सम्य और शक्तिशाली बाखा है, श्रय्ट और निकृष्ट जाति बताया है <sup>18</sup>

भरतमुनि के 'नाटधशास्त्र' मे (ई० दूसरी शती) 'द्रविड' शब्द तमिळ भाषी जनता का निर्देश करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। १ ई० ६२०-६=० के कुमारिल भट्ट ने अपने 'तंत्रवातिक' में, जो मीमांसा मूत्र की व्यास्या है, 'द्राविड' शब्द का निर्देश किया है। इसी प्रकार राजशेखर की 'काव्यमीनासा' में (ई० दद०-६२०)," वरगण के पालियम शासन (शिलालेख) में 'तमिळ' शब्द के

१. 'पंच द्रविड'--द्राविड(समिलमावी), कर्णाट, गुर्जर, महाराष्ट्र, और तैलंग ('तेळुंगु' का संस्कृतीकरण)।

२. शल्लो मस्लक्ष्य राजभ्यात् यत्यात् निच्छविरेव च । गटःच करणःचैव ससी द्वविड एव च ॥—मनुस्मृति (१०।२२)

३. हिजातयः सवर्णामु जनयन्ति अवतांस्तु यान्।

तान सावित्रो परिश्रप्टान् बात्यानिति विनिदिशेत् ॥ —यहौ, (१०।२०)

४. मनुस्मृति (अध्याय १०, रेलोक ३६)

इविडान्झ महाराष्ट्र बैण्या वै वानवासताः ।

दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्या चलान्तरे ॥ - नाट्यशास्त्रम ६. 'आन्ध्र द्राविडादि भाषायाम् .....'

७. मर्जोऽपि दक्षितः कविः।

६, 'इमिड वचनमेवालोक्यतामत्र पत्रे

विकृत रूपों को पाते है। वाणभट्ट, चीनी यात्री इधूवान चुआङ्, (ई० ६२६-१४५), संकराचार्य आदि ने 'द्रविड' अब्द का प्रयोग किया है।

केरल के प्रसिद्ध महाकवि औरप्रकाण्ड भाषा-पंडित थी उळ्ळूर परमेक्वर ऐयर ने अपने 'केरल साहित्य चारित्रम्' ग्रन्थ में 'द्राविड' शब्द की व्याख्या करते

हुए लिखा है :

"द्राविड्रों में पुराने समय से प्रचितित भाषा तिमिल है। उस अब्द के अर्थ मधुरता, विशिष्टताऔर विगुद्धता होते हैं। ये अर्थ तिमिल के प्राचीन कोश पिगलम् निषंदु' में भी दिये गए है। रनमें से किसी एक अर्थ के अभिधान में तिमल सब्द भाषापरक बना है। यही 'तिमळ्' गवद कालान्तर में उत्तरावियों के प्रयोग से 'द्रविड' बन गया। उस शब्द की तिकृति का कम है > तिमळ् २ तिकृति का कम है > तिमळ् २ तिकृति की प्रदान है। देशी भाषाओं के मुल शब्दों के संस्कृतीकरण की यही विधा है। पूर्वीक्त सभी विकृत रूपो को (विमळ्, द्रिमळ आदि)हम प्राचीन प्राकृत कीर संस्कृत फ्रन्यों में पाते है।

"तिमिळ् का विशिष्ट अक्षर 'ळ्' (ळ का मूर्धन्य मृद्ध रूप) प्राकृत या संस्कृत में नहीं होता है। इसिक्ए बार्यभाषाओं ने नियमानुसार 'ळ' 'ठ' यन जाता है और खर (कड़ा) अक्षर मृद्ध वन जाता है। इस प्रकार 'त' 'ट' और 'ड' वन गया।

"शास्त्र के कृष्णा जिसे में ई॰ पहली सदी का एक बीढ स्तूप मिछा है। उसमें प्राकृत भाषा में लिखी हुई प्रशस्ति है। उस प्रशस्ति में, करृत् (कण्णन्) नामक बुढ भक्त ने अपने को 'दिमळन्' (विभिक्षन्—विग्रिके बाळा) बताया है। प्राकृत में 'दिमळ' शब्द ही प्रपत्तित है। इसीने संकृत में द्रमिल, द्रमिड, और द्रविड रूप ले लिये। वेदिक सब्द का 'ळंकार अविचीन ग्रन्थ-भाषा में 'ड' वन जाता है। महामारत में 'प्रमिड' शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्त्रुमार चरितम्, कादम्बरी आदि अवीचीन ग्रन्थों में 'द्रविड' सब्द का प्रयोग हुआ है। इस्वी सातवां शती के कुमारित भट्टने 'जान्ध्र द्राविड कापा' का प्रयोग किया है। आठवाश से पुराने ग्रन्थों में 'द्रविड सिग्तुं' का प्रयोग किया है। अध्यक्तर हुआ है। डॉ॰ कालडवेंक ने सी वर्ष पूर्व ही, तिमळ परिवार की होने के कारण,

 <sup>&#</sup>x27;द्रमिडाः पुरुषाः राजन्', 'द्रमिडी योषितां वरा', 'द्रमिडीरावृतो ययो' इत्यादि प्रयोग देखें।—(महाभारत)

إبادا مريدا 30 41 या । तभीने द्वीस और साँक को सहिलाव और उन्हें पर 72. के दिए एक दूष्या देश देश देश माना 25. क्षित है इस्के रोग्यास बार में स्थार में है ef. दाक्त ग्रंदाक एक गायक क्रम क " भाकि संस्थित 127 कार है। इसरे स्टेंडर स्पत्तर राज्य देता रूप τſ: After fresh to the training to स्विकारी व्यक्त कार्याच्या स्वास्त्रात लक्षां विकास स्टाह्म Ž113 47 فلالكفاض المتحدد المتح 477 the secondary of the manufacture P:4 A THE PARTY OF THE . . THE STREET 7.4 the state of the state of the state of 475 The state of the s tri. r. v. Andrew Control of the second 7\*\*\* - A 27 TTT 公下 # 15" THE FALLS 1.12 ٠- --, ٠, المراسقية للمائد · -- -المراجعة المتالية ا المؤل المستوس المستوس را أره سيخ علي للعالم 1947年 · 1947年 ---ŧ. ् स्टान्स لمصلد شعيف نمواقة 古书 古田 古田 

30

था । तभी से द्रविड और द्राविड़ पूरे दक्षिणापथ और उसके नियासियों के लिए एकमात्र प्रतिनिधि सब्द बन गया ।''<sup>9</sup>

सिहल के प्राचीन इतिहासग्रन्थ 'महानवा' मे तमिळ भाषियों के लिए 'दमिल या दमिल' शब्द का प्रयोग प्रायः हुआ है।' यह ई० छठी सदी का प्राकृत ग्रन्थ है। इसके रचयिता महानाम नामक बौद्ध पडित थे।

चौदहवी शती के मलयालम व्याकरणग्रन्थ 'छीलातिलकम्' में 'द्रमिड' शब्द का प्रयोग किया गया है। (उदा० द्रमिडवेदम्, द्रमिड संशातम् आदि।)

कन्नड भाषा के प्राचीन प्रन्थों में भी 'द्रविळ' (द्रविड) झब्द का प्रयोग पाया जाता है। तोटडार्य की 'शब्दमजरी' में (प्रट्य ६४); नागवम के 'खंदम' प्रन्य में (प्रट्य २२); जैनपडित देवचद (ई० १८३८ में) रचित 'राजाबिळ करें' में; वसवपुराण में (६।१६; २२।१), 'और विब्लियोत्तका कर्नाटका<sup>3</sup> में भी 'तमिळ' के तिए द्रविल और तिगुळ सब्दों का प्रयोग किया गया है।

रामायण और महाभारत के काल (ई० पूर्व १४०० से ७४० तक) से ही उत्तर और दक्षिण का निकट सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। आयों का अधिक प्रभाव प्राय. ई० पूर्व पांचवीं या छठी राती से आन्ध्र और कन्नड (कर्णाटक) प्रदेशों मे पड़ने लगा था। उन दिनो तिमत नाडु के साथ आयों का उत्तना अधिक सम्पर्क नहीं रहा। जो कुछ सम्पर्क उत्त समय मे और बाद को भी बढ़ा, वह कर्णाटक और आन्ध्र से ही फैलने लगा। ई० पूर्व तीसरी सती मे बीट और जैन लाम्प्र एवं कर्णाटक में अपना अहा जमा चुके थे। बाद को बही से तिमल नाडु में उन सम्प्रदायों का मंबरा और प्रसार होने लगा। ये बीट और जैन ही 'इमिल का प्रयोग अपने ग्रन्थों मे करने लगे। उन्हीं के हारा वह शब्द उत्तरापथ में फैलने लगा। रामायण में तिमल देश का निर्देश द्विष्ट या द्रमिल शब्दों से नहीं, चीळ, पाड्य और चेर दत्त देशों के नाम से ही हुआ है। अतः यह स्पर्ट है कि 'द्रबिड' रास्ट ई० पूर्व दितीय प्रती से ही सम्हत्त विद्वानों के हारा प्रचलित किया गया।

कुछ संस्कृत-प्रेमी 'द्रविड' या 'द्रमिक' सब्द से 'तमिल' की निप्पत्ति वर्ताते है। उनका यह भी कहना है कि 'द्रविड' सब्द संस्कृत की 'दू' घातु से निप्पन्त हुआ है। 'द्रविड' का साब्दिक अमें 'लड़ाई में हारकर भागनेवाले भी हें बताते हैं। यह तो कल्पित अनुमान है। सभी देशी भाषाओं के ठेठ सब्दों को भी संस्कृत-जन्य बताने की आदत उन विद्वानों में पड़ गई थी। उनकी देखा-देखी कुछ पारचात्य

१. केरल साहित्य चरित्रम् (मलयालम) भाग १, पृष्ठ ८-६

२. महावंत्र (अंप्रैजी अनुवाद) अनुवादफ विलहेलम गेयगर (Wilhelm Geiger) : १-४१, २२-५२, ५५, २३-६, ११, १४, १६ आदि

<sup>3.</sup> Bibliotheca Carnataka, Mangalore (1850)

होता है। द्रविड वर्ग की जातियों में ब्राहुई सिंध-पंजाब प्रदेशों में, श्रोरांव बिहार प्रदेश में राजमहल बंगाल में, गोड मध्यप्रदेश में, कुई उडीसा तथा मध्यप्रदेश में, आग्ध्र विस्मारप्य प्रदेश में, कन्नड परिचम घाट के प्रदेश में, तुलु और कुर्ग कल्लड प्रदेश के दक्षिणी भाग में, तोडा, कोटा, तोतव ब्राह्वियय जातियाँ दिखणी परिचमी महाडी प्रदेशों में और तिमल जाति तिस्पति से कम्याकुमारी तक के निवास करती थी।

पास्चात्य विद्वानों ने कई भौगोलिक तथाऐतिहासिक तथ्यो से यह निर्णय किया है कि बहुत पुराने जमाने मे द्रविड जातियाँ पूरे भारत-भर में फैली हुई थी। जेनाइड ए० रगोजिन (Zenaid A. Raeozin) ने लिखा है, ''इविड्

जादियों में, बने जगलों को साफ कर नगर (ऊर्) वसाने की प्रकृति थी। वे उत्तर से दक्षिण की ओर आई। विल्याचल पार कर अलग-अलग स्थानों पर आबाद हुई। ये ही बाद को दविड जातियों की ध्येट खालाएँ वनी है।

सुप्रसिद्ध हिन्दी विद्वान् स्व० डॉ० रागेय राघव के अनुसंघानपूर्ण प्रस्य प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास के तीसरे अध्याय 'पूर्व प्राचीनकाए---व्रविड् गुग' में से कुछ अंव हम यहाँ उद्धृत करते हैं:

'प्राचीन द्रविड् से तमिल जाति का तात्यर्थ लिया जाता है। श्री सूर्य-नारायण शास्त्री ने तमिल भाषा के इतिहास में आज से लगभग १०,००० वर्ष पहले की पुरानी तमिल लिप के साधन मिलने का उल्लेख किया है। निस्सदेह, तमिल जनता में ईसा से ८,००० वर्ष पूर्व ही सम्यत केल चुनी थी। आधुनिक समय मे हमारे पास इतने साधन मही है कि हम उस काल पर पूर्ण रूप से प्रकार दाल सर्के। किन्तु कुछ तस्य अवस्य है, जो सह प्रकट करते है कि द्रविड् जाति अवस्य बहुत प्राचीन थी।

जा मह प्रकट करत है कि हांबड़ जाति अवस्य बहुत प्राचान था।

"द्रावड़ का अर्थ तमिल हो नहीं समझता चाहिए। जिस तरह आग्नेय
(आहिंदुक) तथा आर्थ किसी विशेष जाति का नाम नहीं, यरन् एक
जाति-समूह का नाम है, वैसे ही द्रावड़ को भी समझता चाहिए। द्रावड़ों
में भी अनेक झालाएँ, उपराधाएँ थी, जिनमें परस्वर काफी असमानता
और भेद भी थे। "द्रावड़ संस्कृति का गढ़ दिल्लामे था, संभवतः कावे री
के पास । द्रावड परिवार से अनेक जातियों थी। वे सद सम्यता के एक
ही स्तर पर नहीं थी। (गुनीतिकुमार चाटुज्यों के मतानुसार) यह एक
निविच्त धारणा हो गई है कि एक समय द्रावड़-भाषा-भाषी सारे उत्तरी
सारत में फैसे हुए थे—स्कोचिस्तान से वंगाल तक'।

१. बैदिक इंडिया(अंग्रेजी) २. प्रकातक : आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली।

३. ओरिजन एन्ड डैवलमेट आफ लैंग्वेच (अंग्रेजी), प्रष्ठ २८।

"" दक्षिण भारत की अनेक विशेषताएँ सिन्धु प्रदेश, मुमेर, मिश्र और कीट में मिलती हैं। मछली मारते की कला में साम्य है। दो-तीन लकड़ी के गहें रिस्सिनों से वाँघते थे। वाँस बीच में खेने के लिए काम में लाते थे। मलवारी नाव, सर्प-नीका, कोडिक्कर (विमलनाडु का एक समुद्र-तट) की कलत्तीण (पत्यर की नाव) इत्यादि प्राचीन नौका-निर्माण के उदाहरण है। हाथी, बोड़े और शेर-जैसी आकृतिका उल्लेख तिमल-साहित्य में मिलता है। कलत्तीण पर औख बनी रहती है। देवी तथा तिमल 'क' (क्या) या अश्व का चिह्न रहता था। यह बुरो नजर से बचाब था। प्राचीन मिथ्यों, सूनानियों और रोमनों ने इसकी नकल की। चीन और इण्डोचीन के छोटे जहालों पर अवभी इसके अवशेष मिलते है। कावरों पर चलनेवाली चमड़े-चढ़ी नावों-जैसी नावें (तोणि और परिशल) बज़ना और करात निर्यों पर चलती थी।

" मानुपूजा, देवदासी, सिर के बाल देवता को चढ़ाना, मस्सावतार की कथा का प्रचार, नागपूजा, अनिके फेरे, पीपल-नीमपूजा, चन्द्रपूजा, इषमपूजा, स्त्रं भूजा, देवपूजा, इर्षपपूजा, स्त्रं भूजा, देवपूजा, केया- सल्या, गुर्गो की लड़ाई —यह मब मोहनजो-दारो, मुमेर, वैदिलोतिया एलाम, मिश्र, दक्षिण प्रारा, केया- से स्त्रात दिखाई देते हैं कि एक-दूसरे का परस्पर गृहरा समया दिखाई देते हैं कि एक-दूसरे का परस्पर गृहरा समया प्रकार होता है।"

रांगेय राधव का यह वक्तव्य कई प्राच्य और पास्चात्य विद्वानों के अभि-मतों पर आधारित है । संक्षेप में उनके अभिमत भी यहाँ उद्घृत करना समीचीन होगा :

प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द्र दीक्षितर का यह मत है, "द्रविक्रों का प्रापैति-हासिक काल में ही मध्यभारतीय जातियों से सम्बन्ध हुआ होगा। खरियों और हुरियों भाषाओं का, जो करात के मोड़ पर मितन्ती में बोली जाती थी, द्राविड़ भाषाओं से साम्य था। तिमल द्राविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। मेसो-पोटॉमिया की प्रलय-कवा में तिमल के मीन् (मछली) तथा नीर (पानी) शब्द मिलते है। दक्षिण भारत और मेसोपोटॉमिया का सबुद और पृथ्वी दोनों ही मानों से सम्बन्ध था। उस काल की सब मात्राएँ तीरवर्सी प्रदेश या सबुद से की जाती थी। एक पब था अरव सावर से मिल, भूमध्य सावर और एतिया माइनर पहुँचने का। दूसरा था जारस की वाड़ी से प्राचीन सुमैद। ओनीव की कवा इस स्वय्य को सहायता देती है। पश्चिम के अतिरिक्त, अन्यों में परस्पर दक्षिण मारत तथा मलेडिया में भी आवायनन का सम्बन्ध था।

१. ऑरिजिन एण्ड स्प्रैंड आफ़ द तमिल्स (अंग्रेजी) : पृष्ठ ११-३४

श्री ए० सी० दासका निर्णय है : "दक्षिणी और पश्चिमी आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में "मैं वह, तू, हम, तुम" इत्यादि के लिए प्रायः वे ही वब्द प्रयुक्त होते हैं, जो मद्रास (तिमल देव) के समुद्र-तट पर रहनेवाले मछुए प्रयोग करते हैं। उन मछुए लोगों में और दक्षिण की पहाड़ी जातियों में अनेक समानताएँ हैं। उन आदिम जातियों के पास 'दूमेरंग' नामक हिष्यार या, जो फॅकने पर लैटिकर फॅकनेवाले के पास चला आता था।" "

डॉ॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का मत यह है : "द्राविड भाषाएँ—तिमल, मलबालम, कन्नड, तेतुगु, तोड, कोडुगु, तुजु, कुई, गोण्ड, कुरस, मालटो, ब्राहुई इस्सादि है । भारत मे द्रविड बाद मे आये या आस्ट्रिकों (आग्नेयों) के साथ—यह विचारणीय नही है। किन्तु दोनो जातियों में सिम्भण हुआ है। द्रविड मोहन जो-दारों के वासी हो सकते हैं। निकट ही ब्राहुई प्रदेश है। भूमच्य सागर की सम्यता से द्रविड-सम्मता मिलती-जुतती है। सिंध-पजाव-नाल (ब्रिकोचिस्तान), उत्तर-पूर्वी ईरान (ब्रनाऊ) तथा पश्चिम ईरान (एलाम), सुमेरिया—चैल्डिया में एक ही-सी संस्कृति थी।"

इसी प्रकार द्रविड़ जाति की अति प्राचीनता और विश्ववयापकता, मुस्यतया जतर भारत में बसी और फंसी पूर्व जाति की हैसियत इत्यादि वातों को
विकटर किश्चियन, फेडरिक राइट, एच० जी० वेला, ई० एफ० ओलंन, जी० एस०
होमलंड आदि पाश्चार्य विद्वानों ने कई प्रमाणों से सिद्ध करने की कीशिश्व की
है। किन्तु सायद ही किसी विद्वान ने असलो द्रविड (तमिल) जाति की विश्वदता और प्राचीनता के बारे में सही होतों से अनुसंधान किया हो। इस जमाने
में जर्मन आसी और भारत के आयों की सजातीयताया समानता पर कीन विश्वार्य
कर सकता है? न जर्मन लोग मानने कोतियार होंगे और न भारतीय तथाकथित
आयों भी। ऐसीही स्थिति है दिवड़ जाति की भी। दक्षिण के आग्ध्र और नर्णादक प्रदेसवासी तक अपनेको तिमल (दिवड़) जातीय मानने को तैयार नहीं होते
हैं। पाश्चार्य विद्वानों की स्थापनाएँ एकठा की नहीं, किन्तु विभिन्तता की प्ररेशा
श्वतीहै। इन स्थापनाओं में मही दुष्याणा निकला है कि द्रविड़ जाति की प्ररोक
हात्रीसक अनुमयान का यह क्यांछनीय परिणाम है।

द्रविद् (तिमल) जाति की प्राचीनताका तोलकाष्पियम् को ही हमें मानदण्ड मानना होना। यह ईस्वी पूर्व छठी रातीका परिष्कृत लक्षण-प्रन्य है। इसमें भाषा के स्वरुप,व्याकरण नियम,दाष्पर्य जीवन की मर्यादाएँ,व्यक्तिकार, छदःस्वरूप, निवास-

१. ऋग्वेदिक इंडिया—भाग १, पृष्ठ १०३

२. इंडो आर्यन एण्ड हिन्दी (अंग्रेजी) पृष्ठ ४२-४३

योग्य प्रदेशों का विभाजन इत्यादि कई बोतें बताई गई हैं। इस ग्रन्थ के आयु-निक व्याख्याकारों और साहित्यकारों का मत है कि 'तोलकाप्पियम' के रचयिता तोलकाप्पियर महाँच अगस्त्य के बारह शिष्यों में से एक थे। तोलकाप्पियम् के समय में आयं-त्राह्मण तमिलनाडु में सम्मान्य स्थिति में रहते थे। द्रविड़ो की संस्कृति, परम्परा, भाषा, साहित्य की विभुद्धता आदि पर बार्यप्रभाव अतिस्वल्प मात्रा में पड़ने का यह प्रारंभिक समय था।

अनुमान कीजिए, तिमिल भाषा इस समय (ई० पूर्व छठी शती में) एक उत्तम लक्षण एवं व्याकरण-श्रंव वनने योग्य समृद्ध दशा में थी। तोलकाणियम् के अनुशीलन से यह कल्पना की जा सकती है कि तिमिल जाति कितनी प्राचीन हो सकती है, और वह अपनी विशिष्ट और विशुद्ध परम्परा का पालन कितने लंबे काल से करती आई है।

त्रुपारिय, तिवि, मुजुकुन्द आदि प्राचीन चोल-राजाओं का वर्णन संस्कृत पुराणों में, तिमल के संवकालीन (ईस्वी पूर्व पाँचवी दाती से ईरवी दूसरी घाती तक) मन्यों में भी आया है। ईर पूर्व चीची-पाँचवी दातियों में गाये गए चार ती मुक्तक पद्यों का संग्रह है 'पुरनानूर'। उसमें पूर्वोंवत काल के वाद—कुछ शतियों के वाद—माये गए पदा सी संकलित है। ऐसाही एक दूसरा संघकालीन पदासमह है 'अकनानूर'। यह भी चार सी मुस्तक ग्रीतों का संकलन है। इस प्रकार लगभग इसी अविध के बाद पाँचीन पदा-संग्रह हैं। इन्हें एट्टुनोर्क (आठ पद्मसंग्रह) कहते हैं। वह सब संघकालीन पद्मसंग्रह है। इसमें तिमल जाति की प्राचीनता, आचार-विचार, वीरता, प्रेम-बीवन, भीतिक मान्यताओं आदि का विदाद वर्णन मिलता है।

'पुरनानूह' के दूसरे पद्य में एक चेर राजा की प्रशस्ति गाई गई है। उसके कवि का नाम है मुर्राजयूर मुहिनाग रावर। उसने चेर राजा द्वारा महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव-सेनाओं को भर-पेट खाना िंघलाने की बात कहीं है। उस राजा का नाम है उदियन चेर लातन।

संप्रकाछीन दूसरे प्रन्य 'मतुर्रेक्कोचि' में तमिल लाति के सृष्टि-काल से रहने की बात कही गई है। संप्रकाल के अंतिम चरणों में या जसके बाद रिचत एक लक्षण-मन्य है 'पुरप्पोच्छ वेण्णामालि'। इसके रचिवता ऐयनारिदनार चेर राजकुल के कविवर थे। इसमें चेर, चोल, पाण्डिय राजाओं के प्रशासिनक निषमों, रीतियाँ और आचरपाँ का वर्णन है। इस बन्प में बताया गया है, "इस जगत् में जब पापाण (पहाड़) का गुग था, और अधिकांश भूपदेश लक्षमन था, जब समय से लेकर सल्वार के बल पर जीनेवाली मह पुरानी बीर तमिल जाति है।"

१. पुरुपोरुळ्वेन्पामार्ले (तमिल), पटल २, पदा ३६

₹

इसी बात को पुष्टि तमिल वेद 'तिस्वकुर्त्न्' के ध्यास्याकार परिमेलळ-कर ने भी की है—''खळंकुटि (प्राचीन जाति) का अर्थ है, चौल, चेर, पाण्डिय की जातियों की तरह मृष्टि-काल से ही गरिमा के साथ जीनेवाली सम्यऔर सम्पन्न जाति।''

सस्कृत के ग्रन्थों में तमिल जाति का उल्लेख पहले चेर, चोल, पाण्डिय के नाम से ही हुआ है। वाल्भों के रामायण में इसका प्रमाण है। प्रमाग है, वानरराज सुग्रीव सीताजों की खोज में वानरों को दिश्ला की ओर भेजते हुए मार्ग का विवरण बताता है, ''वहाड़ों और गुकाओं से भरपूर घने दण्डक-वन में खोजिंगे के बाद, गोदावरी के तटवर्त्ता प्रदेशों में जाकर देखें। फिर आन्झ, पुण्डू, चोल, पाण्डच, चेरल (केरल) के प्रदेशों में जाकर तलाव करें।"

महाभारत में बताया गया है, "अर्जुन तीर्थयात्रा में दक्षिण की ओरआया। उसने पाण्डय राजकुमारी से विवाह किया।" ऐतरेय ब्राह्मण में विस्वामित्र के बाप से उनके सौ पुत्र (बैश्वामित्र)अंध्र (आंध्र), पुंडु, शबर, पुल्लिद्र, मूर्तिव आदि दस्सू जातियों में मिल गए।

रामायण और महाभारत-काल से ही (ईस्वी पूर्व १४००-७५०) उत्तर-दक्षिण का सम्पर्क स्थापित हो चुका था। किन्तु आवागमन कम था। प्राय. उस समय के तापस, वनवासी, कबील और दिकारी लोग विन्ध्याटवी पारकर दक्षिण की ओर बढ़ने का साहस करते थे। उत्तरापय के आयं लोगो का सम्पर्क विन्ध्या-रुप्य के प्रदेशों में अधिक रहा। इसिलए लायं-प्रभाव बही के लोगो की भाषा और संस्कृति पर अधिक मात्रा में पड़ा। इसका परिणाम यही हुआ कि उन प्रदेशों की मौतिक भाषा का आज पता नहीं चतता। ऐसे ही प्रदेश से आन्ध्र और कल्लाड (कनीटक)। आन्ध्र का प्राचीन नाम बया मु, इसका पता नहीं। 'करनाडु' तमिल शब्द है। उसका अर्थ है, 'काली मिट्टी का प्रदेश'। करनाडु का उत्स्वा प्राचीन संप्रकालीन ग्रम्थों में पामा जाता है। आन्ध्र की तोल्काप्यिय के स्थाह्या-कार नेनावर्यर (ई० १३ वी शती) 'अध्यानाडु' कहते हैं। उन्होने यह भी लिखा

१. अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वतनदीगुहम् ॥

नदों गोदावरीं चैच सर्वमेवानुषश्यत ।

तथैवान्ध्रांश्च पुण्ड्रांश्च चौलान् पाण्डचांश्च केरलान् ॥

<sup>—</sup>किप्किन्धाकांड, सर्ग ४१, इलोक ११-१२

२. तस्य हा विश्वाभित्रस्येकशतं पुताः अषुः पंचाश देवत्यां सो मधुन्छंदसः; पंचाशस्त्रनीयांसस्तये ज्यायांसो न ते कुशलं मेनिरे, तान्वः प्रचा मझिस्तेति, त एतेन्ध्राः पुण्या शवरा पुलिन्द्राः मृतिवा इत्यदुः त्वा बह्वो भवन्ति वैश्वा-मित्रा दस्यूनां मूचिप्ठाः । —ऐतरेय झाहाण, ७-३-१८

होना मालूम होता है। अन्तणर्, अरदार्, बिणकर् और वेळाळर । वेबाह्मण्, क्षत्रिय, वैद्य, यूद के रूपान्तर् नही है। 'अन्तणर' का अर्घ होता है सदाचारी, धर्मन, विद्वान् व्यक्ति । 'अरदार्' से राजा का तात्त्र्यं है। राजपरिवार के व्यक्तियों को भी लें सकते हैं। 'विषक्' के लिए तोल्काप्पियर ने 'वेचिकन्' (वैद्यक्त या वैद्य) सब्द का प्रयोग किया है। वाणिज्य-व्यापार करनेवालों को वैद्याक कहा गया है। वेळाळर् कृषक या किसान लोग होते हैं। इन चारों जातियों में श्रेष्टता-निकृष्टता का कोई उल्लेख तोलकाप्पियम में नहीं है।

'अन्तणर्' से निस्पृह, निस्स्वार्थी, विद्वान् सदाचारी उपदेशक से तात्पर्यं है। यह आयं प्राह्मण थे, ऐसा निद्दचय नहीं किया जा सकता है! तोल्काप्पियम् में आयं आह्मणो के लिए 'पाप्पंनर' (ब्राह्मण) शब्द अलग आया है। उस काल में 'पाप्पार' (आयं ब्राह्मणो) उपदेशक, दूत, राजा और महारानी के प्रमय-कल्ह की दूर करनेवाले, यजन-याजन आदि छह स्वधमों के पालक रहे। लोग उनकी मानते थे। 'अन्तणर्' जो ब्राह्मणों के समान जातिवर्यों के सीपंस्य के, लिए 'मेंजोर, उपन्तार' (अंट्र) आदि शब्दों का प्रयोग किया है। वाणक् और कृपक लोगों का सामन्यकित किए 'मेंजोर, उपन्तार' (अंट्र) आदि शब्दों का प्रयोग किया है। वाणक् और कृपक लोगों का सामन्यविद्या है। वेलक् लोगे का सामन्यविद्या है। वेलक् लोगे का सामन्यविद्या है। वेलके क्षा का स्वान्यविद्या है। वेलके क्षा का सामन्यविद्या है। वेलके क्षा सामान्यविद्या है। वेलके क्षा का सामन्यविद्या है। वेलके क्षा का है। ये दोनों कई राजोचित चिह्नों को पारण करने के अधिकारी थे।'

बेळाळर् (किसान) छोगों का कुलघमं या कुलाचार था खेती करता। उनकी जीविका का साधन खेतीवारी ही बताया गया। आवस्यकता पड़ने पर वे देशरक्षा के लिए हथियार उठाने के अधिकारी भी थे। शान्त प्रकृति के साथ-साथ वे वीरता के भी धनी थे।

बाद के तिश्वळूखर,कम्बर आदि महाकविया ने तथा संघकालीन कवियों ने भी कृपकों की बडाई की है। उनको अन्नदाता, छोकरक्षक, समाज-पोपक, प्राणिवन के साथी आदि प्रशस्तियों से सम्मानित किया है।

तिष्वळ्ळुवर ने (ई० पूर्व प्रथम रातो) वताया है, दुनिया के समस्त उद्योग-व्यवसायों में श्रेष्ठ है खेती का काम । इससे जितना भी कप्न हो, यही गण्य-मान्य क्रस्य है। दूसरे सभी व्यवसायियों का पालन किसान करते है। अतः वे लोकजीवन की पुरी के समान है। खेती करनेवाले ही सफ्ल सम्मान्य जीवन बितानेवाले स्वामिमानी श्रमिक लोग है; अन्य लोग तो दूसरों की चाकरी और

१. देखें —तोल्काप्पियम् (तमिल) सूत्र, १०२०, १४३८, १४४५ आदि

२. वही, सूत्र, ६७४, ६७७, ६८२, १४६२—१५७६

३. तोल्काप्पियम्, सूत्र १५७३।

वड़ाई करके जीनेवाले केवल बनुचर हैं।...."

इसीपर से अनुमान किया वा सकता है कि जातिभेद के चीये वर्णवालों (श्रूद्र नहीं, कृपक) के प्रति सामाजिक समादर कितना ऊँचा था। भूरुकरभी प्राचीन और अर्वाचीन तमिल विद्वानों ने 'शूद्र' शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया।

इससे स्पष्ट है कि द्रविड (तिमल) देश में लगभग छठी शवी में जातिभेद तो थे, पर वे ऊँच-गीच-भाव औरशोयक-शोपित वर्गी के प्रतीक नहीं थे। ठोल्का-प्यित्म तथा उसके परवर्ती प्रत्यों में राजा और इत्यंक लोगों की खूब बड़ाई की गई है। उनके आचार-विचार और आदर्ज विस्तार से वर्णन किये गए हैं। 'अन्तणर्' (प्रथम वर्ण या सम्मान्य उपदेशक वर्ग) और 'चिंकर्' के बारे में उन प्रत्यों में कम ही चर्णन मिलता है। इस काल में केरल अलग प्रदेश नहीं था; तामिल देश का अंग (चेर राज्य) था।

आन्ध्र और कर्णाटक की तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में कीई

मूर्त प्रमाण नही मिलता है।

# द्रविड़ प्रदेश और दक्तिणापथ

ब्राविड जाति का विस्तार दुनिया-भर में होने का उत्लेख पाश्वास्य विद्वानों ने किया है। उनका अनुसरण कर कई भारतीय इतिहासकारों ने भी इस मत का समयेन किया है।

जैसे, मोहेनजो-दाड़ो, व हड्ष्पा में द्राविड रहते थे; अमरीका के आदि-वासियों में द्राविड थे; अफ्रीकाऔर आस्ट्रेलिया में द्राविड रहते थे; दक्षिण भारत में तो वे थे ही; यही उनका गड़ है; सम्मता, संस्कृति, शिक्षा, सेतीबारी आदि में द्राविड यहे-चढ़े थे—ऐसी घारणाएँ ऐतिहासिक स्थापनाओं के वरु पर फैली हुई है। यह बात नहीं कि इनमें तस्य नहीं है। किन्तु इनमें पूरा ही तस्य है, यह बात भी नहीं है।

यह विचारणीय प्रस्त है कि क्या द्रविड-कुळीन होने से सारी द्रविड जाति एकही भाषा बोळती थी ? द्राविडों के, जो नाना प्रदेशों में फैंके हुए थे, आचार-विचार क्या एकसमान थे ? वे लोग जहां भी थे, उन देशों और प्रदेशों में क्या अपने अभिट निशान छोड़ गए है ? क्या द्राविड आजभी उन स्थानों पर अपनापन या स्वत्वाधिकार जताने के हकदार हैं ? द्राविड कहलीनेबोले सभी लोग अपने-को एक कुछ के, एक संस्कृति के और एक वर्ष के अन्तर्गत मानने को तैयार है क्या ? वे अपने से अधिक मीलिक, विदाह, विदाह, विपास और प्रतिविधि वर्ग को क्या अपना अपना अपना ने को तीयार होते हैं ?

१. तिध्वकुरळ् (तिमलवेद) । पद्य १०३१--३३

इन प्रश्नो की व्यावहारिकता आज हास्यास्पद माळूम होगी; फिरभी इतिहासकार 'इतिहास-जिज्ञासा' करते रहते हैं । वे कई तथ्यनिरुपण भी कर दिखाते है। पर उससे कोई विरोप छाम नहीं।

हम यहाँ 'द्रविड प्रदेश' से केवल तीमल प्रदेश का निरूपण करना उचित सममते हैं। 'दिशिणापय' भी आधुनिक स्थापना के अनुसार 'द्राविड प्रदेश' ही है। 'देशिणापय' शब्द में समन्वय का सदेश है। अतः उस शब्द से पूरे दक्षिण का— आन्ध्र, कर्णाटक, केरल और तीमल राज्यों का—लिश्वान किया जाता है।

धन्म, कर्णाटक, केरल और तमिल राज्यो का—अभिधान किया जाता है । फिरभी प्रथानुसार तथाकवित सुविशाल 'द्राविड देश' के बारे में एक

उद्धरण-भर दे देना अप्रासगिक न होगा।

श्री एम० सी॰ दास ने लिखा है, 'बहुत प्राचीन काल मे दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका तदा आस्ट्रेडिया के अतिरिक्त बीच की भूमि समुद्र में डूब गई। उस पुराने वड़े महाद्वीप का नाम बैशानिको ने 'लेम्निया' भुखंड रखा है।'''

द्विवड़' सब्द से यूरोप के आदिवासी रेड इंडियन जातिवालों का भी निर्देश या। 'द्राविडी' का अर्थ 'रेड इंडियन' प्रदेश की एक सुगधित वस्तु है। 'द्राविडक' सब्द उस प्रदेश की एक औषध 'खोडोरी' के लिए प्रयुक्त होता है। "

एम०एम० विक्रियम्स ने अपने बहुत् संस्कृत-अंग्रेडी कोदा में, 'द्रमिड' का अर्थ वैयाकरण तथा आर्य-विरोधी जाति दिया है।'द्रमिङ' सब्द का अर्थ कोसकार दिया है। पता नहीं,किसआधारपरऔर किन प्रमाणों से उन्होंने ये अर्थ दिये हैं।

हानियों का अधिकत भूभाग विशापिय समक्षा जाता है। आजभी इस भूभाग में द्रविडवर्ग के लोग निवास करते हैं। भारत बैदिक काल से उत्तरपथ और दिश्रणाय्य के रूप में विभाजित था। निविड विष्यादवी दोनों भागों की प्रकृति-निमित तुर्गम सीमा थी। यही कारण है कि उत्तर और दक्षिण का सम्पक्कं वेद-काल में ठीक तरह ते नहीं हो सका। यदि शुरू-गुरू में दोनों भागों, कुलों और संस्कृतियों का निकटसम्पक्कं हुआ होता, तो सम्भव है कि आयं-भुंल की प्रवृत्ति बहुत-कुछ नियत्रित रहती। उस समय बदि परस्पर सायेक्ष सम्पक्कं हुआ होता, और पारस्परिक प्रभाव स्वीकृत हुआ होता, तो हमारी धारणा है कि सच्ची और समस्त मारतीयता को नीव जवस्य तमीप वर्ष प्रमुत्ति। आयों की विकासशिलता और दविडो (तिमलो) की उदार, भव्य और प्रतिष्ठित नागरिकता मिलकरकई अद्भुत सफलताएँ प्रभन्त कर सकती थी।

द्रविड (तमिल) देश की सीमा 'तोल्काप्पियम' ग्रन्थकार के समकालीन

१. ऋग्वेदिक इंडिया' (अंग्रेजी) माग १, पृष्ठ ६४

२. श्री वामन शिवराम आपटे का 'द प्राविटकल संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी' (अंग्रेजी) देखें।

(ई॰पूर्व छठी शती) कवि पर्नपारनार ने स्पष्ट वताई है। खोलकाप्पियम् के आसुख में प्रशस्तिपथ के रूप में वह गीत रुगायया है। उसके शुरू में तमिल देश की सीमाएँ बताई गई हैं:

वडवेंकटम् तेन् कुमरि आधिडैत् तमिळ्कूरुम् नल्लुलकत्तुः

अर्थात्, उत्तर दिना में 'बॅकटम्' (तिरुपति) से ठेकर दक्षिण में 'कुमरि' (कन्याकुमारी से सुदूर दक्षिण में जो नदी बहती थी,) तक तमिलक्षायी प्रदेश में प्रचल्ति भाषा तथा पद्यों के स्वरूप की विवेचना के लिए, उनके आधार (तमिल) अक्षर, शब्द तथा अर्थ के लक्षण-नियम बताये जा रहे हैं (प्रस्तुत तोल्काप्पियम् प्रस्य में)।

इस पथ में तमिलनाडु की उत्तर और दक्षिण की सीमाएँ बताई गई है। व्यास्थाकारों ने बताया है कि पूर्व और परिचम की सीमाएँ दोनों सलुद्र है—पूर्व में वंगालचाड़ी और परिचम में अरब महासागर। इस प्रदक्तिषध के गायक भी ग्रंथ-कार तोस्काप्पियर के समकालीन (ई० पूर्व छठी बती के) थे।

इस पद्य के व्यास्थाकार पेराशिरियर ने (ई० नवीं गती) लिखा है, तार्षेयरेली धैन्यु सेत्कुमिर बटबेंकिटम् कुणकटल् कुट कटल् """ वर्थात् वार सीमाएँ (तिमल देग की) ये है; दक्षिण में कुमरि नदी, उत्तर में वेंकट गिरि तथा कुण (पूर्व) और कुट (पश्चिम) में दोनों सागर।"

इसी बारोय को संमकाछीन किन (ईस्वी पूर्व तीसरी या वौदी के) कारिकिळार ने भी व्यक्त किया है। पांडियन् पल्यागद्यासं मुतुकुडुनि वेरुचळुवित नामक पाडिय नरेस की प्रसिद्ध में इस किन ने एक गीत लिखा है। यह पत्र २६ पंतित्यों का है। यह 'पुरतानूर्व नामक संवकाछीन पत्रसंसद में संकछित है। कई याग-यक करनेवाले उस पांडिय नरेस के राज्य की सीमा के वर्णन के साथ गीत प्रारम्न होता है। चारों सीमाओं का उल्लेख इस प्रकार है, "उत्तर में हिमसंडित बड़ा पर्वत (वेंकट गिरिया विन्ययिरि), दक्षिण में कुमरिनदी, पूर्व और परिचम में दोनों समुद्र । इस सीमाओं के अंतर्गतनिमक देश के एकछन राजा है यह पांडिय नरेसा ""

'पुरनातूर' केंद्रसरे किंव कुरू कोक्षिपुर किरूर ने चेर राजा मान्तरंचेरल इरूमोर की प्रवास्त में एक गीत लिखा है। यह ४० पंक्तियों का है। इसमें चेर-राजवंश की प्रसिद्धि गाई गई है। इसमें भी पूर्वोत्त चारोंसीमाओं का उल्लेख है।

दक्षिण सीमा कुमरि नदी जान की कत्याकुमारी (कुमारी अन्तरीप) से दो सो कोस दक्षिण में बहुती थी। वहाँतक पाण्डिय देश फैला हुआ था। इसका

१. पुरनानूर (तिमल), गद्य ६

१. पुरनानूर (तिमल), पद्य १७

उल्लेख तोलकाप्लियम् के न्यास्याकार इळंपूरणर (ई. १२ वी शती) ने भी किया है। किर ईस्वी पूर्व प्रारंभिक शती मे वह प्रदेश समुद्रमन्न हो गया।पाडिय राज्य भटकर उत्तर की थोर बढने को बाध्य हुआ।

ईस्त्री दूसरी यती के तिमल महाकाव्य विलप्पतिकारम् में भी तिमल नाडु को वे ही सीमाएँ बताई गई है, जो तीलकाप्पियम् में निर्दिष्ट है। इस काव्य के रचिता चेर-राजकुमार इळको अटिकळ है। उस पद्य का अंश है।

नेटियोन् कुन्रमुम् तोटियोळ् पौवमुम्

तमिळ वरम्पु अध्स तण् पुनन् नन् नाडुः।।' अर्थात् विष्णु पर्वत (तिध्पति) और कुमरिसागर के बीच में स्थित तमिल-भाषी प्रदेश, नदी-नालो से युनत, सम्पन्न और समुन्नत प्राचीन देश हैं। ''

उस काल में केरल अलग भाषाभाषी प्रदेश नहीं था; तिमलभाषी प्रदेश था। यहाँ चेरखंशी राजाओं का प्रशस्त शासन था। उस भूभाग का नाम ही 'चेरलम्' था। उसी स्थानवाची शब्द से चेर या चेरल शब्द वहीं के राजाओं तेषां निवासियों के लिए प्रशुस्त होते थे। तिमल देस के तीन प्रभुष्त भाग थे। उनमें चेर, चोल, और पाण्डिय राज्यासान चलते थे। उन भागों को या राज्यों को चेर-नाहु, पोळनाहु और पाण्डियनाडु कहते थे। येतिनो प्राचीनतम, सैनवसाली तथा पराक्रमी राज्यवंस थे। इनके राज्य शिक्षा, संस्कृति, सम्यता तथा सम्यन्नता में वेषोड़ थे। इनसीनों राज्यों का उल्लेख वात्मीकि ने भी किया है।

प्राचीनसमिल प्रत्यकारों तथा व्यास्थाकारों ने तीनो राज्यो के शासनकेशों के बारे में लिखा है, "एक सौ अस्सी 'कातम्' (एक कातम् की दूरी दो मील) के विस्तारवाले तमिलमापी देश में, अस्सी 'कातम्' का प्रदेश चेर-राज्य था; छप्पन 'कातम्' का भाग पाण्डिय राज्य का था; चोबालीत 'कातम्' का प्रदेश चोल-राज्य का था। तमिलकम् (तमिल देश) का परिचम भाग चेर राजाओं का था; पूर्व दिश्य माग पाण्डिय राजाओं का था; पूर्व दिश्य माग पाण्डिय राजाओं का था; पूर्व का साल चोल राजाओं का था। इसी कारण इन तीनों राज्यों के नाम 'कुटपुलम् (परिचम देश) 'केनपुलम्' (दिश्य देश) और 'कुषपुलम्' (पूर्व देश) थहे। 'कुषपुलम्' (स्वा

'चेरलम्' का संस्तृत स्प है केरल । 'चेरल' का वर्ष है, जुड़ना या मिल जाना । समुद्र के हट जाने से जो भूभाग पूर्व-स्थित प्रदेश के साथ मिल गया या जुड़ गया, उस प्रदेश का नाम 'चेरल्' मे लकम् = चेरलकम्' (मिला हुआ प्रदेश) पड़ गया । 'चेरलकम्' उच्चारण-लायय के कारण 'चेरलम्' चेरम् बन गया । यही चेरम् याचेरलम् > उन प्रदेश के राजवंश का नाम हो गया । यही के राजाओं और

१. शिलप्पतिकारम् (तिमल्), पुकारकाण्डम्, येनिल् काते ।

२. पाल्मीकि रामायण (संस्कृत) किष्किन्या काण्ड, ४१-१२

निवासियों को चेरर् या वेरलर्कहने छो । तमिल संबकालीन ग्रंयों में चेर राजाओं की श्रेष्ठता के वर्णन कई वार आये हैं ।"

चर, चोल, पाण्डिय राजाओं के द्वारा प्रमासित भूभाग ही तिमलताडु कहलाता था। तोलकाप्पियर ने इसी तिमल देन की सीमाएँ तिक्यति पर्वत और कुमरि नदी (उत्तर और दक्षिण की) बताई हैं। इसी प्रदेश में प्रचित्त भाषा, शब्द, अर्थ, छंद, आचार आदि के लक्षण और नियम तील्काप्पियम् में बताये गए है। इसीमें उन तीनो पाणवंदी का पी उल्लेख है। वाद के लक्कानुष्क, पुरतानुष्क आदि आठ प्रवश्य-काव्यों औरदम प्रचित्त मंग्रहों में भी तीनों मुख्यात प्राचीन-तम राजवंदों के विचाद कर्पण है। दे प्रक्रित हो विचाद क्षण हो थे प्रक्रित हो है। विचाद क्षण हो थे प्रक्रित हो हो से सी तीनों मुख्यात प्राचीन-तम राजवंदों के विचाद वर्णन है। ये प्रक्ष संस्कालीन साहित्य (ईस्वी पूर्व पीचवीं साती से ईस्वी दूवरी राजी तक) कहलाते हैं।

चेर, चोंल, पाण्डिय राजाओं को कमका कुटु बन, चेम्पियन और चेद्धियन् के उपनामों से पुकारा जाता था। विजयमाला के लिए चेर राजा पनम्पू (ताड़ के फूल), चोल राजा कोन्नैपू (जमलतास के फूल) औरपाण्डिय नरेस 'वेप्पपू' (नीम के फूल) का उपयोग करते थे। चेर राजाओं का प्रधान क्येय दान और 'क्यें' (वर्म, अर्थ, काम में से अन्वतम्) था। इधर अर्थ का आफा धन और भौतिक सम्बद्धि आदि से है। चोल राजाओं का गुष्य उद्देश्य 'यम' था; और पाण्डियों का तो 'काम' किल, शिक्षा तथा जीवन की सुविधा से मतलब) था। सीतों राजाओं की अलग-अलग प्रकार थीं। सीर-कमान (धनुर-काफ)

ताना राजान कर जरुर जरुर प्रभाव है वार्तिक स्वा पाछिय राजानों का या; वाय-क्षंकत ष्यंचा चेर नरेंसों की थी; मीन-खेंकित संद्वा पाछिय राजानों का या; वाय-(ब्याझ) अकित ष्यंचा चीक राजाओं की थी। तीनों राजवंशों की व्यक्तियां के नाम भी भिन्न-भिन्न थे—'वीरमुरतु' (चेर राजवंशका), 'व्यायमुरतु' (वांदिय राजवंश का) और 'वाया मुरतु' (चोल राजवंश का)। साहित्य की शाखानों में, चेरों ने नाटक (भीतपुक्त नाटक और नृत्य) की, चोलों ने वस्य-क्षप्रभाव्यमुलाहि साहित्य को, और पाडियों ने संगीत-विद्या को अपना-अपना प्रिय वियय चुना था। उन्होंने अपनी-अपनी शाखाकी समुन्नति की। हाची-समूद के लिए चेर देव, बहुमूल्य मीतियों के लिए पाडिय देश और धन-धान्य के लिए चील देश विदोप प्रक्यात थे।

पूर्वोक्त तिमल (इबिड) देश को तोल्काप्पियर ने 'चेन्तमिल् निलम्' (विचुढ तिमलभाषी देश) भी कहा है। <sup>४</sup> इससे यह प्रतीत होता है कि उनके समय में तिमल की विद्युत या उससे बिछुड़ी हुई द्राविडी भाषाएँ बोलने के प्रदेश

१. केरल साहित्य चरित्रम्--माग-१(महाकवि उळ्ळूर रचित) पृष्ठ१७

२. तोल्काप्पियम्, अर्थाधिकरण (अध्याय) सूत्र १३३१। ३. तोल्काप्पियम्, अर्थाधिकरण (अध्याय)

४. तोलुकाष्पियम् (तिमल), सूत्र ददश, ददश ।

सीभात मे थे। इन द्रविड प्रदेशों का 'कोटुन्तमिळनाडु' (विकृत और मिश्रित तमिल के देश) नाम से तोल्काप्पियम् के टीकाकारो ने निर्देश किया है। यह प्रसंग ऐतिहासिक महत्व रखता है।

तोलकाष्पियर ने तमिल-प्रचित्त १२ प्रदेशों का निर्देश किया है। उनके नाम नहीं बताये हैं। व्यास्थाकारों ने इन १२ प्रदेशों की दो प्रकार में विवेचना की हैं। एक में चेन्तमिळ देश, जो तिरुपति में कुमरि नदी तक तथा पूर्व और परिचम सागरों के बीच में अवस्थित हैं, उसके १२ खड प्रदेशों के नाम लिये हैं। दूसरी में, उनत चेन्तमिळ देश के सीमावर्ती तमिल से मिलती-बुलती (ब्राविडी) भाषाएँ-प्रचलित १२ प्रदेशों का उन्लेख किया है।

व्यास्थाकार चेनावरंबर ने तमिछ देश के अन्तर्गत बारह प्रदेशों के नाम पिनाय है—पोकर नाडु, ओळिनाडु, तेन पाडिनाडु, कुटुनाडु, कुटुनाडु, पन्रिनाडु, कर्कानाडु, शीतनाडु, प्रेळिनाडु, मर्छनाडु, अस्वानाडु, और अस्वा बहुतल नाडु। इन बारह प्रदेशों का निर्देश, बारहवी शती के प्रवण्ती (भवण नदी) नामक जैन विद्वान् ने अपने तमिछ व्याकरण 'पम्नूष्ठ' में किया है। 'यही प्रदेश निर्देग कुछ अन्य मुक्तक पदों में भी पाया जाता है, जो अज्ञात कवि के है। एक बानगी है

> तेन् पांडिकुट्टम् कुटम् कर्का वेणपूछि पन्त्यिक्वा अतन् वडबकु—नन्दाय शीत मलाडु पुननाडु चेन्तमिळ् चेर् एतमिल पन्निक्नाट्टेण्

—इस पद्य में पूर्वीस्त बारहो प्रदेशों के नाम गिनाये गये है, जो चेन्तमिळू-वाले देत के भाग है। इनमें पोकरना 3 (या पोतुम्बर नाडु, या वेणाडु), युट्ना 5, कुटनाडु, पूळ्नाडु —ये चारों प्रदेश आजकल केरल में मिल गये है। येप लाठ प्रदेस तिमिलनाडु के अंतर्गत है। उनमें, तेन पाडिनाडु आज के तिहनेल्येली जिले में हैं; कर्कानाडु कोयम्बसूर जिले का पहित्म भाग है, शीतनाडु घोर कोयम्बसूर तया नीलगिरि जिलों का प्रदेश है, वन्रिनाडु पूर्वोच्चत शीत नाडु प्रदेश के पूर्व भाग से वर्तमान पलिन तक का स्थान; ओळिनाडु, (या पुननाडु) चोल देश (तंजाबूर तिहन्त्रिक जिले) का दिशणी भाग; मेले ना दिश्ली भाग; और अस्था वर्डु-तलेनाडु आज के चेंगलपेट जिले से तिहल्यति तरु का प्रदेश । यह आठों प्रदेश आज मद्रास राज्य (विमलनाडु) के अतर्गत है। ये रहे तिमलभाषी प्रदेश ।

१. नन्नूस (तिमल), सूत्र २७३

२. आधार : केरल साहित्म चरित्रम् माग-१(मलयालम-महाकवि उळ्ळूर-बिर्राचत) पृष्ठ २२

इतके देशी या देसज शब्दों को 'दिशाशब्द' कहून की अपेक्षा, तिमलभाषी देश के सीमावर्ती पड़ोसी प्रदेशों के तिमल के सवातीय शब्दों को 'दिशा शब्द' कहना समीचीन लगता है। इसी आशय से तोळ्काप्पियम के दूसरे प्रमुख व्याख्याकार निच्चनाकिनियर ने सीमावर्ती वारह पड़ोसी प्रदेशों के ये नाम गिनाये हैं:

१. पळ्तीपम्, २. कोल्बम्, ३. कृपगम्, ४. चिगलम्, ५. कोंकणम्, ६. तुळुवम्, ७. कुटकम्, ६. कुन्रकम्, ६. कघ्नटम्, १०. वटुकम्, ११. तेल्लिम्, और १२. कॉल्यम् ।

इन बारहों पड़ोसी प्रदेशों में ठेठ तमिलका प्रचलन नहीं था; किन्तुतिमिल से मिलती-चुलती तमिल की सजातीय (द्राविडी) भाषाएँ वोली जाती थी। अतः इन पड़ोसी प्रदेशों से आकर मिल गये तत्सम या तद्भव देशी शब्दों का 'दिशा-शब्द' कहना युक्तियुक्त जैंचता है। आधुनिक भाषा-बाहशी तमिल विद्वान् इसी मंतव्य को प्रमाणित मानते हैं।

अव यह निर्धारण करना संगत होगा कि ईस्वी प्रारंभिक सदियो तक पूर्वोक्त पड़ोसी देशों में तमिल्लभाषी तथा तिमल की सजातीय भाषा बोलनेवाले निवास करते थे। मतलब यह कि तिमलनाडु के साथ इन पड़ोसी देशों का निकट सम्पर्क था। लोगों का आना जाना, मिलता-बुलना और आदान-प्रदान वरावर हुआ करता था। संभवतः इसी सम्पर्क और साजात्य के अधिज्ञान से संस्कृत-कियों ने पूरे दक्षिणाएय के लिए 'द्राविड' शब्द का प्रयोग किया होगा। आधुनिक पाश्चात्य कि वानों ने तुवा जनके पथगामी भारतीय विद्वानों ने भी द्रविड और द्राविड राव्दों के अर्थ का अनव कर रखा है।

प्रकाण्ड भाषापंडित महाकषि उळ्ळूर का मत है कि पळ्लामिळ् (प्राचीन तिमळ) को मूळ दिवड भाषा मानते हैं। वाद को उस मूळ दिवड भाषा को दो याखाएँ हो गई। उनका नामकरण बाधुनिक दिन्द से उत्तर द्राविडी और रिक्षण द्राविडी कह सकते है। उत्तर द्राविडी वाखा में कन्नड और तेलुगु (कर्णाटक तथा वाल्म की भाषाएँ) आती है। दिव्या द्राविडी कह सकते है। उत्तर द्राविडी वाखा में कन्नड और तेलुगु (कर्णाटक तथा वाल्म की भाषाएँ) आती है। दिव्या द्राविडी में तिमळ कोर मरुवालक भाषा (उत्तर द्राविडी भाषा) से तेलुगु अलग हुई। 'करूनाटु' (काली मिट्टीवाला प्रदेश) शब्द विड्वित में 'करूनडम्'> 'करूनाटकम्' वनकर, वाद को मेस्कृत प्रभाव से 'कर्णाटकम्' या कर्णाटम् वना। मूल रावद को देशन हप है 'कन्नड' या 'कन्नडम्'। 'करूनाटु' संघ-कालीन तिमळ प्रत्यों में, तथा 'कन्नट' उनके वाद के तिमळ काव्य द्राव्यप्रतिकारम् (ईस्थी दूसरी गती) में प्रयुक्त हुए है। ईस्वी आटवी खती के वेळविवकुडि दिता-केख (तिमळ)में 'करूनाटकम्' शब्द का प्रयोग है।पुरानी कन्नड भाषा तथा तिमळ और मक्यालम में कई समानताएँ है।

ठेठ तेलुगु भाषा की रचना प्रथमतः बाठवी सती के शिलालेखों में मिलती

है। कुछ निद्वानों का अभिमत है कि इस भाषा का मूछ नाम है 'तेनुगु', जिसका अर्थ है साधुर्य, मधु या मधुतुत्य। इसीका रूपान्तर है तेलुगु या तेलुगु। संस्कृत ग्रन्थों में 'तलुगु' को 'आग्न्य' शब्द से ही निर्देश कियागया है। तिमल के संघकालीन ग्रन्थों में आग्न्य देश को 'तिमळणेयर्लाडु' (तिमल से विच्छिन सलातीय देश) वताया गया है। यहाँ की (आग्न्य) भाषा को (सस्कृत प्रधान विकृत द्राविडी भाषा को) तिमल ग्रन्थाकारों ने 'वदुकु' (उत्तर देशीय भाषा) नाम दिया है। यह आग्न्य भाषा की एक उपशाखा का नाम भी हो सकता है।

तेलुगु के प्रथम प्रत्यकार नन्तय भट्ट है। इन्होंने सस्कृत के महाभारत का तेलुगु मे अनुवाद किया। पर वह उसे पूरा नहीं कर सके। ये ई०१०२० के थे। इनके समय के पूर्व तक आन्ध्र-साहित्य कन्नट भाषा मे रचा गया था। पद्रहवीं क्षती के तेलुगु कविवर श्रीनाथ ने भी स्वीकार किया है, कि 'तेलुगु में प्रत्य-रचना करने पर भी शिष्टाचार या प्रथा के अनुसार उसे 'कर्लाटक भाषा ग्रंथ' कहना उचित समभता हैं।'

संस्कृत ग्रंग्यों में पूरे दक्षिण के लिए 'दक्षिणापय' नाम आता है। यह विन्ध्य पर्वत या वन से कुमारी अन्तरीप तक का भूभाग है। व्यवहार की सरस्ता केलिए प्रयकार, इतिहासकार आदिने भारत देश को उत्तरापय तथा दक्षिणापय नाम से दी भूभागों में विभक्त किया था। इस विभाजन के पीछे कोई बुरा उद्देश्य नहीं था।

किन्तु कुछ विदेशी इतिहासकारों ने दोनों भूमागों के बीच फूट डालने तथा परस्पर बिद्धेप फैंडाने के लिए उस विभाजन का अनुचित लाभ उठाया।

स्वति में 'दक्षिणायय' का उल्लेख है। उसका अर्थ 'दक्षिण की और जाने-बाला मार्ग' होता है। किन्तु ऋग्वेद में दक्षिण देश, दक्षिण भूभाग, तथा दक्षिणी देशों की उपाधि के लिए भी 'दक्षिणायय' तब्द प्रयुक्त हुआ है। उनसे भिन्न अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ है। वह है, 'दक्षिणपदा ।' इसका अर्थ है, दक्षिण की और बढ़ते पैरोबाले चिह्नुकृत लोगों का स्थान। आदाय यह है, 'लायों द्वारा वहिन्कुत (पराइब्) लोगों का, जो निकृत्य (आर्यधर्मस्बुत) जीवन विताते हैं, निवासस्यान है।' किन्तु 'दक्षिणपदा' 'दक्षिणोपय' नहीं है। इक्षिणपदा तो आर्यों के देश सन्तिस्पद या आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा है। इससे सीमान्त आर्यें तर प्रदेशों का स्वाद्य है सकता है।'

प्रायः ऋग्वेद मे विग्ध्य पर्वत तक के प्रदेश को दक्षिण सीमा तथा आर्षेतर दस्यु, दास आदि जातियों का वासस्थान बताया गथा है । इस बात की पुष्टि कीपीतकि उपनिषद् (३।२,१,३२) में मिलती है । बोधायन धर्मसूत्र में (१। १,२,

१. ऋग्वेद १०।६१।य

२. 'वैदिक इण्डेक्स' (हिन्दी अनुवाद) में 'दक्षिणापय' की व्याख्या देखें।

१३) मुराप्ट्र के साथ संयुक्त रूप से रहनेवाले प्रदेश का नाम 'दक्षिणापय' दिया गया है।

हाँ अस्मूणांनंद तथा ए० सी० दास के मतानुसार वायों का आदिदेश तथा मूळ निवासस्थान सप्तसिंधव था । यह गान्धार से अवं ली (वरावली) पर्वतमाना तक उत्तर-संधण में फैला हुला था । आदिकाल में अवं ली तथा विन्ध्य पर्वतमाला के उत्तरी भाग में समुद्र था। यह अरब सागर तथा वंगाल की खाड़ी को जोड़ता था। ऋग्वेद में यह वर्णन आया है कि इन्द्र ने (द्वतासुर से) गीओं को जीता, सोम को जीता और सप्तसिंधुनों के प्रवाह को मुक्त कर दिया।

"सप्तित्त्वव प्रदेश सात प्राचीन निवयों से घिरा हुवा उत्तरायण का प्रभाग था। उन निवयों के नाम थे, सिन्धु, विषासा (व्यास), खूतुद्र या शतद्र (सतल्ज), वितस्ता (भेलम), असिवनी (चनाव), परणी (रावी) और सरस्वती। इन्हीं सात निवयों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्तिस्थव पड़ा था। इसके अतिरिक्त और भी निवयों थी। सरस्वती के पास ही इपद्वती थी। सिन्धु में तुष्टामा, मुसर्च, रसा, स्वेती, कुमा, गोमती, मेहलु और फूमु गिरती थीं। सिन्धु के नाम सुपोमा, विपानका और आजिकीया भी थे। ऋष्वेद में (१०-७-५५) गंगा, यमुना का नाम भी आवात है। पर यह नामोइ साम है। इससे इतना ही प्रमाणित होता है कि ऋष्वेद-कालीन मेमकार ऋषि को इन निवयों का पता था। यों यह सप्तिस्थव के वाहर थीं।"

"किसी समय पूर्वी अफीका से लेकर पश्चिमी मलय द्वीप-समूह तक एक महादीप था। (इस भूभाग में दक्षिणापय भी सिम्मिलत था।) बाद को महादीप के कुछ बंध बलमान ही गए। (इसकी चर्चा तिमल के संप-कालीन ग्रंभों में भी हुई है।) उसके कुछ ऊँचे भाग ही बाहर रह गये। संभव है कि ऋग्वेद-काल में यह दीप-समूह जलमान न रहा हो। इसका नाम 'गेंडबाना' महादीप रक्षा गया है।

"ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत होता है कि कभी आयों के निवास-स्थान के तीन ओर समुद्र था। सरस्वती नदी समुद्र में गिरती थी। ऋग्वेदकालीन

तीन और समुद्र था। स्टरन्वती नदी समुद्र में मिरती थी। क्रावेदकालीन आर्थों को भारत के उस भाग का पता न था, वो गंगा से पूर्व की और है। (दक्षिम की ओर के भूभाग का भी उनको पता न था।) मेगीक वहाँ समुद्र था। ''''''''''''''''''''

३. 'अजयो गा अजयः सुर सोमम् अवासृतः सर्तवे सप्तिसिन्धून्'— (ऋग्वेद, १-३२-१२)

१- 'आयों का आबिदेश' (हिन्दी) पुष्ठ ३३--डॉ॰ सम्पूर्णानन्द,

सहत प्राचीन हैं। भूगमं-साहत्र के वेताओं के निर्णय के अनुसार हिमालय इनकी अपेक्षा बहुत नया पर्वत है। वह अवमी दृढ नही है। धीरे-धीरे उठ रहा है। दांक्षण की मूमि भी उत्तर की मूमि की अपेक्षा पुरानी है। उत्तर में उत्तरश्रदेश से छेकर बगाल तक की भूमि नदियों डारा पहाड़ों से छाई गई सामग्री से वनी है, और अवतक बनती ही जा रही है। वैज्ञानिक तो ऐसा कहते ही हैं कि हिमालय को समुद्र में से निकले अभी बहुत काल नहीं हुआ। सस्कृत पुराणों में भी उसके नये होने की बात मिलती है।"

वाद के स्पृति-प्रत्यों में आयों के फैलाव तथा नये प्रदेशों में वस जाने का स्पृष्ट उल्लेख मिलता है। मनुस्पृतिकार ने ब्रह्मावर्स, मध्यदेश, आर्थावर्स और अहार्षि देश (यासिय देश) इन चारों देशों को आर्थजाति का अपना और निवास-योग्य भूभाग वताया है। यह भाग पूरा उत्तराप्य है, जो हिमालय से विक्यापर्वत तक फैला हुआ है। इसके बाद के दक्षिण भाग (दिश्रणाप्य) को मनुस्पृतिकार ने 'फ्लेच्छ देश' बताया है।

पूर्वोक्त प्रमाणो तथा उदरणो सं स्पष्ट प्रतीत होता है कि म्हानेवर-काल से मनुस्पृति-काल तक आयों को मुदूर दक्षिण में स्थित तिमल प्रदेश के बारे में, और वहां की भाषा, साहित्य और संस्कृति के बारे में, और वहां की भाषा, साहित्य और संस्कृति के बारे में, कुछ भी ज्ञान नहीं था। कुछ वेदकार ऋषि विन्ध्यपवंत तथा विन्ध्य अटबी के उत्तरी भाग में बसी वित्यों और टोलियो या बातियों के बारे में थोड़ा-साज्ञान रखते थे। यह आयतर जातियों थी। उन जातियों के निवासस्थान आर्यावर्त्त (उत्तरायथ) की दक्षिणी सीमा पर विखये हुए थे। संभवतः उन्ही वन्य जातियों का परिचय पाकर ऐतरेय माह्मण में आन्धों को दस्यु बताया गया है। उन्ही वन्य जातियों को मनुस्यृतिकार विभम से 'दिवड' सम्प्र तैवा। उन दिनों आर्य पडितवर्ग में प्रचलित 'दिवड' शब्द यूतानी व्यापारियों तथा जैन-बौढ प्रचारकों हारा प्राप्त 'दिमल' 'द्रिमल' या 'द्रिमल' या दिमन' शब्द का ही स्पान्तर है।

ऐसी ही गेळती तमिल के प्राचीन निघटुकारों ने आयों के साथ की है। तमिल निघंटुओं में 'आयें' शब्द का 'म्लेच्छ' (निक्क्षु, अधम) अयं दिया गया है। आर्य भाषा संस्कृति का प्रसार तमिल देश में प्रथमतः कुछ ऋग्वेदकालीन महर्षियों से; बाद को यूनानी व्यापारियों से, जो आयं बने हुए थे, और फिर जैन सामुओं तथा बौद पिक्षुओं से ही बराबर हुआ करता था।

जैसे आयों को विन्ध्यादवी के दक्षिणी ओर के बारे में बहुत स्वल्प ज्ञान

१. मनुस्मृति (संस्कृत) दूसरा अध्याय, इलोक १७-२३

२. वही, परिशिष्ट (ड), पृष्ठ २२६

था, उसी प्रकार संघपूर्व तथा संघारंभकालीन तिमळवानों को विच्य के उत्तर में मुद्दर फैंके हुए उत्तरायय के बारे में बहुत कम बानकारी थी। जो कुछ आर्यमाया और संस्कृति के बारे में तिमल लोगों का झान था, वह 'उत्तरायय' से आये हुए यायावर आर्यो तबा यवनों से प्राप्त हुआ। संघकाल में (ईसवी पूर्व पोचवी सती से ई० दूसरी राती तक) बहुत-सी आर्यविययक एवं उत्तरायय-मंबंधी जानकारी मिलो को मिल चुकी थी। यह जानकारी प्रत्यक्ष अनुमव या ऑवों-देखी नहीं थी। 'आर्यवाययम् प्रमाणम्' की विश्वत्त भावना से बहुत-सी बाते स्वीकार कर सी गयी थीं।

'उत्त रापय' संबंधी बातें 'वोल्काप्पियम' में बहुत कम आती हैं। संयकालीन रचनाओं में (साभग २० ग्रन्थों में बहुत-से आर्वसंबंधी विषय पाये जाते हैं। उनमें में विषय प्रमुख है:

१. अकिकिन (अिन) २. अमित्तमम् (अगस्य), ३. अकितिकै, (अहस्या), ४. अनिक्तम्, ४. आतिचेटन् (आदिमेप), ६. आरियर (आपं), ७. इन्तिरन् (देह), ⊏. इयवकन (यस), ६. इयमन् (यम), १०. इरित-कामन् (रित और कामवेद), ११. इराम कर्ते (रामक्ष्या), १२. शिवतीलार्गे, १३. इरामच्च्यम् (राजसूय माग), १४. कृष्णशीसार्थे, १३. पलरामन् (अलराम), १६. महाभारत की चर्चा और कुछ घटनाओं का निर्देश, १७. पिरकलातन् (प्रह्लाय), १८. अमण् मुनिवर् (विगम्बर जैन सामु), १६. मोरियर् (मौर्यं), २०. यवनर् (पयम) इस्मादि।

वे सर्व विषय नगभग सात सौ वर्षों की अवधि में तमिल देश के साहित्य-प्रत्यों की चर्ची में आये है ।

तिमल के संघकालीन अन्यों में 'उत्तरापथ' के लिए 'यडयुलम्' और 'यडपॉळिल्' (उत्तरी देता) शब्द मिलते हैं। यह शब्द भी प्रायः विध्य पर्वत के आस-पास के प्रदेशों का ही निर्देश करते थे। उत्त जनाने में प्रवासी तथा पुर्मत् आर्थी का बड़ा आश्रय-स्थान आग्रध प्रदेश का उत्तरी भाग था। आर्थ-संस्कृति तथा भाषा-साहित्य के प्रचार का सत्रकृत केन्द्र वही था। अतः उत्तरी देश तथा उत्तरी भाषा (वडमों है), उत्तरी देशवासी (वडबन्, वडुकन्, वडपुलत्ता) आर्थि शब्दों से, किन्ध्यारण्य के प्रात्न में अपना अट्टा जमाकर वस पये आर्थी तथा आर्थियमंबिलियों की भूमि, भाषा और टीली का निर्देश किया जाता था। सुद्ध ऐसे प्रमाण भी है कि उत्त समय के इते-गिने किवयों को हिमालय तक का जान (सुना हुआ) भी था। 'दक्षिणापय' तथा 'उत्तरापथ' का सही, पूरा वोध ईसवी

१. पुरनानूर (सिमल) पद्य - ५२

तीसरी-चौथी दातियों में ही दोनो पक्षो को हआ था।

# दविड-संस्कृति की परम्परा

संस्कृति विकासशील समाज की परम्परागत याती है। आदान-प्रदान, परिवर्तन, प्रगति और समन्वय ये सब सस्कृतिके अनिवास अंग हैं । इन्हीके सहारे सांस्कृतिक परम्परा वढती और फैलती है । कोई भी मूल संस्कृति वाहरी प्रभाव औरआकर्षण सेअछूती नहीं रह सकती । इसलिए सभी प्राचीन संस्कृतियाँ, मौलिक या विगुद्ध कहलाने पर भी, असल में मिली-जूनी है। समन्वय और बदलती हुई भावना एव परम्परा को वे प्रकट करती हैं।

समन्वयशोल संस्कृति उस मूल नदी के समान होती है, जो कई उपनिदयो का सग पाकर महानदी बनती हैं। उस महानदी में से कई छोटी-मोटी ग्राखाएँ निकलती है। उनके रूप-रंग और नाम बदल जाते हैं। किन्तु उनका उत्स वही

कहलाता है, जो मूल नदी का गोमुख होता है।

इसी प्रकार संस्कृति भी शुरू में गंगोत्री के पर्वतीय नाले की तरह निकल-कर स्थान, समय और साधनों का सहारा पाकर महानदी बन जाती है। उसमें से कई शाखाएँ-उपशासाएँ निकलती हैं। व अपना अलग-अलग पारम्पर्य रचा लेती है । उन सभी आदि, आधित, उपाधित और मिथित परम्पराओं का मूल उत्स तो वही गोमुख होता है, जो मूल धारा को जन्म देता है।

संसार की विद्युद्ध और स्वतंत्र संस्कृतियों में द्रविड (तमिल) संस्कृति भी एक है। आर्य-संस्कृति के समान द्रविड-संस्कृति भी प्राचीन, समृद्ध और परम्परागत है। किन्तु आर्य-संस्कृति की सार्वदेशिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि द्रविड-संस्कृति की प्राप्त नहीं हुई है । आधुनिक इतिहासकार पाश्चात्य और भारतीय भी जिस द्रविड संस्कृति की कल्पना करते हैं, वह भ्रामक और विवादास्पद है । सिन्धुघाटी से लेकर आफ्रीका भूखंड तक फैली तथाकथित 'द्रविड-संस्कृति' तमिल परिवार की विशुद्ध संस्कृति नहीं हो सकती । केवल कुछ शब्दों, वाक्यों तथा अभिव्यक्तियो या आचार-विचारों के साम्य का उद्धरण देकर 'सुविशाल द्रविड-संस्कृति' की स्थापना नहीं की जा सकती है। इससे यही वखेड़ा खड़ा होगा, सिन्धुघाटी के आदिनिवासी होने का दावा आज के तिमलभाषी मात्र नहीं, कन्नड, तेलु पूर, कुई, ब्राहुयी, कोण्ड आदि सम्य और अर्थ-सभ्य जातीय भी कर सकते है। इसी प्रकार आर्य-सस्कृति के सपूत

तमिल के प्राचीन साहित्य-प्रन्थों में संस्कृति के लिए 'आठ' शब्द मी प्रचितित था। इसका अधिक प्रचलित अर्थ 'नदी' होता है । संस्कृति के लिए मरपु, पण्यु निलं, कलाचारम् आदि शब्दों का भी व्यवहार होता है। किन्तु आज 'पण्पाद' शब्द ही संस्कृति के अर्थ में पूर्णतया समादत शब्द है।

होने का दंभ न केवल मौरांग, लवे-चीड़े व्यक्ति ही कर सकते है। ऋग्वेद में निर्देश 'चेतांग मित्र' (स्वतृत्प) को तवाकवित दास-रस्तु जातियों में भी आज अधिकतः पा सकते हैं। अतः यह मानना उचित होगा कि कोई भी मूल संस्कृति आज विशुद्ध महीं कहो जासकती है। उसमें मिलाबट है। परन्तु मिश्रित होने पर भी अपनी मूख स्टम्परा के कारण वह जितिशु संस्कृति कहलाती है।

आर्यं तथा आर्येतर (रास, दस्यु आदि) संस्कृतियों का मिश्रण ऋर्येद-हाल में ही हो चुका या। ऋर्येद-काल के संबंध में जितने मत-मतान्तर हैं, उतने विवास के परिचायक ग्रंथों के रचनाकाल के बारे में भी है। ऋर्येद-हाल ईसा पूर्व ६००० से ६००० सक माना जाता है। प्रसिद्ध मारतीय हतिहास-ार रमेशवस्त्र दत्ता ईसा पूर्व ६००० से १४०० तक मानते हैं। कोकमान्य तिलक्ष त सम्प्रणानन्य आदि विद्वार तो अधिक प्राचीनता सिद्ध करते हैं। यह भी एक स्मारामत परिचाटों है। इतिहास में स्वतंत्र तथा मुक्के हुए अवकोकन का वाल ऐसे पूर्वाग्रह, पिपूर्वेषण और मनगढंत अनुमान को प्रथव है डास्ता है।

महाभारत में प्रविश्वीं को कामधेनु के यन में (स्वेद से) उत्तन जाति बताया रहे। 'ऋत्वेद में जो आर्यविदोधी जातियों बीर कवीटों का उत्तन्य है, उनसे वेड' का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विस्कोटक विचार का न तो कोई सिद्ध एण ऋत्वेद में मिलता है और न तमिल के प्राचीनतम यंथी में कि आर्यविदोधी तेमों का नाम 'दिवट' है। जो 'दिवड' शब्द की सही ब्युत्वित से विस्कुल अन-। ये, उन्होंकी यह कपोल-सल्या है।

जैसे सप्त सित्यव प्रदेशों में या आयांवर्त में आयं वातियाँ मूळ निवासी के मैं निवास करती थीं, वैसेही दक्षिणायण में तीमळ तथा तीमळ परिवार की प्राचीन-वर्तन जातियाँ भी रहती थीं। आयों से परास्त कुछ आदिवासी क्यीलेकाळा-में जिल्ले हरकर दिशिणायण में आयम पा गये होंगे, और वे अबिडो के साव मेल गये होंगे। वेती सरह कर्द अर्थ जातियाँ भी प्रविदों से प्रमावित होकर विवाह के अपनी है। ये भी अबिड जीति के ही कर्ट-हैं ये यें नकी मूण परम्यता तो आर्थ भी और इविड जी है। किन्तु जहां आयम मिछता है, उसीका रामावितकर पुल-मिछ गयी है। ये भी अबिड जीति के ही कर्ट-हैं । यों इनकी मूछ परम्यता तो आर्थ भी और इविड जी है। किन्तु जहां आयम मिछता है, उसीका रामाव अधिक होता है।

तमिल के प्राचीन साहित्य में नदी की संस्कृति का प्रतीक माना गया है। पिपयम् में २-१८६ 'कार्ब' सब्द प्रया तथा संस्कृति के अब में प्रमुक्त हुआ ॥एं का प्रचलित वर्ष नदी होता है। संस्कृति भी एक नदी है। वह गति-, जीवन को येट्ट बनानेदासी है। इसीलिए संस्कृति का मुल स्थान नदी

प्रमुजत्यम् स्वान् पुन्दात् प्रस्रवात् द्वाविडान् ः ।' महामारतः, राजसूयकः वं (१, १७४, १७४)

तट का भूभाग माना जाता है। तिमल संस्कृति की परम्परा भी 'मध्त निलम्' (नदीतट के भूभाग) से शुरू होती है।

तमिल संस्कृति का सबसे पहला परिचय तोलकाष्पियम् से मिलता है। यह लक्षणप्रथ पाणिनिकी अग्राध्यायी से भी प्राचीन माना जाता है। इतिहासकार इसके कालनिर्णय में भी एकमत नहीं हैं। किन्तु अधिकाश विद्वानों का मतहै कि तोलका-ष्पियम् के रचयिता तोलकाप्पियर्पाणिनि से एक-दो झताब्दी के पूर्ववर्ती थे !

तमिल प्रदेश मे तीन साहित्य-परिपर्दे पाडिय राजाओं के द्वारा चलाई गयी थी। इनको 'सघम' कहते हैं। प्रथम, मध्यम और अन्तिम के तीन सघ पाडिय प्रदेश मे सम्पन्न हुए। इनमे तमिल विद्वान और कवि एकत्र (अ) संघकाल होकर ग्रंथ-रचना करते थे। पडितो की साहित्य-परि

पद् को तमिल में 'चकम्' कहते है। इसका अर्थ 'सघ' होता है। तीनों संघो का विवरण पहली बारतमिल के रीतिग्रंथ 'इरैयनार अकप्पो -रुल्' मे उसके ध्यास्याकार नक्कीरर् ने दिया है। उनके मतानुसार प्रथम परिषद (तलैंच्चकम्-आदि संघ)दक्षिण मधुरा में काय्चिन वळुतिनामक पाण्डिय राजा के तत्त्वावधान में स्थापित हुई थी। यह ४४४० वर्ष तक चली। इस संघके अध्यक्षी और अभिभावकों में शिव, कुवेर, अगस्त्य, मुरुकन् (स्कन्द) मुरंचियूर मृटि-नाकनार्, आदि प्रतिष्ठित विद्वान थे। इनकी मंख्या ५४६ थी। इस परिषद मे साहित्य-रचना करनेवालों की संस्था ४४४६ घी। इस दीर्घकालीन परिषद के सरक्षक व सचालक पाण्डिय नरेश थे। ये काय्चिन वर्ष्ट्रति से लेकर कटुंकोन तक हु थे। इनमें सात पांडिय राजा स्वयं विद्वान किव थे। इनको परिपद के ग्रंब-का रहोनेका श्रेय मिला । इसअवधि में परिपाटल, मृतुनार, मृतुकुरुकु,कलरियाविरै आदि सैकडो ग्रंथ रचे गये। इस परिषद-काल का प्रामाणिक लक्षणग्रन्थ अगस्त्य द्वारा रचित 'अकत्तियम्' नामक तमिल ग्रन्थ था । इस आदि परिषद का स्थान 'तेन् मतुरै' (दक्षिण मधुरा) वर्तमान मधुरै शहर से सैकड़ों मील दक्षिण में बसा हुआ था। वह स्थान जलप्रलय (कटल्कोळ्) म विनप्ट हो गया। वहाँ तक समुद्र बढ आया । उस काल सारे ग्रंथ उसी जलप्रलय में नष्ट हो गये । इस प्रथम संघ का समय ऋग्वेद-काल का अन्तिम चरण माना जाता है।

पाडिय राजधानी उक्त दक्षिण मधुरा के नष्ट होने से, बाद को 'कबाट-पुरम्' नामकस्थान परवसायी गयी ।यह भी आज के मध्र्रै बहर से सुदूरदक्षिण मे या । यहाँ दूसरी परिषद की स्थापना पाडिय नरेश बेण्तोळ चेळियन् ने की । प्रयम परिषद् के अभिभावक पाडिय नरेश निलन्तरु तिरुविर् पाडियन ने इस परि-पद् को समृद्ध किया। इसे 'इटैच् चकन्' (मध्यमसंघ) कहते है। इसके अध्यक्ष थे अकत्तियनार (अगस्त्य),तोलकाप्पियर,इरुन्तैयुर कर कोषि, मोशि, वेल्लूर काप्पि-यन,चिरुपाडरंगन,तिरैयन्मारन,तुवरैनकोन,कीरन्तैआदि ५६ पडित तथा मुकवि । इस परिषद्-काल में २७०० किंब अपनी रचनाओं को परिषद के अध्यक्षों व निर्णायकों को मुनाकर समादर पाते थे। परिषद-संरक्षक १६ पांडिय नरेश थे। इनमें पांच नरेश स्वयं मुक्किये। उनको प्रवकार होने का गौरव प्राप्त था। यह संघ २७०० वर्ष तक चला। उस अवधि में किंक, कुरुष्ठ, वेष्वािल, वियाळमाले, अकवल आति कई प्रंय रचे में। इस परिषद के अनितम संरक्षक पांडिय गरेश का नाम था मुद्दित्तकार ता इसके अन्त में भी पहले के तिरह जिन्य स्वयं हुआ प्रमुक्त के प्रति के कां मां पा मुद्दित्तकार ता इसके अन्त में भी पहले के तिरह जिन्य स्वयं हुआ हुआ हो। मध्यम संघ के प्रयों में आज तोलकािष्यम् ही उपलब्ध है। महत्रम संघ का काल लगनग वात्मीिक रामायण का काल माना जाता है। तोलकािष्यम् के व्यास्थाकार निच्नािक निमर ने (ई० दसवीं शताब्दी) लिखा है, "दूसरे महाप्रव्य के किंतम समय में, जब रामकन्त्र जो का वाता हुआ, मध्यम संघ (इटैच्चकम्) की स्थापना हुई थी।" प्राय: इसी मत की बाद के विदानों ने भी स्वीकार्य है।

अंतिम संघ (कटेंच् चक्म्) वर्तमान मधुरै शहर से थोड़ी दूर दक्षिण में गांडिय नरेस मुटलिस्मारन ने स्थापित किया था इसके बंदाज राजाओं ने इस संध का संरक्षण किया। अंतिम संरक्षक राजा का ताम था उपिकर पेस्वलृति। इस परिपद् के अध्यक्षों और पंडितों के मार्थरक्षेत्र में तमिल-साहित्य की अच्छी रिक्क हुई शह संव प्रत्य के पर्य तक कहा। तमिल साहित्य का यही स्वर्णमून था। इसी काल को संध्काल कहते है। इस अवधि में रेच हुए तथा संक्रित्य कंपों को ही। पंचकालीन साहित्य कहते है। यह काल महामारत के बाद का माना जाता है। इतिहासकारों के बहुमत ने इस अवधि संप्रमु पांचवीं शताब्दी से, ईसवी दूसरी राताब्दी के मध्य तक को माना है। संचकाल की प्रायः सभी रचनाएँ आज उपलब्ध है। इस काल में रचे हुए त्रेडुतार्क, कुकरूतो के आदि सभी रचनाएँ आज उपलब्ध है। इस काल में रचे हुए त्रेडुतार्क, कुकरूतो के आदि सभी प्यास्त्र स्वाप्त पिलते हैं।

उक्त तीनों संमों का जिन एवं बंतिम संघ के किन नक्कीरर ने दिया है। इसका समर्थन तोलकाप्पियम् के व्याख्याकार पेराचिरियर (ई० बाठवीं या नीवीं शती के) एवं तमिल महाकाव्य जिल्प्यतिकारम् (ई० दूसरी शती) के व्याख्या-कार अदियार्कु नत्लार ने (ई० दमवी शती के) किया है।

अत: तोल काप्पियर् को मध्य संघ के बंतिम साग में जीवित प्रकाण्डतमिल पंडित मानते हैं। यह काल पाणिनि से एक-दो शती पूर्व का था।

तोलकाप्पियर्को ऐन्द्र व्याकरण का जाता बताते हैं उनके समकालीन किंव पनंपारनार । इन्होने तोलकाप्पियम् के आमुख में एक प्रमस्ति गोत (चिरप्पुर् पिय-(आ) ऐन्द्र व्याकरण रम्) लिखा है। इसमें तमिलमापी प्रदेश की सीमा, ग्रंथ की विभेषता, उसके प्रस्तुत करने का विवरण, उस समय के परिषद् के संरक्षक पांडिय राजा का नाम, ग्रंथ की उपारेयता के निर्णायक समिल विदान, ग्रंथकार तोलकाणियर की योग्यता आदि बातें बतायी हैं। उस प्रक्षस्ति-पद्य का एक अश है, "मलकुनीर वरैष्पिन् ऐन्तिरम् निरेन्त तोल्कापि-यर् '''' इसका अर्थ है, "बड़े जलाययो से घिरे प्रदेश मे इन्द्र द्वारा रिवत लक्षण-ग्रंथ से सुपरिचित यह तोलकापियर..."

'जलावायों से घिरे प्रदेश' को सप्तसिधव बताना उचित होगा ! वहीं इन्द्र द्वारा प्रणीत व्याकरण प्रथ को इधर तिमल देश में अच्छी तरह जाननेवाले थे तोलकाणियर्। अपने पूर्व तिमल प्रथकारों की रीति को अपनाकर तिमल भाषा के वर्ण, शब्द तथा अर्थ की विवेचना उन्होंने की ! वह भी तिमलभाषी भूभाग (उत्तर में वंकट गिरि, दक्षिण में कुमरि नदी तथा पूर्व और पश्चिम में समुद्रतटो तक ब्याप्त प्रदेश) में प्रचलित ब्यवहार और आचार-विचार के आधार पर तोल-काणियर् ने अपने लक्षणप्रय का निर्माण किया। यह आश्वय भी उनत प्रशस्तिगीत में स्पष्ट बताया गया है।

घ्यान देने को बात है कि तीलकाध्ययर् के समय में आयंभाषा तया साहित्य का तमिलनाडु में कुछ-कुछ प्रवार तो हो चुका था। किन्तु तमिलभाषा एवं साहित्य उस समय स्वय ही पूर्णत. विकसित थे। उस काल के तमिल विद्वान आयं-प्रभाव को वथारीति अपनाने लमे थे। पर अपनी सत्ता और विश्वास को तमिल ने नहीं लोगा। तोलकाध्यय् को मीलिक रूक्षणपंत्र पने निप्रणा ऐप्य-व्याकरण से मिली। प्रंचकार ने अपने पूर्ववर्ती समिल-ल्डाणप्रयेश से यथोचित सहायता लीह। परन्तु समयानुकूल कई नयी वातों का भी समविद्य किया है। इनमें से कुछ आयंसम्मत या आयंभिदरी में प्रचलित थी, जो उनके समय में तमिल देश में भी पायी जाती थी। अन्य अधिकाश बातें तमिल प्रदेश की विशुद्ध संस्कृति का ही परिचय देती है।

संस्कृत में, पाणिनि के व्याकरण प्रत्य के प्रचलन के बाद, 'ऐन्द्र व्याकरण' फीका पड़ गया। 'वह नामधेप रह गया। पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरण- प्रत्यों का आधार लेकर अपनी मेधावित से सर्वोत्तम व्याकरण प्रत्य 'अप्टाध्यापी' की रचना की थी। इसी कारण पाणिनि-प्रवाहित मे पत्रजिल ने महाभाष्य में लिखां है, ''पाणिनि का शब्दशाहत्र महान् तथा अच्छी तरह रचा गया समृद्ध प्रत्य है (पाणिनीयम् महत् सुविहितम्) '; पाणिनि को बच्चा-बच्चा जानता है (आधु- मारम् यशःपाणिनः)। '' काश्विकाकार ने लिखा है, ''पाणिनि का शब्दशाहत्र इस लोक में अरयन्त प्रसहत है (पाणिनि शब्दो लोके प्रकाशते) भार इत्यादि।

१. आधार—'कयासरित्सागर', कात्यायन और पाणिन का शास्त्रार्थ-प्रसंग । २. अस्टाप्यायो का महामाप्य, ३, २, ३

३. वही, १,४, ८६

४. काशिकावृत्ति, २, १, ६

अतः यह स्पष्ट है कि सूत्रकार पाणिति ने अपने पूर्वकालिक व्याकरण प्रत्यों को की जीका और अप्रचलित बना दिया। ह्यान देने की बात है कि पाणितिने तिमल या द्रविद्य देश, भाषा या संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उनका ज्ञान कलिंग देव तथा अरमक (गोदाबरो तट) तक ही सीमित था। विच्याचल को निदयों में एक वर्मण्यति का उल्लेख पाणिति ने किया है। उसके बाद दक्षिण की ओर उनका कोई संकत नहीं है। पाणिति के भौगोतिक ज्ञान तथा उनके समय के संस्कृतभाषा के प्रचलन-क्षेत्र के बारे में डॉ॰ वासुदेववारण अयबाल ने अपने पाणितिकालीन मारत' (प्रट्य ४) में स्पष्ट लिखा है:—

"पास्क के समय में ही वैदिक भाषा का युग लगभग समाप्त हो चुका था।
गये-नये प्रत्य, अध्ययन के विषय एवं सब्द सब लोर जन्म ले रहे थे। गव और
पद्य की नवीन भाषावीं अभावताली सक्ति के रूप में सामने आ रही थी """
संस्कृत भाषा का विस्तार-क्षेत्र, उत्तर में क्षेत्रोज-अकव्य (पामीर-परगता) से
केकर परिनम में कच्छ-काित्यावाड, दिल्ल में अराक्त (गोदावरी तट का प्रदेश)
और पूर्व में कींला एवं मूरमस (असम की मूरमा नदी का पहाड़ी प्रदेश) तक
फैला हुआ था—जैसा कि अप्टाध्यायी के भौगोतिक उल्लेखों से विदित होता है।
सम्भव है, इस विशाल प्रदेश में स्थानीय वीलियों भी रही हों; किन्तु एकच्छत्र
साम्राज्य का पट्टवंष संस्कृत के ही माथे पर वैशाहजा था।"

इसलिए यह स्पष्ट है कि पाणिनिकाल तक संस्कृत भाषा का विस्तार तमिल प्रदेश में नहीं हुआ था। कुछ महा्ययों और तपस्वी ब्राह्मणों के आगमन से पाणिनि के पूर्वकालीन खुति तथा स्प्रति-ग्रन्थों का परिचय तमिल के इने-गिने पंडितों को था। जनताघारण तो संस्कृत औरआयं-संस्कृति से बहुता ही था। यदि तोलकाप्पियर पाणिनि के बाद हुए होते, तो वे अवस्य पाणिनि से प्रभावित होते और 'ऐर्ट परिचित' के यदले में 'पाणिनीय परिचित' ही कहुलात । पाणिनि की तरह तोलकाप्पियर् ने भी अपनी मीलिक मेशातिक से ऐसा उस्त म और पूर्व ग्रन्थ तिल्ला है, जिसके सामने पूर्वप्रचलित सारे तिमिल लक्षण-ग्रन्थ दिक नहीं सके। तोलकाण्यिम् की वही प्रसिद्धि तिमल प्रदेश में थी, और अब भी है, जो बाद को जत्तरायय में पाणिनि की 'अष्टाष्ट्यायों की है।

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में 'ऐन्द्र व्याकरण' का उल्लेख स्पष्ट मिलता है। तैत्तरीय संहिता में बताया गया है, ''देवताओं ने इन्द्र से प्रार्थना की,

पाणिन के पूर्व प्रचित्तत झाठप्रशस्त ब्याकरण प्रन्थों के रचियता हैं:
 "इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्सन (आ) पिदाली शाकटायनः। पाणिन (अ) मर जैनेन्द्राः जयन्त्यप्टादिशाब्दिकाः।"(आदि शाब्दिक—पूर्वेच्याकरणकार)
 अप्टाप्यायो (संस्कृत), द, २, १२

'वाक् का य्याकरण करो ।' इन्द्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ध्यानपूर्वक भाषा (वाक्) का व्याकरण किया। इसलिए इस 'वाक्' (सस्कृत भाषा का) 'ब्याकृता बाक्' (ज्याकरण शिक्षित वाणी) नाम पड़ा है। "

पतंजिल ने अपने महाभाष्य में लिखा है, ''ग्रहस्पति ने सहस्र वर्ष तक अपने शिष्य इंद्र के लिए एक-एक शब्द का शुद्ध रूप बनाकर 'शब्दपारायण' का व्या-

ख्यान किया।"<sup>2</sup>

सामवेद के ऋक्तत्र नामक प्रतिशास्य ग्रन्थ में लिखा है कि, यहाा ने बृह-स्पति को, बहस्पति ने इन्द्र को, और इन्द्र ने भारद्वाज को व्याकरण की शिक्षा दी और भारद्वाज से वह ब्याकरण अन्य ऋषियों को प्राप्त हुआ।

मैवायणी सहिता (४,५,८) में वाणी का विभेद करने और उसे स्पष्ट व्यक्त करने का श्रेय इन्द्र को दिया गया है। ऋग्वेद के एक सूक्ताझ 'वाग्वैवराच्या कृता' की व्याख्या करते हुए सायण ने इस वानयांश का अर्थ 'ऐन्द्र व्याकरण' बताया है। चीनी मात्री ह्वोनसाग ने अपने यात्रा-विव रण मे लिखा है कि ऐन्द्र व्याकरण बाद के पाणिनि-व्याकरण के प्रचलन के कारण लुप्त हो गया।

ऐन्द्रव्याकरण तमिल प्रदेश में प्राचीन काल में प्रचलित था। इने-गिर्न विद्वान ही इसे पढते थे। तिमल महाकाव्य किलप्पतिकारम् में (ई० दूसरी राती) इस बात का प्रमाण मिलता है। वेनावरैयर्, आटियार्क नल्लार आदि व्या-स्याकार (ई० १०-१२ बती) एकमत से स्वीकारते हैं कि ऐन्द्र ब्याकरण तोलका-

प्पियर तथा उनके गुरु अगस्त्य के लिए मार्गदर्शक ग्रन्थ था।

ऐन्द्र व्याकरणका यह प्रसग तोलकाप्पियम् के काल-निर्णय तथा विषय-परि-शीलन में अत्यन्त सहायक है। आर्यभाषा ग्रन्य से प्रेरणा पाकर तोलकाव्पियर् ने अपने समय के जन-जीवन, सामाजिक स्थिति, छोक-संस्कृति तथा स्वदेशी सभ्यता का अपने ढग से प्रतिपादन किया है। इनके वाद के संघकालीन पद्यों मे भी तमिल जनता की विशद्ध तथा समान्वित संस्कृति का विशद विवरण मिलता है।

देवा इन्द्रमञ्जून्निमां नो वाचं व्याकुर्वीति - तामिन्द्रो मध्यतो दक्षम्य —तै० सं० ६, ४, ७, ३] व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते ।

२. बृहस्पतिरन्द्राय दिव्यं वर्षं सहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणम् प्रोवाच ।--महामाध्यम्, पास्पशाह्निकम ।

३. इदमक्षरं छन्दसां वर्णशः समनुकान्तम्, ययाचार्या ऊचुर्व ह्या बृहस्पतये प्रीवाचः बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भारद्वाजाय, भारद्वाज ऋषिदयः, ऋषयो बाह्मणे-व्यस्तं खत्विदम् अक्षर साम्नायमित्याचसते ।

४. 'विण्णवर कोमान बिळुनूल' (देवराज इन्द्र का प्रसिद्ध श्रेटठ लक्षण-ग्रन्थ)--शिलप्यतिकारम् (२, ६६-१००)

प्रथम तथा द्वितीय संभीं (परिपदी) के अन्त में हुए जलप्रलय का वर्णन सस्कृत-प्रत्यों, सिहल के महावंश, तथा तिमल-पंथों में पाया जाता है। तीसरे संध-काल के इर्रयनार अकप्पोस्त, अलिसीक, पुरनातृष्ठ, कुरेतो, आदि गाथा-संप्रहों में तथा बाद के महाकाव्य शिलप्यतिकारम् में समुद्र के उफान से पांडियराजधा-नियों के नष्ट होने का वर्णन मिलता है।

दूसरे संघ की पाण्डिय-राजधानी कवाटपुरम् का उल्लेख वाल्मीकि रामा-

यण में आया है।

"ततो हेममयं दिव्यं मुक्तानिण विभूषितम्। युक्तं कवाटं पाण्डचानां पत्वा द्रक्ष्यय वानराः॥

सुप्रीव ने हनुमान आदि वानरों को सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर भेजते हुए यह नहा है, ''वानर साथियों! चोट्यदेश देखने के बाद पाण्डिय राजधानी 'कबाटपुरम्' में जाकर खोचों, जोस्वर्णमय है, मॉती, माणिक आदि से समृद्ध, श्रेट्ड और भव्य नगर है।''

वात्मीकि रामायण के प्रामाणिक प्राचीन व्याख्याकार गीविन्दराज ने कवाटम् का अर्थ उस नाम का नगर ही बताया है। कवाटपुरम् समुद्रतट पर था। वहीं मोती का वाजार प्रसिद्ध था। वहीं के विशिष्ट मोती का नाम 'पाण्डय-कवाटकम्' था। इसका उल्लेख कौटल्य ने अपने 'अर्थमाध्न' में (ईसा पूर्व तीसरी धाती) किया है। संस्कृत कोशकारों ने कौटल्य को 'द्रामिल' बताया है। इसका तार्य्य है, 'द्रमिल (तमिल) भाषी या द्रमिल देशवासी!'

आदाय यह है कि प्राचीन आर्य-संस्कृति के प्रचार के समय तिमल संस्कृति या दक्षिणापय की संस्कृति अपना स्वतन स्वस्य रखती थी। कातिपय पाइचारय विद्वालों ने यह सावित करने का प्रयत्न किया है कि द्रविद् दस्यु, दास या असुर थे, जो आंग-विरोधी थे। इस अध्वचये अनुसन्धान का अकाद्य प्रमाणों से निराकरण किया गया है। महान् विद्वान् स्वर पर राष्ट्रययंगार के अपने मुप्तिद्ध अनुसंधान-संव तिमिळ वरलाहै (तिमल का इतिहास) में दो अध्याय लिखे हैं—एक 'तिमिळ-मापी असुर नहीं हैं,' दूसरा 'तिमिळ-मापी गत्यवं-परम्परा के हैं।' इस दीनों विषयों के समर्थन में उन्होंने कई प्रमाण संस्कृत, अंग्रेजी तथा तिमल प्रस्वों से प्रस्तुत किये हैं।

ऋग्वेंद में दस्युओं के लिए 'अनासा दस्युः' का प्रयोग कई वार आया है । इसका अर्थ है 'चपटी नाकवाले' या 'नासिकाविहीन' । इसके अलावा, दस्युओं के

१. बाल्मीकि रामायण, किप्किन्धा काण्ड, ४२, १३

२. कीटल्य-अर्थशास्त्र, दूसरा माग, अध्याय ७३

३. तमित बरलार (समिल ग्रन्य), पृष्ठ : ६१-६५

(ई) दस्यु और द्रविड़:

लिए 'अकर्मन्' (यज्ञ न करनेवाले), 'अदेवयु' 'अव्रत' (सस्कार-विहीन), 'अन्यद्रत' (विचित्र द्रतो से लिह्न) 'देवपीयु' (देवों से घृणा करनेवाले), 'मृध्रवाच्' (आक्रामक परुप वाणीवाले), 'श्यामवर्ण' आदि विशेषण दिये गये है । चुमुरि, शम्बर, शृष्ण आदि प्रमुख दस्युओं

¥5

के नाम है। दस्यूओं के समान दासो को भी वेदों में दानवी प्रकृति के कूर शत्रु तथा पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त बताया गया है। साथ ही, उन्हें 'शिश्नपूजक' (ऋग्वेद, ७.२१.५)१०, ६६.३, भी कहा गया है। प्रमुख दासो के नाम थे — इली बिश, चुमुरि,

धुनि, पिष्रु, विचन्, शम्बर । आदिवासी कबीलों के नाम थे —िकरात, कीकट, चाण्डाल, पर्णक, आदि <sup>1</sup>

१. वैदिक इण्डेक्स-भाग १ (हिन्दी अनुवाद) । 'दस्यु' तया 'दास' शब्द 'वैदिक इण्डेवस' के सम्पादक पाइचात्य विद्वान् ए० ए० मैकडोनेल तथा ए० बी०कीथ ने 'दस्यु' बब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है।'' अौर यही चपटी नाक-वाले (अनास्) उन द्रविड आदिवासियों से मिलते-जुलते हैं जिनकी भाषा उत्तर पश्चिम में मिलनेवाले 'ब्रहुइयों' में आजभी प्रचलित है ""।"

इस संदर्भ के फुटनोट द में लिखागवाहै, "इण्डियन एम्पायर, १,३६०, में ब्यक्त यह विचार कि आधुनिक 'ब्रहुइ' हो यास्तविक द्रविड है, जब किआधु-निक द्रविड मुण्डाभाषी जातियों के मिश्रण का परिणाम है, इस सिद्धान्त की असम्भाव्य बना देगा । किन्तु यह अधिक सम्भव मालूम होता है कि बहुइयों को बोली में उत्तर भारत में बसी द्रविड जाति को परम्पराएँ ही सुरक्षित हों।" नवीन 'वेदमाप्यकार' के रूप में सम्मानित इन दोनों पाश्चात्य विद्वानों ने 'शूद' शब्द को दास और दस्यु का पर्यायवाची बताकर, उसे द्रविडवाची सिद्ध किया है। देखिए-"दस्यु और दास दोनों ही आर्य-नियंत्रण से स्वतंत्र अयवा अधीनस्य दासों के रूप में आनेवाले आदिवासी हैं। यह मानना तर्क संगत है कि बाद के प्रंथों का 'शूद्र' यह आदिवासी था, जो आयों द्वारा परा-धीन बना लिया गया था, आदिवासियों के ग्राम निश्चित रूप से वर्तमान किन्तु आर्यो की अधीनता या नियंत्रण के अन्तर्गत ही रहे होगे....। प्रत्यक्ष में भारत के समी आरंभिक कृषक ग्रामों की उत्पत्ति का स्रोत द्रविडो की

मानते हैं।" इस संदर्भ के फुटनोट (३८) में कहा गया है," ऋग्वेद में दस्युओं की 'अनास्' (नासिकाबिहीन) कहा गया है, जो शब्द द्वविडों के लिए तो मली प्रकार ध्यवहृत हो सकता है •••।"

इन नवीन 'वेद-माप्यकारों' का विश्वम देखिए-आर्येतर दस्यु जाति के

उन्नर कहे गये दस्यु-जक्षण तथाकिषत द्रविडों के लिए लागू नहीं होते । प्राचीन तमिल ग्रंथों में तमिलभाषियों की नाक की उपमा 'कुमिळम्यू' (तिल के फूल) के साथ दी गयी है। तमिल के प्राचीन पिगल निषंदु (कोश) में 'तमिल्ले खब्द का अर्थ मिलास तथा सरलता दिया गया है। यह गब्द भाववाचक है। ऋग्वेद में 'श्रम्यवाय्' (वश्य वाणी या आकामक वाणीवाले) ग्रब्द से विलकुल उन्लेट अर्थ का ही वोश 'तमिल्ल' शब्द का होना पाते है। इसी मिलास और मच्यता के अर्थ में 'तेनुगु' (तिलुगु) शब्द भी बना है, जो जोंग्र प्रदेश की व्यवहार-भागहै। 'कन्नड' का अर्थ भी प्राचीनता तथा सुन्दरता के आसव में प्रचलित है।

समिल साहित्य में अपने प्रदेश के नर-नारियों के लिए मतिनुकम् (चन्द्र-वदन), तलिर् निरम् (हलका सुनहला रंग—कोंपल का रंग), मुत्तवेष पल् (मोती जैसा सफेद दाँत), नस्नादुम् (सुगंधित देह), वेय्तोल (उठी हुई भुजाओंवाले), चेव्वाम्बलितल् (कुमुद सरीची लाल होंठवाली), इनितुईमें (मधुर स्वभाव)आदि विशेषण दिये गये हैं।

इर्र धनार बकर्ष्पोरळ (संघकाळीन रचना)नामक स्क्षण ग्रंय में इस हत्तात का उल्लेख है कि देवों और असुरो के बीच में एकबार घमासान ळड़ाई छिड़ी, दो उस समय के पाडिय नरेस ने दोनों पक्षों का मध्यस्य रहकर सुलह करायी।

प्राचीन तमिल पंथों में उत्तरागथ के प्रति कोई विहेपी भावना नहीं पाई जाती। उत्तरदिशा को पुष्प दिशा<sup>3</sup>तवा उत्तरको भूमिको 'तोन्मूताट्टि' (वृद्धदेवी) <sup>3</sup> बताया गया है। उत्तरागथ (आर्यावर्त) को 'मरैवी रदेशम' वेद-द्रप्टा या वेदज्ञाता (वेदपाठी पंडितों का देश) कहा गया। <sup>8</sup>

उत्तर और दक्षिण के समन्वय का और एक प्रमाण संघकातीन कृति 'मतुरैक्काचि' में मिलता है, ''उत्तर में मेरु पर्वत की घाटी में शंभुदेवी विराज रही थी। यही सारे जम्बूद्रीप की अधिष्ठात्री देवीथी। उत्तरायथ अमुरोके भयंकर

तिए 'आविवासी', 'द्रविव्र' आदि शब्दों का प्रयोग अपनी और से किया है। यह फूट फंलानेवाला दूरित और तय्यहीन मनतव्य है। ये 'माय्यकार' तिमल माथा और प्राचीन तांमत साहित्य से लेशमात्र में। परिधित होते, तो यह मनगढ़ेन मत प्रकट नहीं करते। इससे मी चुरी विष्टम्बना को बात यह है कि इस तोजहीन क्योन-कल्पना को अधिकांद्र मारतीय इतिहासकारों ने भी अक्षरसः अपना लिया है!—केखक

- १. इरैयनार अकप्पोदल् (तिमल्) कळवियलुरं ।
- २. शिसप्पतिकारम्,१,४:६४
- ३. मणिमेकल (तिमित महाकाव्य)
- ४. तोतकाप्पियम्, सूत्र १०३५

आक्रमण से जब त्रस्त हुआ, तब वह देवी दक्षिण की ओर आ गयी।वह चोल्देस भेबैटकरअभुरोकेनाशके लिए तपस्याकरने लगी। उस स्थान का नाम'चम्पावति' (शम्भदेवी का स्थान) पड़ा है।<sup>६</sup>

बम्बूद्वीय को प्राचीन तिमछ्यापी 'नाबळन्तीयु' के नाम से पुकारते थे, जो मूळ सबद का अनुवाद है। वे बम्बूद्वीय को विदेश या अनुदेश नही मानते थे। हिमाचल को अपनी उत्तरी सीमा बतानेवाले कई तिमल नरेख हुए है। इनके अलावा,प्राचीनतम तिमल राजबश्च पाडिय और चील को चन्द्रबसी तथा सूर्यवशी होने का वर्णन सस्कृत एव तिमल प्रयोगे पाया जाता है। यह मत अवनीन तिमल प्रयापार का या। फिरभी आर्य-विरोधी होने का सम्प्राच की नही मिलताहै। इन राजओं ने अपनी राजधानियों में इन्द्र के सम्प्राच मानपे थे। इस बात का वर्णन मतुरैक काचि, शिक्याही, मानपे थे। इस बात का वर्णन मतुरैक काचि, शिक्याहिकारम्, मिलती है। यदि प्रविव्द (सिमलर्) होगे दस्यु होते, तो अपने कुळनाशक ('इस्युहर्स,' 'दासहरी') इन्द्र की पूजा करापिन करते।

तिमल भाषा मे असुर के लिए 'अबुजर' शब्द प्रयुक्त होता है। एक चौले राजा के द्वारा असुरो के विमान (उड़नखटोले) को नष्ट करने का वर्णन, सप-कालीन ग्रंथ पुरनानूरु (३१), चिरु पाणाट्र पुपटै (७१-५२), शिल्पपितकारम् (२७-२१), मणिमेकले (१-४) आदि मे स्पष्ट पाया जाता है। असुर-विमान के लिए 'तुंकेषिल्' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

मनुस्मृतिकार ने स्पष्ट बताया है कि म्लेच्छ भाषाया आर्यभाषा जो भी योलें, यदि वे चारो वर्णी के बाहर की जातिके हो, तो उन्हें 'दस्यू'समझना चाहिए।'

प्राचीन तमिल लोग भी अपने विरोधियों, लूटेरो तथा आक्रमणकारियों को 'पर्कवर, नेव्यर, कलवेर वाल्नर' इन शब्दों से पुकारते थे। अतः किसीभी प्रति- दिख्त विकाससील जाति के लिए वाहरी सन्नु का होना सहज है। इतना तो माना जा सकता है कि आयों से पराजित तथा प्रस्त कुछ जगली जातियाँ उत्तराराप को छोड़कर दक्षिणापथ के जंगलों में आकर वस गयी होंगी। उनमंतराक्षित 'अनाय' 'सुप्रवाच्' आदि लक्षण थोड़े-बहुत पांचे वा सकते है। ऐसी छोटी-मोटी बातों के आधार पर सारे दिल्लाएथ के निवासी द्वाविद्यों आर्थि रहस्य, स्टेक्ट, दास, पूद्र आदि जमान्य नामों से पुकारता निरो क्योछ-करपना है।

संस्कृत ग्रंथों मे मानवजाति के अठारह मूल वर्ग या गण बताये गए है । वे है—देव, अमुर भुनि, किन्नर, किपुरुप, गरुड़, यक्ष, राक्षस, गंधवं, सिद्ध, चारण,

१. तमिल वरलाह--(रा० राधवय्यंगार) पृष्ट : ६६

२. मुख बाहूरूपञ्जानां या लोके जातयो बहिः।

म्लेच्छ वाचरचार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृतः ।---मनुस्मृति १०,१४०

विद्यापर, नाग, भूत, वेताल, तारागण, आकायवासी और भूतलवासी। इस यात का जल्लेख संपकालीन पुरनानूक में भी मिलता है। उसमें 'पतिनेण कणन्' (अठारह गण्) कहा गया है। गांधर्य विवाह (भेगी युवन-युवती का स्वच्छंद मिलन) गांधर्य विद्या (संगीत तथा नात्य-कला) गांधर्य प्रया (प्रेमानुद होना) आदि वात प्राचीन सिल लोगों की संस्कृतिक परनपरा में विद्येष स्थान रखती है। गांधर्य प्रया निर्मात रखती है। गांधर्य प्रया निर्मात लात है। गांधर्य प्रया निर्मात है। गांधर्य प्रया निर्मात है। तिमल लोगों की प्रया भे का प्रयोग किया है। तिमल लोगों की प्रया भे का प्रयोग किया है। तिमल लोगों की प्राचीन जाचार-विचारों का विद्यद प्रामाणिक परिचय तीलकार्ण्यम् के अर्थाध्वर में खुव पाया जाता है।

## (१) तमिल लोगों का पारिवारिक जीवन

तमिल लोगों की प्राचीन विवाह-प्रवार तथा पारिवारिक जीवन की रीतियाँ निराली थी। उनवर कुछ-कुछ आर्य-संस्कृति का भी प्रभाव था। यह प्रमाव आग्न और कनक प्रदेशों से आया था, जो प्राचीन काल में ही आर्य-प्रमाव वित्त हो चुके थे। फिरभी पूरे दक्षिणायय में आर्य-रीति से भिन्न मौलिक प्रयार्ष भी गामी जाती थीं।

विवाह के लिए प्राचीन तमिलप्रंथों में कई मीलिक तथा प्रचलित शब्द मिलते है। 'कटिवरें वर्रतल्, बतुबेच्चटंडु, कैकोल्, करणम्, मणविला, कटिमणम् मन्रल्, तिरुमणम्, आदि। आजकल 'तिरुमणम' शब्द अधिक प्रचलित है।

तोलकाष्पियम् के तीन अधिकारम् (अध्याय) हैं। एलुत्तातिकारम् (अक्षारा) स्वाराधिकार), चोरूलतिकारम् (ग्रन्दाधिकार) तथा पोक्षातिकारम् (अर्थाधिकार)'
में अंतिम अध्याय में तरकालीन सामाजिक जीवन तथा संस्कृति की वार्ते निर्धारित की गयी है। पहले और दूसरे अध्याय में वर्ण-विचार और शब्द-विचार किये
गये हैं। यह किसीभी संस्कृत-ग्रय का अनुकरण नहीं है। तोलकाष्पियम् बिल्कुल
मीलिक रचना है। किन्तु उसके पूर्व भी कुछ लक्षप्रभ्रंय तमिल में वन चुके थे।
जनतेपर्याप्त सामग्री लेकरनयी वार्तों का समावेश करके तोलकाष्पियम् यह लक्षणग्रंथ रचा है। इसमें आमं-संस्कृति का उत्लेख है, किन्तु उसीका अनुकरण नहीं है।
जनकरण बाद को कुछ सातांस्वर्यों के बाद धोरे-धोरे होने लगा। तोलकाष्पियम्
में जो कुछ अनुकरण पाया जाता है, यह तरकालीन स्थिति वा सुधरा हुआ रूप है।
जो परम्परा उनके भी पूर्व सदियों है चली आधी है, उसीमे चौड़ा परिकार उन्होंने

१. तोल० १०३५

२. वहीः अयधिकरण-इधरे 'अर्थ' जीवन के दृश्यतया भोग्य पदार्थी का निर्देश फरता है।

किया है । इस भूमिका पर वस्तुस्थिति का विमर्श करना असली बात को समझने में सहायक होगा ।

तोलकाप्पियम् के अर्थाध्यायमं दो बातों का वर्णन है—वे देवनेयोग्य वार्ते और अनुभव करनेयोग्य वार्ते है। इन दोनो को 'पुरप्पोस्ट् या कार्ट्विप्पोर्स्ट्, तथा 'थकप्पोस्ट् या कस्तू पू पोस्ट् 'कहते है। इन दोनो मे से दूसरी बात (अनु-भवयोग्य) मे प्रेम, स्वच्छद गुप्त मिलन, धार्मिक विवाह, वियोग, सयोग, बासना, निर्वेद, सन्त्रि, आदि ब्यावहारिक विषय वार्णित है।

होलकाप्पियर् ने तमिल देश में परम्परागत विवाह-प्रया के दो मूल स्वरूप वताये है: 'कळवु' और 'कप्प' । प्रेमातुर गुवक का किसी मोली कत्या से स्वरूप्य मिलना, और उसे अपने वश में कर लेना, बाद को (अ) विवाह के स्वरूप: भेद युलने के पहले या पीछे कत्या के माता-पिता की अनुमति से विधिवत् विवाहित हो जाना---यह सब 'कळवु' (गुप्त मिलन) के अंतर्गत है। बिना गुप्त मिलन के या गुप्त मिलन के वाद बड़ो की स्वीकृति पर, उन्होंके द्वारा विधिवत् किया जानेवाला शुभ विवाह 'कप्पु' धार्मक मिलन होता है। तोलकाप्पियर् ने इनके वारे में लिला है, 'क्या, अर्थ और धर्मको जीवन में पाने के लिए यह दोनो विवाह आवश्यक हैं। यह श्रेष्ट स्वरूप बेदिक धर्मवालों के देश मे प्रचलित (बाह्म, प्राजानस्य आदि) आठ प्रकार के विवाहों में सुदरगांधर्व विवाह रीति के समान हैं।"

गुष्त मिलन को स्वाभाविक, नैतिक तथा स्वीकार्य बताया गया है। गुष्त मिलन के लिए गुभ दिन, और गुभ शकुन देखने और तिभाने की प्रया थी। विवाह का दूसरा स्वरूप 'कर्ष्यू' (धार्मिक मिलन) है। इसीमे असली तथा स्वस्थ दाम्मस्य गुरु होता है। इसके सदर्भ में तोलकाप्पियर् ने तत्कालीन रीति-नीति का सुंदर वर्णन किया है।

"यह घामिक मिलन (कर्ज्) श्रेष्ठ माना जाता है। इसे सुवोग्य वर के साय, उसके योग्य वधु को माता-पिता या वधु-पक्ष के अभिभावक बंधुओं के द्वारा विधि-वत् कराया जानेवाला शुभ विवाह कहते हैं। गुप्त मिलन हो जाने के बाद विवाह-बंधन में इसिलए बुनुमों ने अनिवायं कानाया कि युवक-समाज में बूठ, कपट, घोखा और दुराचार फैलने की नौबत जा गयो। विधिवत् विवाह हो जाने पर लोकसमांद्रा रखने के लिए उन बुराइयों को बढ़ने की गुजाइस सायद हो रह सकती है। गुप्त मिलन के विना भी योग्य वर-चबु का विचाह होता था। किन्तु पुराने समय से गुप्त मिलन, प्रेमयाचना, मनोयोग आदि के बाद हो गुयक-युवतियों का विवाह हुआ

१. तोल्० १०३४

आता था ।

विवाह-विधियों भी तिमिल लोगों की अपनी थी। अकनानूह के (क्) पद्य में विवाह-विधियों का वर्णन है। 'उड़द और चावल से बनी खिचड़ी तथा अन्य पकनानी को बराती और वंधु-बाधव मजे से खा रहे हैं। सजा-पजा विवाल पड़ाल वनाया गया है। भगलदीप जल रहा है। चारो ओर फूल मालाएँ सजीहुई है। शुक्तपक्ष के रोहिली नक्षत्रवाले शुक्त दिन में यह विवाह सम्पन्न हो रहा है। प्रातः-काल मुम्माला स्थियों नीरभरे घड़ों को सिर पर रखें, हाथ में माटी के कल्डा लिये विवाहनेपर मगल गीत गाती हुई आती है। भारी चहल पहले हैं। कई वस्तुएँ वे बारी-वारी से आदान-प्रदान करती है। यह विवाह विधियों की तैयारी है। वाद की शुक्त बेला में चार सुगगला, पुत्रवती नारियों मड़प में आती है। उनके पेट पर तिल के दान हैं, और मगल आभूपण पहने हुए है। वे बधू को आशीप देती हैं—''वटी, तुम पातिवल धमें में स्थिर रहना। अच्छीत रह घर-गृहस्ती को सँभालना। पति को प्रसन्त रखना।'' फिर जल से सिस्त फूलों और धानों को बधू पर छिड़कती है। यहों को नीर चयू के सिरपर उंडेलकर मगल स्नान करती है। इस प्रकार विवाह विधि पूरी हो जाती है और वर को बधू सीप दी जाती है। उसी दिन रात को उस नवल गुगल का 'प्रथम मिलत' होता है।

विवाह में पत्नी की मगलसूत्र बाँधने की प्रथा थी। इसकी 'इळैपणि' कहते थे। 'वाद को इसका नाम 'तालि' पड़ा, जो आजभी प्रवलित है। मंगलसूत्र बाँधने की प्रथा ठेठ तिमल देश या दक्षिणापथ की है। सस्कृत ग्रन्थों में केवल 'पाणिग्रहण' का ही विधान है। दक्षिण में बसे हुए वैदिक सम्प्रदाय के लोगों में भी यह दक्षिणी प्रथा प्रचलित हो गई।

इस सदर्भ में पाणिनिकालीन 'पाणिग्रहण' उल्लेखनीय है। पाणिनि ने विवाह से लिए 'उपयमन' सब्द का प्रयोग किया है जिसकी ब्याख्या 'स्वकरण' शब्द से की गई है—'उपादम: स्वकरण' — (१-३-५६)' वर के द्वारा कच्या का पाणि- ग्रहण किये जाने पर विवाह-सस्कार सम्मन्त समझा जाता था। इसके लिए पाणिनि 'हस्ते कृत्य' 'पाणौ कृत्य' इन सब्दों का उल्लेख किया है, जो विवाह के पर्योग-वासी थे। कालान्तर में 'पाणिगृहीता' सब्द विधवाह्म परिणीता हत्री के लिए प्रमुक्त होंने लगा।

अयर्ववेद (१४-१-५१) में पाणिग्रहण के लिए 'हस्त ग्राम' शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक युग में विवाह-विधियही रही कि विवाह-समारोह का आरंभ

१. कलित्तोर्क-कुरिचिवकलि, अध्याय, पद्य १६

२. पुरनानूरः १२७

पाणिन कालीन मारतवर्ष (डॉ॰ वासुदेवशरण अप्रवाल) पृ॰ ६६

वधू के घर से होना, विषेत्री मित्रों और सम्बन्धियों के साथ वर का जाता, मांस भक्षण करता, विष्कृ को एक पत्थर के अपर खड़ा करके औपचारिक कप से वर हारा उसका हाथ अपने हाथों में हेना, फिर घर का बीन की परिक्रमा करता, विवाह-संस्कार समाप्त हो जाने पर वर का अपनी नव वधू को रस में बिठाकर वरात के साथ अपने घर हे जाना, वंबू-मित्रों को भोज देना, इसके बाद वर का वध के साथ वास्प्रत निमाना। वि

अभिनगिरकमावाली यह विवाह-विधि तमिल लोगों की कुछ जातियों में पायी जाती है। संबकाल की कृति कलितों के में, वैदिक वाह्यणों के द्वारा अपनी जाति के विवाह में बर-वधू का अग्विदेरी की परिक्रमा कराने का वर्णन, ह्यान्त के तौर पर किया गया है। संघोत्तर काल में बाह्यण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियों में यह अग्वि-परिक्रमा भी स्वीकृत हुई। इसका प्रमाण शिलपविकारम् (ईस्वी इसरी गती का महाकाव्य) में मिलता है। "इघर पुरोहित के लिए मुतु-पार्णान् (यह बाह्यण), वैदिक संस्कार के लिए 'मर्नविल्' तथा अग्विन परिक्रमा के लिए 'तीवलम्' शब्द प्रमुक्त हुए है। यह काल आयं-तमिल-संस्कृतियों के संगमकाल का मध्य चरण था। इस समय बौढ़ और जैन सम्प्रदायों का प्रसार भी हो चुका था।

उत्तर से आये हुए विशक और विश्व जाति के लोगों में ही वैदिक संस्कृति के अनुप्रार विवाह-कृत्य सम्मन्न होते थे। उनमें भी देशाचार के तौर पर मंगल सुत्र वौधना, मुमंगला रित्रयों द्वारा मंगल स्नान कराना आदि दक्षिणापण की मूल प्रवार्ष समादर पाने लगीं। आजभी वहीं सन्मिलित विवाह-कृत्य समाज में देखें जा सकते हैं।

मुभंगला स्त्रियों द्वारा वधू का मंगल स्नान कराना तथा विवाह सम्पन्न करानाआदि प्राचीन प्रमाओं का उल्लेख संप्रकालीन रचनाओं में पापा जाता है।<sup>5</sup>

१. ऋखेद: १०. १७, १,

२. वही, ४. ५८, १

३. वही, १०, ⊏५ १३

४. वही : १०. ६५, ३६, ३८ अपवंचेद : १४. १, ४७. ४८

४. वही १०. ८४, ७, ८; १०. २४-२७.

६. ऋग्वेद : १०. ५५७. ६;१०. २४-२७ (पूरे विवरण के लिए देखें : वैदिक इण्डेक्स में 'पति-पत्नी' की व्याख्या।)

७. शिलप्पतिकारम्, १-५

अकनानुष्ठ, १३६, १०७; मर्लपटुकटाम्, १५१; मेटुन्तोर्क, ६६ इत्यादि ।

विवाह वर और वधू दोनों के घरों में हुआ करता था।

विणक वर्ग में विवाह तय होने के वाद युवितयों को हाथी पर विठा-कर विवाह की घोषणा सारे नगर में को जाती थी। पित-पत्नी को देह और प्राण के समान माना गया है। दोनों सुख-दुख समान रीति से भोगते हैं; दोनों उल्कर्ष-अपकर्ष और सयोग-वियोग के समान भागीदार है। दोनों परस्पर सापेश है। पित-पत्नी के लिए सह-जीवन ही आनदमय है, और वियोग स्टलु के समान है। पित की एट्यु होने पर प्राणत्याग करनेवाली सती पित्नयों की गायाएँ सारे भारत में मिलती है। पत्नी के मरल के अत्यन्त व्याकुल होकर प्राणत्याग करने में प्रदुत्त प्रेमी पतियों का परिचय तमिल की सप-रचनाओं में मिलता है। विषया नारियां अगि-प्रवेश कर 'सती' हो जाती थी; सा तो बत-संयम से रहकर 'काया-क्लेश '(बारोर को सुखाना) करती थी; सिर मुँडा लेती थी। '

तिरुक्तुरळ मे, जो तिमल वेद माना जाता है और ईस्वी प्रयम सती का सार्वजनीन नीति प्रत्य है, गृहस्य घर्म, उत्तम पत्नी को महिमा, पातिव्रत की श्रेष्ठता आदि कई सर्वमान्य नीतियाँ बतायी गयी है। इस समय तिमल देश का पारिवारिक

जीवन सुसभ्य और सुव्यवस्थित स्थिति मे या । ६

## (२) सामाजिक जीवन

तमिल लोगों को प्राचीन समाज व्यवस्था वैदिक आचार्यों द्वारा निर्धा-रित वर्ण-व्यवस्था से भिन्न थी। उसमें उच्च-नीच का भेद-भाव मही था। किन्तु कालान्तर में वैदिक वर्ण-व्यवस्था धीरे-धीरे तमिल देश में भी स्थान पाने लगी। वह दक्षिणापथ में पहले आन्ध्र और कर्नाटक में फेली। वहीं से तिमल देश में पन-पने लगी। किन्तु वह उत्तरापथ की अधेसा उदार और परिष्ठत थी। वह संस्कृत के श्रुति-स्कृति प्रन्थों में निर्दाय्ट स्वरूप से कई अंतों में परिवर्धित और स्थानीय परिस्थितियों में प्रभावित थी।

तमिल का प्राचीन समाज वर्ण-व्यवस्था से नही, किन्तु वर्ग-व्यवस्था से बना था। यहव्यवस्था लोगो के बासस्थान, व्यवसाय तथा आचार-भेदों के आधार पर बनायोगयो थी। यहवर्गभेद तोलकाप्यियर के बहुत पहले से ही (ईसा पूर्व छंठी

१. कुरुन्तोक, ३६६

२. शिलप्पतिकारम्, १-४

३. अकनानूर, ३३६

४. अकनानूर, २४५

४. पुरनानूह, २४६, २४, २४०.

६. देखें: तिरक्कुरळ्, प्रयम मान (अस्तुप् पाल्-धर्ममान)

शती के पूर्व) प्रचलित थे और लगभग ईस्वो गहली शती तक चलते रहे। वाद को वैदिक वर्ण-व्यवस्था का प्रभाव तिमल समाज में फ़ैवने लगा। कट्टरता का युग और कुछ सिदयों के वाद शुरू हुआ। बौद्धों और जैतों के बाने से वह कट्टरपन और वैदिक प्रभाव घटने लगे। उनके हटने के बाद जातिव्यवस्था में कई नधी वातें आने लगीं, जिनमें कट्टरता भी भी और उदारता भी। बाद को विदेशी विज्ञातियों के अभियान से देश की सभी व्यवस्थाओं की जो दुर्गति हुई, उससे बाल की पीढ़ी मली भाँति परिचित है।

प्राचीन काल मे तिमल के लोग पांच वर्गों में बेंटे हुए थे। यह वर्ग-भेद स्थान-मेद के आवार पर निर्धारित थे। वे हैं—पर्यत-प्रदेशवासी, वन-प्रदेशवासी, कृपि-प्रदेशवासी, समुद्र-तटवासी तथा यंजर-प्रदेशवासी। इन पांची प्रदेशों के नाम तीमल में, कृपि-प्रदेशवासी। इन पांची प्रदेशों के नाम तीमल में, कृपि-प्रदेशवासी। इन पांची प्रदेशों के नाम तीमल में, कृपि-प्रदेश किएन, मुल्ली तिलम्, में सेतम को छोड़कर चार मूल भेदों के नाम और उन प्रदेशवासियों के रहन-सहन वादि की वादों सुरुप होग से बतायी गयी है। यह (पार्लीतयम) प्रदेश गरिमयों के दिनों में पबंत तथा वन प्रदेशों में वन जाता है। इसलिए इसका अलग जस्तित्व नहीं माना है। वाद के लक्षण-प्रस्थकारों ने पांचों प्रदेशों को स्वीकारा है।

इन पाचों प्रदेशों के निवासी होते हैं—वनचर, ब्याध (शिकारी), कृपक, मखुए और लडाकू व डाकू लोग। इनके समिल नाम है जुरवन् (वनचर), बेटु, वर (शिकारी), चळवर (कृपक), नुळैंबर (मखुए या नाविक), एबिनर, कळ्ळर या मरवर (कडाकु और डाकृ)।

इन पाँच प्रदेशों को 'ऐन्तिण मिलम्' (पाँच आचारों वाले प्रदेश), पाँचों प्रदेशवासियों को 'ऐन्तिण मक्कल्' (पाँच आचारों वाले लोग) तथा वहाँ के आचार-विचारों को 'ऐन्तिण मोलक्लम्' या 'ऐन्तिण मर्यु' करते मे । इन पाँचों प्रदेशवासियों के पुश्चिये होते हैं। उनके नाम हैं: वेर्णन् और विलम्पन् (वनवरों के मुखिये), कुरम्पन्, नादन् (विकारियों और चालों के मुखिये), ऊरन्, मिलक्लम् कुन्त् (कुप्पनं, नादन् (विकारियों और चालों के मुखिये), ऊरन्, मिलक्लम् (कुपनों के मुखिये), और मीलि, विवर्ष (लड़ाकू डाकुओं के मुखिये)।

तीक्काप्पियर ने समाज-व्यवस्था का चित्रण वडे वैज्ञानिक ढंग से किया है। पदार्थों के दो भेद—देखनेयोग्य तथा जाननेयोग्य बताये है। उन दोनों के तीन गौलिक विभेद—मूळ, उत्पन्न तथा सहकारी या संबंधित हैं। मूळ में स्थान और

१. तील् ६५१

तोल्०६६८-७० को स्पाच्यात्तमा अकतातूर, किल्तोक, इरॅयनार् अकल्पोस्ळ् आदि संप्रकालीन रचनाएँ

काछ गिने जाते हैं। उरपन्न में चल-अचल सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ आते है। सहकारी (संवधित) में मिणुन-जीवन या दाम्परय-जीवन के सुब-इ.ख के उद्दीपक सहकारी भाव तथा तत्सबंधी आचार-विचार निर्दिष्ट हैं। समाज के पूरे कार्य-कलाप इन्हीं पीच प्रादेशिक आचार-विचारों में आ जाते हैं। इन्हीं के आधार पर जीवन के इस्स कार्य-कलापों को 'दुरत्तिणें' (बाह्य आचार) तथा अनुभवनम्य आचार-विचारों को 'अकत्तिणें' (आन्तिरक तत्व) नामक दो प्रधान स्वरूप बताये गये है। प्राचीन साहित्य का विभाजन भी इन्हीं वो स्वरूपों में किया गया है। 'दुर-तिणें' प्रत्यों में युद्ध, विजय, आक्रमण, दान, पुष्य और जीविका के आन्तर-भेद का वर्षां है। 'अक्तिणें' गर्यों में प्रद, विवाह, वियोग लादि जीवन के आन्तरिक अनुभवों तथा आचरणों का रोचक वर्षण है।

प्रयम भेद के मूल में लोक (स्वान) तथा काल (समय) का विश्व वर्णन भी तीलकाप्पियम में पायाजाता है। छोक को 'उलकम्' कहा गया है। 'लोक' शब्द से 'उलकम्' वना है; या तो 'उलकम्' शब्द से 'लोक' निकला है, बौर संस्कृत में मिल गया है—इस प्रकार दो मत है। लोक का स्वस्प—पृथ्वी (निलम्), लाग (तो), जल (नीर्), वागु (बिळ) और (आकाश (बिजुम्मु)—इन पांच भूतों का मिश्रित सम्मोहन है। काल के प्रभेद—वर्ष, मास, पक्ष, सस्वाह, दिन, वेला आदि के उल्लेख है।

आ।दक उत्लखहा

द्वितीय भेद 'उत्पन्न' पदार्थों में—देव, मुखिये, काम लोग,पक्षिवगै, पयु, विस्तियौ, जल, पूल, पेड़, भोजन, ढोल, याळ्-जैसे तंत्रीवाद्य, संगीत, जीविका के धंधे आदि वर्णित है।

तीसरे भेद 'सहकारी' मे जीवन के बाह्य तथा आंतरिक अनुभवीं और आचरणों का वर्णन हैं। इन तीन भेदों के तिमल नाम है—मुतल (मूल), कर (उत्पन्न) और उरि (सहकारी या संबंधित)।

पूर्वोत्त पाँचों प्रदेशों में — १ पहाड़ी प्रदेश (कुरिचि निलम्,) २ बंगली प्रदेश (मुक्त निलम्), ३ छपि-प्रदेश (मक्त निलम्,) ४ समुद्रतट प्रदेश (नेयुलर् निलम्), १ बंजर या ऊबड प्रदेश (पाल निलम्) मे हरेक के बलग-अलग अनुकूल समय, विशिष्ट पदार्थ तथा आचार होते हैं। क्षमशः उनका विवरण यह है:

१. पहाडी प्रदेश (कुरिरीच नितम्): इसका अनुकूल समय शरत्कृत्य (बारिवन और कार्तिक) और हेमन्त कृतु (अगहन और पोप) है। अनुकूल बेला है, रात का दूसरा पहर। इस प्रदेशवासियों के प्रमुख आराध्य देवता है— 'नेयोन' (स्कन्द देव)। पोरुपन, वेष्पंन, विखम्पन (पुरप), जुरील, कोटिंच्चि (स्त्री) यहाँ के ऊँचे वर्गों के प्रतिनिधि या मुखिये हैं। साधारण लोगों का वर्गीय

१- तोळ्० १४=२

नाम कुरवर्, कानवर्, (पुरुष), कुरित (हत्री) होते हैं। तौता, मोर, बाघ, रीछ, हाथी, बोर—ये इधर के प्रमुख प्राणी हैं। इधर प्रायः झोंपड़ियाँ होती है। इन बित्तियों के छोटे-बड़े समूह को 'चिरकुटिं कहते हैं। नदी-नाले तथा पहाड़ी सोते इधर के जलावय है। वेके, कुरिरित, कान्तल यह तीनों प्रकार के फूल यहाँ अधिक होते हैं। वंदन, साल, सागौन, अगर, अशोक, नाग, बाल और कोदों प्रधान वा हो है। खाद बस्तुओं में पहाड़ी धान, बाँस के चावल और कोदों प्रधान वा खाल और परें) का नाम है (वोण्टकष् परें) 'कुरिरिवयाळ्' इधर का प्रसिद्ध बाद्ध है। संगीत में 'कुरित्विय् पण' नामक रागविशेष यहाँ विविध् व लोकप्रिय माना जाता है। पर्व-लोहारों पर झूमझकर नाचना, देवता से आविष्ट होकर उछलना, पहाड़ की तलहटियों में खेती करना, घहद इकट्टा करना, कंदमूलों की पैदावार बड़ावा और जलाक्षयों में नहाना—इस प्रशेश के निवासियों के कार्य-कलप है।

२. अंगली प्रवेश (पुल्ल निलम्): इस प्रदेश का मुख्य अनुकूल समय वर्षा ऋतु (सावन-भादो) है और अनुकूल बेला है संध्या समय। इस प्रदेश के निवासियों के आराध्य देव 'तिसमाल्' (दिप्पु) है। उच्च वर्षों के लोगों के उपाधिनाम कुरुमंगोर नाटन, तोनरल (पुरुप), मनीव, किलित्त (रह्मों) होते है। आम लोगों को इटैयर, आयर, (पुरुप), इटेंय्विच्यर आय्िवयर (रह्मों) कहते है। ये ग्याले, सियारे और शिकारी होते है। जंगली मुर्गी, हिरन, खरगोश—इधर के प्रमुख प्राणी है। होडी-बड़ी वरितयों के नाम 'पाटि' है। होटे सोते, नाने और जंगली नदी—यह प्रधान जलाध्य है। चमेली, मिल्लका आदि इधर के विशिष्ठ फूल है। अमलतास, कुंद, मंडवा आदि प्रधान पैदावार है। होल का नाम है 'एरंकोट्पर'। इन लोगों के प्रमुख पेटी है—खेती करना, होरों को पालना, साँढ, मैसे और भेड़ को मादा प्युजोंसे मिलाना और चरागहों पर गाय-वैलों और रेवड़ों को बराता। बौधुरी बजाना, साँड से भिड़त, 'कुरुर्व' गामक सामृहिक नाच, नदी में जलकीड़ा आदि इधर के मनोरजन हैं। इस प्रदेश के लोग पर्व-त्यौहारों पर पड़ोसी प्रदेशों के आचारों की भी फूछ-कुछ अपनाते है।

३. फुपि-प्रवेस (मस्त निलम्): इस प्रदेस का अनुबूल समय छही ऋतुएँ हैं, और अनुबूल वेला प्रात-काल । आराध्य देव 'वेन्तव्' (इन्द्र या देवराज) है । इस वे के लोगों को ऊरन्, मिक्छन्त् (पुरुष), किडिस, मनैवि (स्त्री) के नामों से पुकारते हैं। साधारण जनता में उड़वर, कटैवर (पुरुष), उड़तिवर, कटीचपर (स्त्री) के नाम प्रचलित हैं। प्राणियों में वमुला, हंस, सारस, भैसा, जलकुत्ता, गाय (स्त्री) के नाम प्रचलित हैं। प्राणियों में वमुला, हंस, सारस, भैसा, जलकुत्ता, गाय के आदि मुख्य है। वहें नगरों को 'पेक्ट्' तथा पुराने गौंवों को 'पूत्र' कहते हैं। इस प्रदेश के निवासी अन्य प्रदेश तीसियों को अपेक्षा सम्पः, सम्पन्त तथा सुखी माने जाते हैं। नदी, तालाब, कुत्रों, वाड़ी आदि इधर के प्रधान कलप्राय हैं। वस्त्रल, कुमुद्र, नीलकमरुठ आदि प्रसुष्ट है। बढ़िया धान, चावळ आदि मुख्य पैदावार

है। ढोलों में कृपक ढोल तथा मांगलिक ढोल प्रसस्त है। इस प्रदेश के अपनेतंत्री-बाद्य तथा राग विदोप है। इन लोगों के मुख्य कार्य-कलाप हैं—चेती-बारी, पर्व त्योहार मनाना, तालाब खोदना, नदी-स्नानकरना आदि।

४. समुद्रतद प्रदेश (नेयतल् नितम्) : इस प्रदेश का अनुकूल समय छहीं कहुएँ और केला सूर्योदय की । सध्या बेला को भी अनुकूल मानते हैं । आराध्य देव हैं 'बस्एान्' (बस्ल) । ऊँचे वर्ग के लोगों को चेप्पंन, पुलम्पन (पुरुष), परिहा, कुर्लिच्च (स्त्री) के नाम से पुकारते हैं । साधारण जनता मछुओं और नाविकों की हैं। उनको नुल्लैयर, परतर, अलबर, (पुरुष), जुर्लिच्चर, परिहायर् अलिचियर्, अलिचर, अलबर, (पुरुष), जुर्लिच्चर, परिहायर् अलिचियर्, महाले हैं । यह वर्ग-भेदों के सुचक हैं । समुद्री कीआ, मगर, मछली इपर के ममुद्रा प्राणी हैं । विस्तयों के लिए पायकम्' पिट्टनम्' के नाम प्रचलित वैद्याद किन के तथा अन्य समुद्रत्य के कुल और पेड़ पिट्टनम्' के नाम प्रचलित वैद्याद किन के साथ अन्य अलिच किला साथ हो के विद्याद है । बाद का समुद्र के साथ अलिच किला के साथ साथ साथ हो के साथ साथ साथ हो साथ साथ साथ साथ है चिन किला साथ साथ साथ साथ है चिन कार्य साथ साथ अवस्थक वस्तुएँ लेना, समुद्र-स्नान करना इन लोगों के दैनिक कार्य होते हैं।

५. बंजर प्रदेश (पार्त निलम्): इस प्रदेश का अनुकूल समय धीरम (जेट-आसाड) और सिश्चिर ऋतु (माय-फायुन) है, और अनुकूल बेला दोपहर । आराध्य देवता हुगाँ है। इसको 'किन्ना' (कन्या), कोड्वे और काटुकिळाल् भी कहते है। उच्च वर्ग के लोग विटर्श, कार्ल (पुरुप), मीलि, एबिट्रिं(म्बी) कहता है। बाम लोग लड़ाकू और डाकू होते है। उनको मरबर्, एपिनर्, कल्लर (पुरुप) मर्रात्तिमर्, एपिट्रियर, कर्ल्लरायर (स्त्री) कहते है। कक्तर, चील, गीम, खुवार कुता, नियार अदि इसर के पशु-पशी है। वस्त्री का नाम 'कुरुपु' है। जलहीन कुत्रो, सूखा पोखर इसर के पशु-पशी है। वस्त्री का नाम 'कुरुपु' है। जलहीन कुत्रो, सूखा पोखर इसर के मनस्पति है। पशोधी प्रदेशों में जावर छापा मारता भी इन लोगों का घथा है। इत्तर के चनस्पति है। पशोधी प्रदेशों में जावर छापा मारता भी इन लोगों का घथा है। इत्तर बाज भी अलग है। लड़्ता, चड़ाई करना, राह्तनी शीर उन्तरी इनका पेशा है।

तोल्काभ्यियर ने इस अन्तिम बंजर प्रदेश को अलग नहीं माना। पहाड़ी तया जनकी प्रदेशों का समीपवर्ती प्रदेश हो गरमों के भौतम में बजर प्रदेश बन जाता है। वहाँ ने कुछ असम्य ठोग डकेंगी, राहजनी आदि समाजविरोधी रास्ते में अपना धंमा चला तेते हैं। अतः इन लोगों (जकुकों) तथा इसवजर (गार्ठ)प्रदेश का निर्देश तील्काप्यियन नहीं किया है। किन्तु बाद के लक्षण-प्रन्यकारों ने इस प्रदेश को जोठना जरुरी समझा। यही तोल्काप्पियर के पूर्व कई शताब्दियों से लेकर बाद की भी कुछ शताब्दियों तक तमिल देश की मीलिक वर्ग-व्यवस्या थी।

बैदिक धमं द्वारा निर्धारित वर्ण-व्यवस्था का जो स्वरूप वैदिक काल में तथा उसके निकट मेविष्य में (धमंसूत्र प्रत्यों के समय में) हम पाते हैं, उसीका (आ) वर्ण-व्यवस्था परिचय तोलकिप्यम में थोड़ा-बहुत पाया जाता है। यहतो निर्धिवाद है कि उस काल मे बैदिक वर्ण-व्यवस्था का प्रसार तिमल देव में प्रारम्भिक द्या में या। जनमान में पूर्वीक पौच प्रदेशों-वाले वर्गों की व्यवस्था कुल सुधरी हुई स्थित में भी। किन्तु उस समय उत्तर की वर्ण-व्यवस्था में तथा बाकर्षण था; अनुकरण भी थोड़ा-सा होने लगा था। किन्तु कहता नियमात्र भी नहीं भी। अब पुरा विवरण देखें:

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरस और शूद्र—यही चार कातियाँवाछी वर्ण-स्पवस्था है। यह है आमों द्वारा प्रवर्तित, प्रचारित और परिपाछित सामाजिक व्यवस्था। कर्म या व्यवस्था के अनुकार समाज को सुव्यवस्थित तथा समृद्ध वनाने के उद्देश से यह व्यवस्था शुरू हुई थी। इतिहास साक्षी है कि कोई भी उद्देश्य सदा अपने बच्छे और मान्य कारण का अधिकारी नहीं रह सकता। कालानुकूल परिवर्तन और पान्य कारण का अधिकारी नहीं रह सकता। कालानुकूल परिवर्तन और परिवर्दन पाकर अपने मूछ लक्ष्य से वह विच्छित्न हो जाता है। सम्पता का प्रतिक नरम्यता का पोपक वन जाता है। वहीं विधाना की कर विवस्तन है।

तोल्काप्पियर ने उन चारो वणों का उल्लेख और थोड़ा-सा विवेचन अपने ग्रन्थ के तीसरेअध्याय 'अर्थाधिकरण' में किया है—अन्तणर् या अन्तणाळर् (ब्राह्मण या शिष्ट जन), अरचर् (राजा या राजपरिवार के लोग), वैचिर्क (वैश्य) और वेळाण् या वेळाळर् (किसान)।

(१) अन्तणर् (ब्राह्मण या शिष्ठ जन) : यह शब्द केवल वैदिन ब्राह्मणों का ही निर्देश करता हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वैदिक आर्य ब्राह्मणों की अनुकृति में ब्राह्मण्य तिमल अभिजनों के लिए भी लापू हो सकतों है। इनके चिह्न ब्रावाय गये हैं— यजोपवील (जनेक), कमंडल, विदंड और पीढ़ा। ये शिष्ट जा राजवाजों में भी हाथ बेंटा सकते हैं। ये विद्यार्जन तथा राजवूत के वार्य पर देशाचार जा सकते हैं। जब ये घनोपार्जन के लिए दूबरे देशों में जाते हैं, तब समाने अपने कुल के आचार-अनुस्तान में अधिवत्न रहना होगा। उहन लोगों के एह प्रकार के आचरण होते हैं। व्यास्थाकारों ने इन आचरणों की व्यास्था की

१. तोल्० १५६२

२. वही, १५७४

३. वही, ६७४, ६८२

४. तोल १०२०

है—वेडसास्त्रादि का अध्ययन और अध्यापन, यजन (यज्ञ करना) याजन (यज्ञ कराना), दान देना और दान लेना। इस प्रसंग में तोलकाण्यियर ने 'अन्तणर्' शब्द के स्थान पर 'पार्णन' (ब्राह्मण) शब्द का प्रयोग किया है।

ब्राह्मण और अभिन्न होगों की बातों को बाकी लोग ध्यहा से सुनते हैं। तथा अनिल्य का विचार कर उनका पालन करते हैं। है धार्मिक बिबाह द्वारा बेंधे हुए पति-पत्नी को दाम्पत्य-धर्म निभाने में सहायता करने बाले गायक, नतंक, अभिन्न आदि जनों में श्रेष्ठ ब्राह्मण भी स्थान पाते हैं। है प्रेमी-प्रेमिका के साथ पुस्त मिलन की बात को अपने सजातीय या समवयस्क साथी से कह सकता है और इसी प्रकार ब्राह्मण से भी कह सकता है। है

ब्राह्मणों का उत्लेख बाद के समकालीन ग्रन्थों में भी किया गया है:
"राजा लोग केवल ग्राह्मणों के सामने ही सिर भुकाकर विनय प्रदिश्त करेंगे। "
ब्राह्मण लोग तमिल राजाओं के हित के साधन के लिए उनके तत्वावधान में
याग-यज्ञ करते थे। "राजा के विश्लेष दूत वनकर पड़ोसी या दूर देशों में जानेवाले
ब्राह्मण ही अधिकास में थे।" वैदिक सम्प्रदाय, विद्या-शिक्षा और सदानार के संरधफ तथा, प्रचारक थे ब्राह्मण ही होते थे। " ब्राह्मणों पर अव्याचार करनेवाले
और उनको हानि पहुँचानेवाले घोर पांगी हैं। "ब्राह्मण विद्याभी चौटी रखते थे।"
ब्राह्मणों के लिए भूमि और गाय दान में दी जाती थी। " अपने देश में आद्याण लोग
प्राय. दान देकर जीविका चलाते थे। यह उनके लिए गौरव की द्यात मानी जाती
थी। याचकरृति के कारण कोई ब्राह्मणों को अनादर की हाट से नहीं देखता

अध्यापनम् अध्ययनम् याजनम् याजनम् तया ।
 दानम् प्रतिग्रहरचैय यद् कर्मण्यग्रजन्मनः ॥— सनुस्मृति, १०-७४

२. तोल्० १४४५

रे. यही, १४३=

४. तोल्०, १४३७

५. पतिद्रुप्पत्तु, ६३

६. पुरनानूह, २२४

७. वही,३४

ष. वही, १६६

स. वहा, १५। ६. वही, ३४

e. agi, 78

१०. ऍकुब्तूब, २०२ ११. पतिट्रुप्पत्तु, ६

१२- पुरनानूह, १२२

था।'---आदि कई वार्ते बाह्मणों के बारे में कही गयी हैं। यह पुरानानूर संघ-काल के बन्तिम भाग में (प्राय: ईसवी दूसरी दाती में) संकलित वीरगाया-संग्रह है। बता:स्पष्ट है कि उत्त समय बाह्मणों का अस्तित्व तमिल देश में सुदृढ़ हो चुका था।

(२) अरचर् (राजा और राजपरिवार के व्यक्ति): यह शब्द वेद-काछीन क्षत्र या क्षत्रप का अनुकरण है।

राजा लोग 'नंकोन्', (राजदण्ड) घारण करते थे 1 वे सेना, पताका, जनता, भेरी, घोड़ा, हाथी, रथ, माला और किरीट—इन नी नस्तुओं के स्वत्या-धिकारी थे 1 यज्ञोपबीत तथा पूजापीठ (पीढा) ब्राह्मणों की तरह राजाओं के भी होते हैं। या पुरमनों पर चढाई करने अकेला जा सकता है, और सदछ-बल के साथ भी जा सकता है। र

राजाओं के लिए विहित कमें हैं : अध्ययन ,यजन, दान, सेना-संचालन और प्रजा-पालन ।

राजाओं के द्वारा याग-यज्ञ कराने का उल्लेख अधिकांत्र संघकालीन रचनाओं में पाया जाता है। 'यज्ञ कराने से बड़ा पुष्प मिलता है; उससे स्वर्ग लाभ प्राप्त होता ।'—यह विश्वात तत्कालीन राजाओं तथा अन्य कोगों में फैला हुआ था। 'कई याग-यज्ञ कराने वाले गांटिय राजा 'पल् याग वाले मुदुकुटुमिप् पेस्वर्हीत' का वर्णन पुरनानूर के पद्यों में (६, ६, १२, १४, ६४) लाया है। इसी प्रकार राजमूय याग करनेवाले एक चोल राजा 'राजमूयम् बंटू पेरूनर्-विद्यां के बारे में गांगे बचे कई पद्य (१६, १२५, ३६७, ३७७) पुरनानूर में मिलते हैं।

(३) वैचिकर् (बैस्य): ये व्यापारी लोग हैं। आर्य-संस्कृति के खादि प्रचारक ये ही थे। ऋग्वेद में इन लोगों के देश-विदेश में फैल जाने की वार्ता बहुतायत में पायी जाती है। इन्हींक कारण पूरे एशिया तथा यूरोप में सार्य-संस्कृति का योड़ा-बहुत प्रसार हो सका। इनकी मूळ जाति वर्ग या नाम पर्याण

१. पुरनानूर २००

२. तील्० १५६३

३. तोल्० ६७२

४. वही, ६७४

५. वही, १०२० (ब्यारया)

६ मतुरैककांचि, ४९४-४६१; तिरुमुक्काटु,पटै, ६४-६६;पेरूनर् आटू,पटै, ३१४-२१६; पतिटू,पत्तु, ७०,७४, ७,६; कलितोकै, ३६; अकनातूरु, १३; प्ररामुक्त, १५, १६६, २२४, ४००।

था। यह पहले आर्यविरोधी या इन्द्रविरोधी थे। वाद को आर्य कहराने लगे और कालान्तर मे आर्य-धर्म एव सस्कृति के पोषक और प्रचारक वन गये। ये वाणिज्य के लिए जल और स्थल मार्गों से देश-विदेश जाते थे। जहाँ जाकर ये वसे, वही के हो गये। स्थानीय आचार-विचारों को भी ये लोग अपनाने लगे; स्थानीय बोलियों या देशी आपाओं को भी। भाषाओं में नये सब्द, श्रेली और भाव आदि का प्रदेश इन्हों पणि या विणक लोगों के हारा हुआ, स्थांकि देश-विदेशों में मूमने का मौका इनकी मिलता था। ये लोग अपने वर्ग के दूसरे लोगों से सरा सम्पर्क बनाये रखते थे। कई प्रकार काचार-विचारों तथा वालियों से येपिरिवा वे। इत्तरिल सभी प्रादेशिक भाषाओं, सस्कृति और जीवन-विचार तथा वादिरों प्रमान पढ़ते लग। सामासिक समन्वपदील सस्कृति को विचास इन्हीं लोगों द्वारा अधिक हो सका। सम्मामुकूल परिवानं लाने को स्थामाविक प्रवृत्ति थी।

तीलकाप्पियम में 'वैचिकन' (वैदय) और 'वाणिकम्' (वाणिज्य) शब्दों का प्रयोग हुआ है। वैदयो का ध्रधा वाणिज्य बताया गया है। ये लोग पण्य वस्तुओं का आयात-निर्यात करते थे । वैदय भी राजाओं की तरह धनुप, भाला, र्ष्य आदि रख सकते थे । किन्तु इनने आचारअष्ट वैद्यों की यह मय रखने का अधिकार नहीं था। वै विणक लोग धनोपालंक के सलावा विद्यालंत तथा देवाराधन के लिए भी पर धोड़कर बाहर जाते थे। वैदय लोग राजदूत बनकर देव-विदेग भी जा सकते थे। वैदय लोग विद्यालंग तथा देवा किरना, वाचल तथा देवा किरना, वाचल तथा स्वाव करना, वाच नेता, बेती करना, वाणिज्य करना, गाय-बैल पालना—इन खड़ कर्मों के अधिकारी थे। वै

तोल्काप्पियम् के बादके संघकालीन ग्रंथो मे बणिको के बारे में कई बारों का वर्णन मिलता है।

वैदय लोग स्थल और जल-मानों से देश-विदेश जाकर व्यापार करते थे। वहीं से तरह-तरह का माल लेकर स्वदेश छौटते थे। वौल देश के समुद्र-तटवर्ती नगरों में कनेक विणक रहते थे। वदरगाहों में उनकी घाक थी। वे किसीसे हेय-पैर नहीं रखते थे। महुत्रों, नाविको और केयटों के साथ उनका स्नेहपूर्ण सर्वेष्ठ था। हत्या, चोरी आदि पापों से वे दूर रहते थे। वेदी-देवताओं की पूजा-आराधना करते थे। याग-यज कराते थे। गांथों को पास्त्रते थे। वेदिक काचालों तथा वेदिवदों जा यस

१. तोल्० १४६६-७०

२. वही, १५७५-७६

३. बही, ६७७-६⊏१

४. वही, १०२० (ध्यास्या)

४. पुरनानू इ, ३०,३४३

. n .t..ti

ياوا

लाते थे। पुण्य कमाने में तत्पर रहते थे। उनकी जीवनचर्या पुण्यकील थी। ःसानों के जुए की तरह वे मध्यस्थ रहते थे । वे सुचित्त तथा सुचरित्र थे । बोलने बाछीनता, व्यवहार में भद्रता इनके सहज गुण थे। बदनामी से बहुत डरते थे। ी और ईमानदारी इनकी आदतों में थी। अपनी और परावी सम्पत्ति पर सम-व रखते थे । मूल्य उचित दर से अधिक नहीं लेते थे । तौलकर देने में घोखा या ाट नहीं करते थे। लागत से कम नहीं देते थे। ये कई भाषाएँ बोलते थे। अनेक ा-विदेशों की यात्राओं से प्राप्त अनुभवों के ये लोग धनी थे।

नमक के ब्यापारियों के जीवन का वर्णन पुरतानूरु (३०७), पेरुम्पाणाट्र (६४) आदि ग्रंथों में हुआ है। समुदर पार का वाणिज्य, वणिकों की जहाजी ा, वस्तुओं का विनिमय, वदरों में विदेशी जहाजों का लगर डालकर ठहरना द महुरैक्कांचि, (४३६-४३७) पतिटू पत्तु (४२,७६) नट्टिणै (३१),और पुर-र (३४३) ग्रंथों में वणित हैं। ४. वेळ्ळाकर (कृषक लोग) : ये चारों वर्णों में अतिम थे। किन्तु निकृष्ट

माने जाते थे। आर्थ प्रदेश में प्रचलित वर्ण-अवस्था में अंतिम वर्ण श्रूप्र परन्तु तमिल प्रदेश में इस शब्द का या इसके तत्सम या तद्भव रूप का प्रयोग और कही भी नहीं हुआ है। शूद्रों की जो दुर्गति वैदिक परम्परा के स्मृतिग्रंपों खने में आती है, उसका लेशमात्र भी तमिल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। [संभव है कि ईo दसवीं शती के बाद कुछ कट्टरता, पक्षपात और रूखा हार इन अंतिम वर्णवालो के साथ हुआ हो । लेकिन उसका विकृत परिणाम त पर कभी नहीं पड़ा । दक्षिणापय की यह एक विश्वेषता है । आर्य-संस्कृति चाकर अपनी विशिष्टता के अनुकुछ उसमे परिवर्तन लाने की क्षमता तमिछ-जन-समाज के कर्णधारों में थी । इसीका यह सुफल है, कि वर्ण-व्यवस्या, ार की मूल वर्ग-व्यवस्था से प्रभावित और परिष्कृत हुई थी, सघर्प के वदसे य की वेदी बन सकी 1 े तोळ्काप्पियर ने इन 'वेळाण्' छोगों के छिए खेती-वारी को ही प्रधान

बताया है। राजाज्ञा पर सैनिक दृत्ति भी इन कृपक लोगो के लिए विहित र्व-त्यौहारो के अवसर पर ये लोग फूलमाला धारण कर सकते थे । ये भी की तरह धनुष, भाला, बाजूबंद, जयमाला, रथ बादि रख सकते थे। इनके भ्रष्टाचारी लोगों को यह सब रखने का अधिकार नहीं था। समाज के ाभ, दैवपूजा, देशरक्षा बादि के लिए अन्य जातियों के समान कृपक लोग से बाहर जाकर रह सकते थे । इसी प्रकार धन कमाने और राजदूत बनने

ट्टिनप्पालं, १६४-२१४ (यंक्तियां) ल्॰ १५७२-७३-७५, ७६

के लिए भी किसान लोग देश-विदेश जा सकते थे । परन्तु स्त्री अपने पति के साप समुद्र-यात्रा पर नहीं जा सकती । वेती और मजदूरो करता, अतिथियो का आदर-सत्कार करना, ढोरो और रेवड़ों को पालना, देवाराधना तथा पर्व-रयौहार में भाग लेना, विद्या सीखना–येछड़ों कार्य किसानों के विद्याप्त कर्तव्य थे । वे

कृपक तड़के ही खेत जोतने के लिए जुए, हरू और बैकों के साथ घर से निकल पड़ते थे। दोपहर को उनकी स्विया स्वादिष्ठ भोजन ले जाती थी। खिलहान में बैठकर कृपक बड़े मजे से अपनी घरवाली के हाथ का परोसा खाना खाते थे। उनका जीवन कितना मधुर, उत्तम और परोपकारी था और आज भी है।

कृपक लोगों का मुखी सम्मन्न जीवन, जमीन जोतने की रीति, बुवाई में लगी उनकी रिनयों का उल्लास आदि का मनोरम वर्णन 'पेहम्याणा ट्रुपरें' नामक समकृति में (पिनत . १८५-२१५) पाया जाता है। कुरूतों के (१४५) में भी कृपक के मुखी जीवन का तथा समाज में उसके प्रति आदर-माव का परिचय मिलता है। अधिकारा संघकृतियां में कृपकों की प्रश्नसा में, 'आर्काल उळवर्' (आतर और उल्लास में परिचयां), 'वेचाल् उळवर्' (वड़ी निपुणता में जोतने- चाले कृपक), 'पेरनेत् पल्कूट्टु एक्म उळव' (धान के मडार का स्वामी, परीम कारी कृपक) आदि प्रयोग पाये जाते है। कृपि-कम के लिए प्रशन्त 'पेळाम्म' का दूसरा प्रशन्ति वर्ष है, परीपकार। तीमलबेद तिस्कृरत् में कृपकों को सभी वर्णन वालों से उत्तम अपेर उपयोगी कहा गया है।

पूर्वोक्त चार जातियों वाली वर्ण-व्यवस्था का जो उल्लेख तोल्काप्यियम्
में मिलता है, उसे प्रक्षिप्त माननेवाले तिमल विद्वानों में मरैमले अटिकल्, वेल्लैबारणन्, किरेरान् चेट्टियार आदि है। इनके प्रतिपक्ष में भी कम तिमल विद्वान्
नहीं है। इतना तो माना जा सकता है कि तोल्काप्यियर ने वर्ण-व्यवस्था के प्रभाव
जा उल्लेख किया है, न कि उस व्यवस्था का समर्थन। उन्होंने जाति (चाति)
पाटर का प्रयोग 'वगं' के अर्थ में किया है। 'भीर् वाल्चाति'-जलवाती जाति
(प्राणियम्) का प्रयोग किया है। 'वार के प्रंथो में भी वर्ण-व्यवस्था का ऐसा कोई
वर्णन और स्वस्प-नियम नहीं मिलता है, जो मनुस्वित आदि वैदिक धर्म के प्रतिनिधि प्रन्थों में मिलता है।

इन मार वर्षों के बलावा पंचम वर्ष के लोगों का भी उल्लेख संपक्तियों में आया है। इन लोगों को पुर्लेगन् पुर्लेमकन्, इर्ल्यिचनन् आदि शब्दों के पुकारा जाना था। ये नीच स्तर के लोग माने जाते थे। ये खाट, चटाई आदि बुनर्ले

१. तोल्० ६८०,६८३

२. यही, १०२० (व्यारपा) ३. सोल् नटिण, ६०

४. तोल्० १४३४, १४४४

थी। तेलुगुका प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है, नन्नय भट्ट का 'आन्ध्र महाभारत'। इसका रचना-काल ई० १०२० है। मलयालम तो ई० बारहवी शती तक तमिल भाषा की एक अभिन्न अंग रही । यह प्रदेश चेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। सस्कृत तथा बाह्यण संस्कृति से मलयालम बाद को इतनी समाविष्ट हुई कि अब उसे 'सस्कृत हिमगिरि गलिता' (मलयालम भाषा सस्कृतरूपी हिमाचल से निकली गगा-सरीखी है।) कहा जाने लगा! अत. दक्षिणापय की प्राचीन संस्कृति के प्रमाण और परिचय के लिए हमें प्राचीन तमिल ग्रन्थों का ही अवगाहन करना पडता है। इससे, अन्य दक्षिणी भाषा रें कम सम्पन्न है या साहित्य से कम सम्पन्न है, यह बात नही है। वस्तुस्थिति की यह प्रस्तुति मात्र है। अतः दक्षिणा-पथ की लोक-सस्कृति को प्राचीन तमिल ग्रन्थों के द्वारा देखना असगत नहीं होगा। तमिल देश को अपनी प्राचीनतम विशुद्ध मौलिक संस्कृति से घीरे-घीरे हटकर, एक मिश्रित और सामासिक सस्कृति में समाविष्ट होने का सुयोग इन पडोसी आन्ध्र और कर्नाटक प्रदेशों के द्वारा ही प्राप्त हुआ।

द्राविडी भाषाओं की अपनी अलग-अलग लिपियाँ है। इनमें तमिल लिपि प्राचीन है और स्वतंत्र भी। संस्कृत के महाप्राण-अल्पप्राण, गुरु-लघु आदि सभी अक्षरों का समाहार तिमलेतर अन्य तीनो द्राविडी भाषाओं में पाया जाता है। तमिल के विशिष्ट अक्षर 'छ' ('ल' का मूर्धन्य) तथा रेफ का परुप स्वरूप मल-यालम में है। तेलुगु औरकन्नड में 'छ' अक्षर पहले था; बाद को हट गया। रेफ

का मुधन्य तेलगु में अब भी है।

तिमल लिपि की विशेषता के बारे में डॉ॰ न॰ वी॰ राजगोपालन का

यह मंतव्य दृष्टव्य है :

"तमिल भाषा काफी समय तक संस्कृत से अप्रभावित रही। अत्<sup>एव</sup> द्राविड़ी भाषा के तत्त्वों को समझने में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की अपेक्षा समिल भाषा अधिक सहायक है।... कन्नड़ का विकास ईस्वी पाँचवी शती से, तेलुगु का दसवी बती से और मलयालम का तेरहवी बती से हुआ।...तमिल की अपनी विशिष्रताएँ ये है :

१. तमिल भाषा के शब्दों में प्रकृति और प्रत्ययों का अवस्थान स्पप्ट रहता है।

२. धातु सब्द अधिकतर एक व्यन्यात्मक हैं और विना रूप-परिवर्तन के ही किया एवं संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकता है।

 तमिल के शब्दों का लिय-निर्णय संस्कृत से भिन्न प्रकार का है। महत्-वाचक और अमहत्-वाचक (जयर्तिण और अहिरिण) नाम से सभी शब्दों के दोवर्ग हैं। महत्-वाचक (चेतन पदार्य-वाचक) शब्दों में पुरुषवाचक शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीवासक राज्द स्त्रीलिंग में होते है । अमहत्-वासक (असेतन पदार्थ-धासक)

शब्द नपुंसकॉलग मे होते हैं।

 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एकवचन भिन्त-भिन्न रहते हैं। तेकिन बहुअचन रूप दोनों के लिए समान होता है। अमहत्वाचक नपुसर्कालिंग एक और

बहुबचनों में भिन्न होते हैं। (तिमिल में द्विवचनरूपहै ही नहीं)।

४. तिमल के सर्वनामों में —पुरुषवाचकों में स्वीलिंग, पुल्लिग और नपुं-सकलिंग एकवधनों के लिए मिन्न-मिन्न शब्द है। (हिन्दी में वह शब्द तीनों लिंगों में चलता है। संस्कृत की तरह तिमल में उनके लिए अलग रूप है—जैसे अवन् (वह—पु०), अवल् (वह—स्वी०), अतु (वह—नपु०), तीन रूप है।)

इ. तमिल की ध्वनियाँ संस्कृत की अपेक्षा कम है। हस्व एकार, हस्य ओकार, विराग समान एक ध्वनि, 'ळ'कार का मूर्यान्यानवृक्त रूप, रेफ की परुप ध्वनि, 'ळ' कार ध्वनि—ये तमिल में है। संस्कृत की अनेक ध्वनियाँ—ऋ, लृ, ख, ग, थ बादि वर्गों के इसरे, तीसरे और चीचे अक्षर तमिल में नहीं है।

७. संयुक्ताक्षर तमिल मे नहीं होते है। (संयुक्ताक्षर लिखने की रीति

प्प (प्प), म्रं (म्र), क्य (क्य)-जैसी होती है।

तिमल में दिल्वाक्षरों का प्रयोग बहुत है।

 तमिल में सरल वाक्यों का ही प्रयोग अधिक होता है। मिश्र और संयुक्त वाक्य नहीं होते। (कर्म तथा भाववाच्य प्रयोग तमिल में पहले नहीं थे; बाद को अनुकरण में अपनाये गये। किरणी इनका विरला ही प्रयोग होता है।)

तिमें छ की एक अत्यंत प्राचीन लिपि थी। उन्नको बट्टें छुनु (गोल अपर) कहते हैं। इसका प्रमाण तोल्काप्पिमम् में मिलता है। (बाद को संहक्ष्त पब्दों को लिपिबद बनाने के लिए प्राचम् 'असर अपनावे गवे। यह मूल तिमल अक्षरों के परिवर्तित रूप है। प्राचः अर्वाचीन विल्रालेखों में यह 'क्षरवम्' अक्षर प्रमुक्त है।) प्राचीन तिमल जिललेख गोल अवारों से लिखे हुए है। प्रयच प्राचीन विल्रालेख अंक्षर अव्यक्त के अक्षर क्षरा के अक्षर अर्वाचीन विल्रालेख अर्वाचीन विल्रालेख अर्वाचीन विश्रान के अर्वाचीन विश्रान के अर्वाचीन विश्रान के अर्वाचीन के किया हुता है। किया हुता है। किया विद्वाचीन का मत है कि मोहन-गोदड़ों को लिपि प्राचीन द्वावीन लिपि (गोल लिपि) का ही ममूता है।"

तमिल में अभिव्यक्ति के कई विशिष्ट प्रयोग हैं। आप और हम को मिला कर एक ही घट्ट 'नाम्' (अपन लोग) तिमल में हैं। इसी प्रकार केवल 'हम' (श्रोता रिहत) के छिए 'नोकट्ट 'शब्द अलग है।'किस संस्थावान है ?' का योधक 'एसनैपायनु या एन्सुग्यावनु' शब्द प्रचन्ति है। तिमल में वो या वीजिय के लिए सीन सब्द है। उनके प्रयोगस्थान अलग-अलग हैं। ई. सा, कोंटु—यह तीनों 'दो' के अर्थ में प्रचलित हैं। जहीं लेनेवाल देनेवाल से निम्म स्वर का हो,

१ 'तमिल साहित्य का नवीन इतिहास' पृष्ठ : ३२-३४.

٣o

वहाँ 'ई' (दो) का प्रयोग होता है। जहाँ छेनेवाला और देनेवाला दोनों समान श्रेणी के हो, वहाँ 'ता' का प्रयोग होता है। जहाँ लेनेवाला दाता से उच्च श्रेणी का या श्रेष्ठ हो, तो वह (लेनेवाला) 'कोटु' (दो) का प्रयोग करेगा। तमिल में सत्य के लिए तीन बब्द है—'वायुमै' जो केवल बोलने मे सचाई हो और मन में न हो; 'उण्में' जो मन की बात सच हो; और 'मेय् में' जो बोलने और सोचने दोनों में सच हो। इस प्रकार कई विद्याप्ट प्रयोग तथा अभिव्यवितयौतिमिल में हैं।

तमिल मे तद्वित प्रयोग अधिक मात्रा मे हैं । मूल और आश्वित संज्ञाओं से प्रत्ययया अन्य शब्द जोडकर नये-नये रूपान्तर बनाने की विधि को तद्धित कहते हैं। यह प्रकार तमिल मे अधिक मात्रा मे अपनाया जा रहा है। अत: शब्द-भाण्डार की विपुलता मूल बब्दों के सहारे से ही वढ जाती है। सभवतया इसी बातका उल्लेख पाणिनि के सूत्रों के वार्तिकाकार कात्यायन की चर्ची में, महाभाष्यकार परांजील ने किया है, "प्रियतद्वितादाक्षिणात्याः (दक्षिण के लोग तद्विति प्रयोग के सौकीन होते है।)" आर. जी. भाण्डारकरने कात्यायन (वरहचि) की दाक्षिणात्य बताया है।

तमिल की एक और विशेषता है कि जोभी अन्यभाषीय शब्द उपग्रुक्त मिले, उन्हें पचा लेने या तरसम बना लेने की क्षमता उसमें है।

अधिकाश इतिहासकारो ने वार-बार इस बात को (ई) लोक-संस्कृति दोहराया है कि द्रविङलोगनाग की पूजा करनेवाले थे। किन्तु इसका कोई प्रमाण प्राचीन तमिल ग्रन्थों मेनही है। नाग-पूजा आजभी अधिक मात्रा में केरल की कुछ खास जातियों में पाई जाती है। सर्प की बाँबी में दूध छिड़कने और फल-फूल चढाने की रीति दक्षिए के अन्य प्रदेशों में कुछ निशेष दिनी में होती है। सभव है कि आर्येतर प्राचीन नाग जाति के छोगों में सर्प-पूजा प्रमुख रही होगी । नागों का विस्तार हिमाचल की तराइयों से लेकर सिहल तक था। उनके प्रभाव से सर्प-पूजा का थोडा-बहुत समावेश स्थानीय लोक-संस्कृतियो में हुआ होगा । आर्येतर सभी वर्गों को 'द्रविड' या 'द्राविड' बताने की आदत इति-हासकारो से छुड़ाये नहीं छूटती। किन्तु असली द्रविडों की पूजा-उपासना नाग-पूजा से नही, किन्तु स्कन्द, इन्द्र, वरुए, विष्णु और दुर्गा की आराधना से ही शुरू होती है। इस तथ्य का प्रमाण तील्काप्पियम् में मिछता है। उनके पहले तमिल लोगी की धार्मिक भावना क्या थी-इसका कुछ भी अनुमान आधारपूर्वक नही किया जा सकता ! फिर भी तोछ्काप्पियम् में एक सकेत मिलता है । उसके आधार पर उसके पूर्व समाज में काल (दीनों काल), लोक (स्वर्ग, भूमि और पाताल),

१. महाभाष्य, १, १.१,

२. Indian Antiquary Vol. (II) P. 240 (इण्डियन ऐण्डिक्यूरी)

जीवराधि, देह, सुख-दुःख के निर्कावक तथा अमानवी सवितसम्पन्न देवता, पांच भूतपदार्थ (पृथ्वी, जल, अमिन, वायु, जाकाषा), सूर्य, चन्द और शब्द (मंघ)— इनकी उपासना बौर आराधना होती थी। वोल्काणियर ने दुनिया को पाँचों भूतपदार्थ का सम्मिक्षत सम्मोहन बताया है। उनका समय तो परिष्कृत भिन्नाधारा एवं समृज्यभित की आराधना-पद्धति का था। उस समय के लोग, जो जन-प्रदेश, प्रवंत-प्रदेश, नेदी-प्रदेश, दिन्न प्रदेश, त्युद्धत-प्रदेश और वंजर-प्रदेश में वेंचकर रहते थे, क्रमसः विष्णु, स्कंद, स्त्र, वर्ण और दुर्गा की आराधना करते थे। इस देवताओं को आम सब्द 'देव' से निर्देश करने की प्रथा थी। तोल्का-प्रियर ने 'तेय्वम्' (देव) शब्द का कई बार प्रयोग किया है। इसके अलावा देव-वाची ठेठ तिमल सब्दों का भी प्रयोग किया है—कटबुळ, द्ववुळ, इरेवन् आदि। भगवान के अवं में 'कटबुळ,' १६वर के अवं में 'इयबुळ, व्यवुळ, इरेवन् आदि। भगवान के अवं में 'कटबुळ,' १६वर के अवं में 'इयबुळ, व्यवुळ, देवेवन् भाव के प्रयोग किया है। राजा को देवता का अवतार या देवतास्वरूण मानवा उनके समय में प्रचलित था। राजा को देवता का अवतार या देवतास्वरूण मानवा उनके समय में प्रचलित था। राजा के अवं में प्रचलित 'वेन्दन्' का मुख्य अर्थ 'इन्द्र' है। इसी अर्थ में तोल्काप्पियर ने इन्द्र-पूजा ना सकेत किया है।

बाद के संघकालीने ग्रन्थों में देवपूजा, उत्सव, विशेष आराधना आदि का स्पष्ट वर्णन है।

वत-प्रदेशवासी ब्याध (शिकारी) ब्वाले, गर्झरिये आदि अपने कुलदेवता विष्णु की आराधना में तरह-तरह के पूजाविधान रचते थे। मृस्यतया इस संदर्भ में वे फुरर्वकूल्युं नामक सामृहिक दृष्य करते थे, जो गाना, बजाना, नावना, सुमता आदि का मिलाहुआ उल्लासपूर्ण प्रदर्शन था। इस हृद्य के लिए अलग गीत, राग वाचा दृष्य के फ्रकार ये। इस उल्लासपूर्ण प्रदर्शन था। इस हृद्य के लिए अलग गीत, राग वाचा दृष्य के फ्रकार ये। इस उल्लासपूर्ण प्रदर्शन संप्रकृतियों में किलाई (१०, १०६), अबनातृद (२०, २३२), पुरताृद्ध (२४, १९६), मलेलहुक्टाम् (३२१, २२२), में देखनेलामक है। शिकारी लोग चेदहुव वरिवकून्यं नामक एक विसेष सामृहिक दृष्य एवं पर्व मनाते थे। इस बात का वर्षन मतुर्वकृती (११३-६१४), विल्यतिकारम् आदि में मिलता है। यूर्वोक्ष 'कुर्खवृकूत्' (बालों कासामृहिक पर्व-योहार और हृत्य) वा मुन्दर और विस्तृत वर्षन शिल्यतिकारम् में विकार स्वाहै ।

पर्वत-प्रदेशवासी वनचर और कंजर लोग अपने प्रिय आराध्य देव स्कंद (मुख्यन्) को प्रसन्त करने के लिए प्रावावेग में उछल-कृदवाला पर्व-मृत्य करते थे।

१- तोल्, ५४०

२- वही, १४८२

३. वही, ६५१

इसमें भी सामूहिक गान और नाच होते थे। किसी एक नर्तक था नर्तकी पर स्कन्ददेव का आवेदा आना और उसके डारा भविष्यवाणी, मनौती के समाधान, जिज्ञासाओं के जवाव आदि बताना—मह सब होता था। इस पर्व-ट्रस्य की 'वेरि- बार्ट्ड,' वेजन् कुर्प्यकृत्तुं आदि नामों से पुकारते थे। इनके समाज मे कुल्देवता सकन्द के पुजारी (वेलन्) की बड़ी धाक थी। उन पर्व-ट्रस्यों का रोचक वर्ण- विरुद्ध के पुजारी (वेलन्) की बड़ी धाक थी। उन पर्व-ट्रस्यों का रोचक वर्ण- विरुद्ध के पुजारी (वेलन्) की बड़ी धाक थी। उन पर्व-ट्रस्यों का रोचक वर्ण- विरुद्ध के पुजारी (वेलन्) की बड़ी धाक थी। उन पर्व-ट्रस्यों का रोचक वर्ण- विरुद्ध (वेरि- वेरिक्स के पुजारी (वेरि- वेरिक्स के पुजारी (वेरि- वेरिक्स के पुजारी (वेरि- वेरिक्स के पुजारी विरुद्ध के पुजारी वेरिक्स के पुजारी वेरिक्स के पुजारी विरुद्ध के पुजारी विरुद्ध के पुजारी वेरिक्स के पुजारी विरुद्ध के पुजारी वि

नदी-प्रदेशवासी किसान अपने कुल्देवता इह की पूजा में समारोहदूवके उत्सव मताते थे। पाँचों प्रदेशवासियों में सम्पन्तता और सम्यता की दृष्टि से यही लोग श्रेष्ठ माने जाते थे। इंद्रपूजा में अन्तकूट, फल, फूल आदि नैवेद्य चढाना, सामु- हिक तृत्य-गान, सहभोज आदि होते थे। इंद्रपूजा का वर्णन विस्तार से शिलप- हिक तृत्य-गान, सहभोज आदि होते थे। इंद्रपूजा का वर्णन विस्तार से शिलप- हिक तृत्य-गान, सहभोज आदि होते थे। इंद्रपूजा का वर्णन है। उसके पूर्व सघकालीन प्राच्यों में, ऍकुप्तूच (६२), 'परिपाटल्' (५, १, १६); पतिदृत्यत्तु (४८) आदि में इन्द्र तथा इन्द्रपूजा का वर्णन है।

समृद्रतट के निवासी मछुए और नाविक छोग अपनी समृद्र-मात्रा, मछछी-विकार तवा वर्षा, आँधी आदि उत्पातों से रक्षा के निमित्त वरण की पूजा-आरी-धना करते थे। निर्टृण (३७२), पेरुम्पाणाटू पर्ट (६३-२२६७); ऐंकुस्तृर (२७६) अकनातूर (१०, ६०,३२०) आदि में मछुओं और नाविकों के जीवन तथा पर्व-स्मोदार का तर्णन पिकटन है।

त्योहार का वर्णन मिलता है।
यंजर-प्रदेशवाले लड़ाकू डाकू लोग अपनी कुलदेवी दुर्गा (कोटूर्व) की
विल बढ़ाते थे; पूजा के अवसर पर सामूहिक हत्य-मान में थिरकते और सुमते
थे। दस देवी और इन प्रदेशवासियों का वर्णन, नट्टिमी (१८५, ११२,२०१,३६१)
कुक्तोंके (-१,४००,२१४), जकनानूह (६२,२०६); तिसमुरुकाटु पूपट (१४५-१४६)
३ देक्याजाटु पूपट (४४७-४४६) में किया गया है।

दिवजी की आराधना का विशव वर्णन भी संप्रकाछीन ग्रन्यों से पाया जाता है। इस समय बलराम भी आराध्य देवताओं में एक थे। परिपाटल् (१,२), क्लिसोर्क (२६,३६,१०४,१०४), पुरनानूक (५६) में बलराम की प्रश्नित गाई गई है। संफनाल में (ईसा पूर्व पाँचथी शती से ईस्वी दूसरी शती तक) स्कन्ददेव, विष्णु तथा शिव — ये तीनों ही बधिकाश लोगों के प्रिय आराध्य-देव थे। इन्द्र, बलराम, वरण-चीनों की आराधना बाद को समाज में से उठने लगी। आज उनकी पूजा नहीं के बराबर है।

प्राचीन काल में, युद्ध-क्षेत्र में मातृ-भूमि की जान पर वीरागति पाये हुए प्राचीन काल में, युद्ध-क्षेत्र में मातृ-भूमि की जान पर वीरागति पाये हुए महायोद्धाओं और सेनानियों को स्मृति में शिलाएँ प्रतिष्ठित की जाती थीं। उन शिलाओं को देवता के समान पूजते थे। उनपर धनुष-वाण अंकित करते थे और वीरगति पाये हुए योद्धाओं के नाम, बौर्य आदि के निवरण भी अंकित किये जाते थे। ये वीर-जिलाएँ गाँव या वस्ती की सीमा पर गडी रहती थीं। उन वीर-वरों के मृत्य-दिवस पर उनकी स्मारक-शिलाओं के सामने भी के दीप जलाते थे; उनपर बलि चढाते थे: पावन नीर से मंगल-स्नान कराते थे। उनपर लाल रंग के फुल और मंदिरा, फुल और पकवान चढाते थे। त्योहार मनाते थे; नाच-गान होते थे। राह चलते नर-नारी तथा अन्य पथिक उन शिलाओं के सामने सिर झका-कर आदर-भाव दिखाते थे । स्त्रियाँ उनके नाम पर मनौतियाँ मनाती थीं ; कामना पूरी होने पर अभिषेक, मृंगार, नैवेद्य तथा नाच-गान के साथ मनौती पूरी करती थीं। ऐसे पुज्य 'शिलारूपी' बनने का सौभाग्य बीरयोद्धा या सेनापति को ही नहीं. किन्तु राजा-महाराजाओं को भी प्राप्त था। ऐसी बीर-शिला को 'नदकल' तथा उसके पूजा-पर्व को 'नद्रकल्बिळा' या 'ककोंळ्निकें' कहते हैं। इन दातों का सकेत तोल्काप्पियम् मे मिलता है। वाद के संघकालीन ग्रन्थों में तो उनका वर्णन बार-बार बाया है। प्रायः सभी 'पुरम्' (बाह्य या दृश्य जीवन) की गाथाओं में बीर-शिलाओं की प्रशस्ति गाई गई है। उनमें अकनानूर (६७, १३१, २६७); पुरनातुर (२२१, २३२, २६०, २६३-२६४, ३०६, ३१४, ३२६); ऍक्रुन्ह (३५२) के पद्य विशेषरूप में उल्लेखनीय हैं।

बीरों के भाले और शूल भी पूजे जाते थे। दिशेषकर कार्तिक महीने के इंतिका नक्षत्र के दिन उन हथियारों की पूजा में दीपावली मनाई जाती थी।

इसका उल्लेख तोल्काप्पियम् (१०३३-३४) मे मिलता है।

सती-साध्यों स्थियों को भी, उनकी मृत्यु के बाद, स्मारक-प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके पूजते थे। इस बात का वर्णन पतिटू पू पत् (५), और पुरनानूच की ब्यास्या में मिछता है। सती कण्णकी की महत्तम गाया के रूप में प्रतिद्व है शिक्ष्पतिकारम्, जो वेर राजकुमार इंछंगे हारा है इसि हमती में रवित प्रथम महाक्या है। आज भी तिमछनाहु में होपदी, कण्णकी खादि पतिव्रता सतियों के मंदिर हैं विद्यं पर सार्वजनीत उसक प्रतियों मनाये जाते हैं।

बाद को, बोढ़ों के प्रभाव से विहार, चैत्य और जैनों के प्रसार से 'फर्ट्सार' (शिक्षा-केन्द्र), समदारण (मंदिर) आदि निर्मित हुए। उनका प्रभाव पट जाने पर, सैन, वैष्णव तथा देवी-दुर्गों के मुनिशाळ मंदिर इतिहास एवं संस्कृति को प्रकाश में लानेवाले दक्षिणापय के स्यान-स्थान पर निर्मित हुए हैं। वे आजभी अपनी अमिट गरिमा पर गर्वपूर्वक खड़े हैं।

वार्य-संस्कृति के प्रसार के पूर्व ही तमिल लोगों में साहित्य, संस्कृति और

१. तोल्० १००६

कला की अपनी सम्पन्न परमारा थी। भवन-निर्माण, शिल्प, वित्रकारिता, संगीत, दृत्य आदि मे उन लोतों का काफी विकास हुआ। अप-संस्कृति के सापेश और समस्यात्मक प्रसार से परम्पर लाग-ही-लाभ हुआ। दिश्वणापय के अन्य प्रदेशों की थेपेशा अपनी मौलिक सत्ता को बचाये और बनाये राजने मे तिमल समाव जागरक रहा। सघर्ष और समस्यय के सदर्भों मे उसकी यह जागरकता अधुष्ण रही। सास्कृतिक धाराओं के प्रवाह-मार्गों मे यह सब बातें अनिवार्य है, वे हीकर ही रहेगी—हुई भी है।

## (३) आदर्श संस्कृति

त्तमिल लोगो को अपनी आदर्स संस्कृतिका सर्वागीण परिचय संघकालीन ग्रंथों, शिक्षपतिकारम् और तमिलवेद तिक्युम्ख्य् मे स्पष्ट देखने मे आता है।

बीरता में तमिल लोग विधिष्ठ आदशे रखते थे। पुरतानृह ग्रन्थ एक प्रकार से बीरगाया-सम्मह हो है। इसमें ईसा पूर्व पांचवी शती से लेकर ईसवी दूसरी शती तक की बीरगायाओं का संकल्प हुआ है। चार सो पुटकर कविताओं का यह मृत्य ई॰ दूसरी शती में संकल्पित जिम्मा गया। समकालीन ग्रन्थों में इसना महस्वपूर्ण स्थान है। उस समय की सामाजिक, पामिक और सास्कृतिक स्थित-गति का ज्यलंत परिचय इसमें मिलता है।

उस काल में वीरयोद्धाओं का समाज में बड़ा आदर था। वीर-मरण पाना ही उनका प्रिय ध्येय था। मातृभूमि की आन पर मर मिटना उनका सर्वोत्तमलक्ष्य था। वे मानव-जीवन को 'एक दिन का जीवन' मानते थे। स्रयु को अवस्यंभावी मानकर उसे उत्तम ध्येय और संदर्भ के लिए आमंत्रित करते थे। 'वीरो में संपर्य, एक दूसरे को मार डालना और जीतना इस मंसार की सहज प्रदृत्तियाँ है।' हम ही ग्रेटठ बीर है; हमसे भिडनेवाले अवस्य हार जायेंगे। हमारी मेना ही बलबती है।'3—यह विचार उन लोगों में स्थाप्त था।

ए । — नह एन पर एन एन प्राप्त था।

पुत्रक्षेत्र में बीर-गित पाना ही श्रेष्ठ मृत्यू मानी जाती थी। जिन श्रीरोकी

श्रीर-गिति नहीं मिली, और उनका अनायास मरण हो गया, उनकी मृत देह की
तलवारसेमें दकर गाड़ दिया जाता था। एक चेर राजा और एक चील नरेश में मुद्र छिड नया। रणभूमि में स्थोगवया चेर राजा की पीठ पर क्ष्यू का आयुध-प्रहार
पृद्र गया। पीठ पर क्षण या चोट लगना श्रीरों के लिए बहुत बड़ा जपमान माना
जाता था। इस असास संताप से उस चेर राजा ने अनवन करके प्राण त्याग कर

१. पुरम् (पुरनानूरु), ७६

२. वही, ७८

३. पुरम्, ६३

दिया ।<sup>9</sup> छाती पर हथियार की वोट पाना ही मान और आन की निशानी थी । तमिल वेद तिरुक्कुरुळ् में कहा गया है, 'वीर अपने जीवन के उन दिनो को व्यर्थ मानते हैं, जिन दिनो सबुओं से छड़कर छाती पर आयुध-प्रहार न पा सके हों ।'

चढ़ाई के समय आकामक राजा राजु के देश में यह घोषणा करा देता था कि गायों, जाह्मणों, स्त्रियों, अस्वस्य छोगों, पुत्र-होन दम्मतियों और बूढ़ों को सुर-क्षित स्थान पर पहुँचा दे। वे युद्ध में उन छोगों को कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। वे प्राय: उस जमाने में युद्ध में भी नैतिकता का पालन होता था।

एक वीरकोड रणकेन में शत्रुवक के हाथी से जिड़ा; उसके अभियान को रोका, उसकी चोट से धराधामी होने के साय-साथ उस हमलावर हाथी को मार गिराकर ही वीर-योड़ा ने अपने प्राणों को छोड़ा। यह समाचार सुनकर उसकी माता को ऐसा आनंद हुआ, जो उस पुत्र के अन्म के समय हुए हुएं से भी

एक धीर माता ने अपने पुत्र को लड़ाई में भेज दिया। शाम को उसने यह भामक खबर सुनी कि उसका वेटा मैदान से भाग सड़ा हुआ। माता तैज मे आ गई। उसने प्रतिक्रा की, ''अगर यह बुरी सवर सच निकलों, तो में इन स्तनों को काटकर फेंक दूंगी, जिनका दूध पीकर सह बुरूदा राजनी अपेयड़ा हुआ। ।'' वह तत्कार मैदान में जाकर उसे ढूँदोने लगी। वहीं ग्रुतदोरों में उसका सपूत भी छाती पर प्रहार केकर जिस पड़ा हुआ था। बुढ़ों मा की उसकी बीर-गतिपर सत्यंत आनंद हुआ। '

एक तस्वी भाता ने मानुभूनि पर चढ़ आये आकामकों से छड़ने के छिए अपने इकलोते बालक को भी हथियार के साथ समरभूमि पर भेज दिया। छड़ाई में उस तस्वी के पिता, धाता और पति सभी मारे गये। तस्वी उसका चित्त विचलित नहीं हुआ। बबोध बालक का भी देशरक्षा के छिए बल्दिन करना उसने अपना परमध्में समजा।

एक धीर माता का यह उद्गार था, "बीर सपूत को जन्म देना मेरा कर्त्व्य है। पिता का कर्त्तंव्य है उसे स्वस्य, सुयोग्य और सुशिक्षित बनाना; राजा का कर्त्तंव्य है उसे कुतल तेनानी बनाना, और उस बेटे का कर्त्तंव्य है मानुसूमि की आन पर रणभूमि में सबुदल को चकनाकुर कर स्वयं बीरणति पा जाना; तभी

१. वही, ६५

२. तिरुवकुरळ्, ७७६

३. पुरम्, ६

४. वही, २७७ ४. वही, २७०

६. वही, २७६

मेरा मातृत्व सफल माना जायगा ।°

संघोत्तर-काल में तमिल कवियो का समादर राजा तथा प्रजा दोनों ही करतेथे। उन कवियों की प्रशस्ति के लिए राजा और धनिक लोग लालायित रहते थे। वीरो की प्रशस्ति करते कविगण अघाते नहीं थे। कवियो का मुख्य ध्येय भाषा, साहित्य और संस्कृतिका प्रसार और विकास था। वे तटस्थ थे, समन्वय-कारी उदारचेता थे और गृण-ग्राही थे।

उस जमाने के राजाओं में कई श्रेष्ठ दानी थे। उनमे से सात दानी राजाओं का गुण-गान सथकृतियों में किया गया है। उनके नाम है: पेकन्, पारि, कारि, आय्, अतियमान्, नल्लि और ओरि । ये सब कवियों, कलाकारीं तथा याचको को मुक्तहस्त से धन-धान्य देते थे। इनकी गुणग्राहकता आदर्श थी।

बीरता में भी ये अदितीय थे।

पेकन ने बरसात मे नाचती हुई मोरनी को पानी से भीगने न देने के लिए उसपर अपना कीमती झाल ओड़ा दिया। पारि ने रास्ते में, अवलव के अभाव से, धरती पर फैंली चमेली की लताको देखा, तो उसे रहा न गया। उस लतिका को अपने रय पर चढा दिया। रय को वही छोड़कर खुद पैदल चला आया। कारि (मलयमान तिकमूडियकारि) ने केवल अपनी पत्नी को छोड़कर बाक़ी सारी सम्पत्ति को दान में दे दिया। आय् (आय् अण्डिरन्) क्रुपक जाति कासामत नरेश था। उसने अपनी राजकीय सम्पत्ति को कवियों और याचकों मे बाँटकर स्वयं कंगालपन मोल ले लिया। अतियमान नेडुमानंचि चेर-नरेश या। उसने और्वैयार नामक कवियत्री को एक अपूर्व आविले का फल भेंट कर दिया, जिसे खाने से यह विश्वास किया जाता या कि दीप आयु, सुंदरस्वास्थ्य,और चिर यौवन प्राप्त होगा। उसे अतियमान ने एक धने जगल के बहुत पुराने आवले के पेड़ से प्राप्त किया था। बह एक ही फल बचा या, जो उस दानी राजा के हाथ लगा। उस अपूर्व 'अमृत-फल' को भी उसने दान में दे दिया। उसके दान का तो कोई हिसाब ही नहीं। दानी ' ओरि शिकारियों का दलपति था। उले 'वल् विल् ओरि' पुकारते थे। बहु बाण चलाने में वेजोड़ था। एक ही बाण से एकसाय हायी, वाध, हिरन और जंगली गुअर को छेद डाउने की अद्भुत शक्ति और निशानेवाजी उसमें थी। वह अपना भोजनतक अतिथियो और आगंतुओं को भेंटकर स्वयं भूखा रह जाताथा। उसकी दानशीलता सारी शिकारी जाति के लिए गर्व और गौरव की वात थी।

इन सातो दानियों के वर्णन पुरनानूरु और चिरुपाणादृष् पर्द ग्रन्यों में सूब मिलते हैं। अन्य तत्कालीन प्रत्यों में भी इन दानियों की गौरव-नाया गाई गई है संघ-मालके सैकड़ों कवियों में कुछ कवियत्रियाँ भी प्रसिद्ध हुई हैं। स्त्रियों

१. पुरम् ३१२

को उच्च सिक्षा, सामाजिक समादर तथा राजसम्मान पुरुषों के समानही मिलता था । उनमें और्वैवार, काक्कैपार्टिनियार, नाकैयार, ऊर्ण्यिसै, माचासि, इळवेथिनि, कुरियेथिनि (येदोनों कंजर जाति की स्त्रियौर्षा); तायंकण्णियार, नक्कणैयार, पारि मकळिर, पेक्ंकोप्पेन्द्र, इळवेथिनि, वेण्णिक् कुपत्तियार, आदि के नामऔर पठ प्रसिद्ध है।

पतिवता नारियों का बड़ा मान या। 'कण्युं' (सतीत्व) की देवी महिया पुरनातृह (१२२, १६८), तोलकाप्यियम् (कण्युं प्रकरण, ४), शिलप्यतिकारम् (११,४-६) आदि में गाई मई है। तमिलवेद तिरुक्तुरुक्तृ ने सती पिलायों का महिमा-गान इस मुप्तिक पय में किया है—"सती पुरिने विता निर्माते और उसीको बंदना करती है। वह और किसी देवी-वेदता को मानती या पूजती ही नहीं। प्रतिदित प्रातः उठते ही पित के चरण कुकर प्रणाम करती और अपनी मृहस्थी के काम में लग जाती है। ऐसी पतिव्रता पत्नी के वचन में दैवीदावित होती है। उसके कह देने पर अकाल के दिनों में भी वर्षा हो जाती है। आपस्तम्ब धर्ममुत्र में भी इसी मत की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ का उन्हेन्द करते हुए प्रसिद्ध पारसारत विद्यान को के नेमपने विल्ला है, ''इस ताबादों में वेदी सती-वित्रता पारियों में दैवीदावित होने का सार्वजनीन विद्यास भारत के हिन्दू-सागा में हिता की साथ फैला हुआ है। सम्मता की नई रोधाती में चौषते यूरोप के छोक-समाज के प्रभाव के बीच में भी यह विश्वस सजीव बना हुआ है। '

अच्छी आदर्स संस्कृति के अमिट चिह्न होते है छोगों के शिष्टाचार और विचार।आचार के प्रकार और उत्कर्ष हम देख चुके है। अब प्राचीन समिल लोगों के क्षेत्र आदर्स और विचार भी देखें। ये विचार पूरे दक्षिणापण का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघपूर्व वथा संग्कृत से उत्तरापथ और दक्षिणापण के बीच में शिष्ट अभिजनों के आवागन तथा विचारों के आदान-प्रदान कम थे। किन्तु दक्षिणापण के बन्द देख-प्रदेशों का आपसी सम्पर्क बना रहा। शिष्ट आचार-विचारों से पूरे सिश्चाय अमिन ये। वे मजातीय थे और सहजीवी भी। अतः इन केंचे आदर्श विचारों पर जैसे तमिक आपसी सम्पर्क बने हैं, वैचेही पूरे दक्षिणवासी भी।

१. तिरुकुरल्, ४५

R. Any man that lives in unbroken chastity can do this (bring rain); Apastamba ii, 9,23, 7. In his sexual purity, therefore, there lies a magic power; this is a widespread belief, indeed, in the world, and still alive today even among Cultured European mankind.

—J.J. Meyer: 'Sexual hfe in India' Vol. II, p. 547.

55

तोल्काप्पियर के समय (ई० पूर्व छठी शती) से लेकर भारती के समय (पिछली बती) तक दक्षिण के लोगों में ऋग्वेद की यही उदात्त कामना आ नो भद्रा ऋतवो यन्तु विश्वत (प्रत्येक दिशा से ग्रुम एव सुदर विचार हमे प्राप्त हों) परम्परागत थाती जैसी चली आई है। तोलकाप्पियर ने अच्छे विचारो,विपयों और ग्रन्थों को तमिल मे अनुदित करने की अपील की है। पड़ोसी योलियों या भाषाओं से अनुकूल शब्दों को आत्मसात् कर लेने की सिफारिश की है। काम, कोध, छोभ, मोह, मद और मास्सय पर, जो मानव के आतरिक शत्रु हैं, दिजय पाना ही उनकी सच्ची वीरता एव सफलता है। दया, स्नेह और सहानुभूति ही मानवीय धर्मों मे उत्तम और शोभावह होते हैं। सभी उत्तम विचारो और उनसे प्रभावित एव रचित ग्रन्थों के आदिकर्ता केवल भगवान ही है। मूल, आधित और जन्य-इन तीनों पदार्थों का समाहार ही यह जगत् है। '-ऐसे कई आदर्श विचार तोलकाप्पियर ने व्यक्त किये है।

सधकालीन रचनाओं में उस समय के कवियों के द्वारा अनेक आदर्श

विचार व्यक्त किये गये हैं। जैसे:

'लोगों का जीवन केवल अन्त-जल पर आधारित नही है; वह तो अच्छे शासक के नीतिपूर्ण सुशासन पर अवलवित है। अतः शासक ही इस लोक के प्राणा-धार होते है। इस उत्तरदायित्व को अनुभव करना और अपने कर्तव्य का पारुन करना शासकवर्ग का परमधर्म है।'3

'महात्मा आदर्श पुरुपो के अस्तित्व से ही यह जगत् जीवित है, सिक्रिय है और सम्पन्न होता जा रहा है। वे महात्मा लोग इन्द्रलोक का अमृत ही मिले तो भी उसका सेवन अकेले नहीं करते । वे काम, कोब, लोभ आदि पर दिजय पा चुके है। वे डर को कभी पास नहीं फटकने देते। अन्याय और बुराई को वे किसी प्रवल सत्ता के भय से स्वीकारते ही नहीं। श्रेय के लिए जो परोपकार के अग होते हैं, वे अपने प्राणतक निछावर करने को तैयार रहते है । अविचार, अपयश और अनीति के सामने वे कदापि सिर नही झुकाते । यह सारी दुनिया ही उनके मूल्य पर मिले तवभी उन बुरी बातो का वे पक्ष नहीं लेते। उन महापुरपो में आलस्य, अधीरता कुठा आदि के लिए स्थान ही नहीं है। वे स्वातस्सुखाय नहीं, किन्तु परिहसाय ही जीते हैं।'

'परिवार में और समाज में भी जाति या जन्म से बड़े और छोटे की गणनी

१. सोल्, १५६०

२. यही, ययध-यध

३. पुरम्, १८६

४. पुरम् १८२

तो केवल लापु की दृष्टि से देखी जाती है। किन्तु असली बड़ाई और छोटाई शिक्षित और अग्निशित के अनुसार होती है। नीच जाति का या परिवार में सबसे छोटा भी हो, यदि वह सुविधित है, तो उसका समादर सबको करना है। राजा भी उसी-का सम्मान करता है। बड़े लोग उसीकी प्रशंसा करते है। जनसाधारण भी उसी-को मानता है। "

'इस दुनिया में भूमि की लाल्च में लड़े-सगड़े सासकों की संख्या तो समुद्र-सट के रेत-क्लो से भी अधिक है। उनका अंतिम आध्यस्वल मरघट ही रहा, भले ही वे साम्राज्य-विश्वयी चकवर्ती महाराजा हों। अतः दूनरे देशों पर चढाई करना, साम्राज्य-विस्तार का लोभ बढ़ाना, अपनी राजसत्ता फैलाना—ये सब व्यर्थ प्रयास है। यही नीति जनसाधारण पर भी लागू होती है। अतः यदा, श्रेय और हित के काम करना मानवमात्र का धर्म है। 'रे

'भीख माँगना छोटा काम है, पर माँगने पर नकारना उससे भी घटिया काम है। विना माँग उदारता से दान देना श्रेयस्कर काम भले ही हो, किन्तु उससे श्रेष्ठ और बड़ाई का काम है उस दान को विनवपूर्वक अस्वीकार कर देना।'

'यह प्रदेश जंगको हो, अंजर हो, उजरखावड़ हो या दुगँग स्पल हो, इतसे कोई हानि नहीं है। यदि वहाँ उत्तम, उद्यमी, कमैंठ पुरुष रहते हों, तो उस प्रदेश से सम्पन्न और श्रेष्ठ स्पल और कोई नहीं है। लोगों के सदाचार और सद्विचारों पर हो देश-प्रदेश का विकास और बड़प्पन अवलंबित है।'

सारे देश-प्रदेश हमारे हैं; हम मानव सब बंधु-नित्र हैं। सारे देशवासी हमारे भाई है, सेहीं हैं। हमें पाप, पुण्य, सुब, दु-ख, लाग, हानि आदि दूसरों के पहुँचाये नहीं पहुँचते। वे सब हमारे ही किये-कराये कमों के फालफल होते हैं। एस्यु तो जीवमात्र की अनिवार्य और अवस्यंभावी घटना है। अतः इस जीवन पर रोशना और खोझना दोनों केकार है। धरा-प्रवाह में पड़ी नाव की तरह हमारा जीवन भी अपने-आप चलकर एक-म-एक दिन पार पा ही लेता है। यहां जबलंत सस्य है। इसीका समर्थन प्राचीन प्रत्यकारों ने किया है। बतः हम पद, धन और मान से बड़े वने बुजुगों की चामपूरी नहीं करेंगे; उनका गुण-गान नहीं करेंगे; तथा उन वैभवों से चेंबित पोटे लोगों की अवसा भी नहीं करेंगे। हमती केल मानवता की मर्यांश रखेंगे। वहां मी गुण हों, धर्म हों, उनकी बड़ाई अवस्य करेंगे। 'इस

१. पुरम्, १८३

२. वही, ३६३

३. वही, २०४

४. वही, १८७

पंकृतरनार्।<sup>8</sup>

इस प्रकार के अनेक आदर्श विचार अन्य संघक्तियों में भी भरे पड़े हैं।

## समन्वयकारी आर्थ-संस्कृति

देश-विदेश में फैंसने और यस जाने की यायावरी आर्यो की सहज प्रदत्ति थी। इनकी देखादेखी और इनकी सहायता से दक्षिणापयी (द्राविड लोग) भी पूर्व और पश्चिम के देशों की यात्रा करते थे। कुछ लोग वहीं वस गये, कुछ लोग जाना-आना जारी रखते थे। ये द्राविड लोग अपनी भाषा और सस्कृति का प्रसार उन देशों में करते थे। वहाँ के शब्दों और सस्कारों को भी कुछ-न-कुछ लेते थे। दक्षिणापियों का सम्पर्क वेदकालीन आयों, तथा आयं-देशवासियों के साथ प्रागैति-हासिक काल में ही शुरू हो चुका था। यह सम्पक समुद्र-मार्ग से अधिक, स्थल से कम चढता रहा।

अधिकांश तिमल विद्वानों का मत है कि द्राविड (तिमल-परिवार के लोग) दक्षिणापथ के मूल निवासी थे। टॉ॰ काल्डवेल, मैक्समूलर-जैसे पारचारव विद्वानों के इस निर्णय के समर्थन में कोई मान्य प्रमाणनहीं है कि द्राविड विदेशी थे, वे मध्य एशिया से हिमालय की उत्तर-पश्चिम घाटियों के मार्ग से आयों के पूर्व भारत

में आये और दक्षिण मे फैल गये।

दक्षिणापय की तथा वहाँ के मूछ निवासी द्राविडों की अति प्राचीनता के

कई प्रमाण भूगर्भवेत्ता विद्वानी ने प्रस्तुत किये हैं :

"प्राचीन काल में दक्षिण भारत, दक्षिण अफीका और आस्टेलिया एक दूसरे के साथ भूमिमार्ग से जुड़े हुए थे। इन प्रदेशों के अतिरिक्त बीच की भूमि समुद्र में हुव गई। उस पुराने महाद्वीप का नाम वैज्ञानिकों ने 'लेम्रिया रख लिया है। इस भ खंड के निवासी आर्येतर थे।"

"भारत का दक्षिण भागप्रायः बहुत प्राचीन है। भूगर्भवेत्ताओं ने प्रमाणित किया है कि दक्षिण की चट्टानें अत्यन्त प्राचीन है। विन्ह्यपर्वत, नीलगिरि, पलनी, पोतियमलै (मलय), अन्नामलै आदि प्राचीनतम पर्वतो मे गिने जाते है। इस काल के दक्षिण-निवासी पहाड़ी भैदानों में बसते थे। वे अन्य भूखंडी

१. पुरम् १६२

२. आधार : द तिमिलियन् ऐण्डिक्यूरि—लेखः (ग्लिक्पसेस आफ एन्झियण्ट द्रविडियन्स्' (लेखकः ई० एस० डबल्यू० सेनापति राजा)

३. आधार : वही. लेख : 'द भारत लेण्ड'—(डीo सविररायन) पृष्ठ ६-१६

४. ऋग्वेदिक इंडिया माग-१ (अंग्रेजी) - ए० सी० दास, पुरुठ ६४

के मूल निवासियों की तरह नितात ववंर नहीं थे।""

"बहुत प्राचीन काल में मलेशिया तथा पोलिनेशिया से दक्षिण भारत का सम्बन्ध रहा। मलेशिया की भाषामें अनेक दक्षिण भारतीय शब्द मिलते हैं। दक्षिण भारतीय भाषा में मलेशियन शब्द नुलनात्मक रूप में कम हैं। तमिल लोग अधिक संस्था में उन देशों में जाकर दसने लगे।"

" " लीह-युग ४००० ईसा-पूर्व का था। यह युग तमिल सम्यता की देन थी। तमिलों का इस युग में देश-विदेश के प्रयासी वन जाना शुरू हो गया।"

यह वार्ते तोल्काप्पियर के काल से बहुत पहले की थीं। इनका कोईस्पर्ट उल्लेख तिमल-साहित्य में नहीं है। ई० पूर्व पाँचवी रातीया उसके आस-पारा में चिदेशों के साथ वाणिज्य-व्यवसाय जहाजों के हारा होने का विवरण संघकृतियों में मिलता है। उनमें निद्गेण (३१,२६४) पतिद्रूपपत्तु (४२,७६) पुरनानूरु (२६,३४३) आदि उल्लेखनीय है। यह सम्बर्क ऐतिहासिक काल में हुए थे।

सर्वप्रयम दक्षिणापय में उत्तरापय से आवे व्यापारी यात्रियों का नाम 'विण' या। इनके बाद ही ऋषि, श्लीन, ब्राह्मण, जैन, बीड, तांत्रिक, सिंख, संत, सेट-साहूकार आदि आये। इन सबके लिए सामान्य शब्द 'आरियर्'(आये) का व्यवहार तमिल में पहले होता या। बाद को 'आये' बैदिक सम्प्रदायवालों का चोतक बना।

पणि लोग व्यापारी या बणिक थे। ये ही उत्तर और दक्षिण के प्रथम समन्ययकारी थे। इन बोनों की विशेषता थी कि ये जिस देग-प्रदेश से जाते, वहीं के निवासी बन जाते थे। ये अपना आये-संस्कार नहीं छोड़ते थे; साथ-साथ स्थानीय संस्कार-आचार अपनाने से भी नहीं चूकते थे। पणिकोग आये थे, या आयेंतर—इसों जिहान एकमत नहीं हैं। क्टाचेद के कुछ सूचनों में नणि लोगों को इन्द्र-विरोधी, स्वार्थी, कुण्ण और निर्देष बताग गया है।

इस संदर्भ में डॉ॰ सम्पूर्णानंद का मत उल्लेखनीय है :

"िज़्मीशियन (प्यूनिक या फिणिक) छोग पहले ईरान में, फिर धाम में, फिर उत्तरी अफ़ीका में आ बसे 1 से जहां रहे समुद्र के किनारे ही रहे। ये फोग दूर तक समुद्रयात्रा करते थे। ऐसा माना जाता है कि सूरोप ही नहीं, बिल्क मिश्र को भी इन्होंने कई बातों में सम्पता का पाठपढ़ावा है। " ये छोग उस समय के ब्यापारी तो थे ही; समुद्राटन करने मे भी ये लोग उस समय सबसे आगे थे। इनके मुख्य देवो के नाम बल और चरेत-(यरण) अस थे। इन छोगों ने

१. भोरिजन एण्ड स्प्रैंड आफ द तिमल्स'--रामचन्द्र दीक्षितर्, पृष्ठ २-३

२. बही, पृष्ठ ६

३. वही, पृष्ठ १६

सम्यता के विकास में बड़ी सहायता दी है। मूमध्य सागर के तटवर्तियों ने इन्हीसे जहाज चलाना, व्यापार करना, गणित, ज्योतिष और लेखन-कला का ज्ञान प्राप्त किया था। आर्य-मस्कृति को मुदूर देश-विदेशों म फैलाने-वालों में पहलानाम प्युनिकों का है। वेदों में इनका नामपणिक या पणि कहा गया है । कोश के अनुसार, "वैश्वस्तु ध्यवहर्ता विट्, वार्त्तिकः, पणिको विणक्"-अर्थात् वैश्य को व्यवहर्ता, विट्, वार्तिक, पणिक और विणक कहते हैं। इसी पणिक सब्द से पण्य (विको की सामग्री),पण्यवीथिका (छोटे वाजार, पैठ, हाट) ,आपण(वड़ा बाजार) आदि शब्द निकले है । पणिलोग धन कमाने के किसी भी साधन को नहीं छोडते थे। ऋक् ६-५१, १४ में सोम से प्रार्थना की गई है कि वह पणि का नाझ करे । परन्तु ऋक्६-४६ के तीन मंत्रों मे बृबु नाम के एक पणि की प्रशसा की गई है, जिसने भारद्वाज ऋषि को बहुत-सा दान दिया था। सम्भव है, ये लोग अनार्य रहे हों। पर अधिक सम्भावना इसी बात की है कि ये लोग आये थे । न तो इनको म्लेच्छादि नाम से पुकारा गया है, न इनकी वैदा-भूषा या भाषा का कोई पृथक् वर्णन है। ऐसा देख पड़ता है कि ये लोग आयों मे बराबर धूमते थे, ब्यापार करते थे और ब्याज पर रुपया देते थे। ये इन्द्र के नही, बल के उपासक थे। देव-पूजक नही, अमुर-पूजक थे । पूर्वी समुद्र के किनारे इनकी बस्तिया थी। पणियों में से बहुत-से तो साधारण आयों में धीरे-धीरे मिल गये हींगे। इन्होने अपनी आसुरी उपासना का परिस्थाग कर वैदिक और उसके बाद पौराणिक उपासना को अपना लिया। कुछ पणियों ने समुद्र के दक्षिणी और पश्चिमीतटो पर भी बस्तियाँ वसाई । सप्तसिधव का व्यापारिक माल इधर लाने और इधर का माल वहां ले जाने मे इससे सुगमता रही। जब बीच का समुद्र सूख गया, तो सप्तसिंघव से सम्बन्ध टूट गया । आर्य-सभ्यता जैसी यह अपने साथ लागे थे, वह तो रह गई; पर अब मूल स्रोत से अलग पड़ जाने से इनके विकास की धारा स्वतंत्र हो गई। इस राजपुताना-समुद्र के दक्षिणी या पश्चिमी तट पर इनको द्राविड (दक्षिणापथी लोग)मिल गये होगे, जो वहाँ पहले से बसे हुए थे। उनके साथ मिलकर राष्ट्र मे और संस्कृति में भी संकरता आई। फिरभी अधिक उन्नत होने के कारण पणियों ने न ती अपना सस्कार छोड़ा, न उपासना-यहति ही । इनको सस्कृति शुद्ध आर्य-संस्कृति का बिगड़ा हुआ रूप तो पहले ही थी। सप्तसिधव से दूर पड़ जाने पर और भी वह विकृत या मिथित हो गई।"

तोलकाष्पियर के समय में वैदय, वाणिकर्या वणिकर् तमिलभाषी तथा

१. आधार: आर्यों का आदि देश, पूर २००-२१०

तिमल जातीय हो गये थे। पह महावेदकालीन पिण या पिणक लोगों की कई सितयों के बाद की पीढ़ी के थे। इन्हीं के हारा जातिभेद, संस्कृत सब्द, आयं-संस्कार, समुद्री यात्रा, सभी क्षेत्रों में सिम्मयम, ममन्वय आदि दक्षिण में फैंकने लगा। इन ब्यापारियों की सहायता से ही बाद को ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि बैदिक दर्शन के प्रसारक दक्षिण में आपे, फैंले, बसे और पनपते रहे। तमिल में पणम् (धन), पिण्ययम् (पण्य—विक्री के माल) आदि सब्द प्राचीन काल में ही प्रचलित होने लगे थे, वी पिणयों से संबंधित थे।

पणियों के बाद ध्यापारी, मोद्वा, अंगरक्षक तथा विज्ञ कारीगर के रूप में आये पवन छोग। में विदेशी ये और भारत-भर में फैंते हुए थे। सास्कृतिक तथा भाषागत संपर्क और सम्मिथण में इनका भी प्रवल हाव रहा। किन्तु इनके पूर्व ही ऋषि छोग दिश्य में वा बुके थे। यह बात उत्तर वैदिककाल से संहिता-ब्राह्मण काल तक को अवधि में हुई। अगस्त्य, वात्मीकि, तीतम, आदिकई सहींप दक्षिण में आये। ये मुख्यतात मिल भाषा के विद्येष प्रेमी, हुए। वमें सीखकरत्यिक भाषा तीर साहित्य की इन्होंने श्रीवद्धि की। प्रथम संब (विद्वानों की परिपद्) में वात्मीकि, अमस्त्य आदि महींप विराजमान थे। अगस्त्य को तमिल का श्रेष्ठ अभिमावक और सर्वमान्य वैयाकरण माना जाता है। किन्तु अगस्त्य-स्थाकरण आज अप्राप्य है।

अगस्य महर्षि ऋग्वेद के प्रसिद्ध मद्म-द्रष्टाओं में से एक है। भारतीय संस्कृतियों मसमन्वय, जातियों में स्नेह-सम्पर्क तथा भाषाओं मे प्रभावपूर्ण विकास

(अ) अगस्त्य और तिमल लानेवाले सर्वप्रथम एवं आदर्श मारतीय महामानव अगस्त्य और तिमल अगस्त्य ही ये । जगस्त्य ने ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ा । दोनों दुर्गम पमों को मिलाया । उत्तर से कही अधिक आदर उन्होंने दक्षिण में पाया । दक्षिण को भाषा और संस्कृति को उन्होंने सम्पन्न किया। उनकी स्वाति सम्मानम् , स्वर्णभूमि, सिहल आदि विदेशों में भी फैली । वहीं के लोग भी अगस्त्य को पूजने लगे । आजभी कई दक्षिण भारतीय देवालयों में अगस्त्य की मर्ति उन्नी जाती है ।

अगस्त्य को हम सबसे पहले ऋग्वेद में आर्य एवं आर्येतर जातियों के मध्यस्य, हितेच्छु तथा सीजन्यवर्धक महा्यि केस्प में पाते है। पहले ऋग्वेद-काल में वर्णों के दो ही भेद प्रचलित थे--आर्य-वर्ण और दास-वर्ण। र इन दोनों वर्णों के

 <sup>&#</sup>x27;वंचिकन् पेरुमे वाणिक वाळ्क्क' (वंदम 'वाणिक'---वाणिज्य को जीविका का साधन बना लेता है 1)---तोल्० १४६६

२. 'हत्वी दस्यून् प्रार्थम् वर्णमावत्'—ऋक्० ३, ३४; ६ और 'यो दासं वर्ण-मधरं गुहाकः'—ऋक्० २, १२, ४

संरक्षक के रूप में अनस्त्य का वर्णन किया गया है। वे आयं जाति और संस्कृतिके प्रमुख कर्णधारों में थे। एक अद्भृत समत्वय का सदेश इस ऋषा से व्यक्त होता है. ''अगस्त्यः सन्मानः सनित्रः प्रजामपत्यं बल्गिमन्द्यमानः। जभी वर्णो ऋषिरपः पत्रोप सत्या देवेप्याशिषो जनाम।'''

विरोधी दली या पक्षी के बीच मे मेल कराकर स्तेह-सीजन्य वजाने की अपूर्व कुरालता अयस्त्य में थी। इन्द्र और मरतों में पूजा के अधिकार को लेकर जब बसेवा खडा हुआ, तब अगस्त्य ने मततों का पक्ष लेकर दोनों देवों में समझीता करा दिया। इस अद्मुल कीजल का उठलेय म्ह्यन्वेद की ति मुसतों में त्वा आहार मंथों में भी हुआ है। देशी कारण अगस्त्य की लोकप्रियता दोनों वर्णों तथा बारों में भी बढ़ने लगी। उनका पश फैला। वह वेचल उपयेशक नहीं रहे। उन्होंने आर्थे तर या अपनी से निम्म जाति की कन्या लोगामुद्रा से स्वय विवाह करके समन्वय और उदारता का आदर्श स्थापित किया। में मैं दिक गुग में क्षात्र आदि मान्य और उदारता का आदर्श स्थापित किया। में मैं दिक गुग में क्षात्र को स्थापियों के बीच में विवाह-सम्बन्ध वैद्या माना जाताथा। च्यवन, अप्तवान, म्हचीक, जमदिन आदि कर्य छिप आसस्य के अनुगामी थे। इन लोगों ने क्षात्र कर मान्य विवाह तिया था। अपस्य की उदारता के प्रभाव से आयं और दास वर्णों में भी सम्बन्ध होने लें। इसके परिणामस्वरूप, महिष आपस्त्यन ने संस्कारी सूढ़ों के हाम से पक्षां भोजन को आयों के लिए स्वीकार्य माना है। दे

वेदभाष्यकार सायण के मानुवाद अगस्य सेल नामक राजा के पुरेहित थे। यह राजा उदारपंथी रहा होगा। संभवतः इसी उदारता एवं वर्ण-साक्यं के समर्थन के कारण ही अगस्य की 'गोत्रमहर्षि' (गोत्रप्रवर्तक महर्षि) या 'प्रजापति' (वंत-प्रवर्तक) महर्षियों में नहीं गिने गये। वदसम्पत सात गोत्र माने जाते है, जोप्रसस्त महर्षियों के नाम से चलायेगये है: सायंत्र, आगिरस, आग्रेय, कास्यप, याश्चिष्ठ, भारदाज और कीशिक। बाद को अगस्त्य वंद्य भी कही-कहीं गिना जाने

१. ऋक्० १, १७६, ६

२. वही, १, १६५; १७०; १७१

तैसरीय संहिता, ७. ४, ४, २; तैसरीय ब्राह्मण २. ७, ११, १; मैत्रा-यणी संहिता, २. १, ५; काठक संहिता, १०, ११; पंचविका ब्राह्मण, २१, १४, १४; ऐतरेय ब्राह्मण, ४, १६; कौयोर्जाक ब्राह्मण, २६,६

४. ऋक्०, १. १७६; तया महामारत आदि में वर्णन है।

प्र. 'आर्थाः प्रयता वेश्वदेवे अन्तसंस्कर्तारः स्युः । आर्थाधिष्ठाता धा गूहा-संस्कर्तारः स्युः ।'---आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २, ३, १-४

६. सात आदिम प्रजापित थे : गौतम, विश्वामित्र, वसिष्ठ, अत्रि, भारहाज, जमदीन और कारवप । (भृगु, दक्ष आदि बाद को शामिल किये गये।)

लगा । किन्तु स्वच्छ और मूल गोत्र केवल चार ही माने जाते थे । महाभारत में इस बात का स्पष्ट उस्तिख है कि बंगिरा, करवप, अति और भुगु—से चार ही मुल गोत-प्रवर्तक थे ।

अगस्त्य बैदिक पुग में एक महान् लोकप्रिय गुष्ठ के हप में माने जाते थे। उनके दल के क्षोग नये-नये प्रदेशों में जाकर बस गये। अगस्त्य अपने व्या के साथ दुर्गम विन्व्य पबंत को पार कर तिमळ देश में आये और वही वस गये। आर्थ-संस्कृति का प्रवेश और प्रसार सबसे पहले मिशिनरी ढंग पर अगस्त्य के द्वारा ही हुआ था। है

अगस्त्य का पुत्र हतच्युत ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टाओं में से था । अगस्त्य के पौत्र और प्रपौत्रों में इहमबाह,सांभवाह,सोमवाह,यत्रवाह,सारवाह, औरदर्भवाह से ।

आपं-मंस्कृति के प्रवल प्रचारक वैदिक महींप थे बिहार, विस्तामित्र, अगस्त्य और गौतम राहृतण । इन चारों महींपयों के समर्थ सहायक राजा थे, विवोदाम, मुदास, विदर्भराज और निमि । इस राजाश्रय के सहारे ही ये आपं-संस्कृति के प्रसार में सफलता पा सके।

सप्तिपियों में अगस्त्य का प्रथम स्थान है। इन्हीं ऋषियों के नाम से सप्तिपमंडत बना था। "अगस्त्य के अनुवायों तथा पूजक सारे भारत में फैले हुए थे। उनके नाम पर कई तीर्थस्थान, पर्वत, कुण्ड आदि हिमाचल से लेकर कन्या-कुनारी तक विखरे पड़े है। 'अगस्त्यपाद' (बिह्नाअम के पास) 'धमिनप' (हिमा-लय की दिक्षिणों अपनस्त्याक्ष पर), पंचवटी (नासिक के पास) अगस्त्याथम, मलकूट (सतपुरा पहाड़ों के पास—महाराष्ट्र मे), 'कुटकुन्तर्' (कुगे पर्वत, जो चीह देश का था और अब कुगे प्रदेश में है।) 'भीतियमक' या 'सलक्कूट' (पित्रचम चाटी का गिरि-प्रदेश), ब्राक्षाराम (आंध्र), कुंबरिगरि (सिहल), वेदखृति (कीसल देश की नदी तथा वहाँ का अगस्त्याथम) इरवादि कई स्थान है।

अवस्त्य तमिल भाषा के पितात्त्य माने जाते है। कहते हैं कि उन्होने

१. मूलगोत्राणि चत्वारि समुत्यन्तानि भारत । अंगिराः कत्यपत्त्वैव ह्यत्रित्व मृगुरेव च ॥

२. 'इण्डिया इन् व वेदिक एक' -- ले॰ पुरुषोत्तमदास मार्गव, पृष्ठ ३१; और महासारत (वनपर्व -- १०४ सर्ग)

३. वही, पृष्ठ, ११७, (आधार : महामारत; धर्मसिन्धु और निर्णयसिन्धु)

४. वही, पृष्ठ, १५८

५. सप्तवि : अगस्त्व, पुलस्त्व, आंगिरस, गौतम, विशव्ठ, कादमव और

<sup>.</sup> मृगण्डु १

तिमल भाषा मिवजो से सीखो और उसकी श्रीवृद्धि की। उनका रचा लक्षण-प्रत्य 'अर्कात्त्वम्' (आगस्त्यम्) तोलकाण्यिम की तरह प्रामाणिक लक्षणप्रत्य माना 'अर्कात्त्वम्' (आगस्त्यम्) तोलकाण्यिम अनस्त्य के शिष्यो में थे। संघकालीन जाता था, जोअर अप्राप्त है। तोलकाण्यिम अनस्त्य के वर्णन पोतिय-रचनाओं में तथा तमिल और मंस्कृतकेषुत्वणप्रत्यों में अगस्त्य का वर्णन पोतिय-रचनाओं में तथा तमिल और अन्वताती तथा तमिल-मवप्रंक महाँप के रूप मर्ल (मलविगिर या मलव्यमूट) के निवासी तथा तमिल-मवप्रंक महाँप के रूप में किया गया है। इतो कारण उनके लिए पोतियन, (मलयवासी), पोतियमुनि (मलववासी मुनि), मलयतस्तवन् (मलयवासी तथस्थी) आदि नामो का व्यवहार समिल में होता है।

तानक न राज्य से स्वित्त परिचमी घाट का पहाड़ है। यह प्राचीन काल में पाण्डिय देश के अंतर्गत या! अब यह केरल की सीमा पर है। इसका संस्कृत रूप मल्य, तिमल शब्द 'पालें' का सस्कृतीकरण है। इसी पर्वत से तिमल देश की प्रसिद्ध तिमल से या वैके (कृतमाला) और पोर्स्त (ता प्रपर्गा) निकलती है। इस 'मल्य' शब्द से ही मल्यालम, मल्याल (मल्बार) आदि शब्द निकले है। इस 'मल्य' शब्द से ही मल्यालम, मल्याल (मल्बार) आदि शब्द निकले है। इस पर्वत तथा इससे निकलनेवाली निदयों का वर्णन सस्कृत के बाधु, कुम, सार्थ- एड्रेय, सरस्य, वामन, यहाण्ड, विस्तु, यहा और शिव पुराणों में पाया जाता है। सल्य को 'पल्यकुल्वाचल' और 'पल्यकुल्वाचल' और 'पल्यकुल्वाचल' मी कहा जाता है। (मल्याचन प्रस्तु मान, मल्यमन्, मल्यमन्, आदि तिमल राजाओं से नाम होते थे।) पांडिय वंशीय एक राजा का नाम 'मल्य राजा' था, जो सिहल का वीर शासक था।'

यह मलय (पोतिय) पर्वत प्रवासियों और यात्रियो का प्रिय आवास-स्थान या, जहाँ देवता वड़े पाव से निवास करते ये । इस स्थान पर अगस्ट्य की स्थिति का उल्लेख मदुरैवकांचि (४०-४२); परिपाटल् (११, ११) आदि संय-कृतियों तथा वाद के काव्य-पूराणों में मिलता है।

चीनी यात्री ह्वेन्साण ने इस 'पोतिय' के पहाड़ी स्यल का निर्देश किया है। उसके समय में इसका नाम 'मलयकूट' प्रचलित था। 'यह मलयकूट कांची की सीमा से तीन हजार 'ली' दूर है। यहां बहुमूल्य मणि-माणिक प्रचुरता से मिलते हैं।<sup>3</sup>

मुळय पर्वत का वर्णन वाल्मीकिने 'क्योगुख' नाम से भी किया है। इसके शिखर पर, जहाँ कावेरी का गोगुख (उत्स) है, अगस्त्य का आश्रम था। 'अयो-मुख' का अये है 'अज का (बकरे का) मुखा' यह नाम वातापि और विल्वल नामक राक्षसी का निवास-स्थान होने के कारण पड़ा। इस पहाड़ की श्रृखला को पीतिय

१. ज्याप्राफी आफ़ एन्शियंट एंड मिडीवल इंडिया — डी० सी० सरकार

२. पट्टिनप् पाले (तिमल-संघकति), पद्यपंक्ति २४६-२४६

वे- साईक आफ़ ह्वे नुसान आफ़ शमन ह्वे निसु—ले० बील टूबनसं, पृ० १४०

मर्छ (मलय), तया अगस्त्याश्रमवाली पहाड़ी को 'कुटकु' या 'कुएवकु' कहते है। कुटकु-निवासी होने के कारण अगस्त्य को 'कुटमुनि' तथा कुएवकु प्रदेग-दासी होने से 'कुरमुनि' भी कहते है। यह 'कुटमुनि' सान्य बहुत प्रविक्त था। इसका सही अर्थ न समझनेवाले कुछ प्राचीन संस्कृत पंडित 'कुट' को दूसरे अर्थ 'कुम' में स्केतर अगस्य को 'बुंमगुनि' कहते रुगे। इस 'कुममुनि' की संगति स्थापित करने के लिए अगस्य के 'बुंमगुनि' 'कुंमजनमा' आदि नाम रच लिये गये।'

इस संदर्भ के वास्मीकि रामायणके ये श्लोक उल्लेखनीय है : अयोमुक्तच गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः। विचित्र शिखरः श्रीमान् चित्रपुष्पितकाननः॥

विधित्र विख्तः श्रीमान् चित्रपुरियतकाननः।।
पुष्यत्व बनोहेशो मार्गातच्यो महागिरिः।
ततस्तामगां विश्यां प्रसन्नतिश्रिकाशयम्।।
सन्त्र दृश्यय कावेरीं विहृतामप्तरोगणेः।
सस्यातीनं नगस्याये मतयस्य महोजतम्।
हृश्यावित्य संकाशं अगस्ययं व्यविवत्तमम्॥।

वाल्मीकि रानावण के अर्ध्यकाण्ड में ११, १२ और १३ सर्गो मे अन-स्त्याधम, अगस्त्य की महिमा आदि का विदाद वर्णन आया है। वही अगस्त्य को महामुनि, पुष्यकर्मा, महिंप, लोकाचित (लोगों से पूजित होनेवाले), भगवार, धर्मात्मा आदि नामों से प्रशसित किया गया है।

जगर हमने कहा है कि अगस्त्य ने जिवलों से तिमल भावा सीखी थी। वे अगस्त्य ने साहित्य, संगीत तथा नाटक (इत्ययुक्त) पर लक्षण-प्रन्थ लिखे थे। प्रजृति ियवणी की आज्ञा से तथा तत्कालीन पाडिय नरेस काय्यिवन वळुति की प्रार्थना से प्रथम तिमल-संघ (पंडिज-पिरवृ) आयोजित किया था। इन्होंकी अध्यक्षता तथा मार्गदर्शन में वह संघ सैन्द्रों वर्षों तक चला। कई तिमल-प्रन्य रहे यो इस काल में 'कक्तियम्' लक्षण-या हो आधार-प्रत्य माना जाता था। अगस्त्य के दक्षिण-प्रवास के पहले पहले हो तिमल-साहित्य विकसित हो रहा था। यह प्रथम संघ 'तेम्मतुरे' (दक्षिण मधुरे) में सम्पन्त हुआ, जो ४,४०० वर्ष तक चला।

दि तमिलियन एंटिववरी नं० ७; लेख: श्री वात्मीकरम्
तेन्नादुम् (तिमल लेख: श्री वात्मीकि और दक्षिण देश); लेखक: एम०
राघव ऐयंगार

२. वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ४१, इलोक १३-१५,

कम्बरामायण, आरणियकांड, अक्तिय सर्ग, ४१; और शिवज्ञान मुनि का
 ंकांचिपायिरम'।

४. तोल्०, के व्याख्याकार वेराज्ञिरियर (पद्य ६१ की व्याख्या में)

समुद्र के चढ आने से दक्षिण मधुरै तथा प्रथम संघ की रचनाएँ सारी नष्ट हो गई। फिर कवाटपूरम में, जो 'तेन्मतुरै' से उत्तर की ओर था, दूसरा संघ आयोजित हुआ। इसका प्रथम आयोजक पाडिय नरेश वेणुतीळ चेळियन था। कवाटपुरम् उसकी राजधानी थी। यह सघ ३७०० वर्ष तक चला। इस अवधि में प्रामाणिक लक्षण-ग्रन्थ अमृतियम् (अगस्त्य व्याकरण) और 'तोलकाव्यिम्' दोनों थे। इस संघ के प्रधान आचार्य अगस्त्य थे। इनके प्रधान शिष्य बारह थे १.तोलकाप्पियर्, २ अतकोट्टाशान्, ३. तुरास्त्रिगन्, ४. चेम्पूट्चेय्, ५. वैयापिकन्, ६. वायप्पियन्, ७ पनम्पारन्, द कळारम्पन्, ६ अविनयन्, १०. कानकैपाटिनि (प्रथम), ११ नतत्तन् और १२ वामनन् ('शिखण्डी' भी कहलाते थे।) ये बारहो कवि हितीय सघ के थे। इन कवियों ने मिलकर 'पन्निर पटलम' नामक लक्षण-ग्रन्थ लिखा, जो बारह पटलों से युक्त था। यह ग्रन्थ अब अग्राप्य है। किन्तु इसके अनु-करण मे तथा इसके आधार पर 'पूरप्पोहळ वेणपामालै' नामक लक्षण-प्रन्थ ऐयना-रितनार ने लिखा । इसमें उस पूर्वप्रन्य का तथा अगस्त्य के आचार्यत्व का उल्लेख आया है। यह प्रत्य प्राप्य है। पूर्वोक्त कवाटपुरम्वालादूसरा संघ भी नष्ट हुआ। वही जलप्लावन की दुर्घटना फिर हुई। इस समय के ग्रन्य भी नप्ट हो गये। केवल तोलकाप्पियम् ही पूरा वच सका । अकत्तियम्, पन्निरुपटलम् आदि के कुछ अंश ही आज मिलते हैं।

यह सब विवरण 'इरैयना र अकष्पोरुळ्' नामक द्वितीय सघकालीन रचना की ब्यास्या मे मिलता है। यह ध्यास्था नक्कीरर्नामक तीसरे संघ के विद्वान् ने लिखी थी। यह ई० प्रथम बती के थे। आज संघकृति या सद्यकालीन रचना के नाम से जो ग्रन्थ मिलते है, वे सब तीसरे मंघकाल के ही है। इस संघ की अवधि

रही ईमा पूर्व पाँचवी शती से ई॰ दूसरी शती तक ।

अगस्त्य के वारे में तमिल के प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों में कई विवरण मिलते है । तोलकाप्पियम् के ब्यास्थाकार निच्चनाकिनियर ने (ई० १२-१३वी शती) अपनी व्यास्या के प्रारम्भ में लिखा है, "अगस्त्य दक्षिण में आते समय 'तुवरापति' (द्वारका ?) से अठारह राजाओं, अठारह सामंतों (वेळिर्) तथा 'अरवाळर्' जाति के छोगोंको भी साय लाये थे। उन्होंने उनकी सहायता से जंगल को साफ कर कई वस्तियाँ बमाई । उस समय राक्षसो का आतंक दक्षिण मे छाया हुआ था। अगस्त्य ने रावण को गांधवंविद्या (सगीत) से जीतकर उससे वचन ले लिया कि भविष्य में राक्षसों से कोई उपद्रव दक्षिण में न होने पाये। अन्य राक्षसों

१. यही तोलकाप्पियम की प्रस्तावना में प्रशस्तिगीत के रचियता थे। इन्हीं-के गीत में 'ऐन्द्र व्याकरण' से तोलकाप्पियर के परिचित होने की बात कही गई है। यह दोनों समकालीन और सहपाठी थे।

को भी अपने तपोबल से उन्होंने परास्त कर दिया।"

क्षमस्य के साथजों बस्बाळर् जाति के लोगआपे, वे आन्ध्र के थे। उनकी वस्तियाँ मद्रास से तिरुपति तक के भूभाग में बसाई गई। बाद के तमिल प्रत्यों में अरुवानाद (अरुवाळरों का देश) उसी भभागका नाम पड़ा।

चिन्नमनूर ताम्रलेख (पुरानेख में जो आज छंदन-स्यूजियम में मुरीक्षत है, लिखा है कि अगस्त्य पांडिय नरेश मारवर्मन् के पुरोहित थे। इस बात का समर्थन इरेयनारकप्पोच्छ् (कळवियलुरें), मणिमेक्ळै (बीढ महाकाव्य) आदि में मिलता है।

अर्वाचीन बौद तीमल ग्रंथ वीरचोल्लियम् में वताया गया है कि अगस्त्य ने बौद्ध देवता अवलोकितेस्वर से तिमल सीखों थी। फिरउसकी श्रीदृद्धि की। उस ग्रंथ के रचयिता थे प्रतिमित्तिरनार (ब्रद्धीनत्र)।

धिवज्ञानमुनि-जैसे सैच बिद्वानों ने लिखा है कि अगस्त्य ने स्कन्ददेव से तमिल सीखी थी। तमिल के प्राचीन प्रत्यों में मुस्कन् (स्कन्ददेव) की तमिल देवता बताया गया है।

संस्कृत विद्वानों ने अगस्त्य की ट्युत्तित्त 'क्षं-पर्वतम् स्तम्भयति इति— अगस्त्यः (अर्थात्, जो पर्वत को स्तंभित करदे, उसे अगस्त्य कहते हैं।)' बतायी है। किन्तु कई तमिल पंटित मानते हैं कि 'अकत्तिमर' ठेठतमिल शब्द है। ब्याकरण-कारत्वया अन्य तमिल ग्रन्थकारों के आचार्य अकित्तियर, जो द्वितीय संघनाल केथे, ऋष्वेदनालीन अनस्त्य नहीं थे। वे विगुद्ध तमिल जातीय विद्वान् थे। 'अकर्त्त इरुत्तियवर्' (मन पर विजयप्राप्त करनेवाले और पाप पर नियंत्रण रखनेवाले) 'अकत्तियत्र' कहलाते हैं। अकत्तियर के नाम से कई पुराण-पुरुष पाये जाते है। वे मारत मे ही नहीं, बिहल, जावा, मुमात्रा, मलेविया, आदि विदेशों में भी प्रस्थात हर्ए हैं।

इस मंतय्य में आंतिक तथ्य अवस्य है। अगस्त्य गोत्र में उत्पन्त कई विद्वान अपने गोत्र-प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वे सभी सममावना, उदारता, भाषा-मांजिल तथा लोक-सेवा के धनी होने के कारण समान दण से सम्मान्य हुए । ऋग्वेदकाल तथा दूसरे संघकाल के बीच में कई सदियों गुजरी है। इसी प्रकार रामायणकालीन अगस्त्य तथा तमिल के सोवज्ञानीन अगस्त्य गी भिन्न-मिन्न हो मकते हैं। तोलकाण्यिय के समकालीन तथा उनके आचाल में बोचा-संसा पूर्व छडी या सातवें शती के पूर्व नहीं रखे जा सकते। इस काल में बोचा-यन, गीतम जादि धर्म-सूत्रकार हुए है। यह दार्धनिक काल है। ऋग्वेद के बाद अववंवेद में भी अगरित, बगस्त्य आदि के नाम आये हैं। बतः स्पष्ट है कि बगस्त्य

१. 'अकत्तियर घरलार' (तिमल) ले०--त्र अ० चितम्बरनार

के नाम से कई विद्वान, महर्षि, तपस्वी आदि प्रख्यात हुए है।

प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश्रवन्द्रदत्त के मतानुसार, वेदिककाल ईसा से दो हजार वर्ष पहले से १,४०० वर्ष पहले तक या । इस काल मे आर्यों का सप्त-मिन्धव मे स्थिर जीवन पाना तथा ऋग्वेद के सुबतों का निर्माण हुआ । इसके बाद का ऐतिहासिक काल है, जो ईसा पूर्व १४०० से १००० वर्ष तक माना गया है। इस अविध मे ही वेदों का सम्पादन, कुछ और पाचालो की उन्नति तथा युढ, कौश्रल-काशी-विदेह की प्रजाओं का विकास, आह्मणो और आरण्यको (प्रयो) एवं उपनिपदों की रचनाएँ हुई। इसके बाद वार्शनिक काल आरम होता है। इसी काल मे आर्यों का मारतभर मे विस्तार तथा आर्यभाषा और संस्कृति का फैलाव अधिक हुआ। यास्क, सूत्रकार, स्मृतिकार, दार्शनिक, वैवाकरण, गौतमयुढ, मगध-राजवंश आदि हुए। यह काल ईस्वी पूर्व १००० वर्ष से ३०० तक का है।

पूर्वीक्त कालक्रम में, ऐतिहासिक काव्य-काल के मध्यम चरण में, आर्य ऋषि-मुनियोका दक्षिण में आना गुरू हुआ। वैदिक काल के अतिम भाग में सभवत. पणि (विणक) लोग दक्षिणों समुद्र-तटों से सम्पर्क स्थापित कर चुके होंगे। दार्धानिक काल के मध्य में उत्तर और दक्षिण का आवागमन का पत्र प्रसस्त हो चुका था। इयर आयों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा के समान ही दक्षिणाप्य में तिमिलों एवं तिमल सजातियों की परम्परा भी विकाससील थी। दोनों के विकास और उत्थान में कुछ मतियों का पूर्वीपर अन्तर रहा होगा। इससे कोई विशेष

उत्कर्षं या अपकर्षं नहीं दिखाया जा सकता ।

प्राचीनतम घमंमूत्रकारों में बोधायन का प्रमुख स्थान है। यह ई० पूर्व छठो रातों में हुए थे। (कुछ विद्वान ईस्वी पूर्व पाँचवी सती मानते है।) इनको सारे भारतवर्ष का ज्ञान था। इनके समय में ही आयं-संस्कृति का विस्तार कई आयंतर प्रदेशों तथा जातियों में हो चुका था। इस सम्बन्ध में कई प्रमाण उनके प्रत्ये बोधायन घमंमूत्र में मिरुते है। उन्होंने लिखा है: 'अवन्ति (मालवा), अंग (पूर्वी विद्वार), मगध (दक्षिणी विद्वार), सुराष्ट्र (गुजरात), दक्षिणापय, उपादत, सिन्ध, बोरसीयोर (दक्षिणी पंजाब) के निवासी भंकीगंगीनि' (पिधित जातिक) है।'

हसी प्रकार, यदि किसी आयंधर्मी कुलीन पुरुष ने आरह (पंजाब के), कारस्कार (कर्नाटक के), पुण्डू (उत्तरी बंगाल के), सौबीर (पंजाब के), बंग

१. हिस्दो आफ् सिविसिजेशन इन एंशिएंट इंडिया

२. अवन्तयोऽङ्गमगथाः सुराद्दा दक्षिणापयाः ।

उपायुत्सियु सीवीरा एते संकीणयीनयः ॥—बोधायन धर्मसूत्र, १, १, २

(पूर्वी बंगाल के), कॉलंग (उड़ीसा के) तथा प्राण्त के लोगों से भेंट की है, तो उसको 'पुनस्तोम' अथवा 'सर्वप्रुष्ठा' यज प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए।"

दिक्षणापय के बारे में बोधायन ने लिखा है, "दिक्षण और उत्तर में पांच कर्मों में भेद है। दिक्षण के विशिष्ट आचारये है, अदीक्षित (अनार्य?) के संग खाना, अपनी पत्नी के संग खाना, बासी खाना, मामा या चाचा की कत्या से विवाह करना इत्यादि।" उत्तर के बारे मे उसी प्रकंग में ठिखा है, "उत्तर की रीतियों में उत्तर वेचना, सराद पीना, दांतवाल पशुओं को बेचना, सहन (हिथार) का व्यापार करना, समुद्र-यात्रा करना डत्यादि।" जिस देश में वेव्यवहार प्रचल्ति है, उसके अतिरिक्त दूसरे देश में वे पाप समझे जाते है। इत्यमें से प्रत्येक काम के लिए किसी देश का व्यवहार (देशाचार) ही प्रमाण होता है।

इस काल तक (ई० पूर्व छठी शती) उत्तर-दक्षिण में आयं-प्रभाव खासा फैल जुकने के प्रमाण उपयुक्त विषयों से मिलते हैं। इसी दर्शन-काल (ई० पूर्व १०००) के प्रारम्भ तक आयों की अतिम दक्षिणी सीमा विक्य परंतर थी। कुछ अपवादस्वरूप इने-पिनो ऋषि-मुनि तथा अन्य आयं-यात्री विक्य परंतर थी। कुछ अपवादस्वरूप इने-पिनो ऋषि-मुनि तथा अन्य आयं-यात्री विक्य परंतर दीच दक्षिण में आये होंगे। उनमें वेदकालीन अमस्य महर्षि भी एक हो महत्ते हैं। किन्तु विधायन के स्पय में या कुछ साल वाद तमित के प्रथम लक्षण-प्रत्यकार तोलका-प्रियर हुए। उनके ग्रन्य पर उस काल के सुत्रप्रत्यों का प्रभाव थोड़ा-बहुत पड़ा भी है। उनके गुरु कहलानेवाल अगस्य तो ऋगदेवालीन महर्षि नही हो सकते। इसी प्रकार, अवांचीन तमिल प्रत्यों में उल्लिखित अगस्य तथा वह जो तोलका-प्रियर के गुरु तथा समकालीन थे, और 'अकित्यम्' (अगस्य व्याकरण) के रचिमता पूर्वपुष्ट अगस्य—वे तीनों भिन्त-भिन्न काल के थे, इसमें कोई सदेह नहीं है। इतना तो तथ्य अवस्थ है कि ऋग्वेदकालीन या उनके कुलजात अगस्य नामक स्वृध्य अपने दल के साथ चिन्न्य पारकर दक्षिण में आये थे। दक्षिणवासियों की उन्निति में उन्निति वहत चहामता की।

तमिल महाकाव्य शिलप्पतिकारम में कहा गया है कि अगस्त्य ने 'शांति-क्कून्' और 'विनोदक्कून्' नामक दो हत्य-नाटक प्रत्य रचे वे । यह तमिलमापी आर्थधर्मी अगस्त्य गोत्र का कोई विद्वान् होगा । उस महाकाव्य का समय ई० दूसरी या तीसरी बती है।

महामारत में दक्षिण दिशा को 'आगस्त्य' (अगस्त्य-दिशा) कहा गया है। उसके स्वयंवर पर्व, पार्थिप प्रस्थापन सर्ग में यह सुन्दर स्लोक है:

२. बोधायनधर्मसूत्र १, १, २

१. आरट्टान् कारस्करान् पुण्डान् सौबीरान् बंगकीलगान् प्राण्नानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत सर्वपृष्ट्या वा ।—बोधायन धर्मसूत्र, १, २, १४

पांड्य चेरल चोलेन्द्रास्त्रयोस्त्रेताग्नयो यथा । आसनेषु विराजन्ते आशाम् आगस्त्यम् आगताः ॥

-- अर्थात् स्वयंवर मडप मे अगस्त्य महाधि की दिशा (दक्षिण) से आये (तमिल देशीय) पाडच आदि तीनो नरेश पावन 'त्रेताम्नि' (तीन अस्नि : आह-वनीय, गाहंस्पत्य और दक्षिणान्नि) के समान अपने-अपने आसन पर विराज-मान है।

> 'शम्भूरहस्य' नामक ग्रन्य मे लिखा है एवमेव विजानीहि द्रविडं चापि भाषितम्। व्याकर्त्ता स हि सर्वज्ञो यस्यागस्त्यो महामुनिः ॥

--अर्थात, सर्वज्ञ महामुनि अगस्त्य द्रविड (तमिल) भाषा के व्याकरण-कारथे।

तोलकाणियम मे वैदिक संस्कृति के बारे में भी वताया गया है, जैसे--जाति-व्यवस्था, द्विजों का जीवन, भगवान् की उपासना, इद्र, वरण, चन्द्र आदि की पूजा इत्यादि। उस प्रत्य में बहुत कम ही संस्कृत शब्द पाये जाते हैं। उनमें सूत्र, पटल, पिण्ड, यामा, निमित्त, दैव, उपमा, काम (इच्छा), सूत, मगल, जाति आदि उल्लेखनीय है। इनमे में भी कुछ संस्कृतेतर भाषा के शब्द हो सकते हैं, जो संस्कृत ढ़ारा तमिल में आ गये हो। यह सास्कृतिक समन्वय का प्रारम्भिक गुग था। इमका स्वागत तोलकाष्पियर ने स्वयं किया है। "दिशा शब्द, उत्तरी (मस्कृत आदि) शब्द हमारी तमिल भाषा के लिए स्वापताह है; अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद ठीक तरह से तमिल में हो जाना आवश्यक है।"-इस मतव्य का सकेत उनके सूत्र बद्द, बद्द और १४६६ में मिलता है।

अगस्त्य ने उत्तर और दक्षिण का समन्वय-सेतु निर्माण कर दिया था। उनके बाद उत्तर से ऋषि-मुनि तथा विद्वान दक्षिण आने छगे। तमिल देश मे आने के पूर्व बहुतेरे आर्थ लोग निविड़ दण्डकारण्य को (आ) अगस्त्य के बाद साफकर बस्तियाँ वसा चुके थे। वहीं से वे दक्षिण की ओर फैलने लगे। दण्डकारण्य आज महाराष्ट्र राज्य में है। अगस्त्य पहले यही रहते थे। पंचवटी (नासिक) से दो योजन दूरी पर अगस्त्याश्रम होने का उल्लेख वाल्मीकि ने (आरण्यकाण्ड मे) किया है। तमिल की संधकृति पतिदृृष् पतु में दण्डकारण्य को आर्य-देश बताया गया है। यह तमिलभाषी (प्राचीन केरल) प्रदेश की सीमा पर पडता है। वहाँ से घीरे-धीरे आर्यलोग तमिल प्रदेश में आने लगे। तोलकाप्पियम् तथा बाद के संघ-प्रन्थों में आर्यमुनि, बिप्र तथा कला-कार आदि का आदरपूर्वक उल्लेख पाया जाता है। यह सम्भवतः ऋग्वेद-काल के बाद तथा धर्ममूत्र, एवं बाह्मण-प्रन्थों का समय हो सकता है।

रामायण-काल में उत्तर और दक्षिण का सम्पर्व-मार्ग तैयार हो चुका

आर्यों के सामाजिक संघटन का प्रभाव दक्षिण में फैलने लगा । आर्य प्रधान-तया पशुपालक, कृपक और योद्धा थे । वे छोटे-छोटे समूहों में रहते ये । उन समूहों को 'जन' कहते थे। 'जन' के सब लोग 'सजात' अर्थात् एकवंशीय कहे जाते थे। एक 'जन' (समूह) के सब 'सजात' मिलकर 'विशः' (प्रजा) कहलाते थे। प्रत्येक 'जन' की कई ट्कड़ियां होती थीं, जिनको 'श्राम' कहते थे। ग्राम शब्द का असल अर्थ जत्या या समुदायहै । बाद में एक-एक ग्राम जहाँ बस गया, वह भूप्रदेश भी ग्राम कहलाने लगा। कुछ ग्राम पूमते-फिरते रहते थे। ग्राम का नेता 'ग्रामणी' कहलाता था। लडाई के लिए 'जन' के सब लोग ग्रामवार जमा होते थे। उस जमाव को 'संप्राम' कहते थे। उसीसे 'संप्राम' का अर्थ युद्ध ही गया। जैसे 'प्राम' का मुखिया 'प्रामीण' वैसे ही सारे 'जन' (समूह) का मुख्या 'राजा' होता था। वह राजा 'जन' या 'विशः' का प्रधान शासक होता था, न कि भूमि का। उसका राज्य (शासन-अधिकार) 'जानराज्य' (मुखियापन) कहलाता था । राजनीतिक रूप से संघटित 'जन' को 'राष्ट्र' कहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद, जनों के राज्य जनपदी के रूप में स्थिर होने लगे। जिन प्रदेशों पर जन बस गये थे, यही उनके 'जनपद' कहलाये । जैसे कुरू जन जहां बसे, वह 'फुरू जनपद' और मद्र जन जहां बसे, वह 'मद्र जनपद'। उन जनपदों में शिल्प, श्विक्षा, व्यापार आदि बढने लगे । नगर, दुर्ग आदि आबाद होने लगे । कुछ समय वाद कुछ जनपदों ने दूसरों का प्रदेश जीतकर, और कुछ ने आपस में मिलकर अपनी भूमि बढ़ाली। वे महा-जनपद कहलाये। महाजनपदों का काल ई० पूर्व आठवी-सातवी शती से पाँचवीं शती तक माना जाता है।

ग्राम तथा राज्य या राज्य की व्यवस्था आर्यों के द्वारा दक्षिण में फैलने लगी। ई॰ पूर्व छठी या सातवी सती में ही चेर, चोल और पांडिय राज्यों में मुख्यवस्था थी। तोलकाप्पियम् में इस बात का उत्लेख है। उन्होंने तांमकों की पांच प्रकार की प्रदेश-व्यवस्था का भी वर्णन किया है। ये प्रदेश लोगों के रहन-सहन, व्यवसाय तथा परिस्पिति के अनुसार बॉटे गये थे। यह व्यवस्था आर्य-प्रभाव से पहले की थी। महाजनपर की प्रणालों के परिण्हत रूपतमिल देश में अपनाये गये। 808

चोल, चेर और पाण्डिय महाराज्य 'मडल' के नाम से विमक्त थे। हरेक मंडल के कई 'बळनाडु' (प्रान्त) थे; प्रत्येक प्रान्त के कई 'नाडु' (जिले) छे; हरेक जिले के कई 'कूट्रम्' (तालूके) थे; हरेक तालूका कई 'ऊर्' (गाँवों) का समूह था। सघकाल में छोटे-छोटे स्वतन्त्र प्रदेशों को 'कोट्टम्' कहा गया है। यह 'कोट्टम्' कई 'चिट्टर् (छोटे-बड़े गाँवो) का समूह था। इस प्रकार महाजनपद-व्यवस्था की प्रतिच्छाया स्वतन्त्र रूप से, तथा अनुकरण से भी तमिलनाडु मे पडी। इसके बहुत पहले ही आन्ध्र और कर्णाटक में वह व्यवस्था स्थिर हो चुकी थी। आन्ध्र, शयर, मूचिक आदि आर्थेतर दाक्षिणात्य जातियाँ थी । इनका आर्थों के साथ निकट ा का सम्पर्क था। इसलिए विन्ध्य प्रदेश तथा कर्णाटक ई० पूर्व सातवी या छठी शती में ही द्राविडत्व (तमिल-परिवार) से अलग होकर आर्यत्व की ओर अधिक मूक गये। ई० पूर्व पाँचवी शती के बाद तो वे दोनो प्रदेश 'आर्य-देश' ही मान लिये ाये। इस तथ्य के प्रमाण सघ-कृतियों मे मिलते है।

ई० पूर्व छठी शती के बोधायन धर्मसूत्र में अवन्ती, अंग, वंग, मगध, सी-राप्ट्र, सिन्ध, पजाब आदि उत्तरी देशों के साथ-साथ दक्षिणापय को भी (आन्ध्र तथा कर्णाटक को) 'संकर योनि' (मिथित जाति) के छोगों का देश बताया गरा है। इससे स्पष्ट है कि उस समय के पूर्व ही आर्य तथा आर्येंतर जातियों मे वर्ण-सकरता हो चुकी थी। इस बढती और फैलती मिश्रित जातियों से अलग रहकर वार्य-विशुद्धि को रखने के लिए तत्कालीन धर्म-सूत्रग्रन्थों मे जाति-व्यवस्था, आचार-नियम आदि निर्धारित किये गये। इसीका प्रभाव तोलकाष्पियम में भी जाति-निर्देश के रूप मे पाया जाता है।

बाद को, इस जाति-व्यवस्था में काल तथा देश के अनुकूल कई शिथिलताएँ अपना ली गई; कट्टरता कम होती गई। पाणिनि (ई॰ पूर्व पाँचवी शती) के समय में यह स्थिति थी। 'अप्टाध्यायी' में इस बात का समयन मिलता है।

पाणिनि ने दो प्रकार के सूद्रो का उल्लेख किया है। एक 'अनिवसित' जी हिन्दू समाजके अंगथे और दूसरे 'निर्वसित' जो आर्य जाति के बाहर थे ।° पाणिनि ने 'वैश्य' के लिए 'आर्य' पर का प्रयोग किया है। <sup>3</sup> वैदिक साहित्य में भी वैश्यों या विणको के लिए आये भव्द प्रयुक्त हुआ है। इसलिए दक्षिणापय मे जिन उत्तरी

१. तोल्० सूत्र १४६२-१५७६ में अन्तणर (द्रविड ब्राह्मण), अरचर् (राजा), वैचिकन् (वेदय) तथावेळाण् मान्तर् (किसान) इन चार जातियों की चर्चा है। साथ ही 'नूतर्' (सूत) का उल्लेख भी सूत्र १०३४ में हुआ है। ग्राह्मण स्त्री से क्षत्रिय पुरुष का पुत्र सूत कहलाता था।

२. 'जुद्राणामनिवंसितानाम्'—अव्टाध्यायी, २. ४. १०

<sup>3. &#</sup>x27;आर्थ स्वामिवैदययो:—वही ३. १. १०३

लोगों ने प्रवेश किया, वे सब आर्य ही कहलाये।

पाणिनि के बाद की स्थिति और भी उदार थी। पाणिनि के व्यास्थाकार कारमायन ने अपनी 'कारिकाष्ट्रत्ति' में 'महागूर' का निर्देश किया है। विदेशी जातियाँ आभीर, यदन, शक, मद्र आदि महागूर्दों में चिनी जाती थी। इनके साथ आयं, सवर्ष लोग खुआखूत नहीं रखते थे। उनको अपने साथ विठाकर मोजन करते थे, आदर दिखाते थे। उत्तरी सिंध के पूर्वी भाग में महागूरों का यहा राज्य था।

कारवायन के बाद कीटस्य (ई० पूर्व चीघी शती) के समय में तो जाति-परिवर्तन जोरों पर बा । अनामों और दासों को तब नेन-मैन शकारेण आर्य-जातीय बनाया जाता बा। सभी आर्य अंग्डों, मृह्पतियों और स्वामियों के लिए यह नियम-विधान ही कौटस्य ने बना दिया है, "गुलामी से सूटनेवाले दासों को, जो अपना ऋण या मूल्य चुकाकर रिहाई पाते हैं, 'आर्य' बना देना प्रायेक गृहस्वामी का कर्तव्य है। ऐसा न कर सकरेवाले आर्य मालिक पर तसकी इस अयोग्यता के दण्डस्वरूप बारह 'पण' (तस्कालीन मुद्रा) चुमांना किया जाय।"

तोलकाप्पियम के अनुतीलन से पता चलता है कि आर्य हिजो की अनुकृति में तीमलों में भी 'अन्तणर्' नामक उच्च जाति तैयार हुई। अनिय तो राजा
लोग पे ही। वेदस या विणव आर्य-सम्हृति के साथ तीमल संस्कृति के भी अनुयायी रहे। शूद्र नामक जाति तीमल देस में तोलकाप्पियर के काल से संध-काल
तक बनी ही नही। इविडेतर या इविडिवरोधी कोई आदिवासी जाति इधरसंघर्य
के लिए नहीं भी आर्थ जाति के जो विणक, ऋषि, मुनि, वित्र आदिवास, उन्होंने
सद्भावना और सदाचार के सहारे तिमलो का मन भीह लिया। बता आहागों,
तपस्वयों तथा विणकों का तिमल ग्रन्थों में आदरपूर्वक उन्लेख किया गया है।

रामायण की कथा, मुख्यतया मर्यावा-मुख्योतम राम का पावन वरित तिमलों के लिए अरवन्त आकर्षक रहा है। वास्मीकि रामावण में तिमल प्रदेशों के गौरवपूर्ण वर्णन मिलते हैं। संघ-कृतियों में रामकपा का आदर के साथ उस्लेख हुआ है। 'अपूरकोटि में भी रामचन्द्र ने अपने हाथ के संकेत से पिक्षयों की चहु-चहाहर को बन्द किया।' यह वर्णन संघ-कृति अकनानूर (७००) में हैं। इधर शी-राम को किव ने 'विल्पा दे इराम मृत् (अमर विवयी राम) बतावा है। 'पराक्षस रावण ने सीता का अयहरण किया। वा रावण के हाथ में सीता के कुछ आभूषण आगए। रावण ने उन्हें बमीन पर फ्रेंक दिया। वानरों ने उन्हें उठाकर पहन लिया। उनके वेहरे खुशी से लाल हो गये। वे उछलने-कूपने लगे।'' इस संदर्भ में किव ने राम को 'कर्दन्तरक् इरामन्' (महास्तापी राम) तथा रावण को 'अरवक्त'

१. 'दासरूपेण निष्कयेण आर्यमञ्जूवंती द्वादशपणम् दण्डः'

<sup>—</sup>अर्थशास्त्र, दासकस्य प्रकरण—३. ११.

(निर्दयी फूर राक्षस) कहा है। यह वर्षन पुरनानूर (३७८) मे मिलता है। मतुरेक्कॉम (४०-४१) मे रावण को भगवान अगस्त्य द्वारा गार्थन (सगीत) विद्या के सहारे जीतने की बात कही गई है। इधर रावण के लिए 'तेन्नवन्' (दक्षिण दिशावासी), तथा अगस्त्य के लिए 'मुतुकटबुळ्' (इद्ध भगवान्) शब्द प्रयुक्त हुए है। सघकाल के अतिम चरण में (ई० दूसरी कती) रामकथा के इतिद्रुत्त दीवारों परचित्रित किये गयेथे।ऐसे भित्तिचित्रों में अहल्या-शापके द्रुतान्त-वाले चित्रों का उल्लेख परिपाटल्(१६)मे पाया जाता है। सुविख्यात महा-कान्य कम्बरामायणम् (ई० नीवी शती) के पूर्व ही लगभग ई० छठी शती में एक रामायण तमिल मे रची गई थी । उसका उल्लेख प्राचीन व्याख्याकारोने किया है। किन्तू वह रामायण आज अप्राप्य है।

ु इसी प्रकार कृष्ण की कथाएँ और महाभारत के ब्रत्तान्त सघ-कृतियो में पाये जाते है। अतः यह स्पष्ट है कि रामायण तथा महाभारत की कथाएँ उत्तर और दक्षिण को जोड़ने तथा दक्षिण में आयं-सस्कृति के फैलाने में सफल हुईं। सध-कृतियों में 'आय' (आरियर्) शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। उत्तर से आये करनटो या नटवरों ('आरियक् कृत्तर') को भी 'आर्य' शब्द में पुकारा गया है। रस्से पर करतव दिखानेवाले तथा नाच-गान करनेवाले उन नटवरों का वर्णन

करुन्तोक (७) नामक संघ-कृति में मिलता है।

आर्य क्षत्रियों की समरभेरी बजाने का वर्णन, चोलराजा के धनुर्घारी बीरों के द्वारा आर्थों की सेना को तितर-वितर करने का वर्णन, उत्तरी पर्वत (दिन्व्य?) पर चढाई कर विजय पाये चेर राजा को बीरता-प्रशस्ति, आर्यो की स्वर्णिम हिम गिरि की उपमा मुनहले फूलो से भरे 'वेंगै' दक्षो के जगल के साथ करना, चेर-नरेश चॅकुट्टुवनकी उत्तरपर चढाई, तथा उसका आर्थ राजाओं मे त्राहि-त्राहि मचाता. उत्तर के गिरि (विन्ध्य या हिमालय ?) पर अपना राजिच ह्न मीन का अकित करना इत्यादि वार्ते अकनानूरु के ३१६, ३१८ तया ३८६ पद्यों में मिलती है।

इमयवरम्पन् नेडुचेरलातन् तक (हिमालयतक यश फैलानेवालेचेर-राजा) ने बाह्यणों के लिए पाँच सौबस्तियाँ (ऊर्) 'ब्रह्मदाय' (ब्रह्मस्व) के रूप मेदानदी। अपने राज्यकाल (अठावन वर्ष) में अडतीस वर्ष तक ब्राह्मणों की उत्तर से तिमल देश में आकर वसने की अनुमति भी दी। यह राजा ई० पूर्व प्रथम शती के अंत मे या ई॰ प्रथम शती के प्रारम्भ में चेर देश (केरल) पर शासन कर रहा था।

जब आर्य-मस्कृति और जाति-व्यवस्था तमिलप्रदेश में फैलने लगी, तब समाज के उच्चस्तर के अभिजनों में ब्राह्मणत्व स्वीकारने का विशेष आकर्षण हुआ। यह आपं और द्रविड अभिजनो की सम्पर्क-जाति थी। इनको 'अन्तणर्' कहते थे। यह

१. पतिद्रपु पत्तु (दूसरा दशक, अंतिम पद्य-पतिकम)

जन्म से द्रीवड (तिमलवाले) थे। आधिजात्य से आर्य या विश्व वने। इनकी मातृ-भाषा तिमल थी। अध्ययन की भाषा संस्कृत थी। अतः द्रविड समाज में विशुद्ध आर्म द्राह्मणों की अपेक्षा इन 'अन्तण र्' लोगों की मान्यता अधिक थी। तीलकाष्पियम् में तथा परवर्ती संय-कृतियों में इन अन्तण र् लोगों का आद रपूर्ण जरलेख है। राज-काज में, तथा समाज के नेतृत्व में ये ही लोग आगे थे। राजे भी इन्हीको मानते थे। इनका तथा इनके मार्गेटके आर्य आह्मणों का अच्छा सम्पक्त था। ये दोलों, विशुद्ध तथा संकर विप्रजातियाँ, दिखानों अलग-अलग विस्तयों मे रहती थी। येदिशित सभी कर्म और विधान दोनों के लिए समान थे। वाद को ये दोनों जातियाँ मिल इन्हीं इसी कारण, इन संकर प्राह्मणों का विभिष्ट उल्लेख 'वंब हाविड' नाम से जत्तराष्थ के धर्मसूत्रकारों ने किया है। ये थे, द्रविड (तिमल देशवासी), कर्णाटक (कन्नड प्रदेशवासी), उलंग (लेलुगु प्रदेशवासी) गुजँर (गुजरातवासी) और महाराष्ट्र (मराठी प्रदेशवासी)।

क्षामे चलकर इन ब्राह्मणों की अनेक शासाएँ वैष्णव, शैव, स्मार्त आदि निकली और प्रत्येक शाखा की कई उपशाखाएँ भी ।

विश्वद्ध आयं ब्राह्मण के लिए प्राचीन तिमल प्रन्थों में पार्पार्, पार्पनर् (ब्राह्मण का अपभंग्रस्प) सब्द आते हैं। डेठ तिनलभावी परिवृत्तित निम्रों के लिए 'अत्वणर्' 'अत्वणहर्' आदि शब्दों का प्रयोग हुवा है। 'अत्वणर्' में तिमलपन अधिक था और 'पार्पार्' में बार्यत्य। अतृत्यतिमलके प्रन्थों में अन्तणर् के प्रयोगान ने अधिक स्थान पाया है। बाद को 'पार्पार्' की प्रतिष्ठा वढ़ जाने से सभी ब्राह्मण पार्पार् कहलाने लगे। अब तो कौन अन्तणर् और कौन पार्पार्—यह भेद बताना असम्भव हो गया है।

तीलकाप्तियम् में 'अत्वष्' (द्विड ब्राह्मण ) के बारे में यह उल्लेख है, "अन्तषर्को जनेऊ, जरुपाव, त्रिदण्ड और पीठा अपने लिए अलग रखने का अधिकार है।" अन्तषर् राजा लोगों के समान माने वाते है।" राजाओं की अनुपरियति में अन्तषर् राजाकों को भाजने के अधिकारी हैं।" अन्तषर्क लाज मुख्य पुंक होते हैं: १.आमिजास्य (बुलीनता), २. सुधिसा, ३. सरावार, ४. सस्यिन्ट्डा, ५ विद्यु-

—स्कन्द पुराण और शब्दकल्पद्र म

१. कर्णाटारचेव तैलंगा गुर्नरा राष्ट्रवासिनः। आन्ध्रास्त्र द्वाविद्यः पंच विन्ध्य दक्षिणवासिनः॥ (इनमें तैलंग और आन्ध्र एकही प्रदेश के माने जाते है।)

२. सोल्० १५६२

३. वही, १५६४

४. वही, १५७४

द्धता, ६. तटस्थता, ७. निर्दोपिता तथा ८. निस्स्वार्थता। इसका सकेत तोलकाप्पि-यम् में हुआ है।

बाद की संध-कृतियों में अन्तणर् लोगों का प्रात काल वेदपाठ करना, उनके सघ्यावदन करने की भव्य प्रया, रे उनका अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन आदि छहो वेदसम्मत कर्मो का अधिकारी होना,<sup>3</sup> उनके गृहो में कुत्ता और मुर्गी को न पालना, र उनका अग्निसंधान, हवन आदि करना, र विशेष रूप से तमिल देवता स्कन्द

की पूजा-आराधना करना, इत्यादि बातो का वर्णन मिलता है।

तमिलवेद तिरुक्कुरल् मे अन्तणर् को समस्त जीवो पर दया-ममता रखने-वाला धर्मात्मा कहा गया है। विस्कृत्रल ई॰ प्रथमशती का अद्वितीय नीतिप्रत्य है। इसमे किसी मत, सम्प्रदाय, वर्ग यावर्ण का समर्थन भी नही और खंडन भी नहीं है। यह आदर्श नीतिप्रन्य है। सभी सम्प्रदायवाले इसे अपना वेदोपम प्रन्थ मानते है। तिरुक्कुरुल के समय में सभी ब्राह्मण अपनेको 'अन्तणर्' कहलाने में गीरव का अनुभव करते थे।

तोलकाप्पियम में 'पार्प्पार्' (विशुद्ध आर्य ब्राह्मण ) का भी उल्लेख है ।

वाद के संघकालीन ग्रन्थों में भी 'पार्पार्' लोगों का वर्णन है। ब्राह्मण विद्यार्थी या बालक चोटी रखते थे ।<sup>द</sup> ब्राह्मणों को राजा, वणिक, धनिक आदि खूब दान दिया करते थे। इनके लिए गाय तथा भूमिका दान उत्तम दान माना जाता था। " ब्राह्मणों का अहित राजा नहीं करता था । ११ ब्राह्मण ही मुख्यतया राजदूत बनकर दसरे देशों मे जाते थे। ११३

इस समय बौद्धों और जैनो का आगमन तमिल नाडू में शुरू होगया था। उन्होंने द्रविड बाह्मणों को, जो अन्तणर् कहलाते थे, अधिकास में अपने सम्प्रदाय में

१. मत्रें कांचि, ६४५-६५६

२. पुरलानूद, २

३. पतिद प पत्त, २४ ४. पोरनर्आट्रपटं, २६६-३०१

५. कलिसोकै, ११६; पुरनानूह, ३६७

६. मुरुकाट् प्पटे १८३-१८७

७. कुरळ, ३०

न्न. ऍकुरुनूर, २०२

पुरनानूक, ३६७

१०. पतिट्रप् पत्तु, ६

११. पुरम् ४३

१२. वही, ३०५, और अकनानूर, ३३७

से ितया। इसी कारण ब्राह्मणों में परस्परिवरीधी दो वर्ग हो गए। किन्तु जब बीढ और जैन प्रभाव क्षीण होने लगा, तब आर्य-संस्कृति का उत्कर्ण बढ़ने लगा। दोनों वर्ग-समी ब्राह्मण-समान माने जाने लगे। तब वैदिक अर्वदिक का संघर्ण या। वैदिकों के हाथ बाजी लगी। राजण्य-परिवारी, तथा समाज के पिनक और प्रितिक्त वर्ग में वैदिक ब्राह्मणों की घाक अधिक रही। अतएव वर्णाश्य-धर्म के नियमों और वार्ति-व्यवस्था में कट्टाता और असहित्यता बढ़ने लगी। यह मीर्य राजवंश का काल था। हिन्दू तथा बीढ धर्मों का उत्कर्ण, संघर्ष और समझौता सब इसी काल में जैसे उत्तर में हुए, वैसे ही दक्षिण में भी हुए।

पांडिय राजा के सामात मोकूर पढ़ वान के साथ छड़ने के लिए लाये।
भौवों ने पहाड़ी प्रदेश में रच जानेयोग्य रास्ता बनाया। में महाप्यनंद के समय
भौवं-तेना ने तिमिल देश पर चड़ाई की। उस मौवं-तेना का छड़का छड़ानेवाला बीर सेनानी था पूर्वोक्त मोकूर पढ़ यन्। उत्तरापय में उस मौवं-तेना की खदेड़ते हुए तिमलों को तेना गई। सेना के अधिनायक महाप्यनत के प्रत्ते ऐदनवं पर रीयकर वही ठहर जानेवाले नहीं में भौवों ने चटुकर (आन्छ्र) सेना को बावे बदाकर दिशाणी देशों पर विजय पाने के लिए भारी अभियान किया। ऊबड़-खाबड़ प्रहाशे रास्ते को दुस्स किया। फिर चड़ाई की। पर उनकी मृह को खाकर लौट जाना पड़ा।

इसी प्रकार की प्रवस्ति पुरनानूर (१७१) में बातनुंकन नामक वेंकट-गिरि के सामंत के बारे में बात्तिरैयनार नामक कवि ने गाई है। उस समय वेंकट-गिरि (तिरपति) तमिल देस की उत्तरी सीमा था।

असे चलकर उत्तर और दक्षिण का परस्यर सम्पर्क अधिक बढ़ने लगा। इसका माध्यम था आन्ध्र एवं कर्णाटक का उच्चवमं तथा राजकुल। इस काल में चक्रवर्ती महाराजाओं की वैमद-माथा विशेष आकर्षक थी। सशक्त राजा-महा-राजाओं को सामरिक उमंग, साम्राज्य की लालसा तथा 'आसेतु हिमाचल' एकछत्र चक्रवर्ती क्रमें राप्त कर प्रवल मोह उक्पूर्व करण। इसीई उर्पण्यामें उत्था कलाकरों से हमारे इतिहास का अधिकरांच भरा हुआ है। राजवेखर ने अपनी प्रतिद रचना काव्यमीमासा में चक्रवर्ती का लक्ष्मण बताया है कि जो कन्याकुमारी से सेकर विनद्ध सरोवर तक की भूमि गर विजय पाता है, वही चक्रवर्ती कहलाता है, और यह भूमदेश एक हजार योजनवाला है। "इससे एक अच्छा परिणाम निकला कि भारत

१. अकनानूर, ६६

२. बही, २४१ ३. बही, २८१

४. 'कुंमारी पुरात् प्रमृति बिन्दुसरोऽयधि योजनानां दशशती चक्रवर्ति क्षेत्रम् । तं विजयमानः चक्रवर्ती मर्वात !'

एक समग्र देश माना जाता था। इसका आभाग तमिल की संघ-कृतियों में मिलता है। पुराण-प्रसिद्ध दानी निवि को पोलराज-यदा का राजा बनाया गया है और उसका गुणगान पुरनानूम के पद्यों में (२७,३६,४३ और४६) हुआ है। वर्ड याग-यज्ञ करनेवाले एक पाडिय राजा को 'पल्यागमाले' (कई यागशालाओं के स्वामी) की उपाधिदी गई थी। उस राजाका पूरा नाम पत्यागज्ञालै मुदुकुदुमिष् वेष्यळ ुति था। उसकी प्रसम्ति पुरनानूर (५६) की टिप्पणी में की गई है। राजमूप यत करनेवाले बोलाधीय को 'बोळन् इरावबूयम् बेट्ट पेरनिहर्जि,' कहा गया है। उसका बसोपान पुरनानूरु के (१६, १२४, ३६७, ३७७) पद्यों में मिलता है। यज्ञ करने से स्वर्ग-लाभ होने के विश्वाम ने उच्च वर्गी में घर कर लिया था। इसकी चर्चा मदुरैवकाचि में है । याग-यत की छोक्तप्रयता तथा उनके अनुष्ठान का वर्णन प्रायः सभी सघकालीन ग्रन्थों में मिलता है । मधकाल में (ई० पूर्व पांचवी बाती से ई० दूसरी बाती तक) आर्थ-गंस्कृति ने तमिल देश में जड़ पकड़ ली। संभवतया याग-यज्ञ, ब्राह्मण-पूजा, गस्कृत-प्रचार तथा जाति-व्यवस्था और देवताओं की आरा-धनाई० पूर्व प्रयम रातीमे ही तमिल देशमें प्रमार पा चुकी थी।आन्ध्र औरकर्णाटक में एक-दो शती पहले ही यह प्रसार हो चुका या ।तमिल प्रदेश में ई० प्रथम या डितीय द्यती के बाद ही प्रसारहुआ । यह स्थितिबौडो और जैनों के आने से बदल गई। दसवी शती के आमपास फिर से आये-संस्कृति का नया उत्कर्ष और उत्यात हुआ। संस्कृत भाषा का आकर्षण तो गुरु से ही रहा। मंस्कृत तथा तमिल के विद्वान कवि संघ-काल के आरंभ मे ही थे।

एक ही संस्कृति (भारतीय संस्कृति) तथा एक माया (मारती भाषा-संस्कृत) से बौधने का प्रयास बरावर चालू रहा । इसीका ज्वलंत उदाहरण वार्षु-पुराण आदि अर्वाचीन ग्रन्यों में बहुधा पाया जाता है। भारतीय भावना का एक प्रतीक वायुपुराण की इस सुन्दर वाणी में निहित है:

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं च यत्। वर्षे तद् भारतं नाम यत्रयं मारतो प्रजा ॥

अर्थात्, हिन्द महासागरसे उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण में जो भूप्रदेश फैला हुआ है, वही भारतवर्ष है। वहाँ रहनेवाली सारी प्रजा भारती प्रजा है।

ई॰ छठी शती से यह भावना तीव्र से तीव्रतर होने छगी। तत्नालीन सभी संस्कृत पंथों में और बाद ने दक्षिणो भाषा के प्रत्यों मे इसी अखंड भारतीय भावना को हम पाते हैं। इसका प्रवल प्रचार भाषवत, भविष्य, विष्णु, बहा, वायु, कुर्म आदि पुराणों के द्वारा हुआ। इस पुराणों में भारत का भौगोविक सर्वेक्षण वैज्ञा-निक वग से हुआ है। सभी भारतीय महानदियों, पर्वतों, जातियों और जनपदों का वर्णन सीमा-निर्णय के साथ हुआ है। उदाहरणार्थ :

तास्विमे कुर पांचाला मध्यदेशादयो जनाः । पूर्वदेशादिकाद्वये कामरूप निवासिनः ।। पूर्वदेशादिकाद्वये कामरूप निवासिनः ।। पुण्डाः कृतिनद्याः । त्यापरान्ताः सौराष्ट्राः । द्वामौरास्तपार्वृदाः ।। सारका मालवाद्ववे पारियात्रनिवासिनः ।। सौबोराः संग्ववा हूणाः कासवाः शाक्तवासिनः ।। महारामास्तपेबान्धाः पारसीकादेवस्तया ।

ये स्होक विष्णुपुराण (२, ३, १४-१७); ड्रामे पुराण (१,४६,४१-४४); ब्रह्माण्डपुराण (२१, १५-१७) आदि में थोड़े पाठ-भेदो के साथ पाये जाते हैं।

इसी कार में (नीवी शती ई॰) भारतको इन पाँच विभागों में भी बाँटते थे : 'मध्यदेश, उदीच्यदेश, प्राच्यदेश, दक्षिणापय और अपरान्त देश।'

पूर्वोक्त पुराण प्रत्यों में दक्षिणापथ का भूभाग महाराष्ट्र से रुकर कत्या-कुमारी तक निर्धारित किया गया है, और वहीं के जनवरों का उल्लेख लोगों के निवास-स्थानों के आधार पर भारतीय संस्कृति के समन्वित स्वरूप की शाँकी नीचे के उद्वरण में देवनेयांग्य हैं:

अयापरे जनपदाः दक्षिणायण्यासिनः। पाण्डवाद्यन करलाद्यंय चोताः कुत्यास्तरीय च ।। सेतुका प्रिकाद्यंय कुमारा वनवासकः। । महाराष्ट्राः माहियकाः कर्तिनाद्यंय सवेतः।। कावेदाः सह वंधीका आट्याः अवदाद्य सवदादा ।। प्रीतिका सीलकाद्यंय अस्टकाः अवदादा प्रीपिका सीलकाद्यंय असमकाः मोगवयंनाः। यदिकार्यक्ता अस्तिकाः सीनवयंनाः। यदिकार्यक्ता आन्नाः। वद्याः नक्कानुताः। । वासिकारसाद्यं वंदेशाः अपरान्तान्। निवोधतः।'

ये ही श्लोक कुछ पाठभेदों के साथ कई पुराणों में मिलते है। इनमें से पाण्ड्य, केरल, चोल, संतुक, कुमार (धनुष्कोटि तथा कन्याकुमारी-प्रदेशवासी), कावेर (कावेरी तटवासी), ये तमिलमापी थे। मूपिक, बनवासक, शवर, पुलिन्द, चिन्त्यमूलीय, गीलक, आन्ध्र ये तेसुगु-प्रदेशवाले थे। माहिषक, अरमक, मोगवर्धन, कुन्तन ये सब कन्मड़ प्रदेश के थे।

भारत के कई प्रदेशों में सम्पर्क की भाषा संस्कृत थी। वह शिष्टसमाज की भाषासमझी जाती थी। उसपरसभी सम्प्रदायवालों, देशवासियों तथा जातियों

१- भुवनकोश (पुराणकोश, जिसका अनुवाद चीनी माया में भी हुआ है।)

का समान अधिकार था। इसीलिए सस्कृत भाषा काप्रसार, महत्व और आदर-भाव भारत में ही नहीं, विदेशों में भी वहने लगा । इसी कारण संस्कृत भाषा का विशिष्ट नाम 'भारतो' पडा। उसकी सजीवता तथा सभी देशी भाषाओं को अपेक्षाकृत अनुप्राणित करने के कारण उसे 'अमर भारतो' भी कहा जाता है। कुछ लोग संस्कृत को 'मृत भाषा' समझते है और कहते भी है।यह गलत है। मस्मृत कदापि किसी प्रदेश विशेष की जनसाधारण की बोली नहीं रही। कई बोलिया का संयुक्त या शुद्धीकृत रूपही संस्कृत है । यह उसका सार्थक नाम है ।इसीलिए भारत के विभिन्न भाषा-भाषी सम्कृत पर समानअधिकार पासके । सस्कृत सब्दोको लेने और उसकी दौली अपनाने में केवल एक तमिल को छोडकर अन्य सभी भारतीय भाषाएँ होड करती थी। प्रकृति की कृपा से तमिल को संस्कृत के समान ही विपुल सहद-पड़ार तथा विकासयोग्य स्वरूप स्वतः प्राप्त है। फिरभी मुरू से लेकर पिछली सती तक संस्कृत के साय तमिल का निकट का सबंध रहा है। स्वयं तोलकाप्पियर ने 'बटचोल' (सस्कृत राब्द) स्वीकारने, तथा उन्हें ययाविधि समिलीकरण करने की भी सम्मति दी है। 'तोलकाप्पियम' के ब्यारयोकार घेनावरैयर ने (ई० तेरहवी शतो) स्पष्ट लिखा है कि बटचोल (संस्कृत शब्द) सभी प्रदेशों की सामान्य भाषा होने के कारण उसके शब्दों को लेना स्वीकार्य समझा जाता है।

ई० नोवी और दसवीं सती के बैप्णवमंत आळवारों तथा सैवमंत नायनं मारो के भितत-साहित्य में सस्कृत और तिमिछ को समान आदर की दृष्टि से 'भगवान् की वाणी' यताया गया है। तेरहवी सती केवाद जो 'मणिप्रवालसैकी' सभी देकिणी भाषाओं में चलाई गई, उसका प्रमाय तिमलप्रेमी विद्वानों केमनपर अच्छा नहीं पडा। संस्कृत सब्दो को मौके-बेमौके दूँस-दूसकर तिमल के विद्युद्ध स्वह्म को विगाइनाअवांछनीय या। स्वभावतः इसका अप्रिय परिणाम आया।

यूनानी लोग ई० पूर्व छठी शती में ही भारत में आने लगे थे। इन्हींकी बाद में यबन कहा जाने लगा । यवन स्वभावतः समुद्रवात्री, समर-पेभी तया

कुदाल कारीगर थे। प्राचीनतम यूनानी ग्रन्थों में भारत (इ) यथनों का सहयोग की चर्चा मिलती है। यूनान केदार्थानिक पिथोगोरस ने, जो ई॰ पूर्व छठी दात्ती का या, कई भारतीय दार्थनिक तत्त्वों को अपनाया है।

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस् ने (ई॰ पूर्व पांचवी शती) भार-तीय इतिहास को अपने समय के यात्रियों तथा व्यापारियों से मुनकर लिखा है। असमें उसने भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, आदिवासियों के आचार आदि का उन्लेख किया है।

१. तोलकाप्पियम्, ४०१ सूत्र की व्याख्या (चेनावरेयम्)

उसके बाद प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगस्यनीस ई० पू० कौ यी शती में भारत लागा। उस समय भारत में भी यों का राज या। वह चन्द्रपुप्त भी यें के दरवार में रहता था। उसके लिखे मूल इतिहास में के कई अंश बाद के इतिहास-प्रन्थों में उद्दश्त मिलते हैं। उनका संग्रह किया गया है। सिहल में हिन्दूराज स्थापित होंगे की बात भी उसने लिखी है। सिहल के सम्बन्धित भारतीय टापू को उसने (प्राप्ती वात भी उसने (प्रप्राप्ती किया) में (प्रम्यानी) वात संस्कृत में (प्राप्ती किया) में (प्रम्यानी) वात संस्कृत में (प्राप्ती कहा गया है। मेगस्यनीस कहता है कि यह टापू एक नदी (पोरने या ताग्र-पणीं) के द्वारा भारतवर्ष से क्लम या। उसमें सोना और वड़े-बड़े मोती होते थे। हासी वहीं के बहत वड़े होते थे।

मेगस्थानीस के बाद के यूनानी इतिहासकार ईलियन ने लिखा है, "तम्रो-बनी एक बड़ा टानू था । उसमें अनेक पर्वत थे, और बहुत अधिकता से सकूर के पेढ़थे। बहुति के लीप तरकटो की बनी हुई झॉपड़ियों में रहते थे। वे अपने हाथियों को पार ठे जाने के लिए नार्वें बनाते थे, और उन्हें कॉलंग के राजा के पास ले जाकर ठेवने थे।"

इस इतिहासकार ने अपने पूर्ववर्ती मेगस्थनीस के ग्रन्य से ही बहुत-सी वार्ते छी हैं। उसने मारत की यात्रा नहीं की थी।

ई० पूर्व चौथी शती में यवनों (युनानियों) का भारत में वस जाना और फैलना बंधिक हुआ। उनके सहयोग से आर्य विषक देश-विदेश के समुद्र-तट के पत्तों से सम्पर्क रखते थे। यवन लोग समुद्री यात्रा में दक्ष थे। साथ ही, युद-प्रणालियों में नवीनता और व्यवस्था लागे का श्रेय यवनों को था। इसीलिए कई सावाब्दियों कक भारतीय राजे-महाराजे यवनों को बंगरक्षक, सेनानी तथा सैनिक प्रशिक्षक पदों पर नियुक्त करते थे।

तीजकाप्पियम में यवनों का कोई उत्लेख नहीं है। यवनो का उत्लेख वाद के संघकाठीन प्रन्यों में है। संभवतः ई० पूर्व तीन या चार रुतियों के पहले ही यवन व्यापारी तिमिलतवाकेरल के बदरों में मधुर मदिरा, महीन कपड़ों आदि के साथ जहाजों पर आया करते थे। धुरा-सुन्दरी का राजसी ठाठ में समावेदायवनों के प्रभाव से अधिक होते लगा।

अन्तणर् (द्रविड द्राह्मण्) स्रोगों की यज्ञवेदी में यवनों का विश्विष्ट 'ओतिम' दीप, जिसकी मूठ पर हंस की मूर्ति रहती थी, जरुता था । वाथ की मूर्ति से

१. पुरनानूर, ५६

२. पेरुम्पाणाडू प्पर्ट, ३१४-३१७

अंकित दीप चोल राजा के दायन-कटा में जला करता था। गुन्दर स्त्री (दीप-धारिणी) की प्रतिमा के हाथो पर रखा हुआ दीप राजाओं के अन्त-पुर की शोधा बढाता था।

चेर देश (केरल) के बंदरगाह 'मुचिरि' में यवनों के जहाता स्वर्ण-राशि के साथ आते, और उसके बदले में काली मिच के बोरे लादकर वापस जाते थे ।³

ई० पहली तथा दूसरी दाती में तिमल प्रदेश के वणिक भी रोम, अरब आदि विदेशों में व्यापार के लिए जहाजों पर जाते थे। तिमल प्रदेश और रोम का घनिन्छ संबंध था। इस बात को यूनानी यात्री फिलन, तालगों, पेरिष्टस, स्ट्रापों आदि ने अपने यात्रा-इतानों में लिखा है। फिलन लिखता है—"प्रतिवर्ष ६७६ स्वण-मुदाओं को मूल्य में देकर तिमलनाडु से यवन व्यापारी कई अद्भुत बस्तुओं का आयात करते थे। वे बस्तुएँ सौगुने अधिक मूल्य पर दूसरे विदेशों में वेची जाती थी। इससे यवन व्यापारियों ने बहुत अधिक लाग उठाया। प

ई॰ दूसरी शती के तमिल महाकाव्य 'शिलप्यतिकारम्' तथा 'पणिमेकते'
मे यवन व्यापारियों और यवन कारीगरों का उन्हेन्न हुआ है। बढ़ईगीरी में यवन
वड़े निपुण थे। इसी प्रकार मगध, महाराष्ट्र, अवन्ती, गुजर, कोशल, वस्त आदि
प्रदेशों सेशिल्पो, चित्रकार, भवन-निर्मातात्वया अन्यकारीगर तमिलनाडु में विशेष
कार्यों के लिए बुलायेजाते थे। उनकी कला-कृतियों से तमिल प्रदेश की राजधानियाँ
आकर्षक वनने लगी। <sup>१</sup>

ई॰ पूर्व प्रथम शती के प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्री गर्भाचार्य ने स्वयं माना है, "यद्यपि निदेशी यदन म्लेच्छ माने जाते हैं, तथापि उनके पास ज्योतिय एवं अत-रिक्ष विज्ञान परम्परागत याती के तमान विद्यमान हैं। अतः वे शास्त्रज्ञ यदन आर्य ऋषि-ग्रामयों के समान माने जायेंगे।"

सध-कृतियों में विदेशी तथा देशी व्यापारियों की चहल-पहल का विशव वर्णन पट्टिनपार्ल नामक ग्रन्थ में मिलता है (पद्य: १८५४-१६३)। आयं वैरवों की दक्षिणी यात्रा तथा आवास में यवनों का काफी सहयोग था। यबनों के सहारे आयं तथा द्रविड संस्कृतियाँ रोम, अरव, जावा, सुमात्रा आदि समुद्र-मार विदेशों में फैली, यद्यपि उनका प्रसार यवनों के आगमन के पहले से था, पर कम ही।

१. मुल्लैप्पाट्टु, ६१-६३

२. नेदुनल्वार्ट, १०१-१०५

३. अकनानूहे, १४६

४. दि तमित्स एटीन हंड्रेड ईयर्स एगो, पृष्ठ ३८

५. मणिमेकले १८ और १६ वॉ कार्त (गाया)

#### तमिल-साहित्य

आर्य-आपा तथा संस्कृति का प्रसार दक्षिणापय में ईसा पूर्व १००० वर्ष में ही गुरू हो गया था। किन्तु सफलता इन्हें सबसे पहले आग्न में मिली। वही से (ई) आर्य-माया और सर्तियों के बाद तमिलनाडु में आर्य-माया तथा संस्कृति सार्महत्य का प्रसार संस्कृति सम्मन्न और विकासीम्मुस थी। विकासीम्मु

संस्कृति सम्पन्न और विकासोन्मुव थी । विकासपील भाषा एवं संस्कृति के लिए उपादेय वाहरी प्रभाव स्वागत करनेयोग्य तो है ही । इसीका सुफल तमिल में मर्यादित रूप से पाया जा सकता है।

संघकाल में ही 'मापुराणम्'(महापुराणम्), 'पूतपुराणम्' (भूत या पूत पुराण), अकत्तियम् (अगस्य का लक्षण-प्रन्य) आदि आर्य-प्रभावित प्रन्य रचे गर्पे थे, जो काज कप्राप्य हैं।

तमिल साहित्य की धाराओं को नौ काल-खंडों में विभाजित कर सकते है:

- १. संघ-पूर्वकाल: ऋग्वेद के अंतिम चरण का काल
- २. प्रयम संघ-काल : वैदिक काल का मध्य भाग
- द्वितीय संघ-काल : इस काल के अन्त में तीलकाप्पियम् रचा गया जो पूरा प्राप्य है । इसका रचनाकाल ईसा पूर्व छठी शती है ।
- ४. अंतिम संय-काल: यह काल तमिलों के विशुद्ध जीवन, आचार-विचार के साथ आर्य-प्रभाव और जनसे बदलती स्थित-गति का भी परिचय देता है। यह काल ई॰ पूर्व पाँचवीं सती से ई॰ दसरी या तीसरी शती तक का है।
- ४. संपोत्तर काल : प्रधानतः जैन-बीढों का साहित्य-काछ । इसी समय का है 'तिस्कृदळ,' जो समिछनेद मानाजाता है। इसके रचिमता तिस्वळूबर विद्य-सानव तथा धर्म-निर्देशक के रूप में प्रस्थात है। शिळप्पतिकारम् तथा मणि-सब्बेट देंगीं महाकाव्य इसी काळ में रचे यथे। इसके रचिमता जैन तथा बौढ सम्प्रदाय के थे। यह काळ है० २०० से ६०० तक का है।
- ६. मिनत-साहित्य-काल: इस काल में शैन, वैष्णव बादि कवियों ने इहर् प्रमित-साहित्य रचा। पहले शैनों और वैष्णवोदोनों ने मिलकर जैनों का प्रभाव तथा आधिपरव नष्ट कर दिया। स्वयं जैनों ने ई० पहली तथा दूसरी शतियों में ही बौढों को प्रभावहीन बता दिया। बैष्णव संतों को 'आळवार' कहते हैं और यैव संतोकों 'नायन्यार' । उनके भन्तियुंच हृदय-स्पत्ती 'पन्नों को जैनदिवाय मोळि' और 'तिक्पुर' कहते है। तिक्वाय मोळि चार हजार पर्वो का संग्रं जिलक्ष समन्यय कोर किए पर्वो का। यह काल आयं अभाव से बनुशाणित सांस्कृतिक समन्यय और विकास का समुन्तत काल माना जाता है। इस विकास और समन्यय के कणधार जैन, बीढ तथा वैदिक तीनों थे। यह काल ई० ६०० से ६०० तक माना जाता है।

७. काक्ष्य-पुराण कालः : तमिल साहित्य का स्वर्णयुग। जैन तया वैदिक विद्वानों ने होड लगाकर तमिल भाषा और साहित्य को अधिक-से-अधिक समृद्ध किया। यह काल ई० ५०० से १२०० तक का है।

ाकया । यह काल इ० ६०० स ६२०० तक का ह । यह एक प्रकार से साम्प्रदायिक संघर्ष का युग था । जैनों और बौडों को परास्त कर चूकने केबाद सैबो औरबैष्णवो के बीच में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसके

फलस्यरूप अनेक विज्ञाल गगन-चुम्बी मदिर खडेकर दिये गये । बैप्णवोका अमर अनुपम महाकाव्य 'कम्ब रामायणम्' इसी युग मे रचा गया ।

इसी काल मे, कन्त (स्कद) पुराणम् 'पेरियपुराणम्' तिरुविलेयाडल् पुरा-

णम आदि जैव सम्प्रदाय के ग्रन्थ रचे गये।

े जैतो ने जितनी तिमल भाषा और साहित्य की सष्टिंद्व की, उतनी और किसी सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस गुग में नहीं की। बाद को अन्य सम्प्रदायवालों ने भी तिमल की दृद्धि की। इनमें हींव और वैष्णव विदोध रूप से उल्लेखनीय है। इस गुग की एक और विदोषता है ब्यास्था-प्रणाली। व्याकरण-प्रत्यो तथा प्रबंध-काव्यों तक की विश्वद व्याक्ष्या बड़ी विद्वाता के साथ इसी गुग में रूपी गई।

द. प्रशस्ति-प्रन्य-काल : यह ई० १२०० से १८०० तक का है।

तेरहवी धतो में अधिकांद्र व्यास्थाकार हुए । ये प्राय: सस्कृत के पंडित ये और दर्शनशास्त्रों के भी अच्छे साता थे । इनकी व्यास्थाएँ मणिप्रवाल-धौळी (संस्कृत-तमिल मिश्रित भाषा शैली) में है ।

इस काल में शैव सिद्धान्त, शाक्त सम्प्रदाय तथा सिद्धसम्प्रदाय के ग्रन्थ संस्कृत मिश्रित तमिल में रचे गये। वैष्णव सम्प्रदाय के कई पद्य-प्रन्थ भी लिखे गये।

१. आधुनिक काल : ई०१००० से १९६० तक । इस काल के प्रसिद्ध संत-कवियों में तामुमान स्वामी तथा रामाँछन स्वामी का उस्लेख बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। यहाँतक आयं-संस्कृति के सार्यजनीन सर्वमान्य प्रभाव को हम पा सकते है। इस काल के अंतिम भाग से ही अग्रेजों तथा कुछ भारतीयों के भी भुजक से आयं भाषा और संस्कृति के प्रति तमिल लोगों में ह्वेप की भावना फैलने लगी। किन्तु इस स्थिति से दक्षिण के अन्य तमिलेतर तीनों भाषा-मापी प्रदेश कब्रुते रहे है। इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ संस्कृत तथा आयं-संस्कृति बुङ में ही ऐसी पुलिमल गई थी कि उससे अलग कोई मौलिक भाषा-संस्कृति का अस्तित हो नहीं रहा।

### तेलुगु-साहित्य

तेलुगु भाषा तमिल परिवार की समृद्ध भाषा है । विन्घ्य तथा दण्डकारण्य प्रदेश के मूल निवासी आन्ध्रो के साम्राज्य का विस्तृत देश है तेलुगु प्रदेश । ऐतरेय ब्राह्मण तथा धर्मसूत्र ग्रन्थों में आन्ध्र जाति का उल्लेख है। ई० पूर्व प्रारंभिक शतियों में ही तेलुगुप्रदेश तमिल-परिवार से विछुड़कर आये-परिवार की ओर अग्र-सर होने लगा था। आगे चलकर आर्थ भाषा और संस्कृति का यह समुन्तत केन्द्र वन गया। संस्कृत के जितने विज्ञ, विद्वान, पंडित और वैदेशाठी आन्ध्र में हुए, उतने अन्य दक्षिणी प्रदेशों में नहीं हुए। साहित्यिक तेलुगुभापा में लगभग अस्सी प्रतिदात मंस्कृत शब्द मिले हुए हैं। किन्तु जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में तमिल परिवार के मूल तथा तदभव शब्द अधिक मात्रा में पाये जाते है।

आज भी तेलुगु के भाषा-पंडितों में यह मतभेद है कि तेलुगु भाषा आर्य-परिवार की है या तमिल-(इविड) परिवार की । इसका यही कारण है कि तेलुगु-साहित्य की प्राचीनतम रचनाओं में भी संस्कृत तथा प्राकृत शब्दों की भरमार है। आन्ध्रों के शासन-काल में ही संस्कृत एवं आयं-संस्कृति का प्रभूत प्रभाव फैल चुका था। फिर सातवाहनों के शासन-काल में तो देशी भाषा तेलुगू की पूरी उपेक्षा तथा संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का राजकीय समादर हुआ। वे आन्ध्र के साथ महाराष्ट्र, कर्णाटक प्रदेशों पर भी शासन करते थे। इसीलिए इन भू-भागों में देशी भाषाओं का प्रभाव लुप्तप्राय हो गया । शातकणीं (सातवाहन) वंश के राजाओं की राजभाषा प्राकृत थी। इनके काल में सीमदेव सर्मा ने 'कथासरित् सागर' तथा उससे पहुछे शातबाहुन (शालिवाहन-साम्राज्य स्थापक) के मंत्री गणाहम ने 'बहत्कथा' की रचना की थी।

तेलुगु या तेनुगु आन्ध्र प्रदेश की मूल द्राविडी भाषा का नामहै। तेनुगु शब्द का अर्थ माधुर्य है। जैसे 'तमिल' राब्द माधुर्य के अर्थ में ही भाषापरक हो गया, उसी तरह 'तेनुगू या तेलुगू' का अर्थ-विन्यास माना जा सकता है।

तेलुगु साहित्य-परम्परा की काल-गणना नीचेलिखे अनुसार विभाजित की जाती है :

्र, अज्ञात पुगः इस पुग की रचनाएँ अप्राप्य है। इस काल में जैन व बौद्ध सम्प्रदायों के कई ग्रन्थ रचे गये। किन्तु बाद को धार्मिक-विद्वेप के कारण वे नष्ट कर दिये गये। (सौभाग्यवदा तमिल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। जैन तथा बौद्ध कवियों के रजे दोती महाकाव्य पूरे-के-पूरे प्राप्य हैं। उनका पाँडत-समाज में बड़ा आदर है।) यह काल ई० पूर्व प्रथमश्वती से ई० दसवीं श्रती तक का है। ई० प्रथम या द्वितीय शतियों के कुछ शिला-लेख और ताग्र-पत्र मिले है।

२० प्रथम यो इद्यान सातमा के कुछ स्वाकान्य वार ता प्रथम नाव ह । २. माणान्तरीकरणपुग या कवित्रपुग : इस् तुग में संस्कृत के काव्यो एवं पुराणों के अनुवाद ही मुख्यतया हुए । ई० १०२० में भी नन्तय भट्ट का रचा 'आन्न्रमहाभारतमु' ही प्रथम उपलब्ध तेलुगु प्रत्य हैं । यह चाल्क्य राजा नरेन्द्र के इरबारी किये थे । इन्होंने 'आन्न्र शब्द-चिन्तामणि' नामक ब्याकरण-प्रत्य संस्कृत में लिखा । इनके साथ महाकवि तिक्कन्ना और एरी प्रेगडा ने मिलकर 'आन्ध्र-

महाभारत' को पूरा किया। ये तीनो महाकवि 'कवित्रय' कहे जाते हैं। तेलुगु साहित्य के ये आदिम कीति-स्तंभ है।

इस काल की एक और विशेष देन है तेल्लुका महान् गौरव-प्रत्य 'रंगनाथ रामायण'। यही तेल्लुकी रामायणों में प्रथम है। इसके रचयिता गोन बुढ रेड्डी ये। 'भास्कर रामायण' भी इसी काल की है। पाँच तेल्लुकु कवियों ने मिलकर इस रामायण की रचना की थी। यह काल ई० ११०० से १३५० तक का है।

3. संधि-भुग या धीनाय-भुग: इस काल में कई प्रशस्ति-गायाएँ रची गई। किल सार्वभीम धीनाय ने इस युग में कई प्रशस्त मान्य रचे, जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इस युग के एक और लोकप्रिय महाकवि बम्मेर पोतना थे। उनका रचा भागवत महाकाव्य सुप्रसिद्ध है। पोतना कृषक थे। बड़े स्वाभिमानी सत भक्त-कवि थे। यह काल ई० १३४० से १४०० तक का है।

४. प्रबंध-मुग या रायल युग: तेल्गु साहित्य का यह स्वर्ण-मुग माना जाता है। प्रवन्ध-काब्यों को महाकाब्य रूप इसी काल में प्राप्त हुला। प्रसिद्ध बाग्नम समाद कुष्णदेव राय इस युग का प्रतिनिधित्व करते थे। वे दक्षिणी भाषाओं के ममंत्र, क्षालित्य-रिसक तथा स्वर्म भी विद्वान्त कवि थे। उन्होंने "आमुक्तमालव्यन" नामक भक्ति-प्रवाद्ध लिखा। यह तिमल देश की येला क्रानित चापाविद्यीआण्डाल की पावन कवा है; साथ ही धीवेष्णव सम्प्रदाय के आचारों का हतान्त भी दसमें वर्णित है। कृष्णदेव राय के दरवार में 'अष्ट दिग्गल' नामक बाठ तेलुगु महाकवि थे। यह काल ई० १५०१ से १७०० तक का है।

४. अर्थाचीन युग या संकान्ति-युग: इस युग में यक्षगान तथा शतक नाम के गान तथा पद्यात्मक रचनाएँ अधिक मात्रा में रची गई। इस काल में तेलुगु-भाषी लोग तिमिल प्रदेश में भी सक्ती लगे। इससे तेलुगु भाषा तथा साहित्य का प्रसार पोइा-यहुत तिमलनाहु के कुल भागों में एवं कर्णाटक के प्रमुख नगरों में होंने लगा! इस युग में भी पूर्ववर्ती युगों की तरह संस्कृत-साहित्य का पूरा प्रभाव रहा। इसी युग में संगीत-सन्नाट् राम-अवत त्यागराज हुए। यह काल ई० १७०२ से १८४० तक का है।

## कन्नड-साहित्य

कन्नड़ तमिल-परिवार की अन्य तीनो भाषाओं में प्राचीन मानी जाती है। साहित्य की प्राचीनता मे भी तमिल के बाद कन्नड़ का ही नाम आता है। 'कन्नड़' रास्ट 'करनाडु' (काली मिट्टी का प्रदेव) का संक्षिप्त तथा परिवर्तित रूप

१. यह लेख-अंश श्री वालशीरि रेड्डी के लेख 'तेलुगु का काव्य-साहित्य'; 'तेलुगु-मापा का विकास' समा अन्य सामग्रियों पर जावारित है।

है। यह प्रदेशवाची सब्द बाद को भाषा-गरक वन गया। कन्नड़ का भाषा की हप्टिसे तो तमिल से अधिक सम्बन्ध, तथा लिपि की दिष्टि से तेलुगु के साथ अधिक सम्बन्ध देखने में आता है। प्राचीन कन्नड़ और प्राचीन तमिल में अधिक समानता है।

प्रभाग ने नाता है। प्रभाग करण्ड़ आर प्रभाग ताल्य भाषाक समानता है। प्रभाग उपप्रज्ञ साहित्य कंनन हु का 'हरुमड़ी शिक्ष-रुख' है, जो ई० ४६० का है। ई० गीवीं शती के प्रारंभ में विर्याचत कि तामां ही कर्नन का प्रथम साहित्य-प्रव्य है। इसमें कर्नड़ के कियाँ, कथाकारों तथा अन्य साहित्यकों का वर्णन है। कर्नड़ का प्राचीनतम गर्छ-प्रव्य 'वड्डाराधने' शिक्कोटाचार्य ने ई० ६२० में लिखा था। इसमें प्राव्यत प्रव्य प्रयाचित्र मार्चित्र के शिक्षा था। इसमें प्राव्यत प्रव्य प्रयाचित्र मार्चित्र के शिक्षा था। इसमें प्राव्यत कर्म 'भगवती आराधना' के आधारपर जनीस जैन महापुरुषों की कथाएँ हैं। कर्नड़ की साहित्य-परम्परा का काल-विभाजन इस प्रकार किया जाता है:

१. पम्पपूर्व युग-नीवीं तया दसवी शती ई०

२. पम्प-पुग या जैन-युग-ई० ६५० से ११५०

३. बसवयुग या स्वातत्र्य-युग-ई० ११५० से १५००

४. कुमार व्यास-पूग-ई० १५०० से १६००

५. आधुनिक-युग

पम्पूर्व ग्रुग का उल्लेख आरंभ में किया जा चुका है। दूसरे पम्पृतुग या जैन ग्रुग में जैन कियों ने अनेक पुराण-कथा-धर्म सम्बन्धी रचनाएँ की हैं। संस्कृत काव्य-मीली का कन्नज़ में प्रशोग होने लगा। चम्पू प्रवन्धों का निर्माण हुजा। छन्द, रस, अलंकार, व्याकरण, कोश, ज्योतिष, वैद्यक आदि प्रन्यों की रचना भी इसी यग में होने लगी।

इस गुग का प्रथम तथा श्रेष्ठ कवि पम्प था। इसने आदि तीर्थकर ऋपक-देव पर 'बादि पुराण' लिखा। अपने आध्यदाता अस्किसरी की अर्जुन के साथ पुलना करके 'विक्रमार्जुन विजय' या 'बम्पशारत' की रचना की। इस गुग की अधिकांत रचनाएँ जैनधमं के प्रचार की ट्रिट्स के गिर्टे। इस गुग का प्रधान लक्षण रचा अन्यक्षमं-सहिष्णुता। प्रथमं-चूपण कहीं भी द्रियोचर नहीं आता। बाद की रचनाओं में परधमं-चूपण देवने में आता है।

्तीसरे बसव-युग में कर्णाटक के सभी क्षेत्रों में आंति हुई। आंति के अग्रदूत थे बसवदेव । इस आंति के फलस्वरूप साहित्य की भाषा, छन्द तथा बस्तु में परि-वर्तत हुआ । संस्कृतस्यी भाषा के स्थान पर बोलचाल की देशी (द्वादिवी) भाषा में साहित्य-निर्माण होने लगा । देशी छटों को भी भोराह्न नियला। धैवों के अलावा क्यम मतावरुम्बी भी साहित्य-केत्र में आये । बीर बौवों की प्रसिद्धि बड़ी । उनके बसवपुराण, प्रभुदेवर गले, भिरिजा कत्याण बादि प्रस्य उल्लेखनीय हैं। कई जैन तथा बाह्मण कवियों ने भी इस काल में अनेक धार्मिक प्रस्य रेखे।

चौथा, कुमार व्यास युग तो वैष्णवों का साहित्यिक युग था। इस ु

विजयनगर तथा मैसूर के राजाओं के प्रोत्साहन से बैप्णव साहित्य की श्रीष्टिंड हुई।

इस युग के प्रतिनिधि कवि 'कुमार ब्यास' ने,जिनका असली नाम नाराय-णप्पा था, 'भारत काव्य' लिखा। यह वड़ा लोकप्रिय ग्रन्य है। कुमार वाल्मीकि (नरहरिकवि) ने 'तोरवे रामायण' की रचना की।

इसी काल में मध्यसम्प्रदाय के अनेक विद्वान, कवि, और संगीताचार्यहुए। उनमें दासकूट, पुरंदरदास, कनकदास, रगबिट्ठल, विजयविट्ठल आदि प्रसिद्ध है। वीरसैव कवियोक्ती कई प्रसिद्ध रचनाएँ इसी काल में हुई। 'सर्वज्ञ'नामक सुधार-वादी कवि इसी युग में हुआ।'

# मलयालम-साहित्य

केरल की भाषा मलयालम है। वसवी सती तक यह प्रदेश चेर-राज्य था। वे ठेठ तिमल जातीय नरेश थे। तब वहाँ की भाषा भी तिमल ही थी। कुल स्थानीय थीिलयों तथा संस्कृत, प्राकृत, लरबी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के सम्पर्क से चेर-प्रदेश की यह तिमल साला एक नया रूप ग्रहण करने लगी। पहले संस्कृत की जोर, बाद की बीद-जेनो का प्रभाव, फिर विदीयों का फैलाव अधिक हुजा। परिणामस्वरूप चेरल (केरल) प्रदेश, जो तिमल का प्रमुख अंग था, बिलुइकर लला प्रदेश वग गा। भाषा, रीति-रिवाज, पर्व-स्थोहार आदि मे कुल-कुल परिवां वोते की भाषा। भाषा, रीति-रिवाज, पर्व-स्थोहार आदि मे कुल-कुल परिवां वोते की। 'मलयालम' नाम पर्वतीय प्रदेश होने के कारण पड़ा। बही भाषा-परक भी है।

मलयालम के साहित्य ने दसवी झती से लेकर कई परिवर्तनो, आयामों और प्रयोगों के सहारे अच्छी, मगित की है। उसके पहले केरल में सस्कृत साहित्यक भागा थी। यह एक-दो शितयों की वात है। उसके भी पूर्व तीमल में ही साहित्य-रवना होती थी। दसवी शती के उपरान्त मलयालम भागा का स्वतंत्र स्वरूप बनने लगा। उत्तर भारत से आये हुए विद्वान ब्राह्मणों ने मलयालम में बहुलता से संस्कृत विभित्तयों को भी मिलाकर उसे खिचड़ी भागा वता विया। यही 'भिणप्रवाल' भागा वतायों वाती है। तिमल के इस गरिमापूर्ण प्रदेश में जितना संस्कृत भागा तथा बतावी है। तिमल के इस गरिमापूर्ण प्रदेश में जितना संस्कृत भागा तथा बतावी है। तिमल के इस गरिमापूर्ण प्रदेश में जितना संस्कृत भागा तथा बतावी है। तिमल के इस गरिमापूर्ण प्रदेश में जितना संस्कृत भागा तथा संस्कृति का आधिपत्य हुआ, उत्तना और किसीभी प्रदेश में नहीं हुआ। इसका यह सुपरिणाम भी हुआ कि वहाँ की बोल-बाल की भागा दिवस्य के साथ आयंत्व पर अधिकार पाने लगी। इसीलिए केरल के लोग विधा-दीक्षा में मारतभर में आने रहे और आज भी हैं। उनके पास दी प्राचीन और सुसम्पर्ण

आधार : श्री श्रीकंठमूर्ति का लेख 'कन्नड मापा का संक्षिप्त इतिहास' तथा अन्य सामग्री पर बाधारित

भाषाओं की थाती है। यह कम सौभाग्य की वात नहीं है। ऐसा सौभाग्य अन्य किसी-भी दक्षिणी प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ। बाद की शतियों में बोलचाल की भाषा का भी अच्छा विकास हुआ। अब उसकी सुंदर तथा सशक्त भाषा-शैली बन गई है। उसके पीछे तमिल और संस्कृत दोनों की विशेषताओं की पूँजी है।

१. आदिकाल : ई॰ दसवी शती से सोलहवी शती तक। इस काल में 'मणि-प्रवात शैली' में चम्पू, सदेश-काव्य, तथा लघुकाव्य रचे गए। चम्पू अन्यों में अरत-मूनि के नाट्यशास्त्र, अन्य संस्कृत नाटकों तथा स्थानीय नृत्य-परम्परा का सम्मिलित रूप सामने आया । इस नाटच-नाटक शैली को मलयालम में 'कूत्तु कृटियाट्टम' कहते हैं। यही सब्द तमिल प्रदेश में भी प्रचलित थे। चम्पू प्रत्यों में उण्णियन्चि चरितम, उण्णि चिचरतेवि चरितम्, और 'उण्णियाटी चरितम्' ये तीनों प्राचीन (दसवी शती के) माने जाते है।

मलयालम के संदेश-काव्य कालिदास के मेघदूत की अनुकृति मे लिखे गये हैं। उण्णुनीलि सन्देश और कोकसन्देश ई० १४वीं सती में रचे गये है। काव्य-सीन्दर्य की दृष्टि से दोनों ही उच्च कोटि के सन्देश-काव्य हैं। भाषा इनकी संस्कृत-प्रधान है।

मणिप्रवाल-शैली के तघुकाव्यों में प्रेम, शृङ्खार, भोग-विलास आदि के वर्णन प्रधान विषय है। १४वी शती में अनंतपुरवर्णनम्, कृष्णस्तवम्,दशावतार-चरितम आदि भवितप्रधान ग्रन्थ भी रचे गये।

इस काल में जन-साधारण की बोली में कई गीत तथा गावाएँ रची गयी। लोकगीत के नाम से वे प्रसिद्ध है। जनसाधारण की भाषा के काव्यों में 'राम-चरितम्' सबसे प्राचीन है। इसमे तमिल भाषा का स्वरूप अधिक दक्षिगीचर होता है।

पन्द्रहवी सती के तीन प्रसिद्ध कवि 'निरणम्' कवि के नाम से प्रसिद्ध है। वे तीनों माधव, शंकर तथा राम पणिवकर-कूल के थे। उनकी रचनाएँ क्रमशः भगवद्गीता, भारत माला तथा रामायणम्, भारतम् और भागवतम् है।

२ मध्यकाल: यह काल भी आर्य-भाषा तथा संस्कृति का पोषक रहा। साथ ही, देशी भाषा, कला और संस्कृति का भी बादरहोने छगा । इस युग के प्रतिनिधि कवि तथा भाषा-पंडित ये तुचतु एळुतुच्चन । इन्होंने मलयालम भाषा के लिए नयी अक्षर-माला की व्यवस्था की । जाति-भेद तथा धार्मिक कट्टरता को इन्होंने दूर किया। उच्च-नीच कुलों को एकही सास्कृतिक परम्परा का अधिकारी मानकर समाज में नयी चेतना जगा दी। इन्होंने भन्ति तथा सदाचार सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखी। उनमे से अध्यात्म रामायणम्, महाभारतम् औरहरिनामसंकीर्तनम् ने अनु-पम लोक-सम्मान प्राप्त किया । मलयालम भाषा-साहित्य के यूग-प्रवर्तक के रूप में यह एळ्तच्चन (विद्यागुरु या अक्षर-पिता) माने जाते हैं। आम लोगों की इनके प्रति वडी श्रद्धा-भक्ति है।

इसी मुग में बटकक पाट्टुक्छ (स्रोकगीत) परम्परा का विकास हुआ। जन-साधारण की सरल (तिमल प्रधान) भाषा में गीत तथा पद्यक्रय रचे गये। सस्क्रत-प्रधान भाषा में रचे गये प्रसम्बद्धन्य पाट्यक्षिक रामायणम्, वेराग्य पन्द्रोत्यम्, पाताल रामायणम्, वाणयुद्धम् तथा भीव्योपदेशम् प्रसिद्ध एवं उल्लेखनीय हैं।

इस काल में केरल की विशिष्ट नृत्य-नाटव-कला का अच्छा विकास हुआ। क्यकलि, तुल्लल आदि नाटच विवार प्रशस्त हुई। इनके उपयोगार्थ कर्द गीत-काव्य तथा लक्षण-प्रन्य रचे गये। यह सय आर्य-संस्कृति के पोषक थे। साथ ही, द्रविड संस्कृति की मूल प्रेरणा तथा परम्परा का समावेश भी वरावर होता रहा।

### सांस्कृतिक समन्वय

द्रविड देश में आर्य भाषा तथा संस्कृति का प्रसार बड़े देग और ओर के साथ हुआ । तिमल को छोड़ कर अन्य तीनों भाषा-प्रदेशों में उसका पूरा आधिपत्य हो गया। फिरभी देशी बोलियों और भाषाओं की जो उपेशा मध्यकाल में हुई वह अवांखनीय स्थित बाद मे कम होती गई। अब स्थित बदल रही है। तथांपि आर्य-संस्कृति की जड़ इतनी द्वतर है कि उसे उलाइने की कल्पना भी गही की जा सकती। सास्कृतिक भेद या विभाजन करना न तो किसी प्रकार सम्भव है और न वाहनीय ही।

तमिल का प्रयम उपलब्ध ग्रन्य तोलकाप्पियम् ईसा पूर्व छठी शती का है। उसी काल से तमिल की साहित्य-परम्परा अवाध गति से चली आ रही है। इस परम्परा में विशुद्ध तमिल, आर्य-प्रमावित तमिल, तथा संस्कृत-मिश्रित तमिल आदि भाषा-स्था को हम पाते है। आजभी विशुद्ध तमिल का स्वस्प अशुष्णपाया जा सकता है। यही तमिल की अनुठी प्राचीनतम गरिमा है। इसी कारण तमिल प्रविड-परिवार को प्रतिनिध भाषा मानी जाती है।

तेलुगु का प्रयम उपलब्ध ग्रंथ 'आन्ध्र महाभारतमु' ६० १०२० का है । उसी समय से आर्यप्रभावपूर्ण तेलुगु भाषा में साहित्य-गरम्परा बढ़ती आ रही है ।

कन्नड़ का प्रथम प्राप्य ग्रन्य 'कविराज मार्ग' ई० नोवी द्वाती का है। उस समय से कन्नड़ साहित्य की विकास-परम्परा चली आ रही है। यह भी अधि-

आधार: केरल साहित्य चरित्रम् (मलवालम: महाकवि उळ्ळूर पर-मेदवर ऐपर रिचत); श्री एम० वेंक्टेडवरन का 'केरल बैसव' (हिन्बी) सपा अन्य सामग्री।

कांश में आर्य-प्रभावित है, जिसमें जैनों का प्रमुख हाय रहा है।

मलयालम भाषा का प्रथम प्राप्य ग्रन्थ चम्पुग्रन्थ (उण्णियन्चि चरितम आदि) ई० दसवी शती का है। यह तमिल भाषा से विख्डकर संस्कृत-प्रभाव से समाहत मिश्रित भाषा वन गई। दसवां शती से प्रधान रूप में आर्य-संस्कृति तया गौण रूप में द्विड संस्कृति के प्रभाव के साथ मलयालम साहित्य-धारा बढ़ती

आ रही है। इस गती में स्थिति बदल गयी है। अपनी समन्वयकारी प्रवृत्ति, सम्पन्नता तथा विकासशील क्षमता के कारण

ही आर्य-संस्कृति ने जन-मानस मे तथा शिष्ट-समाज में अत्यन्त आदर पाया है।

प्राचीन बाचार्यों ने समस्त भारत को एकही सांस्कृतिक सत्र में बाँधने और प्रवल बनाने का स्वप्न देखा था। इसीलिए संस्कृत भाषा सभी धर्मों की माध्यम भाषा बनी । वैदिक, बौद्ध, जैन, शान्त, सिद्ध आदि अनेक धर्मावलम्बी

पंडितों ने संस्कृत द्वारा भारत को भावसत्र में बाँधा । आर्य-संस्कृति कई प्रादेशिक एवं साम्प्रदायिक संस्कृतियों के संगम से 'सामासिक संस्कृति' बनी । इसीलिए उसके नाना रूप-स्वरूप बने हैं: उसमें से

विविध शाखाएँ फूट निकली हैं; भिन्न-भिन्न पर्व, त्यौहार, ब्रत, उत्सव आदि में आयं-संस्कृति अन्तर्वाहिनी की तरह सजीव है। इस अभिट अन्तर्धारा की विशेषता है विविधताओं और विभिन्नताओं के बीच में अभिन्नता को बनाये रखने की संजीवनी सामंजस्य-भावना । इस सार्वजनीन भावना पर आर्य-आर्येतर, द्रविछ-द्वविडेतर सभीका समान अधिकार है।

#### अध्याय-३

# वेद और वैदिक वाङ्मय

[ डॉ॰ मंगलदेव शास्त्री ]

भारतीय परंपरा में वैदिक वाड्मय का सदा से बहुत अधिक महत्व रहां है, और वरावर रहेगा।

मनुस्पृति में वेद के विषय में कहा है-

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् । (२।६)

सर्वज्ञानमयो हि सः। (२१७)

अर्थात् वेद धर्म का मूल है। उसमे समस्त ज्ञान भरा हुआ है। चारो वर्ण, तीनों छोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सबका पुराजान वेद से होता है।

पूरा जान वद से हाता है। वेद के विषय में सबसे पहला प्रश्न यह है कि वेद कहते किसको है ? इस

विषय में तीन दृष्टियां हो सकती है :

पहली इंग्टि यह है कि 'वेद' शब्द 'विद् जाने' धातु से बना है। इसलिए इसका मीलिक अर्थ 'जान' ही है। 'विद्या' शब्द की इसी धातु से निकला है। इस लिए मूल में 'विद्या' और 'वेद' इन दोनों सल्दोंका अर्थ समान ही है। 'वेद' शब्द का इस सामान्य अर्थ मे प्रयोग 'आयुर्वेद', 'धनुर्वेद' आदि सल्दो मे प्राचीन काल से चला आया है।

दूसरी दृष्टि के अनुसार, 'वेद' शब्द का, सामान्य 'झान' के स्थान मे, विशेष पारिभाषिक अर्थ में ही प्रयोग होता है। "मन्त्रद्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्" (आपस्तम्बयन परिभाषासूत्र, ३१), इस प्राचीन परिभाषा के अनुसार बेद कें मन्त्र-भाग और आह्मण-माग, दोनों के लिए समान रूप से, 'वेद' शब्द का प्रयोग सवा से भारत की साहित्यिक परम्परा में चला आया है।

तीसरी दृष्टि दूसरी दृष्टि से भी अधिक सकुचित है। उसके अनुसार वेद

के मन्त्र-भाग (या सहिता-भाग) को ही 'वेद' कहना चाहिए।

इस विषय में हमारा अपना मत यह है कि प्रारम्भ में 'बेद' तब की प्रयोग असल में सामान्यत. ज्ञान या विद्या के अर्थ में ही होता था। कालान्तर में, अनेक कारणों से, यह प्राचीन परम्परा से प्राप्त मन्त्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर वैदिक साहित्य के लिए प्रमुक्त होने लगे। परन्तु मन्त्र-माग और ब्राह्मण-भाग में परस्पर विभिन्तता है। ब्राह्मण-भाग मन्त्र-भाग के पीछे-पीछे चलता है। इसलिए प्रतिपादन की सविधा से 'वेद' शब्द का प्रयोग मन्त्र-भाग (या संहिता-भाग) के लिए ही करना युक्तियुक्त है।

वेद के ऋग्वेद, वजबेंद, सामवेद और अथवंवेद, ये चार भाग माने जाते हैं। इनके लिए ही ऋक्सहिता, यज्ञसहिता, सामसहिता और अथवंसहिता ये नाम

प्रसिद्ध है।

वेदों के लिए 'त्रयी' शब्द का प्रयोग भी वहत प्राचीन काल से चला आ रहा है। 'शतपय' आदि बाह्मण ग्रंथों में, तथा मनस्पृति, गीता आदि मे 'त्रयी' या 'त्रय ब्रह्म' (तीन वेद) का प्रयोग प्राय: पाया जाता है। इन शब्दों का अर्थ ऐसे स्यलों में ऋक, यज: और साम यही किया जाता है। अयर्ववेद का उल्लेख छट जाता है। इसी आधार पर यह विवाद प्राचीन काल से चला आ रहा है कि अथवे-वेद को भी वेद मानना चाहिए या नहीं।

जहाँ-जहाँ चार वेदो का उल्लेख है, वहाँ ग्रन्थ-रूप में चार संहिताओं से अभिप्राय है। 'त्रयी' या 'त्रयं ब्रह्म' (=तीन बैद) से अभिप्राय संहिताओं के स्थान मे ऋक (=पद्यारमक वैदिकी रचना), यजुः (=गद्यारमक वैदिकी रचना) और साम (=गीतात्मक वैदिकी रचना) से वेद-मन्त्रों की तीन प्रकार की रचनाओं का है। वास्तव में, ऋक, यज्ःऔर साम का शास्त्रीय अर्थ यही है। चारो वेदों के मन्त्रों का सन्तिवेश इन्ही तीन प्रकार की रचनाओं मे हो जाता है। इसीलिए शतपय-ब्राह्मण आदि में 'त्रयी' के साथ 'विद्या' शब्द का भी प्रयोग प्राय: किया गया है।

'वेदत्रयी' और 'वेदचत्प्टय' इन शब्दों में भेद केवल दृष्टि का है। कोई वास्तविक विरोध नही है। इधर बहुतकाल से वैदिकों की परम्परा में 'वेदचतुष्टप'

का ही व्यवहार होता है।

प्रत्येक वेद के विषय में कुछ कहने से पहले वेदों की शाखाओं के बारे में थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है। प्रत्येक बेद की अनेक साखाएँ मानी जाती है। इस शाखा-भेद का क्या अभिप्राय है ? इस विषय में प्रायः श्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। पर प्रत्येक वैदिक जानता है कि उसका किस वेद की किस शाखा से सम्बन्ध है। वह यह भी जानता है कि उसकी शाखा में प्रचलित वेद-संहिताका पाठ अपने ही वेद की अन्य शाखा से संबंधित संहिता के पाठ से कुछ ही अंशों में भिन्न है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वेदों का शाखा-भेद, बहुत अंशतक किसी भी प्राचीन पंथ के समान, पाठ-भेद पर ही आधार रखता है।

इसपर भी सांप्रदायिक विचार के लोग 'वेद शाखत हैं' 'वेद ईश्वरकृत हैं', इसीलिए 'उनमें पाठ-भेद नहीं हो सकता', ऐसी-ऐसी घारणाओं के कारण वेदों

की शाखाओं का मनमाना अर्थ करते हैं।

शाला-भेद कसे हुआ ? उत्तर इसका स्पष्ट है। वैदिक परम्परा में एक ऐसा समय था, जबकि अध्ययन और अध्यापन का शाधार केवल मीविक या। उसी काल में एक ही गुरु के शिष्य-प्रशिष्य भारत-जैसे महान् देस में फैलते हुए, विशेष करके जाने-आने को उन दिनों को कठिनाइयों के कारण, किसीभी पाठ कोषूरीतरह अकाण नहीं रख सकते थे। पाठ-भेद का हो जाना स्वामाविक या।

साथ ही, जान-बुझकर पाठ का वदल देना या बढा देना भी, किसी विधेष अवस्था में, सम्भावना से वाहर की वात नहीं है। एक ऐसाभी समय था, जब नई ऋचाएँ भी वनाई जाती थी। तभी तो वैदिक वाइमय में ऐसीभी ऋचाएँ और मन्त्र मिलते है, जो प्राप्त वैदिक सहिताओं में नहीं पाये जाते। ऐसी अबस्या में पाठ-भेद कर देना या पाठ-भेद का हो जाना असंभव नहीं हो सकता।

# ऋग्वेद-संहिता

वैदिक सिहताओं में ऋग्वेद-संहिता सबसे बड़ी है। छत्दोबद या पद्या-रमक मन्त्रों की 'ऋक्' या ऋजा कहते हैं। ऋक्-संहिता या ऋग्वेद-संहिताऐसी ही ऋजाओं का बड़ा भारी संग्रह है। संहिता का अर्थ है संग्रह ।

थोड़े-बहुत पाठ-भेदों के कारण इस संहिता की अनेक सावाएँ मानी जाती है। महामाप्य-जैसे प्राचीन ग्रन्थ में (लगभग १५० ई० पूर्व) कहा गया है कि ऋग्वेद की २१ साखाओं का उल्लेख मिलता है। साखाओं की इस कभी का मुख्य कारण अध्ययन और अध्यापन की कभी ही हो सकता है। आजकल जो ऋग्वेद-संहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध 'साक्कसाखा' से है।

इस संहिता के दस भाग है, जिनको 'मण्डल' कहते है। प्रत्येक मण्डल में अनेक सुनतहोते हैं, और सुनतों में अनेक ऋचाण । इनका विवरण मीचे टिया जाता है :---

| सूनत होते हैं, और सूनतों है | । अनेक ऋचाएँ । इनका विवर | ण नीचे दिया जाता है : |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| मण्डल                       | सूक्त -संख्या            | ऋक्-संख्या            |
| प्रथम मण्डल                 | 939                      | २००६                  |
| द्वितीय मण्डल               | 83                       | 358                   |
| वृतीय मण्डल                 | દ્ધરં                    | ६१ं७                  |
| चतुर्थ मण्डल                | ध्रम                     | ४८६                   |
| पंचम मण्डल                  | 50                       | ७ <b>२७</b>           |
| पष्ठ मण्डल                  | ওয়                      | ७६४                   |
| सप्तम मण्डल                 | १०४                      | 588                   |
| अप्टम मण्डल                 | 7.3                      | १६३६                  |
| नवम मण्डल                   | 888                      | ११०५                  |
| दशम मण्डल                   | 838                      | १७५४                  |
|                             | १०१७                     | 80803                 |

ऋग्वेद-संहिता की छपी पुस्तकों में,प्रत्येक सुकत के प्रारम्भ में, उस सुक्त के ऋषि, देवता और छन्द का निर्देश है। छन्द ऋचाओं के ऋषि. (गायत्री आदि) का अर्थ स्पप्ट है। प्रत्येक ऋचा का देवता और छन्द कोई-न-कोई छन्द होना ही चाहिए।

'ऋक' शब्द का मूलायं है, 'जिससे स्तुति की जाय।' 'ऋच् स्तुती' पात् से यह बना है। इसलिए ऋचा या सुकत में जिस विषय या पदार्थ की स्तृति, वर्णन या प्रतिपादन होता है, उसका वह 'देवता' कहलाता है। इस पारिभाषिक अर्थ के कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि के साथ-साथ सक्तों में वर्णन किये गये ज्ञान, संज्ञान, कृषि, अक्ष आदि को भी उनका देवता कहा जाता है।

ऋचाओं या सुकतो के ऋषि से क्या अभित्राय है ? इस विषय में अनेक मत हैं। प्राचीन ग्रन्थों में कही तो ऐसा उल्लेख आता है कि ऋषि उनको कहते हैं, जिन्होंने बेद-मन्त्रों का साक्षात्कार किया था। कही ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्रों के बनानेवाले को ही ऋषि कहा जाता है। हमारे गत में तो दोनों बातों में

कोई भेद नहीं है।

कवि की अलौकिक प्रतिमा से रची हुई कविता में कवि का अपना कितना हाय होता है, और देवी प्रेरणा का कितना, यह कहना कठिन है। दूसरे, 'खाना खा लीजिए' और 'भोजन पा लीजिए' में अर्थ का भेद न होने पर भी भावना का गहरा भेद है। इसी तरह 'ऋषि ने मन्त्र बनाया' या 'ऋषि पर मन्त्र प्रकट हआ' या 'उसने मन्त्र को देखा' इनमें, वस्तुत: एक ही अर्थ होते हुए भी, केवल भावना को भेद है। इतना तो स्पष्ट है कि मन्त्रों की शाब्दिक या मीखिक या श्रुति-परम्परा से उनके ऋषियों का मौलिक सम्बन्ध अवस्य है।

काल-भेद से भाषा के महावरों में अन्तर पड जाता है। 'विद्या पढ़ी जाती हैं इसी बात को वैदिक मुहावरे में कहते थे 'विद्या सूनी जाती है।' 'मन्त्रों को देखना' और 'मन्त्रों को बनाना' में ऐसा ही मुहाबरे का भेद-मात्र है। वस्तुगत भेद न तो है, न हो ही सकता है।

अन्य वैदिक संहिताओं से ऋग्वेद-संहिता के कम में विशेष अन्तर है। इस संहिता के कम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमे, मण्डलों का ऋषियों से याज्ञिक कर्मकाण्ड के किसी क्रम को ध्यान में रखकर, संबन्ध और संहिता का ऋम केवल मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों या ऋषि-वंशों के आधार पर ही सुक्तों का संग्रह किया गया है। इसलिए इस संहिता के कम में जैसा ऐति-हासिक महत्त्व है, बैसा अन्य संहिताओं के कम में नहीं।

पहले और दसवें मण्डल में सुकत-संख्या (१६१) तो समान है ही, उनमें परस्पर यह भी समानता है कि दोनों में भिन्न-भिन्न ऋषियों के सूनतों के संग्रह किये गर्य हैं। इसरे मण्डल से सातवें मण्डलतक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल

एकही ऋषि या उसके बदा से है। श्रम से उन ऋषियों के नाम हैं—गुरसमद, बिस्वामित्र, वामदेव, अति, भारद्वाज और विसक्त । आठवें मण्डस का सम्बन्ध प्रधान रूप से कण्य ऋषि के बंदा से हैं। इस मण्डल में 'प्रपाय' नामक एक विसेष छन्द को बहुलता है। इसलिए इसके ऋषियों को 'प्रपाय' भी कहा जाता है। नवें मण्डल की विशेषता यह है कि उसमेलामग सब मुक्तों का देवता प्रयान सोग है। ऋषि तो दूसरे और सातवें मण्डल के ऋषियों में से ही है।

क्रमंदिर-सहिता के कम का यह ऐतिहासिक आधार अपना विशेष महत्व रखता है। इससे जहाँ एक और संहिता के मन्त्रो और मुक्तो का घनिष्ठ सम्बन्ध विशेष ऋषियों या उनके बसों से स्पष्ट है, वहाँ दूसरी ओर उनका याजिक कर्म-काण्ड से निरपेक्ष मौलिक स्वरूप भी बहुत-कुछ मालूम हो जाता है।

ऋग्वेद का अर्थ है— ऋचाओं का वेद। ऋचाएँ अन्य वेदों में भी हैं। पर ऋग्वेद-संहिता का विषय

स्तुति की जाती है। जिनकी स्तुति की जाती है उनकी 'देवता' कहते है। अभिप्राय यह हुआ कि इस संहिता में केवल देवताओं की स्तुतियाँ हैं।

वैदिक देवता कमनाः पृथिवी, अन्तरिक्ष और युलोक से सम्बन्ध रखने के कारण तीन प्रकार के माने जाते हैं।

अग्नि, सोम, पृथिवी आदि पृथिवी-स्थानीय कहलाते है; इन्द्र, रुद्र, वायु आदि अन्तरिक्ष-स्थानीय;

और वरुण, मित्र, उपस्, सूर्य आदि शुस्थानीय !

ऋग्वेद में लगभग २५० सूक्तों में इन्द्र की, लगभग २०० सूक्तों में अगि की, और १०० से अधिक सूक्तों में सोम की स्तुति की गई है। यम, मित्र, वस्ण, रह, विष्णु आदि देवताओं के भी सूक्त है। पर जनकी संस्था इन्द्र, आगि और सोम के सूक्तों की सस्था के बराबर नहीं है।

एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखनेवाले इन्द्र, अभिन आदि देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में ऐसेभी देवता है, जिनका वैसा व्यक्तित्व नहीं माना जासकता। उदाहरण के लिए मनु, श्रद्धा आदि ऐसेही देवता हैं।

इसके सिवाय,कुछ ऐसे भी सूक्त हैं, जिनमें मुन्दर गम्भीर दार्शनिक विचार प्रकट किये गये है ।

ऋत्वेद की कई विधेषताएँ है। वैदिक संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए जितनी मौलिक श्रीर पुक्त सामग्री ऋग्वेद में मिल सकती है, उसकी दूसरी संहिताओं की सामग्री से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वास्तव में, वैदिक साहित्य का मूल ऋग्वेद ही है। सारे वेदिक कर्मकाण्ड का मुख्य आश्रय भी ऋग्वेद ही है।

## यजर्वेद-संहिता

महाभाष्यकार पतंजिल के समय में यजुर्वेद-संहिता १०१ शाखाओं मे पाई जाती थी। अन्य ग्रन्यों में इन शाखाओं की संस्था, अपने-अपने समय के अनू-सार, १०१ से कमया अधिक बतलाई गई है। परन्तु आजकल केवल पाँच शाखाएँ या संहिताएँ छपी हुई प्राप्त है।

चिरकाल से यजुर्वेद-सहिता के शुक्त और कृष्ण नामों से दो भेद बले या रहे हैं। ऊपर की शाखाओं का समावेश इन्ही दो भेदों में माना जाता है। इस प्रकार कुछ शाखाओं का सम्बन्ध गुक्ल यजुर्वेद से, और कुछ का कृष्ण यजुर्वेद से रहा है। छपी हुई पाँच शासाओं में से तीन (तैतिरीय, मैत्रायणी और कठ) का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद से, और दो (भाष्यन्दिन और काण्य) का श्वल यजुर्वेद से ĝ 1

इन दोनों (शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद) भेदों में वास्तविक दृष्टि से परस्पर यही अन्तर है कि जहाँ शुक्त यजुर्वेद में केवल मन्त्र-भाग का समावेश है, वहाँ कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग दोनों का समावेश मिला-जुला है ।

वेदों की पद्यात्मक (=ऋचाओं के हप में) या गद्यात्मक रचनाओं की, जिनको प्रायः माजिक कर्मकाण्ड में पढा जाता है, 'मन्त्र' कहते है। 'ब्राह्मण,' एक प्रकार से, मन्त्र आदि पर व्याख्यात्मक रचना या ग्रन्थ को कहते है। मन्त्र और ब्राह्मणों के स्वरूपों में मौलिक अन्तर है। ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं मन्त्रों और ब्राह्मण के भागो के सम्मिथण के कारण यजुर्वेद के एक भेद को 'कृष्ण,' और जिसमें ऐसा सम्मिश्रण नहीं है उसे 'शुनल' कहा जाने लगा। दोनों में, कृष्ण यजुर्वेद प्राचीन और श्वल यज्वेंद नवीन समभा जाता है।

एक और कारण भी हो सकता है। इच्छा यजुर्वेद की शाखाओं का विस्तार प्रायः दक्षिण भारत में, और शुक्ल यजुर्वेद का उत्तर भारत (या मनु के-आर्यावतं ) में है। यह स्वामाविक है कि कृष्ण यजुर्वेद के साहित्य पर जितना प्रभाव वैदिकेतर विचार-धारा का दीसता है, उतना शुक्ल यजुर्वेदीय साहित्य पर नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण यजुर्वेद की इसप्रवृत्ति के विरोध में 'युद्ध' वैदिक धारा के पक्षपात के कारण सुबल यजुर्वेद का प्रारम्भ हुआ होगा। वहुत-कुछ उसी तरह, जिस तरह वर्तमान काल में समन्वयारमक पौराणिक धर्म के विरोध में आयसमाज का प्रारम्भ हुआ । 'शुद्ध' धारा के कारण ही कदाचित 'शुक्ल' और 'कृष्ण' शब्दों का प्रचलन होने लगा ।

शुक्त यजुर्वेद में काण्वशाखीय संहिता की अपेक्षा माध्यन्दिन शाखा की यजुर्वेद-संहिता का कही अधिक प्रचार है। कहा तो यह जाता है कि माध्य- न्दिन शाया की यजुर्वेद-सहिता का जितना प्रचार और विस्तार भारत मे है। उतना किसीभी अन्य साखा का नहीं है।

माप्यन्दिन शाखावाली शुक्ल यजुर्वेद-संहिता में ४० अध्यायऔर १६७५ किंग्डकाएँ (या मन्त्र) हैं। मन्त्रों की सस्या के बारे में मतभेद भी है। इस संहिता में गद्यात्मक मन्त्रों (यजुन्) के साथ-साथ ऋचाएँ भी मिलती है। सहिता का लगभग आधा भाग ऋचाओं का ही होगा। उन ऋचाओं में से ७०० से अधिक

ऋग्वेद से भी पाई जाती है।

यजुर्वेद-सहिता का कम, विशेष याज्ञिक कर्मकाण्ड का कम छहम में रखकर, निर्धारित किया गया है। जैसे प्रथम अध्याय से हितीय अध्याय के २८ वें मन्त्रयजुर्वेद-संहिता का कम
क्षा कर 'दर्ध पूर्णमास' नामक यज्ञ का प्रसग आया है।
इसी प्रकार अगले भागों में पिण्डणितृवस, अनिहोन,

और विषय इसी प्रकार अगले भागों मे पिण्डिपितृपज्ञ, आंगहाण, चातुर्मास्य आदि वैदिक यज्ञो से संबंध रखनेवाले मन्त्रों का संग्रह है। कैवल अन्त में, ४० वें अध्याय का सम्बन्ध कर्मकाड से ग होकर ज्ञानकाण्ड (उपनिषद्) से है।

यजुर्वेद ना पनिष्ठ सम्बन्ध याज्ञिक प्रत्रिया से है। यह तो उसके नाम से ही स्पष्ट है। 'यजुस्' और 'यज्ञ' दोनों शब्द 'यज्' धातु से निकले है। निरु-क्तकार यास्क ने भी नहाहै—"यजुर्मियंजनिय" (१३।७) तथा ''यजुर्येजतें'

(७१२) यही सिद्धान्त यजुर्वेद के सत्तपय आदि ब्राह्मण प्रन्थों का तथा प्राचीन भाष्यकारों का है। आचार्य स्वामी दवानन्द ने, याज्ञिक दृष्टि के बिना, स्वतन्त्र सामान्यदृष्टि से भी यजुर्वेद की व्यास्था करने का यत्न किया है।

# सामवेद-संहिता

महाभाष्य में सामवेद की एक सहस्र शाखाओं का उल्लेख है। परन्तु आजक्ल कीयुम, राणायनीय और जीमनीय केवल ये तीन शाखाएँ मिलती हैं। सामवेद की राणायनीय स्थित में को करने व्यक्ति समित है १४९६

सामवेद की राणायनीय सहिता में, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, १४४६ ऋचाएँ है। इनमें से ७५ को छोडकर क्षेप ऋग्वेद से छी गई हैं।

सामवेद में दो भाग है, पूर्वीचिक और उत्तराचिक। पूर्वीचिक के छह भाग है। इनको प्रपाठक कहते है। उत्तराचिक में नी प्रपाठक है।

यजुर्वेद-संहिता के समान सामवेद-सहिता का भी संग्रह याजिक कर्म-काण्ड की दृष्टि से ही किया गया है। सामवेद मे सग्रह की गई ऋषाएँ विदेषे करके सोम-याग में गार्द शार्दी थी। साम-गान की पुस्तकों मे ये ही ऋषाएँ गार्य की दृष्टि से सवाई हुई रहती है। संहिता में तो वे ऋष्वेद के समान ही दी हुई हैं; केवल स्वर लिखने का प्रकार सामवेद का अपना है। यों सामवेद का विशेषरूप से अपना प्रतिपाद विषय कुछ नहीं है। ऋचाओं के द्वारा जो विभिन्न देवताओं की स्तुति होती है, वही उनका प्रतिपाद विषय कहा जा सकता है। पर घोष उनका सामन्यान हो है। सामन्यान की हिन्द से एक सिपोप वेद की करूपना में हमारे पूर्वों की उदाल मनोद्दित प्रकट होती है। इसी वेद के लिए मनवान इत्या ने कहा है—

"वेदानां सामवेदोऽस्म" (गीता-१०।२२) ।

### अथर्ववेद-संहिता

महामाध्यकार के समय में अथर्ववेद की नी शाखाएँ पाई जाती थीं। पर आज दो ही शाखाएँ मिलती हैं भौनक और पैप्पलाद। दोनों में से शौनक शाखा की संहिता अधिक प्रसिद्ध है।

अववंदर की (शीतक-साधीय) संहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० मूत्रत और लगभग ६००० मन्त्र है। इन मन्त्रों में से कोई १२०० मन्त्र स्पष्ट ही ब्राप्येद-संहितासे लिये हुए मानूम होते हैं। उनने कुछ पाठान्तर अवस्य है। अवदं-वेद का २० वो काण्ड तो, कुछ ही अंग्र को छोड़कर, दूरा-का-पूरा ऋप्येद से लिया गया है। १४ वी और १६ वो काण्ड श्राह्मणों के जैसे गया में है।

कई दृष्टियों से अवर्ववेद-सहिता की अपनी विशेषता है। मुख्य विपेषता हहै कि जहाँ उरार की तीनों सहिताओं का सम्बन्ध प्रीत ( = वैदिक) यहाँ से है, हो जबवेदर का (वीसवें काण्ड को छोड़कर)सम्बन्ध प्राय: गृह्य कर्मकाण्ड (जन्म, वेवाह या प्रदुसंबंधी संस्कार आदि) या राजाओं के मूर्वाधियेक-सन्यन्धी कर्म-गण्ड से है। वीसवें काण्ड में अधिकतर इन्द्र देवता को स्तुति के सीमयान-उप-गिग मुक्तों का ही तंग्रह है।

बहाचये, गाहंस्य्य, सामनस्य, राजविद्या, अध्यात्मविद्या आदि महत्त्वपूर्ण ।पयो के अनेक मुक्त भी अथवंवेद में पाये जाते हैं। अथवंवेद का पृथिवीसुवत

१२।१) अपने विषय की अद्वितीय रचना है।

यह बहुत जा सजदाई कि अन्य संहिद्धाओं की परंपरा में मन्यों को प्रकार-प से वैदिक (या श्रोत) यहीं का अंग भानकर ही, उनकी उपयोगिता समग्री ती है। अववंवेच में यह बात नहीं है। यहां मन्त्र को बहुत जैने स्तर पर रखा ॥ है। मंत्र में स्वयं प्रसित्त है, दूसरे घळाों में कहा जाय तो मंत्र आरमा में निहित रित को बोजने की मान्य नृजी है, इसीलिए उसका प्रयोग और उपयोग में कर मन्न के बालम के बिना, स्ववंत्र कर से भी क्लियाना एकता है। यह मौधिक दाल ही अवपनेदर की प्रमुख वियोग्दा है। एक प्रकार से यदि बहुदव्य-साध्य ों (गीता के शब्दों में 'प्रव्य-यह') से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य बेदों को केवळ जन-वर्ग कावेद कहा जाये, सो वयवंवेद को अनता का वेद कहा जा सकता है।

#### : २ :

### ब्राह्मणग्रन्थ

वेदो के बाद वैदिक साहित्य मे ब्राह्मण-प्रन्यों का स्थान है।

प्रत्येक घेदिक संहिता के साथ एक या अनेक ब्राह्मण-प्रन्यों का का घनिष्ठ सम्बन्ध माना आता है। ऋग्वेद के ऐसरेय ब्राह्मण आदि, सजुर्वेद के शत्यय-श्राह्मण आदि, सामयेद के ताण्ड्य महाबाह्मण आदि अनेक ब्राह्मण माने जाते है। अयर्थ-वेद का केवल एक ब्राह्मण गीपय है।

ये सब ब्राह्मण बडे-बडे ग्रन्थ है। शतपथ तो बहुत बड़ा है। इसमें १००

अध्याय और १४ काण्ड हैं । दूसरे ब्राह्मण छोटे-छोटे हैं ।

ब्राह्मण-ग्रन्थों की एक विशेषता यह है कि वे गद्यात्मक है। इसलिए संस्कृत भाषा की गद्य-गैली के विकास का अध्ययन करने की ट्रॉट से उनका

अत्यन्त महत्त्व है ।

ब्राह्मण-मन्योका और भी कई टिष्टियों से महत्त्व है। बर्तमान दर्शन-दाहनों के प्रारम से प्राचीनतर दार्शनिक विचारधारा और ऊहापोह की शैली का उनसे पता चलता है। विभन्न विषयों पर नपे-नुले परिमाजित विचार उनसे जाने जा सकते है। शब्दों का निर्वचन उनमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार जहाँ-तहाँ विखरी हुई विविध ऐतिहासिक सामग्री भी उनमें मिलती है।

वैदिक धारा के स्वरूप और प्रवाह को ठीक-ठीक समभने के लिए ब्राह्मण-

साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।

: ३ :

# वेदाङ्ग

शिक्षा, छुन्दः, व्याकरण, निरुवत, ज्योतिष और कल्प, ये *छह* वेदा<sup>ग</sup> कहलाते हैं।

शिक्षा से अभिप्राय 'अ' 'क' आदि वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण की विद्या से हैं।

> छन्दः का विषय गायत्री आदि छन्दो की व्याख्या है। ध्याकरण प्रसिद्ध ही है।

निरुषत को निर्वचनशास्त्र या लगभग भाषा-विज्ञान कह सकते है।

ज्योतिय से यहाँ अभिप्राय खगोल-विद्या से है।

कल्प के श्रौतकर्मकाण्ड, गृह्यकर्मकाण्ड तथा धर्मसूत्रों का विषय, ये तीन भेद है।

कालान्तर में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों और विचारों के सम्पर्क और संघ्र्य

के कारण वेदों की अध्ययन और अध्यापन की परम्परा में कुछ-न-कुछ विविक्ता का आता स्वामाविक था। इसलिए भारत के वदले हुए वातावरण में, वेदो के उच्चा-रण की रक्षा, वेदों के अध्ययन की सुविधा और वैदिक आचार-विचार तथा कर्म-काण्ड की परम्परा की सुरक्षा की हिन्दसे ही, इनछह वेदांगों ( चवेद की सहायक विद्याओं) का प्रारम्भ और अद्वितीय विकास प्राचीन काल में ही हो गया था।

ऊपर के छहो नाम वास्तव में विद्या-(अववा, विषय)-परक है, ग्रन्थ-परक नही।तो भी, आजकल प्रत्येकवेदांग से कुछ निदिचत ग्रंथ ही समभे जाते है, जैसे, शिक्षासेपाणिनिमुनि की शिक्षा (मद्यपिवह पाणिनिकी बनाई हुई नहीं है);

छन्द से पितलकृत छन्दःसूत्र (इसमें बैदिक और लौकिक संस्कृत के भी छन्दों की ब्यास्या है):

व्याकरण से पाणिन मुनि-कृत अध्याध्यायी (इसमे भी लौकिक संस्कृत तथा वैदिक भाषा, दोनों का व्याकरण दिया है);

निरुक्त से यास्क मुनि-कृत निरुक्त;

ज्योतिष से लगध आचार्य का वेदांग-ज्योतिष;

कल्प से विभिन्न वेदों और वैदिक शाखाओं से सम्बद्ध (१) गृह्यसूत्र (२) श्रौत-सूत्र और (३) धर्म-सूत्र ।

वेदों की परम्परा में धीरे-धीरे छन्दः, व्याकरण, ज्योतिय और कल्पसूत्र के अन्तर्गतधर्म-मूत्रों के विषय ने सामान्य विद्याओं का रूप धारण कर लिया और इस रूप में ये बरावर जन्मति करते रहे। इसी प्रकार अन्य अनेक भारतीय विद्याओं के विकास में वैदिक परम्परा का प्रत्यक्ष या परोक्षरूप में हाथ रहा है।

वेदागों के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों में प्राय: सबके निर्माण का समय ईसवी सन् से कुछ धताब्दियों पहले का है। हमारे लिए यह साधारण गर्व की बात नही है।ब्याकरण के विषय मे तो भारत उन्नति की उस सीमा तक पहुँचा था, जहाँतक संसार अभीतक नहीं पहुँच सका है।

## : ४ : वैदिक परिक्षिष्ट

वेदांगों के अतिरिक्त वेदों के पाठ, तथा उनके ऋषि, छन्द., देवता आदि की अनुक्रमणियों के सम्बन्ध में लिखे गयेसैकड़ो फुटकल छोटे-बड़े ग्रंथों की गणना वैदिक परिक्रिप्टों में की जाती है।

बेदो की भिन्न-भिन्न साहावाओं ने अपनी-अपनी संहिताको सुरक्षित रखने के विचार से अनेक उपायों का सहारा ठिया था। संहिताओं में पदों को सक्षि को तोड़कर उनके पद-पाठ आदि अनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये। संहिताओं की अनेक प्रकार की सूचियाँ या अनुक्रसणियाँ बनाई गई। उनके पदों तक की संस्था की गई। स्और श्याप् के भेद पर तया व्यार घ्के भेद पर, और इसीप्रकार की अन्य छोटी-से-छोटी वातों को लेकरपुस्तकें लिखी गई। अभिप्राय था अपनी-अपनी संद्विता की रखा।

ऐसे प्रथों में ऋग्वेद से सम्बन्ध रखनेवाली शौनक आचार्य की बृहद्देवता (लगभग ई० पू० ५००की) तथा कारवायन की ऋवसर्वानुकमणी(ई० पू० ४५०

के लगभग) अति प्रसिद्ध हैं।

र्मकडो की संस्था मे प्राप्त इन परिशिष्टात्मक ग्रन्थो से भारतीय साहित्य की परस्परा मे वेदो का अद्वितीय महत्त्व प्रकट होता है ।

### वैदिक देवतावाट

बैदिक देवताओं के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमें बहुतों का प्राकृतिक आधार प्राय: स्पष्ट है। अग्नि, वायु, आप: (जल),आदित्य, उपस् आदि वेबताओं के वर्णनों से (तथा नामों से भी) स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ मौतिक अग्नि आदि को ही ऊपर उठाकर देवतात्व के आसत पर विठाया गया है। परन्तु अधिन्य (या अधिवनी), वरुण आदि कुछ वैदिक देवताओं के वर्णने में यह ट्रिट स्पष्ट नहीं है, इसिजए उनके भौतिक या प्राकृतिक आधार के बारे में संवेह रह जाता है। पर अधिकतर विदेश देवताओं के स्वस्प को देवते हुए इसमें सन्देह नहीं रहता कि मूल में इनका भी कोई निहिचत भौतिक आधार अवदय रहा होगा।

इस प्रकार मूल मे प्राकृतिक आधार रखनेवाले प्रधान वैदिक देवताओं की न केवल सख्या का ही उल्लेख मिलता है, उनका कर्म-भेद तथा स्थान-भेद से वर्गी-

करण भी निस्कत-जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में किया गया है।

मैदिक देवता परस्पर मे केवल अविरोध मात्र से ही नही, वर्त् उन्नायर्ग-भाव से भी पराचर जगत् के नैतिक (या आतिरिक)तथा मौतिक (या बाह्य) शास्त्रतं नियमों के अनुतार सिंद्यां और 'ऋतं का पालन करते हुए हो अपना-अपना वार्य करते हैं। पैवाभागं यथा पूर्व संज्ञानाना उपासते' (ऋक्, १, १०।१६२।२), अर्वात्, देवी शिक्तियों आपस में सामंत्रस्य के भाव से ही अपने-अपने कर्तस्य का पालन करती हैं) 'सस्यमेव देवार', 'ऋतसः' इत्यादि वैदिक वचनो का यहो अभिन्नाय है।

वैदिक देवताओं की इस मौलिक आध्यात्मिक एकता का वर्णन स्वयं वेदी

में किया गया है :

इन्द्रं मित्रं वरणमिनमाहुरयो दिष्यः स सुपर्णोगस्तमान् । एकं सद्विप्रा बहुषा वदन्यिनं यमं मातरिक्वानमाहुः ॥ (ऋकः १।१६४।४६)

तदेथाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः। सदेव गुत्रं सद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥

(यजु०३२।१)

अर्थात्,तस्वदर्शी छोगों की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरूण, अग्नि, यम, आदित्य आदि नाम एकही पछ सत्ता या अध्यात्म-तत्व का प्रतिपादन करते है ।

तोमी यह मानना पड़ेगा कि वैदिक मन्त्रों में सामान्य रूप से दृष्टि जितनी जन-उन देवताओं के अपने व्यक्तित्व पर है, उतनी उनकी मीछिक एकता पर नहीं है।

इसीलिए अत्यधिक याज्ञिक कर्मकाण्ड की ट्रिट के समय बहु एकता लग-भग बोसल हो जाती है, और अन्त में प्रायः बिलकुल नहीं रहती। इसी अवस्या की प्रतिक्रिया के रूप में पोछे से बहुत का प्रतिपादन करनेवाली उपनिपदों का उदय बेदात (=वेद + कन्त) के रूप में हुआ या।

उपर्युक्तकारण से ही वेदों में किसी ऐसे शब्द का मिलना कठिन है, जो आजकल के 'ईश्वर' या 'परमेश्वर' शब्द की तरह, एक ही देवाधिदेव का क्सदिग्य एम में प्रति-पादन करता हो। 'ब्रह्म' या 'विराट् पुरुष' इन शब्दो का सम्बन्ध, मीलिक तस्व के अर्थ में, सस्ववेत्ताओं की दार्शनिक दृष्टि से है, सर्वसाधारण के देवतावाद से नहीं।

इस सम्बन्ध में एक और बात की ओर भी संकेत करना आवस्यक है। आजकक वेद-व्यास्थाता अनि, इन्द्र आदि वैदिक देवताओं के स्वरूप की व्याएशा 'प्रकाशमान ईश्वर', 'पेरवर्षशाली परमेश्वर', इस्वादि प्रकार से कर देना पर्याप्त समझते है। पर क्या इनका प्रयोग वेद मे सर्वव विशेषणक्य से ही हुआ है ? ऐसा तो नहीं मालूब होता। उस-उस देवता के लिए निश्वतक्य से विभिन्न स्थिर नगर देने का अभिप्राय उनके निश्चित स्वस्थ से अवस्य होना चाहिए।

वैदिक देवता परस्पर पूरे सामंत्रस्य से काम करते है। पर सारे चराचर जगत् की न केवळ प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत), चिंक मैतिक व्यवस्था (ऋत), चिंक मैतिक व्यवस्था (सत्य) के भी वे पोपक और संरक्षक है। उनकी सारी प्रवित्त जगत् के कल्याण के लिए है, वे प्रकारस्प हैं। अज्ञान और अध्यकार से वे परे हैं। वेसतत-कर्मशील है। इसीळिए मनुष्य का सच्चा कल्याण वेवताओं के साथ सर्वया सानुज्य में ही है।

प्राष्ट्रतिक शिवतयों का, वैदिक देवताओं के रूप में, यह वर्णन कितना सुबर 'और ऊंचा है ! वैदिक देवताबाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य-जीवन की समीपता की ही नहीं, एकरूपता की भी आवश्यकता को बताता है।

#### वैदिक स्तोता का स्वरूप

उपर्युक्त स्वभाववाले देवताओं में आस्था रखनेवाले वैदिक स्तोता का स्व-भाव और चरित्र भी उन देवताओं के अनुरुप ही होना चाहिए।

'सत्यमेव वेवाः, अनुतं मनुष्याः' (शतपय ब्रा०१।१।१।४ (अर्थात्, स्वभाव से ही देवता सत्याचरण वाले और मनुष्य अनृत का आचरण करने- वाले होते है) इस वैदिक जिस्त के अनुसार वह अपनी मानव-स्वभाव-मुरुभश्रृटियो और दुवेलताओ को अच्छी तरह समझता है। तोभी उसको दैवी ऊँचे आदवों में विद्वास और आस्था है। इसीलिए वह उन आदर्शों के मूर्त्तहण देवताओं के अनुस्प ही अपनेको बनाना चाहता है। पहला वृत वह यही ग्रहण करता है:—

'आग्ने वृतपते वृतं चरिष्यामि तच्छकेयम् ...

इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॥' (यजुर् ११५)

अर्थात्, हे बतो के पति अग्नि देवता ! मैं अनृत को छोड़कर सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम्हारे अनुग्रह से मैं इसको पूरा करसकूँ, गृही मेरा ब्रत है।

बह आशामयी उदात्त मेगल भावनाओं का केन्द्र हैं। वह अपने चारों ओर, न केवल अपने देश या जाति में, न केवल इसपृथिवी पर, बिल्क सारे विश्व में सुख, शांति, सौमनस्य, सौहार्द और प्रकाशका साम्राज्य देखना चाहता है। उसकी दिश अत्यन्त विशाल है।

वह अन्धकार [==अज्ञान] से प्रकाश [==ज्ञान] की ओर जाने के लिए उत्सक है।

यह जीवन की सही-सही परिस्थिति को खुब समझता है। पर उससे धव-राता नहीं है। उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरतापूर्वक सामग करे। यह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, होकर जीना चाहता है।

इन कारणो से जीवन उसके लिए भार या दु:खमय न होकर उत्तरोत्तर

उन्निति करने के लिए एक महान् साधन है। वह जीवन में ही स्वयं एक अनोखा उल्लास और उत्साह अनुभव करता

है। ऐसा केवल निर्दोप वाल-मुल्म हृदय ही कर सकता है। इन भावनाओं से ही प्रेरित होकर वह अपने देवताओं को स्तुति और प्रार्थना करता है। उसकी स्तुति में दास्य-भाव नहीं होता। वास्तव में, दास्य-भाव से वह परिचित हीनहीं है। 'न त्येवायस्य वासमावः' (अर्थात्, आर्यत्व और दास्य, दोनों एकसाय नही रह सकते), यह एक प्राचीन उचित है। उसका अपने उपास्य देवताओं के साथ सस्य-भाव या प्रेम-मुल्क भाव होता है।

दार्शनिक ट्रांटर से बैदिक जीदन की ट्रांटर और चरमल्ट्य को जैसा हम समझ सके हैं, वह जीदन और उसके ल्रंटर के संबंध में हमारी सहस्रो वर्षों की परम्परा से मिली ट्रांटर से मूलत: भिन्न है।

यह मानी हुई बात है कि हमारे रवांगों का मुख्य प्रतिपादा विषय यही है कि मनुष्य को सासारिक जीवन के दुःघों से छुटकारा दिलाने का सच्चा मार्ग दिलाया जाये। इसके लिए वे भी अपनी-अपनी ट्रिप्ट से सांसारिक जीवन को दुःप्र-मय, और इसीलिए 'बन्ध' कहते हैं। उसने छुटने को 'मुक्ति', 'मोक्ष', 'अपवर्ग', या 'निवांण'--जैसे शब्दों से व्यवत करते है। प्रायः सभी, किसी-न-किसी रूप में, इन चार वस्तुओं का मुख्यरूप से प्रतिपादन करते हैं --हेय (=-ह्यागने के योग्य, अर्थात् दु.ख), हेयहेतु (= अविद्या आदि कारण, जिनसे दुःख उत्पन्न होता है), हान (=-दुःख का युक्ति के रूप में नाग्र) और हानोपाय (==दुःख से पुक्ति पाने के तत्त्वज्ञान आदि उपाय)।

बौद्ध-दर्शन में भी 'सर्वे दुःखम्' ( = संसार में सव-कुछ दुःखमय है) ऐसी भावना पर बड़ा वळ दिया नमा है। बीवन के चरमळद्द मोक्ष के लिए उनका पारि-भाषिक सब्द 'निर्वाण' (दीपक की खी की तरह बुझ जाना) है। इसमें स्पष्ट ही अभावात्मक अर्थ की प्रधानता है।

इसी प्रकार वेदान्त-दर्शन, जैन-दर्शन आदि में भी बन्ध, दुःख और मोक्ष का सिद्धान्त किसी-न-किसी रूप में माना गया है ।

इसीलिए यह संसार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना ही सुन्दर क्यों न बनाया हो, हमारे लिए केवल दु:समय है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी क़ैदी जेल के अन्दर की शोभा और सीर्यं में कोई श्लीच नहीं रख सकता। उसका मन तो सदा अपनी पुषित की प्रतीक्षा में ही व्याकुल रहता है। तब हमारा पहला कर्तव्य यह होजाता है कि किसी-न-किसी तरह इसदु:समय संसार के बन्धन से पुषित को प्राप्त किया जाये।

किन्तु वैदिक विचार-धारा के अनुसार हमारा जीवन एक क़ैदी का-सा दु:खमब, निराशामय जीवन नहीं है; वह तो उत्तरोत्तर विकास की एक आशामय जिशेप अवस्था है।

उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् । (यजु० २०।२१)

अर्थात्, 'अज्ञान से प्रकाश की ओर बढते हुए हम अपने की उत्तरोत्तर समुन्तत करें,' आदि वैदिक दचनों में ऐसे ही विकास की ओर सकेत है।

मृष्टिके मूळ में जो भी सर्जन करनेवाली अबित है, वह निश्चय ही नेतानापुत्रत होने के साथ-साथ करूणानय भी है। उससे उरान्य इस मृष्टि का सारा प्रमो-जन केवल हमारे विकास में सहावता देने का ही है; ठीक उसी तरह जैसे एक सुंदर, सुरस्य विद्यालय का निर्माण बच्चों के संपूर्ण विकास के रिटए होता है। ऐसे विद्यालय के छात्रों और केल के कैंदियों की मनोहत्तियों में कितना मीलिक अन्तर है! कैंदी के निरासामय दु:खमय जीवन को सुलमा में छात्र का जीवन आदार, उरुसास की र उरसाह से भरा रहता है।

इसिंछण् स्पष्ट है कि वैदिक विचार-धारा के अनुसार जीवन का चरस-छक्ष्य निश्चित रूप से भावात्मक ही है। वह केवल अस्तात्व या नि.श्रेयस् ही कहा जा सकता है।

जीवन के इसी लक्ष्य को बैदिक परिभाषा में 'अन्धकार से प्रकाश की ओर

जाना' ('तमसो मा ज्योतिगंमय') या 'क्षानन्दमय ज्योतिमंय अमृतसोक की प्राप्ति' ('यत्र ज्योतिरजलं यस्मिन् लोके स्यहितम् । तस्मिन् मां घेहि पदमानामृते लोके क्षक्षिते'। ऋक्० १।११२।७) जैसेमावात्मक आदर्सो के रूप मे भी प्रायः वर्णन किया गया है। इस स्वका अभिप्राय वास्तव में एक ही है।

यह जानकर आद्वर्ष होगा कि वैदिक सहिताओं में 'मुनित' या 'मोझ' इन सब्दों के साथ-साथ'दु:ख' बाब्द का प्रयोग एक बार भी हमें नहीं मिला। उपर्युक्त वैदिक वार्सीनक हिट के पक्ष में यह एक अहितीय प्रमाण है। इसमें सदेह नहीं कि इस बार्सीनक भूमिका के आधार पर ही हम अधिकतर बैंदिक मन्त्रों के स्वरूप को समझ सकते हैं और वैदिककालीन आयों के जीवन को उल्लासमय जीवन कह सकते हैं। ऐसा जीवन प्रकृति के प्रत्येत के स्वरूप में —उपा में, राजि में, अरज्यानी में, सूर्य और चन्द्र में, बाहु में, स्वंत्र ही अकृतिम चीन्दर्स, माधुमें और निर्दोष आनन्द की अवाध धारा का अनुभव कर सकता है।

और, तभी वेद के अनेक जीवन-संगीतों का मर्म समझा जा संकता है। उदाहरण के लिए ऐसाही एक जीवन-संगीत है:

> पश्येम बारदः शतम् । जोयेम शरदः शतम् । बुध्येम शरदः शतम् । रोहेम शरदः शतम् ।। पूपेम शरदः शतम् । भयेम शरदः शतम् । भूयेम शरदः शतम् । मूयसीःशरदः शतात् ।। /अयर्थे० १९।६०।१-८)

सी और सी से भी अधिक वर्षीतक हम जीवित रहे; देखने-सुनने आदि मे सशक्त रहें;

ज्ञान का उपार्जन करे;

वरावर उन्नति करते रहे;

पुष्ट रहे, आनन्दमय स्वस्य जीवन व्यतीत करते रहें;

और अपने को भूषित करते रहे।

जीवन की यह मावना कितनी सुखद, स्वस्थ और कव्य है ! मारतीय मंस्कृति की लम्बी परम्परा में यह निःसन्देह अदितीय है, और गंगा की लम्बी धारा की परम्परा में गंगोत्तरी के जल के समान दिव्य और पनित्र है ।

मानव-जीवन के कर्तव्यों के बारे में बैदिक संस्कृति की दृष्टि, एकांगी न होकर, सदा से ब्यापक रही है। इसीछिए विभिन्त प्रतिबृक्त परिस्थितियों में भी यह, लुप्त या नष्ट न होकर, अपनेको अवतक जीवित रख सकी है।

### धार्मिक चिन्तन

वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और आस्वर्यकारक

उदाहरण उसके धार्मिक चिन्तन का विश्वव्यापी आधार है।

शुकोक को पिता, और पृथिवी को माता समझनेवाला वैदिक स्तोता अपने को मानो इस विज्ञाल विश्व का ही वासी समझता है। इसीलिए उसकी स्तुतियों और प्रार्थनाओं में बार-बार न केवल बावा, पृथिवी और अन्तरिक्ष इन तीन कोको का ही, बल्कि इनसे भी परे 'स्वः' और 'माक' वैसे लोकों का भी उस्लेखपाया जाता है।

उदाहरण के लिए:

येन घोरुपा पूरिययो च दृष्ट्हा येन स्यः स्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिसे रजसो विमानः कर्तमे देवाय हविया वियेग।।(ऋक्०१०।१२१।४)

जिस देवी राक्ति ने इस विमाल युक्तिक को, इस पृथिवी को, स्वर्कोंक और नाक लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है, और जो अन्तरिक्ष-लोक में भी ब्याप्त हो रही है, उसको छोड़कर हम किस देव की पूजा करें ? अर्थात्

हमको उसी महाशिवितरपी देवता की पूजा करनी चाहिए।

वैदिक प्रार्थनाओं का क्षेत्र कितना विशाल है, इसका एक दूसरा उदाहरण

यह है :

चौ:वास्तिरस्तरिक्ष १९ प्रतास्तिः शृषयो प्रान्तिरायः वास्ति स्विच्ययः वास्तिः । यनस्पतयः वास्तिविद्यये देवाः वास्ति — यहा आस्तिः सर्व १९ प्रान्तिः वास्ति-रेव शास्तिः सा वा वास्तिरिष्ठा। (यजु० ३६११७) भेरे लिए चुलोक, अत्तरिक्ष-लोक और प्रचिवी-लोक मुख-वास्तिदायक हों; जल, औपधियों और बन-स्वित्यों वास्ति देदेवाली हों; समस्त देवता, बह्या और सब कुल वास्तिप्रद हो; जो श्वान्ति विद्यवस्त सर्वज पहले हुई है, वह गुभे प्रान्त हों। मैं वरावर शास्ति का अनुभवक हो।

a ?

#### वेदों में मानवीय पक्ष

इनसे अधिक सार्वभौग और सार्वकालिक प्रार्थनाएँ और क्या हो सकती

उदाहरणार्थं,

मित्रस्याहं चक्रुया सर्वाणि मूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुया समीक्षामहे ॥ (यजु० ३६।१८) में, मनुष्य क्या, सभी प्राणियों को मित्र की हृष्टि से देखूँ। हम सब परस्पर मित्र की हृष्टि से देखें।

> पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः । (ऋक्० ६।७४११४) एकदुसरे की सर्वेवा रक्षा और सहायता करना मनुष्यो का मूख्य कर्तव्य है।

यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमति कृषि । (अथवं० १७।१।७)

भगवन् ! ऐसी कृपा कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे मैं उनको जानता हुँ अथवा नही, सदुभावना रख सक् ं

तत्कृष्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः (अथर्व ३।३०।४)

आओ, हम सब मिळकर ऐसी प्रार्थना करे, जिससे मनुष्यों में परस्पर सुमति और सदभावना बढ़े।

इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कत्याण-कामना, सद्भावना और सीहार्द बढानेवाले सैकड़ो ही मत्र वेदों में पाये जाते हैं।

मनुष्यमात्र में सद्भावना और सौहार्दका उपदेश देनेवाले अथवंवेद तथा ऋग्वेद के सामनस्य सूक्त कदाचित् ससार के सारे साहित्य में अपनी उपमा नहीं रखते।

### आदर्श-रक्षा तथा आत्म-रक्षा

'सत्यं वे वेयाः अंनृत मनुष्याः' (देवता वास्त्विकता के अनुगामी होते हैं। पर मनुष्य स्वभाव से ही इससे उलटे होते हैं), इस वैदिक उनित के अनुसार मनुष्य का व्यवहार आदर्शवाद से प्राय दूर रहता है। ऐसी परिस्थिति में, विस्वधानि और विस्वबन्धुत्य के मार्ग पर चलनेवाले को भी, अपने ऊँचे आदर्शों की रक्षों के लिए या आत्म-रक्षा के ही सिए, बहुधा सवर्ष का, अपने दात्रुओं और विरोधियों के दमन का, यहतिक कि युद्ध के मार्ग का भी आध्य केना पडता है।

इस अपूर्ण जगत् का यह अप्रिय तथ्य वैदिक सस्कृति से छिपा हुआ नही है। इसीलिए मन्त्रों में स्टब्ट सब्दों में कहा गया है—\*

मा स्वा परिपन्थिनो विदन् (यजु० ४।३४)

इस बात का घ्यान रखो कि तुम्हारी बास्तविक उन्तति के बाधक क्षत्र तुमपर विजय प्राप्त न कर सकें।

योऽस्मान् हे व्टियं वयं हित्मस्तं

वो जम्भे दम्मः । (अयर्ब० ३।२७।१-६) जो विनाही कारण हमसे द्वेप करता है, और इसी कारण जिसे हम अप<sup>ना</sup> द्वेप्य या गत्रु समझते हैं, उसे हम सदा विरव का कत्याण करमेवाली देवी सक्तियो <sup>को</sup> सींपते हैं, जिससे थे उसे नस्ट करदें। इसो प्रकार आरम रक्षा और आदर्ग-रक्षा की भावना से भरपूर सहस्रों मन्त्र वेदों में पाये जाते हैं अंत्रे—

> इन्द्रेण मन्युना वयमभिष्याम पृतन्यतः। दनन्तो युत्रान्यप्रति ॥ (अयर्व० ७१६३।१)

सत्कार्यों में बायक जो शत्रु हम पर आधात करें, हमको चाहिए कि बीरो-चित कोध और पराक्रम से उनका दमन करें और उनको नष्ट कर दें।

अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः ।

अवः सवत्ना ने पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः ॥ (ऋक्० १०११६६१२) मैं सनुओं पर विजय पानेवाला हूँ । भैं इन्द्र के समान पराक्रमी हूँ । मुक्तेकोई

हानि या आधात नहीं पहुँचा सकता। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे शत्रु मेरे पैरोतले पड़े हुए हैं।

मन्त्रों में मत्रुओं के लिए प्रायः 'बबत' ( असंगत जीवन व्यतीत करनेवाले) अयवा 'खत्र' ( असरकार्यों में वाधा डालनेवाले) जैसे सब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि वैदिक मन्त्रों में आदर्श-रक्षा की भावना भी शत्रुओं का सहार करने की प्रेरक थी।

मम पुत्राः श्रवृहणः (ऋक्० १०।१५६।३) अर्थात्, मेरे पुत्र शत्रु का हनन करनेवाले हों !

गुवीरासो वर्ष " जयम (ऋक्० ६।६१।२३)

लर्थात्, हमारे पुत्र अच्छे बीरहो, बीर उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें।

ऐसी प्रायंनाएँ और अनेक ऐसे मुक्त न केवल अर्थ की दृष्टि से ही, किन्तु सुनने में भी, युद्ध-भीत और युद्ध-क्षेत्र में बीरों के आङ्कान-जैसे प्रतीत होते हैं। वैदिक सस्कृति की बीरोजिन मावना के वे सुन्दर हृदयस्पर्धी नमुने हैं।

उनसे यह भी स्पष्ट सिख हो जाता है कि स्वभाव से ही विश्व-वाति और विश्व-वन्धुता को चाह-वाली वैश्विक संख्यति की दृष्टि एकांगी न होकर व्यापक ही है। वह कोरे आदर्शों की प्रतिपादक नहीं है, किन्तु मनुष्य-जीवन की पूरी परिस्थिति को समझकर चलती है।

वैदिक प्रार्थनाओं की सबसे पहली विशेषता उनकी समित्र-भावना में है । इसीलिए वे प्राय: बहुबचनों में ही होती हैं । उदाहरणार्थ,

> विश्वानि देश समितर्दुरितानि परा सुत्र । यद् भद्र' तन्म का सुत्र ।। (यजु० ३०।३)

हे देव सर्वित: ! हमारे छिए जो सच्चा कल्याण है, वह हम सबको प्राप्त कराइए ।

> तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ (यजु० ३।३५)

हम सब सवितृ देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हम सवकी बुद्धियों को प्रेरणा दे।

वैदिक सस्कृति की व्यापक दृष्टि का स्पष्ट ही यह एक मुन्दर निदर्शन है। वैदों के सामनस्य सुक्तों मे भी इस ऊँची सामाजिक भावना (समिप्टि-

भावना) का सुन्दर उपदेश मिलता है। जैसे---

सं गच्छध्यं सं यदध्यं सं यो मनांसि जानताम् ।

देवा मागं यया पूर्वे सं जामाना उपासते ॥ (ऋक्० १०१९६१२) अर्थात्, हे मनुष्यो ! जैसे सनातन मे विद्यमान, दिव्य सनितयों से सपन सूर्यं, चन्द्र, वायु, अनि आदि देव परस्पर अविरोध भाव से अपने-अपने कार्यं को करते हैं, ऐसेही नुमभी समष्टि-भावना से एकसाय कार्यों में तम जाओ, एकमत होकर रही और आपस में सद्भाव से बरतो ।

यही नही, वेदमन्त्रों मे तो समष्टि-भावना के व्यावहारिक रूप सहमीज और सहपानतक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे —

सिग्धश्च में सपीतिश्च में (यजु० १८।६)

अर्थात, अपने साथियों के साथ में सह-पान और सह-कोज मुक्ते प्राप्त हों। वेदों के अनेक मन्त्रों मेश्रह्मचारी और गृहस्य का वहा हृदयस्पर्धी वर्णन मिलता है। अपवेदेद के एक पूरे सूबन (११।४) में ब्रह्मचयं की महिमा का ही वर्णन है। जैसे —

> बहाचारी बहा भ्राज्द् विर्मात सिंहमन् देवा अधि विक्वे समोताः (अवर्व० ११।४।२४) बहाचारीः<sup>...</sup>श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति । (अवर्व० ११।४।४) ब्रह्मवर्षेण तपसा राजा राष्ट्रं चि रक्षति ।

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ (अयर्व०११।४।१७) अर्थात्, ब्रह्मचर्ये ब्रत को धारण करनेवाला ही प्रकाशमान झान-विज्ञान

को धारण करता है। उसमें मानो सारे देवता वास करते है।

ब्रह्मचारी श्रम और तथ से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को.पोषण देता है।

बहाचर्य के ही तप से राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है।
यहाँ स्पष्ट सब्दों में राष्ट्र की चौमुखी उन्नित के छिए और मानव-बीवर्ग के विभाग कर्षाच्यों के सफलतापूर्वक निर्वाह के छिए श्रम और तप द्वारा विद्या-प्राप्ति (==क्सचर्य) की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। मंत्र में 'श्रम' और 'तपः' ये दो सब्द विदोध घ्यान देनेसोग्य हैं। तस्सापर निर्मंद ब्रह्मचर्य-आश्रम की उद्भावना वैदिक संस्कृति की व्यापक ट्रिट का नि.सदेह एक उज्जवरु प्रमाण है। गृहस्य-आध्यम के मध्तरक्ष में सबने ऊँचे विचार वेदों के विवाहसंबंधी सूक्तों में तथा सामनस्य-मृत्रतों में मिलते है। यहाँ केवल दौ-बार उद्धरण देना पर्यान्त होगा—

गुम्णामि ते सीभगत्वाय हस्तं ः

महां त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः (ऋक्० १०।६५।३६) समंजन्तु विदये देवाः समापो हुवयानि नौ । (ऋक्० १०।८५।४७)

ऋतस्य योगी सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ।

(ফ্র্ত গ্লাহ্মান্স)

अस्मिन् गृहे गाहंतत्वाय जागृहि (ऋक्० १०१०-४।२७)
मा विदन् परिपान्यनो य आसीदनित रुपती ।
सुगेनिर्दुर्गमतीताम् .......(ऋक् १०१०-४।३२)
सम्रातीदनपुरे नव सम्राती द्रवभूवां मव । (ऋक्० १०१०-४।४६)
इहेव स्तं मा वि योग्टं .........(ऋक्० १०१०-४।४२)
स्योनास्य सर्वस्य विदो (अयर्व० १४१२।२७)

अर्थात् हे बघु ! हम दोनों की सौभाग्य-समृद्धि के लिए में सुम्हारा पाणि-ग्रहण कर रहा हूँ । मैं समभता हूँ कि मैंने सुम्हे देवताओं से प्रसादरूप में गृहस्थ-

धर्म के पालन के लिए पाबा है।

सारी दैवी गक्तियाँ हमारे हृदयों को परसार अनुकूल, कर्त्तव्यों के पालन में सावधान और जलों के ममान बात्त और भेद-भाव-रहित करें।

विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनों गृहस्याश्रम में प्रवेश करके संयम और सच्चरित्रता का पवित्र जीवन वितातेहुए अपना पूरा विकास कर सकें।

अयि वधु ! नुम पति-गृह में पहुँचकर गृहस्थ के कत्तंब्य-पालन में सदा जाग-

रूक और सावधान रहना।

वे दुर्भावनाएँ, जो प्राय: पित-पत्नी के जीवन मे भेद और विराग पैदा कर देती हैं, तुम दोनों के बीच मे कभी न आयें। तुम दोनों सदाचारपूर्वक इस कठिन मृहस्य धर्म का पाल्य करों।

हे बधु ! तुमपतिगृह में सास-ससुर के लिए सम्प्राज्ञी के रूप में प्रेम और सम्मान

का पात्र बनकर रहना।

तुम दोनों जीवन में एकमत होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी न हो । हे वधु ! तुम्हारा गृहस्य-जीवन सारी जनता के लिए सुख देनेवाला हो ।

वैवाहिक जीवन के पवित्र और महान लक्ष्य की ओर स्पष्ट सकेत करने-वाने इन उदास विचारोंपर टोका-टिप्पणी की आवश्यकतानही है। भारतीय इति-हास के मध्यकाल के उन लज्जाजनक विचारों से ये फितने भिन्न हैं, जिनमें स्त्री को 'उपभोग की सामग्री', 'नरक का द्वार' (नारी नरकस्य द्वारम्), 'ताडन की अधिकारी' और 'आदमी की दासी' तक कहा गया है।

इसी प्रकार वेदों के सांमनस्य-सुक्तों में गृहस्य-जीवन के सम्बन्ध मे जी सुन्दर भाव प्रकट किये गये है, वे भी वैदिक सस्कृति की एक महान निधि है। उदाहरणार्थ.

> सहदयं सांमनस्यमविद्वेषं कणोमि यः। अन्यो अन्यमभिहर्यंत यस्तं जातमिवाघ्न्या।। अनुवतः पितुः पुत्री मात्रा मवत् संमनाः। जाया पत्ये मधुमतीं याचं वदत् शान्तिवाम्।। मा भ्राता भ्रातरं हिश्चन् मा स्वसारमृत स्वसा। सम्यंचः सवता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।।

(अयर्वं० ३।३०।१-३)

अर्थात्, हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर एकता, सौहार और सद्भावना होनी चाहिए। द्वेप की गन्ध भी न हो। तुम एक-दूसरे से उसी तरह प्रेम करो, जैसे गौ अपने तुरन्त जन्मे हुए बछडे को प्यार करती है।

पुत्र अपने माता-पिता का आज्ञाकारी और उनके साथ एकमन होकर रहे।

पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेह-पूबत वाणी का ही ब्यवहार करे ! भाई-भाई के साय और वहिन-वहिन के साथ हैप न करे !

तुम्हे चाहिए कि एकमन होकर समान आदशों का अनुसरण करते हुए परस्पर स्नेह और प्रेम को बढानेवाली बाणी का ही व्यवहार करों !

### राजनीतिक आदर्श

राजनीतिक आदर्शों के विषय मे वैदिक मंत्रों के अनेक ऐसे विचार है, जो

वैदिक सस्कृति की व्यापक दृष्टि को स्पष्टहप से प्रमाणित करते है।

सम्यता के इतिहास में राज-सस्या अति प्राचीनकाल से चली आ रही है। वैदिककाल में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मत्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसा होने पर भी वेद-मंत्रों मे जन-तत्र की भावना और जनता या प्रजा के पक्ष का समर्थन जहाँ-तहाँ मिलता है। जैसे,

> 'विशि राजा प्रतिध्ठितः' (यजु० २०१६)

राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है। 'स्यां विशो वृणतां राज्याय' (अथवं० ३।४।२)

हे राजन् ! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ । 'विशस्तवा सर्वा वांद्रस्तु' (अथवं० ४।८।४)

हे राजन् ! तुम्हारे छिए यह आवश्यक है कि सारी प्रजाएँ तुम को चाहती हों।

ऐतरेय-आहाण में तो महांतक कह दिया है कि, 'राष्ट्राणि व विकाः' (ऐत० सा० मा२६) प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती है।

#### व्यक्तिगत जीवन

ऋत और सत्य, निष्पाय भावना, श्रद्धा, आत्य-विश्वास, ब्रह्मचयं ब्रत, श्रम और तप, बीरता और शत्रु-संहार (प्टत-हनन) आदि की महिमा से ओत-प्रोत वेद-मंत्रों से यह स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है कि वैदिक संस्कृति की दृष्टि से व्यवितगत जीवन का सब तरह से विकास आवश्यक समग्रा जाता था। इसीलिए वेद-मंत्रों में बीदिक और नैतिक विकास के साथ-साथ शारिरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी गंभीर प्रायंताएँ पद-पद एद देखने में आती है।

वेद की दुद्धि-विषयक प्रार्थनाएँ प्रसिद्ध है । उनमें गायत्री संत्र ( --- तत्सीव-तुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । --- यजु० ३।३५) सुप्रसिद्ध

है।

शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :

> "तनूपा अग्नेऽसि तन्त्रं मे पाहि। आयुर्दा अग्नेऽस्यापुर्मे देहि। … यग्मे तन्त्रा उन्तं तन्म आ पृष् ॥"

 $\cdots$  सम्मे तत्वा उनं तत्म आ पृष ॥" (सजु० ३।१७) हे अम्ने  $\,!\,$ तुम शरीर की रक्षा करनेवाले  $\,|\vec{\epsilon}|,\,\,$  मेरे शरीर की पुष्ट करो ॥

ह अन : तुम शरार का रक्षा करनवाल हा, मर शरार का पुस्ट करा। तुम आमु को देनेवाले हो, मुक्ते पूर्ण आमु दो। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में जोभी न्यूनता हो उसे पूरा करवो।

याद्र म आसलम्सीः प्राणहम्बुरस्णोः श्रोजं कर्णयोः अपितास्मितेः प्राण्डामा वन्ता बहु बाह्नोर्थलम् । अर्थेत १६१६०११-२) मेरे सारे अंग पूरी स्वस्थता से अपया अपया कार्यकरें, यही में चाहताहूँ। मेरी वागी, प्राण, आँख और कार्यक्षना-अपना कार्यकरें, यही में चाहताहूँ। मेरी वागी, प्राण, आँख और कार्यक्षना-अपना कार कर सकें। मेरे बाद काले रहें; दाँतो में कोई रोग न हो; बाहुता हो। अपना अस्ता मंत्री आंज, जांचों में वेग और पैरो में टहता हो। अस्ता मस्तु सत्तृ: (महु २ २६।४६)

'अक्ष्मा मबतु नस्तनू:' (मजु० २६।४६) हमारी प्रार्थना है कि क्षरीर हमारा पत्थर के समान सुदृढ़ हो।

वैधिक संस्कृतिको सबसे बड़ी विशेषता उसकी ब्यापक हैस्टि है। जीवन की सभी परिस्थितियों में मानव सकलतापूर्वक अपना पूर्ण विकास कर सके, यही उसका प्रधान लक्ष्य है।

## वैदिक घारा का ह्रास

यह आस्चर्य और खेद की वात है कि उत्कृष्ट गुणों के होते हुए भी वैदिक धारा आज एक जीवित परम्परा के रूप में हमारे देश से ळुप्त-सी हो गई है।

वैदिक धारा, जिससे ब्यस्त रूप में भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ होता है, आगे चलकर, ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह, प्रायः छुप्त हो जाती है, और उसके स्थान में दूसरी धाराएँ बहुती हुई दीखती है। ऐसा क्यो ?

वैदिक धारा के ह्यास और मन्दता के कारणो को हम उसीमें देखने का

यत्न करें।

जातीय जीवन को सुव्यवस्थित और मुसंगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर याज्ञिक कर्मकाण्ड, एक विशेष कर्मकाण्ड के रूप में, प्रारम्भ हुआ था ।

र्यदिक धारा के उत्कर्ष के दिनों में याज्ञिक कर्मकाण्ड ही उसका महान् प्रतीक माना जाता या । उस समय उसमे स्वामाविकता यी और सार्यकता भी । श्रद्धा, भनित और उल्लासकी भावनाओं को साकारकरना ही उसका आधार या।

उसकी सारी व्यवस्था मे ब्रह्म,क्षत्र और विश् का (पीछे से य्राह्मणों, क्षत्रियों और बेश्यों का) पद-पद पर सहयोग स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ तक कि यात्रिक मंत्रों के छन्दों का और देवताओं का भी इन तीनों वर्णों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। जैसे, गायत्री,तिष्टुभू और जवती। इन वैदिक छन्दों का सम्बन्ध कर्म से ब्रह्म, क्षत्र और विग् से समक्षा जाता था। इसी तरह लिन, इन्द्र और गस्तों का (तथा दूसरे देवताओं का भी) सम्बन्ध उक्त तीनों वर्णों से माना जाता था।

इसका अर्थ कम-से-कम यह तो है ही कि याजिक कमकाण्ड मे सारी आर्थ-जनता की ममता थी और सहयोग था। उस समय के यहाँ को केवल बाह्मणों की देव-पूजा ही न समझना चाहिए। उनमें आर्थ जनता के सब वर्गों के लिए आक-पंण और मनोविनोद का समार रहता था। उदाहरण के लिए, बाजपेय यात में मध्याह में 'रखों की दौड़' (=आजि-पायनम्) नामक विचित्र दृश्य उपस्थित होता था, जो इस यज्ञ का प्रधान अंग माना जाता था। इसी प्रकार अध्ययेग-यात में पारिष्कव नामक उपास्थान (कहानी) बहुत दिनों तक चलता था। उसी मंपारिप्रजा, स्वी और पुरुप, मुवा और बढ़ आकर इक्ट्रटे होते थे। बीणा वजीन-वालों के सुंट-के-सुंड आ जुटते थे। इस प्रकार के अनेक प्रदर्शनों के साथ उन दिनों के यज्ञ, पूजा के साथ-साथ, नाटकों आदि का भी काम करते थे।

सभ में तभीतक वास्त्रविकता रहती है, जबतक वह विद्वान् यजमान की अनुक्रव्यता या अधीनता में रहना है और उसी दशा में वह जनता का सच्चा हित साध सन्ता है।

धीरे-घीरे यही में जनता का सच्चा सहयोग और सार्थकता घटने लगी।

भावना का, जिससे कोईभी कर्म प्राणवान् बनता है, विलोप होने लगा। उनमें 'पानिजकता' का रूप आने लगा। अर्थ के स्थान में मन्त्रों के शब्दों को ही अधिक-से-अधिक महत्व दिया जाने लगा।

ऐसा समझा जाने लगा कि वजों में जिन मंत्रों का प्रमोग होता है, 'उनका वया अर्थ या उपयुक्तता है' इसके झान की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है। मन्त्रों के सन्दों में हो कोईऐसी अद्भृत अथवा परोक्ष शक्ति है, जिसके कारण सारे अभीष्ट यत्तों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं।

ऐतरेय ब्राह्मण (३।२२) के एक प्रसंग में कहा है कि अभिमन्त्रित हुण को

फेंकने से ही शत्रु-सेना को भगाया जा सकता है !

ऐसी हिंगति में याजिक कर्म-काण्ड को छोटी-से-छोटो बातों को (जैसे, कौन-सी आहुति करे और कव देनी चाहिए, किस यज्ञ-पात्र का किसश्रकार उपयोग आदि करना चाहिए) बहुा महत्त्व दिया जाना स्वामाविक या।

याज्ञिक कर्म-काण्ड का प्रतिपादन करनेवाले ब्राह्मण बादि शंथों में उस कर्म-काण्ड के सम्बन्ध में थोड़ी-से-थोड़ी च्युति या शुटि हो जानेपर प्रायिक्तों का विधान पाया जाता है। उससे उस समय के कर्म-काण्ड की यान्त्रिकता स्पष्ट मानम हो जाती है।

उदाहरण के लिए ऐतरेष प्राह्मण के २२ वें अध्याध में, बिनिहोत्री गौका (= जिसका दूध अमिन्होत्र-हिव के काम में बाता था), दूध दुहते समय, उसके बैठ जाने पर, रामाने पर, अथवा छटककर अठन छड़े हो जाने पर, या गरम करते हुए दूध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रायहिचतों का विद्यान किया गया है!

राजनीतिक आदि कारणों से देश की धीरे-धीरे बदछती हुई पीरिस्थित में आभे जाति के स्वरूप में कुछ ऐसे भीलिक परिवर्तन हुए, कि यात्रिक कर्म-काण्ड जन-जीवन से, उसके वुद्धिपूर्वक सहयोग से, और बहुती हुई पारिभाषिक जटिलता के कारण, वह जन्ममूलक पुरोहितों के स्वच्छन्द एकाधिकार की बस्तु बन गया।

प्रत्येक राजनीतिक उत्कर्ष की प्रतिक्रिया प्रायः अकर्मण्यता, आलस्य, आदर्र-हीनता और रुड़ियरता के जीवन मे हुआ करती है। जबिक बाहरा और आलारिक संपर्ष रूपमन समाप्त हो गये, तब आर्मजाति के भिन्न-भिन्न वर्ग मुख और चैन का जीवन विताने समे। उनमें तब अकर्मण्यता, आरूस आदि का आ जाना म्वा-मानिक या। जिसको जो महत्य, पर, या विशेषाधिकार प्राप्त हो चुका या, वह उसीको स्थायी और इड़ बनाने में रूपा था। विद स्विय अपने राजनीतिक महत्त्व के स्थायी करना चाहता या, तो ब्राह्मण भी पौरीहित्य के सामों को मुरक्ति और इड़ करने में रूपा हुआ था। इसी बातावण में, बित्त और प्रभाव के सेन्द्रित हो जाने से, उन-उन परों और वर्गों मे स्टि और स्विरता आने रूपी। साधारण सामें जनता (=विस्पा प्रजा) में से ही ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय-वर्ग के साध-साथ वैद्य- वर्गं का भी प्रारम्भ हुआ। यही रूढिमूलक वर्ण-ब्यवस्था का प्रारम्भ था।

वर्ण-व्यवस्था के रूहि-मूलक हो जाने पर, क्षत्रिय-वर्ग में धीरे-धीरे ऐस्वर्थ भोगने की प्रशत्त बढ़ने लगी। साथ ही, न केवल घामिक कर्मकाण्ड में ही, बिल्क राज्य अथवा राष्ट्र के संचालन में भी, वह पुरोहित-वर्ग पर निर्भर होने लगा। वेद में राजाओं की प्रायः अतिमयोक्तिपूर्ण जो दान-स्तुतियाँ पाई जाती है, और आह्यण-यंथों में पुरोहितों की जो बहुत अधिक महिमा गायी गई है, वे स्पष्ट ही इस परिस्थित की लोतक है।

इसी वातावरण में याज्ञिक कर्म-काण्डको, आर्यजाति की उसमे परम्परा-गत श्रद्धा के आधार पर, अधिक-से-अधिक जटिल, यान्त्रिक और कृत्रिम वना

दिया गया।

ममुष्य की ऐसी कोई भी कामना (नैतिक या अनैतिक) नहीं थी, जिसे प्राप्त करने का उपाय यद्व द्वारान बतलाया जा सकता था। यहाँतक कि यदिकोई नौकर नौकरी से भाग जाना चाहता था, तो उसे रोकने का उपाय भी एक यांकिक बतला सकता था!

वैदिक (=श्रौत) यज्ञों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उनमे बहुधा अनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजों की आध्रयकता होती थी। वे कई सप्ताहों तक, कभी-कभी तो एक वर्ष से भी अधिक समय तक, चलते थे। उनके करने मे इतना संभार करना पड़ता था, और इतनी अधिक दक्षिणा देनी पडती थी, कि साधारण वित्त के लोग तो उनको कर ही नहीं सकते थे।

निम्न जनता को तो यज्ञों के करने का अधिकार ही नहीं था ! शतपय-

ब्राह्मण में कहा है—

"ब्राह्मणो वैव राजन्यो वा वैश्यो वा ते हि यज्ञिया : 1...... न वै देवा: सर्वेणेव संबदत्ते : ब्राह्मणेन वैव राजन्येन वा वैश्येन था । ते हि यज्ञिया: ।" (शतमथ -ब्रा० ३।१।१।६-२०)

अर्थात, देवता छोग सब किसीसे बात-बीत नहीं करते ! वे केवलबाहाण, क्षांत्रिय और वैश्वम से ही बात करते हैं; क्योंकि इनको हो यह करने का अधिकार प्राप्त है।

'दक्षिणा' केस्वरूप को भी समझ लेना आवश्यक है। यज्ञी में ऋ विजों की जो दक्षिणा दी जाती थी, वह असङ में उनकी 'कीस' या 'मजदूरी' ही हीती थी। पूर्वमीमांता में ऋत्विजों को स्पष्टतः 'दक्षिणा-कीत' (दक्षिणा से खरीदा गर्या) कहा गर्या है।

धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणादि वर्णों के यजन (=यज्ञ करना), प्रतिग्रह (=दान लेना) आदि जो विशेष कर्म कहे गये है, उनको स्पष्टहो 'आजीविका' पा

'इत्ति' के रूप में माना गया है।

ऐसी स्थिति में पुरोहित का काम कोई पारमाधिक कर्म न होकर, इसरे पेशों के समान, एकपेशा मा व्यवसाय ही था। यह ठीक ही था। क्योंकि पुरोहित कोई 'मिमनरी' या 'प्यमण' (जैन या बीद किंधु) तो था नहीं। उनको भी अपना और अपने परिवार का भरण-पीपन करना पड़ता था। इसिंछए उनका दक्षिणा लेना न्याप्य और समुचित था, विशेष करके जवकि वे आर्य जाति की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परम्परा के निवहिक और संरक्षक थे।

दक्षिणा पर या पौरोहित्य-संस्था पर कोई आपत्ति नही हो सकती। उस समय की वह एक आवश्यकता थी। पौरोहित्य-मंस्थाने यजमान-पुरोहित के धनिष्ठ मधुर स्नेह-सम्बन्ध के उदाहरण भी उपस्थित किये हैं।

किन्तु भारतीय संस्कृति के इतिहास में जब से पुरोहिती के पेरो का सम्बन्ध एक जन्म-मूलक वर्गिविमेप से हो गया, तबसे उसमें रूढ़िमूलक वर्गों की अच्छी-बरी सारी वार्तों का आ जाना स्वामाधिक था।

वैदिक संस्कृति के उप:काल में मन्त्रात्मक वेद और आयंजाति के जीवन में एक प्रकार से एक रूपता थी। उस समय उसका जीवन देद था, और वेद ही जीवन था, वर्गोंकि एक से दूसरे की व्यास्था की जा सकती थी।

उसके दाद एक विरोध कर्मकाण्ड के रूप में याजिक कर्मकाण्ड का प्रारम्भ हुआ। उस समय उसमें पूरी स्वाभाविकता और सार्थकता थी। उसके साथ जिन-भी बैदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था, वह पूरी तरह उनके अर्थ को और उप-योगिता को समभक्तर ही किया जाता था।

बाद को, वैदिक मन्त्रों के अर्थ लगाने में कदाचित् कुछ कठिनाईका अनुभव किया जाने लगा । इसीलिए निस्कत में कहा गया है—

"उपवेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म-ग्रहणायेमं

ग्रन्थं समाम्नासिषुः । वेर्दं च वेदांगानि च ।" (निरुक्त १।२०)

अर्थात्, वैदिक परम्परा की इस अवस्था में मन्त्र का अर्थ समझने की कठि-नता के कारण ही निरुक्त को तथा अन्य बेदागों को रचा गया ।

कर्मकाण्ड की महत्ता उसके अपने किया-कलाप मे न होकर, उसके पीछे रहतेवाली भावना में ही हुआ करती है। इसी बात को बहुदारण्यक उपनिषद् की भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है —

"न वा अरे कर्मकाण्डस्य कामाय कर्मकाण्डं प्रियं भवति,

जनताया राष्ट्रस्य तु कामाय कर्मकाण्डं प्रियं भवति।"

अर्थात्, अरे भाई किमेंबान्ड, कर्मकाण्ड होने के कारण, प्रिय नही होता है, किन्तु इसलिए प्रिय होता है कि उससे जनता या राष्ट्र के कल्याण में सहायता मिछती है।

परन्तु इस स्थिति ने पलटा खाया । आर्य जनता में, और विशेषकर संपन्न

वर्ग में, उदात्त वैदिक भायनाओं के स्थान मे अकर्मण्यता आदि भावनाओं का प्रभाव धराबर बढने लगा ।

यह समझा जाने लगा कि ऋत्विजो में, उनके द्वारा प्रयोग किये गये मंत्रों के शब्दों में, और यज्ञ के क्रिया-कलाप में ही ऐसी कोई अष्टप्ट शक्ति है, जिससे बल-पूर्वक अभीप्र-कामना सिद्ध की जा सकती है।

"बह्य हि देवान प्रच्यावयति" (शतपथ ब्रा० ३।३।४।१७)

अर्थात्, मंत्र मे ऐसी बनित है, कि वह देवों को भी झुका सकती है। इस मनोष्टित्त का वेदों के पठन-पाठन पर अनर्थकारो प्रभाव पड़ना ही था। अब तो यह समझा जाने छगा कि---

(१) वेदों के मन्त्रों का केवल यही प्रयोजन है कि उनका यहाँ में प्रयोग किया जाय:

(२) मंत्रों के शब्दमात्र में शक्ति है, यहाँ तक कि वास्तव मे मंत्र का कोई अर्थ ही नहीं होता।

याजिकों की इसी खेदजनक प्रतित्त को देखकर महामाध्य में कहा गया है-"वेदमधीत्य स्वरिता वक्तारो मवन्ति ।" (पस्पशाहिक)

याज्ञिक लोग व्याकरणादि की उपेक्षा करके वेद के केवल शब्दों को रहकर अपनेको ऋतकृत्य समझ लेते हैं।

वेद-मन्त्रों के अर्थ की ओर याज्ञिकों की इस उपेक्षा को देखकर बैदिक काल में ही विद्वानों ने अर्थ-ज्ञान पर बहुत-कुछ वल देना प्रारम्भ कर दिया था । निस्कत में ही उद्धत इन प्राचीन बचनों को देखिए---

> स्याणुरयं भारहारः किलाभुद-धीस्य वेदं न विजानाति योऽयंम्।

यद् गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दचते

अनग्नायिव शुष्केंधो न तरज्वलति कहिचित् ॥ (निस्वत १।१८) अर्थात्, वेद को पढ़कर उसके अर्थ को न जाननेवाला भार से छदे हुए <sup>केवल</sup> एक स्थाणु के समान है। जिस मत्र आदि को, विना अर्थ समक्रे, केवल पाठमात्र से पढा जाता है, उसका कोई फल नहीं होता, जैसे सूखा इँधन भी बिना आग के कभी

नहीं जलता । मन्त्रार्य-ज्ञानपूर्वक वैदिक यज्ञों के करने के समयतक, निश्चय ही, विद्वार

याज्ञिको को उस मौलिक आध्यात्मिक एकता का भान रहता होगा । तभी तो कहा जाता था ---"एकं सद् विप्रा बहुधा बदन्ति।" [ऋक्०१।१६४।४६]

सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभि रेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । [ऋक्०१०।११४।४] अर्थात्, विद्वान लोग एकही मौलिक सत्ता था अध्यात्म-तत्त्व को भिन्न-भिन्न इन्द्र, मित्र, अग्नि आदि नामों से कहते हैं।

इस प्रकार याजिक कर्म-काण्डकी बर्लाधक याण्टिकता क्रम-काम से न केवल वैदिक देवताबाद के लिए ही, किन्तु उसके आध्यारिमक एकताबाद के लिए भी सर्व-नारा करनेवाली सिद्ध हुई। इस स्थिति का नैतिक माबनाओं पर भी ब्रुराप्रमान पड़ा।

याज्ञिक कर्म-काण्ड केकाल मेंदेश के सामने कोई महान् राजनीतिक कार्य-कम नही दीखता । उन दिनों देश में कोईवड़ी चर्चा थी, तो वैदिक यशों की, उनमें दी जानेवाली वही-बड़ी दक्षिणाओं की, और प्रोहितों की ।

आये चनकर वेदाश्यास जहता या मन्दता का प्रतीक ही माना जाने छगा या। तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने 'विक्रमीवंशी' नाटक[१।१०] में प्रजा-पति को भी 'वेदाभ्यासजडः' कहने का साहस किया है !

रूढ़ि-मूनक बगै-बाद से जो सबसे बड़ी हानि देश को हुई, वह विभिन्न वर्षों में पुषक्त-भावना के बढ़ाने को थी। इस प्रवृत्ति का सबसे अधिक वेदजनक प्रभाव गूड़ और आर्य के परस्पर सम्बन्ध पर पड़ा। चारों वेदों में शूद्र के प्रति अन्याप की अथवा करोत्ता की दृष्टि कही नहीं पाई जाती। यही नहीं, वेद-मन्त्रों में तो अन्य वर्णों के समान गूद्र के प्रति भी सद्भावना और ममता का वातावरण स्पट्ट दिखाई देता है।

क्षार्य-जाति की मौलिक एकजातीयता की मावना के मुकाबके में पिछनी खेदजनक पृथक्ता की भावना के लिए तनिक श्रात्यय याह्मण के निम्नलिखित उद्धरण को देखिए-—

> "अयेतराः पृथङ् नानायजुभिरुपदधाति विद्यां सत्क्षत्रादवीर्वतर्रा करोति पृथरवादिनीं नानाचेतसम्"

(शत० बा० दाणश् ३)

वर्षात्, नयन में यह इसरी इप्टकाओं को प्यक्-पृथक् यजुर्वेद के मन्त्रों से रखता है, जिससे क्षेत्र की अपेक्षा पृथक्-पृथक् वर्षात् अनेवय से बोलनेवाली और विभिन्न चित्तवाली प्रका में दुर्वेकता रहे।

यहाँ प्रजा के विषय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता और एक-चित्तता न आ सके और वह राजशक्ति के सामने दुवंछ ही रहे कितनी होन और खेदजनकहैं!

कोई भी धार्मिक कर्मकाण्ड, मनुष्य की उस विषय की स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रारम्भ होकर, प्राय:धोरे-धोरे यहता हुआ पुरोहित-वर्ग केएकाधिकार की वस्तु यन जाता है। यह अबस्या अन्त में पुरोहित-वर्ग और जनता दोनों के लिए हानिकर वित्त होती है। इससे जहाँ एक शोर अकर्मण्यता, मुडग्रह और अध्यविद्यास यहता है, यह सुरो अदि स्थानिक अपनित्त प्रवृत्ति के बुक्ते से नैतिकता के प्राय:

सर्वनाम की स्थिति पैदा हो जाती है।

उपनिषदो के निम्नलिखित प्रमाण प्राणहीन याज्ञिक क्रियाकलाप से उत्पन

उद्विग्नता को स्पष्ट प्रकट करते हैं-

प्लवा होते अवढा यज्ञस्पा अप्टादशोकत्तमवरं येय कर्म। एतच्छे यो येऽभिनन्दन्ति महा

जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनिषद् १।२।७)

अविद्यायामस्त्रे वर्तमाताः

स्ययं धीराः पण्डितं सन्यसानाः ।

वन्द्रम्यमाणाः परियन्ति महा

अन्धेनेय मीयमाना ययान्धाः ॥ (कठोपनिषद् १।२।५)

अर्थात्,ये आदर्श-हीन जटिल यज्ञरूपी कर्म अद्ढ नौका के समान हैं। अवि-वेकी लोग इनको ही जीवनका लक्ष्य बनाकर अपनी अन्ध वासनाओं के भैवर में ही पड़े रहते है, और वास्तविक कल्याणको नहीं पा सकते । मूढ छोग, अपनेको पण्डित और बुद्धिमान समभते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवश आदर्शहीन याज्ञिक क्रिया-कलाप में फेंसे हुए, आस्पारिमक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाते। वे मान, दम्भ और मोह के टेढ़े मार्ग मे फँसकर अपना जीवन नष्ट करते हैं। उनकी दशा सचमुच अन्धे के पीछे चलनेवाले अन्धो के समान ही होती है।

स्पप्ट है कि वैदिक धारा के ह्नास का मुख्य कारण बहुत अधिक जटिलता और विस्तार को पहुँचा हुआ उसका आदर्शहीन शृष्क कर्मकाण्ड था। आर्य-जाति में रुढिमूलक वर्ग-वाद की प्रवृत्ति लाने और उसे दुढ करने में भी इसी कर्मकाण्ड का विशेष हाथ था। इसीके कारण, विभिन्न वर्णों में अलगपने की भावना बढ़ी। इसीने विशेषरूप से रूढिमूलक पुरोहित-वर्ग को जन्म दिया, जिसकी कमगः बढती हुई न्यावसायिकता और अनैतिकता ने वैदिक धारा को स्नास की ओरऔर भी बढ़ा दिया ।

यह समय ऐसा था, जबकि जनता को कोई छामिक प्रेरणा और जीवनप्रद सन्देश कही से भी मिलना प्राय. यन्द हो गया था, और वैदिक धारा का प्रवाह अत्यन्त मन्द पड गया था ।

वैदिक धारा का ह्नास एक ऐतिहासिक सत्य है । पर इसका अर्थ यह नही है कि वेद और वैदिक वाड्मय का महत्त्व आज के भारत के लिए नही है।

यह परम सौभाग्य है कि वेद अवभी सुरक्षित है । उनको अक्षम्य उपेक्षा हुई है, सहस्रो वर्षो से । पर अब समय आ गया है जनकि आवस्यकता है उनके वास्त-विक अनुत्रीलन और स्वाध्याय की, किसी सकीएाँ साप्रदायिक दुप्टि से नहीं, किन्तु अत्यन्त उदार मानवीय भावना से ।

वेद हमारे राष्ट्र की अनमोल साद्यत निधि तो हैं ही, पर अवनी अदितीय उदात भावना और अमर जीवन-सन्देश के कारण उनका सार्वकालिक और सार्व-भौम महत्य भी है।\*

<sup>\*</sup>समाव विकान परिपद्, काशी विद्यापीठ, बनारस द्वारा प्रकाशित 'भारतीय संस्कृति काविकास —वैदिक धारा' में से महत्त्वपूर्ण संक्षिपतीकृत अंश सामार संकृतित । —संपादक

# वैदिक सूक्त

[नीचे हम तीन वैदिक सूक्त-नासदीय सूक्त, पृथिवी सूक्त तथा सांमनस्य सूक्त, भावार्थ के साथ, दे रहे है। ये वड़े महत्त्वपूर्ण सूक्त हैं-स०]

## नासदीय सुक्त

ऋग्वेद का यह बड़ा प्रसिद्ध सुक्त है । सुक्ष्म-से-सुक्ष्म आदिवैदिक काल का चिन्तन इस सूक्त में पाया जाता है। उपनिषदों में जिस तत्त्वज्ञान का अनेक प्रकार से निरूपण किया गया है, उसका बीज इस मुक्त में दृष्टिगोचर होता है। ऋषि चिन्तन करता है कि जब 'असत्' का अन्धकार सर्वत्र व्याप्त था, तब उससे 'सत्' नैसे उत्पन्न हुआ ? सृष्टि का मूल कारण क्या था ? जानने की उसकी उत्कट इच्छा है, परन्तु किसी निश्चय पर वह पहुँच नहीं पा रहा । गहरे-से-गहरा तत्त्व-चिन्तन इस सूक्त मे हम देखते हैं। लोकमान्य तिलक के शब्दों मे यह 'स्वाधीन चिन्तन' था।

इस सूक्त का ऋषि परमेच्ठी प्रजापति है, और देवता है परमात्मा।

नासदासीन्त्रो सदासीनदानी नासीद्रजो नो न्योमा परी यत । किमावरीयः कृह कस्य शर्म न्नम्मः किमासीद्गहनंगभीरम्।। १॥ तव, मूल आरम्भ में, असत् नही था, और सत् भी नही था; अन्तरिक्ष तव नहीं था, उसके परे का यह आकाश भी न था। किसने (किसपर) आवरण डाला ? और कहाँ ? किसके सुख के लिए ? गहन और अगाध जल (भी) कहाँ या तब ?

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राश्या अह आसीत्प्रकेतः आनीदवातं स्वधवा तटेकं तस्माद्धान्यन्न परः किचनाऽऽस् ॥२॥ तब न तो मरण या (अर्थात् नाशवान् दीखनेवाली यह सृष्टि)। अतः अमृत अविनाशी (नित्य पदार्थ) भी न था। रात और दिन का भेद समझने के लिए तब कोई साधन न था। (जो कुछ या) अकेला एकही या वह, अपनी शक्ति से, बिना ही बायु के, साँस लेता रहा, स्फूर्तिमान होता रहा। उसके परे और कुछ भी न था।

तम आसीत्तमसा गूडमप्रेऽ प्रकेतं सस्तिलं सर्वमा इदम्। सुच्छेनाम्बर्षिहतं यदासीत्

तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥३॥ अन्यकारमें अन्यकारव्याप्त या (जैसे अपने आपमें वह छिपकर बैठा हो)

जल में जल समाहित था। तब असत् अर्थात् श्रून्यमय जो था,

वह तप की महिमा से मण्डित था, और वह प्रकट हुआ।

कामस्तदये समवर्वताधि मनसो रेतः प्रथमं पदासीत् । सतो बन्धुमसति निरविन्दन् इदि प्रतीध्या कवयो मनीया ॥४॥

इसके मन का बीज प्रथम निकला, वही आरम्भ में काम बन गया-

वहा आरम्म म काम बन गया---(अर्थात निर्माण करने की प्रवत्ति)

(अवात् ।नमाण करन का प्रवृत्त ) ऋषियों ने अपने अन्तःकरण मे विचार करके निश्चित किया कि, असत् में -- मूळ परवहा में --- सत् का, विनाशो दीखनेवाळी सृष्टि का यह

पहला सम्बन्ध है।

तिरुचीनो विततो रहिमरेपाम् अधःस्विदासीदुर्गार स्विदासीत्। रेतोषा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्॥५॥

(यह) किरण या धागा आड़ा फैंत गया इनमें, यदि कहा जाय कि यह नीचे था, तो ऊत्तर भी वा यह; (इनमें से कुछ) रेतोधा याने बीज देनेवाले हुए, और बढ़कर बड़े भी हुए, उन्होंको अपनी द्यवित इस ओर रड़ी.

और प्रभाव उस ओर (व्याप्त) हो गया।

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृध्दिः।

अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेना प्य को वेद यत आवसूव ।।६।।

यह (सत् का) सारा पसारा किससे आया, कहाँ से आया— (इससे अधिक) विस्तारपूर्वक कौन वहेगा यहाँ ?

निश्चयपूर्वक कौन जानता है इसे ?

देव भी इस सत्-मृष्टि के पश्चात् हुए है, फिर जहाँ से वह मृष्टि हुई उसे कौन जानेगा ? इयं विस्टियंत आवभूव

इय । वसृष्टियत आवसूत्र यदि द्यादये यदि यान ।

यो अस्याध्यक्षः परमे योमन्

सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ यह सारा फैलाव जहाँ से हुआ, उसे तो परम आकाश में रहनेवाला जानता

होगा,

जो इस मृष्टि का अध्यक्ष है। या नहीं भी जानता हो, कीन कह सकता है ?

# पृथिवी सुबत

स्यवंवेदोय सुबत है यह। इस मूबत के मंत्रों में पृथिवों का स्तवन किया गया है। डॉ॰ वासुवेदधरण अपवाट के राज्दों में 'मातृभूमि के स्वरूप और उसके साथ राष्ट्रीय जन की एकता का जैसा वर्णन इस सुबत में है, वैसा अन्यत्र दुर्ग म है। सुबत

की भाषा मे अपूर्व तेज और अर्थवत्ता पाई जाती है। स्वर्ण का देश पहने हुए सब्दो को कवि ने श्रद्धापूर्वक मातुभूमि के चरणो मे अर्पित किया है।"

पृथियो सूवत मे से कुछ सुन्दर मंत्रो को हम नीचे उद्धृत करते हैं:

यस्याः हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः ॥=॥

सरवनानृतमनृत भावस्याः पृथिवी का हृदय परम व्योम में स्थित है;

यह हृदय सत्य से घिरा हुआ अमृतरूप है।

सा नो भूमे प्ररोवय हिरण्यस्येव संवृक्षि ॥१८॥

हे मातृभूमि, हिरण्य के संदर्गन से तुम हमारे सामने प्रकट हीओ-तुम्हारी स्वर्णमधी प्ररोचनाओं का हम दर्शन करना चाहते हैं।

स्योनास्ता महां चरते मवन्तु ।।३१।। चलने से ही दिशाओं के कत्याणों तक हम पहुँचते हैं।

येते पंथानो बहुबो जनायना रयस्य

वरमानसङ्च यातवे ॥४७॥

पदपित्तयों के द्वारा ही मातृभूमि के विशाल जनायन पंथ निर्माण होतेहैं। यात्रा के बल से ही रथों के वर्स और शकटों के मार्ग भिम पर बिछते हैं।

यस्ते गन्धः पुष्करमाबिवेश ॥२४॥

तुम्हारी जो गन्ध कमल मे बसी हुई है, उस सगन्ध से मुफ्रे सर्राभत करी।

विश्वंभरा बमुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी ॥२॥ हे मातृ पूमि ! तुम विश्व का भरण करनेवाली हो, रत्नों को खान हो, हिरण्य से परिष्ठारों हो:

तुम्हारे ऊपर एक संसार ही वसा हुआ है। तुम सबकी प्राण-स्थिति का कारण हो।

निर्धि विश्वती बहुषा गुहा वसु
मिण हिरण्यं पृथिषी ददातु मे ।
स्मृति नो वसुदा रासमाना
देवी दयातु सुमनतस्माना ॥४४॥
अपने गृह प्रदेशों में तुम नाना निधियों का भरत करती हो ।
तुम रत्नों, मणियों और सुवर्ण को देनेवाकी हो;
रत्नों का विवरण करतेवाकी हे वसुधे ! प्रेम और प्रसन्नता से पुलक्ति
होकर तम हमारे लिए कोयों को प्रदान करी ।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्करन्तो ॥४४॥

अदिग खड़ी हुई अनुकूल थेन के समान हे माता ! तुम सहस्रों धाराओं से अपने द्रविण का हमारे लिए दोहन करों । तुम्हारों कृपा से राष्ट्र के कोण अक्षय निधियों से मरे-पूरे रहें, उनमें किसी प्रकार किसीमी कार्य के लिए कभी न्यूनता न आये ।

> यत्ते मध्यं पृथिषि यन्त्र नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्त्रः संबमूबुः। तासु नो धेहि अमि न पबस्व

माता भूमिः पुत्रो अहं घृषिच्याः ।।१२।। हे पृथिवी ! तुम्हारे शरीर से निकलनेवाली जो शक्ति की धाराएँ हैं उनके साथ हमें संयुक्त करो । यह भृमि मेरी माता है, और मैं इसका पुत्र हूँ ।

न रामाताह, जार म इतकापुत हूं। जनं श्रिभ्रती बहधा विवास सं

नाना धर्माणं पूचिवी ययौक्तं ॥४५॥ अपने-अपने प्रदेशों के बनुसार उन जनोंकी अनेक भाषाएँ हैं, और वेनाना धर्मों के माननेवाले हैं।

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचिक्तरे ॥४॥ हे पृथिवी ! तुम हमारे पूर्वकालीन पूर्वजों की भी माता हो। ये प्रामा यदरणं याः समा अधिभूम्याम् । ये संप्रामाः समितयस्तेषु चारु यदेम ते ॥४६॥ पृथिवी पर जो प्राम और अरण्य हैं, जो सभाएँ और समितियाँ हैं, जो सार्वजनिक सम्मेछन है, जनमे हे भूमि ! हम सुम्हारे लिए सुन्दर भाषण करें।

> सत्यं बृहद्गतमुत्रं दीक्षा तपोब्रह्मथनः पृथिवीं घारयन्ति । सानो मृतस्य भव्यस्य पत्नी उद्येतोकं पृथिवी नः कृणोत् ॥१॥

सत्य, वृहत् और उम्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी को घारण करते है।

जो पृथिवी हमारे भूत और हमारे भिवय्य की पत्नी है, वह हमारे लिए विस्तृत लोक प्रदान करनेवाली हो।

मूमे मार्तीन धेहि या भद्रया मुप्रतिष्ठितम्। संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि मूत्याम्।।६३॥ हे भूमि माता ! हमें पायिव कत्याणों के मध्य में रखकर द्युहोक के भी उच्च मार्वो के साथ युक्त करो।

[पृ<mark>षिवी सुक्त के इन मंत्रों</mark> का भावार्य डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का है।]

# सांमनस्य सुक्त

मानव-समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी यह मूनत अवयंवेद में आमा है। इसमें उपदेश किया गया है सब मनुष्यों को कि वे आपस मे मिल-जुलकर, एकविटा होकर, समाज में रहें। यह सूक्त सात त्रिप्टुप छुन्दों में अवर्व ऋषि ने गाया है इस प्रकार:—

> सह्दर्यं सांमनस्यमनिद्धेयं कृषोमि वः । अन्योअन्यमभिह्मेत्वसां जातिमवाष्ट्रया॥१॥ मैं तुमसवको एक हृदयवालाबीर एक मनवालाबीर आपस में द्वेप न रखने-वाला बनाता हैं:

तुम एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेम से खिचकर चले जाओ, जैसे, अपने बछड़े की ओर माय दौड़ी हुई आती है।

अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा मवतु संमनाः। जाया पत्ये मधुमतौं वाचं वदतु शान्तिवाम् ॥२॥ पुत्र हो पिता की आज्ञा माननेवाला, और, माता के प्रति अनुकूल हो और सहृदय हो; पत्नी अपने पित से सदा मधुर, शान्तियुक्त, सुखद वासी बोले।

मा भ्राता भ्रातरं द्विसामा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सवता भूत्वा वाचं वदत भद्रवा ॥३॥

सस्य न्या सवता भूत्या वाच चवत नदया गरा। माई माई से ओर बहुत से हेप न करे, जोर बहुत कथानी बहुत से और भाई से हुंप न रखे; सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए अनुकूल रहो, एकचित्त रहो, और, एक ही उर्दे स्थ को लेकर एक दूसरे से ऐसी वाणी वोला करो, जो

येन देवा न वियक्ति नो च विद्विपते भियः।
तत्कृणमे ब्रह्म यो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः।।४॥
जित ज्ञान को पाकर बिद्धान कोष एक दूबरे का विरोध नहीं करते,
और आपस में भी द्वेप नहीं रखते,
वह ब्रह्मविद्या को तुम सबके घरों में हम पहुँचाते है
जो सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करानेवाठी है।

ज्यायस्वन्तिश्चितिनो मा वि मौद्र संराधयन्तःसप्रराश्चरन्तः।

अन्यो अन्यस्मै वत्नु वदन्त एत सश्री बीनान् वः संमनसस्कृषोमि ॥ १॥ तुम लोग एक दूसरे से वड़े और उत्तम गुणवाले होते हुए भी समानित्त होकर समान कार्य करते रही;

एक ही प्रकार का भार उठाते हुए, एक ही घुरा में बँधकर, एक दूसरे से कमी अलग मत होओ। और, एक दूसरे से मनोहर बचन बोलो;

एक दूसरे से हिलो-मिलो,

कल्याणयूक्त हो और सुखद ।

आओ, समानरूप से एक ही स्थान पर एकत्र हुए तुम छोगों को मैं एक मन-वाला बनाता हूँ ।

समानी प्रपासह बोन्नमागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । सम्यंचोऽन्निं सपर्यतारा नामिनिवामितः ॥६॥

तुम्हारा पानी पीने का स्थान एक हो, तुम्हारा सबका परस्पर में एकझाथ भोजन हो; इसीळिए तुमको में एकही बचन में बाँग रहा हूँ। और, मळी भांति झानरूप अनि की बपासना करो एकत्र होकर, भागि (केन्द्र) के चारों और अरों के समान।

सधीचीनान् वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुध्टीन्संयननेन सर्वान् । देवा इवामृतं रक्षमाणाःसायंत्रातः सीमनसो दो अस्तु ॥७॥

# कुछ वैदिक सुवितयाँ

मुपर्णं विप्राः कवयो वचोमिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । ऋक्० १०१११४।५

एकही परमतस्य की विद्वान कवियों ने अनेक प्रकार से कल्पना की है।

यादृश्मिन् धामि तमपस्यया विदत् [ऋक्० ५।४४।= अपना ध्येय थम और तप से ही मनुष्य पा सकता है।

प्रतार्यायुः प्रतरं नवीयः [ऋक्०१०१५६।६ हम नये से और भी नमे, और ऊँचे से भी ऊँचे जीवन की ओर बढ़ते रहें।

विश्वदानीं सुमनसः स्याम

पश्येमनु सूर्यमुच्चरन्तम् । [ऋक्० ६।४२।४ प्रसन्न मन से हम उदय होते हुए सूर्य को सदा देखें ।

यया नः सर्वीभक्तगदयस्मं सुमना असत् । [यजु॰ १६१४ सारा जगत् हमे व्याधिमों से बचाकर आह्वाद देनेवाला वन जाय ।

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर् ऋतस्य धीतिव जिनानि हन्ति ।

ऋतस्य इलोको बधिरा तददं ।

ऋतस्य २लाका बायरा तदद । कर्णा बुधानः श्रुचमान आयोः ॥

ऋतस्य दृद्ध्हा घरुणानि सन्ति

पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूर्णि ।

ऋतेन दीर्घमियणन्त पृक्ष

ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥ ऋत्० ४।२३।५-६ ऋत स्रोत है सभी प्रकार के सुख और शान्ति का,

पापों का नाश कर देती है ऋत की भावना,

वह बोध देती है और प्रकाश भी। बहरे कानों ने भी सुनी है ऋत की कीर्ति;

जड़ें उसकी बहुत दृढ़ हैं,

जगत् की अनेक सुरम्य वस्तुओं मे ऋत साकार हो रहा है। अन्नादि की कामना ऋत पर ही अवलम्बित है,

और सूर्य की किरर्णे, ऋत के कारण ही, जल में प्रवेश कर उसे ऊपर ले जाती है।

मा भेः, मा संविवयाः । विजु० १।२३

त्म न तो उरो, और न घवराओ।

विद्वान् पयः पुरएता ऋजु नेवति [ऋक्० १।४६।१

सही रास्ते पर वही नेता ले जाता है, जो समझदार होता है। न स सला यो न ददाति सल्ये । ऋक्० १०।११७।४

जो मित्र का सहायक नहीं, वह मित्र नहीं हो सकता।

केवलायो मवति केवलादी [ऋक्० १०।११७।६

अकेला खानेवाला तो पाप खाता है, अर्थात् वह पापमय है।

जनस्य गौपा अजनिच्ट जागृविः [साम० उ० ३।१।६ जनता को जागरूक व्यक्ति ही बचा सकता है।

माता भूमिः पुत्रो अह पृथिव्याः अियवं० १२।१।१२ भूमि मेरी माता है, मैं पृथिवी का पुत्र हैं।

मा मो विदर्भिमा, मा अशस्तिः, मा नो विदर् वृजिना हु व्याया।

[अयर्वे० १।२०।१ पराजय हमारे पास न आये, अपयश हमें प्राप्त न हो;

और ऐसे बुरे कृत्य हमसे दूर रहे, जो ढ्वेप बढ़ानेवाले हो।

इतस्च यदमुतस्च यद्वर्थं चरुण धावय ।

वि महच्छर्म यच्छ वरीयो यावया वधम् । [अथर्व० १।२०।३ दूसरों के भीतर वध करने का भाव न रहे,

प्रभो ! यह भाव ही हमसे दूर करदे, और अपना महान् आश्रय तू हमें दे।

आ बहान् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ।

आ राष्ट्रे राजन्यः शुर इषच्योऽति व्याघी महारधी जायताम्। यिजु० २२।२२

विश्वभावन ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त हों। राजन्यगण भूरवीर, धनुर्धर, नीरोग और महारथी हों।

दोगधी धेनुवोंढानड्वानाञ्चः सन्तिः पुरन्धियोंषा जिल्लू रथेटा,

सभेषो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् । [यजु० २२।२२ गौएँ दुधारू, बैल मार ढोने में समर्थ, घोड़े शीघ्रगामी, स्त्रियाँ शोभामयी और रयी विजयी हो, और इस यजमान का पुत्र निर्भय वीर हो।

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत् । फलवस्यो न ओवधयः पच्यन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम् । [यजु० २२।२२

आवश्यकता के अनुसार वर्षा हो, वनस्पतियाँ फलती रहे ।

हमारा योग-क्षेम हो।

अज्येष्ठासो अफनिष्ठास एते सं भ्रातरो वाव्धः सौभगाय । ऋक्० शहलाध

ते अज्येदठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा विवाव्युः । सु जातारो जनुषा पृश्चिमातरो दिवो मर्या आ नो

अच्छा जिगातन। ऋक० ५।५६।६ उनमें न तो कोई बडा है, और न कोई छोटा, आपस में वे सब भाई-भाई हैं।

और अपने कल्याण के लिए वे सब मिलकर प्रयत्न करते है।

उनमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और कोई मध्यम भी नहीं। वे सभी एकसमान है।

अपने उदय के लिए उत्साहपूर्वक वे उद्यम करते हैं। अच्छे कुछ में वे पैदा हुए और भूमि को वे अपनी माता मानते हैं। वे दिव्य मानव भली भांति यहाँ आयें।

ऊर्जा मधुमती वाक् । मधुमती उदेयम् ।। [मं० २।१-२

वाणी मधुर हो, और उसमें वल भी हो।

मद्रध्तो कणौं। सुधतौ कणौं। मद्र श्लोकं ध्रयासम्।

सुश्रुतिः उपश्रुतिः च मा मा हासिप्टाम् । मिं० श४-४ कान मेरे अच्छे-अच्छे उपदेश सुनें, अच्छे उपदेश उनमें भरे रहें;

ऐसी वाणी सुना करूँ, जिससे कल्याण होता हो; अच्छे उपदेश और दूर से अच्छे बद्ध सनने की मेरी शक्ति कभी क्षीण न पडे।

रुजः, वेतः, मुर्घा, विधर्मा, उत्तः, चमतः, धर्ता, धरुणः, विमोकः, आर्र पविः, आर्र दानुः, मातरिस्वा च मा मा हासिप्टाम् ।। मिं० ३१२-४

मेरा ये श्याग न करें, त्याग न करें-तेजस्विता, महत्त्राकांक्षा, मेघा-शक्ति, विशेष गुणोबाला धर्ने, यज्ञ के साधन, धारण करनेवाली शक्तियाँ, बन्धन से छुटने की इच्छा, सिद्ध शस्त्र, देने की इच्छा तथा प्राण।

जितं अस्माकं, उद्भिन्तं अस्माकं, विश्वाः अरातोः पृतनाः ।

मिं० ६।२ हुम अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहें, अपनी विजय का, अपने उत्कर्ष का और अपने बात्रुओं की सारी सेनाओं को पूरी तरह परास्त कर देने का।

मुमुक्तमस्मान्दुरितादवद्यात् । [अयर्व० ४।६। व

निन्दनीय पाप से तू हम मुक्त कर।

योऽस्मांश्चश्रुया मनसा चित्याकृत्या च अघापुरिभदासात्, त्वं तानग्ने मेन्यामेनीन् कृण् । [अथवं० ४।६।१० जो भी हमे आंख से, मन से, चित्त और संकल्प से दास बनाना चाहता है,

हे अग्निदेव ! अपने शस्त्र से उसे तू शस्त्रहीन करदे । पुर्णात्त्रणंमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते । अयवं० १०१८।२६ पूर्ण से पूर्ण उदित होता है, और पूर्ण से पूर्ण ही सीचा जाता है। अ-दार-मद भवत देव सोम । अयर्व० ११२०

हे सोमदेव ! हमारी आपस में फूट न हो।

अञ्चावतीर्योमतीनं उपासी वीरवतीः सदमुब्धन्तु मद्राः।

\_ [अथर्व० ५।१११७ हमारे गृहो को प्रकाशित करती रहे कल्याण करनेवाली उपाएँ घोड़ों, गायो और जूरवीर पुत्रो के साथ।

माया ह जज्ञे मायसा । अथर्व० ८।६।४

कपट कपट से बढता है।

स विशोऽनु व्यचलत्, तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन । जब वह प्रजा के अनुकूल चला,

तभी उसे समा, समिति और सेना अनुकूल हुई, और धन-कोप भी अनुकूल हुआ ।

# उपनिषद्

#### [वियोगी हरि]

उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंग माना गया है। उपनिषद् को वेद या श्रुति भी कहा गया है। वेद का कूं कि यह बिनिय भाग है, इसिलए इसके विषय को वेदाल भी कहा जाता है। उपनिषदों में मुख्यरूप से स्वा-विद्या का निरूपण किया गया है। उपनिषद् ' और 'निषद् ' इन दो सब्दें में बना है। 'उप' का अप है निकट और 'निषद् ' से आदाव है बैठना। गुरु के निकट बैठकर अध्यारम तत्त्व का सम्बक् झान प्रान्त करना यह उपनिषद् का अप है। परमतत्त्व सहां सम्बक् झान प्रान्त करना यह उपनिषद का अप है। परमतत्त्व महा सम्बक् को स्थिर कर देता है, उसीका बहुत सुन्दर निरूपण उपनिषदों में किया गया है। इन प्रन्यों में ऐसा सामर्थ्य है, जो मानव को, उनके अनुसार विचारतया आच-रण करने से, सबसे क्रेंच शिवर पर पहुँचा सकता है। शंकर, रामानुब, माध्य आदि प्रमुख आचारों ने उपनिषदों को 'अस्वान-वर्धा' में स्थान दिया है। उनपर अपने-अपने मा सा सिद्धान्त के प्रतिपादक भाष्य जिल्हे हैं। बहानू सु, एकादश उपनिषद् और समयवरीता इनको 'प्रस्थान-वर्धा' में लिया गया है।

् जर्मनी के प्रसिद्ध तत्ववेता शोपेनहर के बब्दों में, "सारे संसार में उप-निपद् ग्रंथों के समान कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं, जिसमे मानव-जीवन को इतना ऊँचा उठाने की क्षमता हो।"

प्रख्यात दर्शन-शास्त्री मैक्समूलर का भी ऐसाही मत है।

इसी प्रकार एक दूसरा जर्मन विद्वान् पाल डॉसन कहता है, "उपनिषदों का सार्विनिक मंबन न सिर्फ भारत में, बल्कि सायद सारी दुनिया में वेजोड़ है।"

म्ने ड्रिक स्लेगल ने तो यहाँतक कहा है, "उपनिपदों के आगे पारवात्य सत्त्वदर्शन ऐसा समझना चाहिए, जैसे प्रवण्ड सूर्य के सामने एक्न टिमटिमाता दीवक।"

फांस के प्रसिद्ध विद्वान् कर्जेस, और इसी प्रकार हैक्सले का कथन है कि, "सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान का मूळ उपनिषदों के अन्दर देखा जा सकता है।"

स्वामी विवेकानन्दका मानना है, "उरनिपदों का यह एक पावन मार्ग है। बहुत से व्यवहार, रीति-रियान और लोकाचार, जो आज समझ में नही आसकते, उनकी सच्चाई उपनिपदों के द्वारा स्पष्ट दीखन लगती है।"

च० राजगोपाळाचार्य ने लिखा है, "उपनिषद् ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें आध्या-

रिमक जिज्ञासा के बारे में संसार के दूसरे धर्म-प्रन्यों की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञा-निक भावना देखने मे आती है। जिन ऋषियों के विचार और उपदेश उनमें भरे पडे हैं, वेवतमान यगके अधिकांश वैज्ञानिकों की भौति ही रचनात्मक शंकाओं से प्रेरित दिखाई पडते है। उनके प्रश्नों और उत्तरों से मालम होता है कि वे एक ऐसे काल में हुए थे, जब परम्परा और पुरातन आचार-विचारों के अनुसरण के साथ-साथ मनव्य परमसत्य को जानने की उत्काट इच्छा रखता था. और तब का बह बातावरण बडाही साहसपूर्ण और स्वतंत्र विचारों से व्याप्त था।"

आचार्य विनोबा भावे मानते है, "मेरी दृष्टि में उपनिषद् पुस्तक है ही नहीं, वह तो प्रातिभ-दर्शन है। उस दर्शन को यद्यपि शब्दों में प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है, फिरभी शब्दों के पैर लड़राड़ा गये है, परन्तु सिर्फ निष्ठा के चिह्न उभरे हैं। उस निष्ठा को अन्तर मे भरकर, शब्दो की सहायता से शब्दों की दूर हटाकर, अनुभव किया जाय, तभी उपनिपदों का बोध हो सकता है !"

वेद की संहिताओं के बाद रचे गये जिन ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन अरण्य में अर्थात् वन में किया गया था, उनको 'आरण्यक' कहते हैं। अनेक आरण्यकों के अमुक भाग उपनिषद् प्रन्य है । जैसे, ऐतरेय ब्राह्मण का अन्तिम भाग 'ऐतरेय आरण्यक' माना गया है, और उसी ब्राह्मण के चार से लेकर छह अध्यायों को 'ऐतरेय उपनिषद' कहते हैं।

रचना-काल-उपनिषदोंका रचना-काल ई०पू० १००० से ई०पू० ३०० माना जाता है। कुछ उपनिपदें ई० पू० ४०० से ई० पू० ३०० तक रची गई।

विचारक-उपनिपदों के विचारकों मे प्रजापति, इन्द्र, नारद, सनत्कुमार

ग्रादि प्रमुख है।

संवादों में उल्लेखनीय-महीदास, ऐतरेय, रैक्व, शाण्डिल्य, सत्यकाम जाबाल, जैवालि, उदालक, श्वेतकेतु, भारद्वाज, गार्ग्यायन, प्रतदेन, बालाकि, गार्गी और मैं त्रेयी इनके नाम उपनिपदों में दिये गये सवादों में उल्लेखनीय है।

किस वेद से किन प्रमुख उपनिषदों का अंग-सम्बन्ध है, इसे हम नीचे देते

**है** :—

ऐतरेव

यजुर्वेदीय कठ, तैतिरीय, द्वेताश्वतर, ईश और बृहदारण्यक

सामवेदीय छान्दोग्य और केत

अधर्ववेदीय मुण्डक, प्रश्न और माण्डुवय

इन उपनिषदों में कुछ पद्ममय है और कुछ केवल गद्ममय । प्राचीनतम उप-निपदें प्राय. गद्यात्मक है। तीन उपनिपदों मे गद्य और पद्य दोनों ही है नीचे लिसे अनुसार:

१. ईश

ऋग्वेदीय

| २. केन | पद्मम |
|--------|-------|
| ३. कठ  |       |

४. मृण्डवः ·५. माण्ड्वय गद्यमय

६. प्रवन गद्यमय तथा पद्यमय

७. ऐतरेय द. वैतिरीय गद्यमय इवेताझ्वतर पद्यमय

१०. छान्दोग्य गद्यमय तथा पद्यमय

११. बृहदारण्यक गरामय

कौषीतिकी तथा नसिहतापिनी इन उपनिपदी पर भी आचार्यो ने भाष्य लिखे हैं।

ईश सबसे छोटा उपनिषद् है। इसमें केवल १८ श्लोक है। परन्तु इस उप-निपद् में ब्रह्म-विद्या का पूरा सार-तत्त्व आ गया है, जैसे गागर में सागर भर दिया गवा हो ।

आचार्य विनोवाजो ने ईशोपनिषद् के मंत्रों को जी 'ईशाबास्य बोध' नाम से तात्त्विक व्याख्या की है उसे हम नीचे अविकल रूप में उद्धत करते है :

"ईशावास्य एक छोटी-सी उपनिषद् है। और, शायद ही ऐसी कोई दूसरी छोटी रचना हो, जिसमें इतना अर्थ समाविष्ट किया गया हो। हम रोज भीता का पाठ करते हैं। वह भी छोटी ही है। फिरभी उसमे अठारह अध्याय हैं। पर इसमें तो केवल अठारह श्लोक है। लोग मानते हैं कि दुनिया का पहला ग्रन्थ वेद है। वेदों का रहस्य जिन ग्रन्थों मे आया है, उनको 'वेदान्त' कहते हैं । ईशावास्य एक वेदान्त-ग्रंथ है । वेदान्त के ग्रन्थ तो वैसे बहत है । पर इसमें थोड़े में वेदो का सार आ गया है. और उसका भी निचोड 'ईशावास्यमिद सर्वं यत् किंचजगत्यां जगत्, तेन त्यवतेन भूंजीयाः मा गृथः कस्यस्वित् धनम्" इस पहले मंत्र में आ गया है।

"इस मंत्र का अर्थ है द्निया में जोभी जीवन है, सब ईश्वर से भरा हुआ है। कोई चीज ईश्वर से खाली नहीं है। सत्ता की भाषा में बोलें, तो यहाँ केवल उसीकी सत्ता है। वही एक मालिक है। यह समक्षकर हमें सब उसीकी समर्पण करना चाहिए, और जो कुछ उसके पास से मिले, उसका प्रसाद समझ-कर ग्रहण करना चाहिए। यहाँ मेरा कुछभी नही, सब ईश्वर का है-ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो पुरुप इस तरह रहेगा-कोईभी चीज अपनी नही मानेगा-सभी उसका होगा, सब उसे मिल जायगा। जो बुछ उसे मिलेगा, उसमें वह संतुष्ट रहेगा । दूसरे का मत्सर नहीं करेगा । किसीके धन की अभि- लापा नहीं करेगा। इस छोटे-से मंत्र में एक महान् जीवन-व्यापी सिद्धान्त बता दिया है, और उसे अमल में लाने का उपाय भी। ईश्वर-समर्पण, प्रधाद के रूप में प्रहण, मत्सर न करना, धन की वासना न करना—इस प्रकार एक संपूर्ण विचार इस मंत्र में हमारे सामने रख दिवा है।

प्राय: हम देखते है कि मनुष्य दूसरे के धन को अभिलाय करता है। यह स्पें ? इसिलए कि वह आलस्य में जीना चाहता है। दूसरे मत्र में इसिलए कहा है कि विना कमें के जीवन की इच्छा रखना जीवन के साथ वेईमानी है। धर्मात् निरंतर कमें करते हुए जैसा जीवन भगवान् हमें दे, जीना चाहिए। जब हम कमें को टालते है, जीवन भारस्य होता है — झानस्य होता है। जान-अननात हम सब यह कर रहे हैं, इसीसे हम दु ख भोग रहे है, और दुनिया में जो पाप है, वे भी बहुत सारे इसीसे प्रंवा हए है।

''तीसरे मंत्र में आगे चलकर बताया है कि अगर तुम मगवान को मूल जाते हो, मोग-प्रधान द्वति रखते हो, कर्मनिष्ठा को छोडकर आलस्य को अपनाते हो, तो इसी भीवन में नरक ने पड़ते हो। और जो स्थिति जीवन में हैं उसीके अनुसार मरने के बाद भी गति होगी, यह वस्तु तीसरे मंत्र में

समझाई है।

"चौधे घोर पाँचवें मंत्र का एक स्वतंत्र परिच्छेद वनता है उसका सार यह है कि ईश्वर को शांवत लठोकिक है। वह असीम है। उसके बारे मे हम तर्क नहीं कर सकते। हमारे तर्क से वह सीमित हो जायगा। गीता में बताया है कि ईश्वर जब बबतार सेता है, तब वह महान कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर उस कर्म का छेप उसे नहीं छगता। उस समय भी वह अकर्म रहता है। इससे उज्दे, जब यह अपने मूठ रूप मे रहता है, प्रयत्ति अवतार प्रहम नहीं करता है, तब वह कुछभी नहीं करता दिखाई देता है, पर उस समय भी यह सारी दुनिया का सासन करता रहता है। अवित अकर्मा भी वह सव कर्म करता है। वहीं उसका व्यापक स्थल्प यहाँ रख दिया है।

"फिरतीन मंत्रों में ईंडबर-भवत का वर्षन है। यह अपने में सबको और सबमें अपने को देखता है। यही भवित है। मित्र से निज-पर का ने में सबको और सबमें अपने को देखता है। यही भवित है। भित्र से निज-पर का ने दे मिट आता है। मतुष्म ने अपने बीच हजारों दीवार खड़ी कर रखी है। राष्ट्र, समाज और कुड़क्व में लड़ाई-साई इसीसे पैदा हुए है। इस 'निज-पर' के भेद को मिटाना ईश्वर के जान का फल है। जो ईश्वर को पांत्रत करनेवाला है, वह इसी रात्ते पर अपन्नस्त होता है। दिन-दिन उसको आहमानावाना वहती जाती है। वह सोचता है कि जैसे मेरे घोरा को वासनाएँ है, बैसी दूसरों की भी है। इससिए उनको खिलाकर खाऊँ और पिलाकर पीऊँ। मुझमें और मेरे कुड़म्ब में कोई भेद नहीं। इसी तरह देहात-देहात और राष्ट्र-राष्ट्र में कोई

फ़र्क नहीं है। इतना हो नही, मनुष्य और पशु में भी वह भेद नही करता। इस प्रकार वह अपना-परावा भेद मिटाता जाता है। जो इस तरह रहता है, उसका जीवन आनंदमय बनता है। इस प्रकार ईश्वर-निष्ठ पुरुष का या आरमतानी का वर्णन करके आठवें मंत्र के अंत में प्रवर्धि समाप्त होता है।

"आगे के तीन मंत्रों में बुद्धि का कार्य बतलाया है। बुद्धि भगवान् ने हमारे हाथ में एक वड़ा हिष्यार दिया है। इससे हम अपनी जन्नित कर सकते है और अवनित भी। हमे चाहिए कि हम जनित करें। दुनिया में जितना भी झान है उम सारे झान की हमें आवर्यकता नहीं है। कुछ तो आव्ययक झान होता है, कुछ अनाव्यक। आव्ययक और अनाव्ययक सान का विवेक करना होता है, कुछ अनाव्ययक। आव्ययक हो, उससे जीवन वरवाद होगा शीर बुद्धि पर क्यार्य का वोझ पड़ेगा। और जो आव्ययक है वह प्रगर हासिल नहीं किया, तो मनुष्य अपना कर्तक्य पूरा नहीं कर सकेगा। इसिलए इन मंत्रों में कहा गया है कि विद्या भी चाहिए और अविद्या भी। को आव्ययक नहीं है, उसका अज्ञान ही रहने दें। अगर पड़कत से अनाव्ययक झान हो जान, तो प्रयत्मवृक्षक उसे मूलही जाना चाहिए। सायही, हमें यहभी पहचानना चाहिए कहा तो जान और अज्ञान दोनों से भिन्न, केवल साक्षिर्क है। इस तरह कम्यास करने से बुद्धि ईस्वर-परायण रहती है। नहीं तो वह अवनित के लिए कारण ही सकती है।

"आगे के तीन मंत्रों मे हृदय-शोधन आया है। जिस तरह बुढि की शृद्धि करना आवश्यक है, उसी तरह हृदय की भी। हमें हृरय में देखना चाहिए। हमारे हृदय में दोख और गुण भरे हुए है। तब हमें नया करना चाहिए। हमारे हृदय में दोख और गुण भरे हुए है। तब हमें नया करना चाहिए। हमें गुणों की 'संप्रृति' करनी चाहिए। उन्हें उच्चच वनाना चाहिए, और दोगों की। 'स्वभूति' करनी चाहिए। उन्हें उच्चच वनाना चाहिए, और दोगों की। 'स्वभूति' करनी चाहिए। अर्थात् नये दोख उच्चन नहीं होने देवा चाहिए, और जो ही उनका विनाम करना चाहिए। जो कुछमी हम करते हैं, उद्यमें हमारी टिप्ट केवळ विताम करना चाहिए। जो कुछमी हम करते हैं, उद्यमें हमारी टिप्ट केवळ विताम करना चाहिए। जो कुछमी हम करते हैं, उद्यमें हमारी टिप्ट केवळ विताम करना चाहिए। जो वहकमें बुरा है। वित्तम ने में होने चाहिए। वित्तम ने में होने ची है। साथही, हमें यहभी वहचानमा चाहिए कि हम तो दोख और गुण दोगों से पिन, केवळ साक्षिक्य है। इस तरहअम्मास करने से सच्ची हृदय-शुटि होगी।

"इसके आगे एक महान् मंत्र आया है। उसमें दर्शन का सार आ जाता है। दर्शन का सार यह है कि दुनिया में सत्य छिता हुआ है। वह मोह के अवरण से ढका है। जवतक उस मोह के आवरणका हम भेदन नहीं करते हैं, तबतक सत्य का दर्शन नहीं होता है। वह इसिछए नहीं कि बुद्धि-शक्ति की कभी है। दर्शन तो बुद्धि पर मोह का आवरण होने के कारण ही नहीं होता है। एक मोह कांचन-मोह है। बाहर और अन्दर भी इस मोहके कारण परहे पड़ते है। उसके कारण सत्य का दर्शन नही होने पाता। और भी तरह-तरह के मोह है। उनको 'हिरण्मय पात्र' अर्थात् सोने का ढकना कहा है। अगर सत्य का दर्शन करना है, तो यह सोने का डकना दूर हटा देना चाहिए।

"अत के तीन मंत्रों में हमारा विकास-कम बतलाया है।

"सोलहवें मत्र मे बताया है कि जिसे ईश्वर कहते है, वह इसससारको प्रेरणा देता है, उसका पालन-पोषण करता है, और नियमन करता है। वह संसारका नित्य निरीक्षण करता है। ऐसी जिसकी शनित गाई जाती है, उसके सामने तो मैं एक तुच्छ जीव हूँ। पर उसमे और मुझमें तत्त्व-भेद नहीं है। क्योंकि उसीका में अश हूँ। बही में हूँ। मुझपर यह देह एक आवरण है। यह एक सुवर्ण-पात्र है। इसके भीतर मैं छिपा हूँ। इस देह को अगर हम भेदसकते है, तो उस 'में' का दर्शन होता है। ईश्वर जिस प्रकार पूर्ण है, सुन्दर है, में भी उसी प्रकार हूँ - हो मकता हूँ। 'सोऽहम्' मंत्र ने यह आश्वासन हमें दिया है।

"फिर कहा है कि इसकी हमे आमरण साधना करनी है। जितने भी भेद है, सब बाहरी हैं, देह के साथ हैं। मुझमें-आत्मा में-कोई भेद नहीं है। बाहरी आवरणों को भेदकर हमें अतर्यामी के पास पहुँचना है। काला-गोरा, पतला-मोटा, मूढ़-चतुर, नीतिमान्-अनीतिमान् --सभी भेद ऊपरी है, देह के साथ है। इन्हें हमें भूल जाना है और अन्दर की वस्तु को ग्रहण करना है। ऋषि कहता है कि जो इस तरह आमरण साधना करता है, उसका देह जब गिर जाता है, तो उसकी मिट्टी, मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमात्मा में मिल जाता है।

"अंतिम मत्र भगवान् की प्रार्थना है। भगवान् की मार्ग-दर्शक अग्निके रूप मे देखा है। जो अग्नि हममें रहकर हमे जीवित रखता है, जिसकेन रहते से घरीर ठण्डा पड़ जाता है वह जो गरमी है, वह उपासना के लिए चैतन्य ना एक सकेत है। उससे हम चैतन्य को पहचानते है। वह चैतन्य की ब्यास्या नही है। अग्निस्वरूप चैतन्यदायी भगवान् से प्रार्थना की है कि हे प्रभो! जबतक हममें चेतना है, गरमी है, हमें सीधी राह पर रख। हमें बक मार्ग से न लेजा। शायद इस मंत्र का ऋषि बुन कर होगा। बुनते समय अगर हत्ये की ठोक टेडी लगती है, तो कपड़ा टेड़ा हो जाता है, विगड़ता जाता है। इसलिए भगवान से इस अन्तिम मत्र मे प्रार्थना की है कि हे प्रभो, हमारे जीवन में किसी तरह यी यत्रता न आने दे। हमें सीधी राह में ले जा। अगर मुझमें पूछा जाय वि किस गुण को मुणाको राजा बनाओंगे, तो मैं किसी एक गुण को स्वावी राजी वनाने के बजाय निर्वाचन-पद्धिति से काम लेना पसन्द करूँगा, और भिन-फिन्न गुण एक अवधि के लिए राजा बनेंगे। लेकिन जिन गुणो को मैं राजा बनाऊँ, हगता है, उनमें ऋजुता का स्थान पहला रहेगा। वहाँ ऋजुता है, सर्कता है, वहाँ धर्म है, वहाँ जीवन है। जहाँ वक्ता है, वहाँ अधर्म है, सर्दु है। कातनेवाला जानता है कि तक्तुत्रासीधा चाहिए। उसमें टेडापन चराभी नहीं मलता। तक्तुता जिस तरह टेडापन सहन नहीं करता, उसी तरह हमभी अपने जीवन में पत्रता को विककुछ सहन न करें। काया-वाचा-मन से अंवर-बाहर हम सरक हो जांगें। ऐसे सरक जीवन के लिए हमें बल दे, ऐसी इस मंत्र में प्रायंना की गई है।

केन उपनिषद् में ४ खण्ड हैं, और कुल २४ कण्डिकाएँ।

'केन' वर्यात् 'किससे' इस शब्द से उपनिषद्का प्रारम्म होता है। पूछा गया : पंच प्राणरूपी पाँचों देवताओं का संचालन किस देव से होता है ?

उत्तर दिया गया है कि बहु देव, यथायं हप में, पौची प्राणो एवं इन्सिंग से जाना जा सकता। उनका ज्ञान भी अज्ञान वन जाता है। 'ऐसा नहीं' 'ऐसा नहीं 'ही बहुत के विषय में कहा आयेगा। मतलव्यह कि उसे किसने जाना औरकौन हह सका।

ंपरा विद्या' प्राप्त कर रुनेवाला ही ब्रह्मजान का अधिकारी हो सकता है, गोगे बताया गया है 1 अन्त में, कहा गया है कि ब्रह्म-ज्ञान के रहस्य का मूल है तप, इन्द्रिय-दमन और कर्तब्यकर्म ।

कठ उपनिषद् में दो अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में तीन-तीन विस्तर्ग। प्रसिद्ध निवकता को कथा से इस उपनिषद् का आरम्म होता है, जिसे यम ने ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया था। वह उपदेश 'ज्ञान-अमिन' है। उसे 'माचिकेत श्रान' वा यज्ञ कहते है। प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग का भेद भी इसी उपनिषद् में बताया गया है। ब्रह्म का निरूपण इसमें काव्यमय शैंछों में किया गया है।

मुण्डक उपनिषद् में तीन मुण्डक है, और प्रत्येक मे दो-दो खण्ड।

इस उपनिषद् ने 'अलर ब्रह्म' के स्वरूप का बडा सुन्दर प्रतिपादन किया है। अक्षर ब्रह्म को कहा गया है कि वह शास्त्रत है, अहतरूप है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। बताया गया है कि अपरा विद्या की अर्थात् शास्त्रीय ज्ञान की उसतक पहुँच नहीं। परा विद्या अर्थात् प्रत्यक अनुभूति के ऊँचे ज्ञान से ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जीवारमा और परमारमा ये दो पक्षी संताररूप वृक्ष के उनर बैठे है, यह सुन्दर रूपक भी इसी उपनिषद में आया है।

माण्डूतय—यह एक छोटी-सी उपनिषद् है। इसे माण्डूत्य नामक ऋषि ने रचा था। गद्यात्मक है यह। आत्मा की जागृत, स्वप्न, सुपुत्ति तथा चौथी सुरीया अवस्था का इसमें निरूपण किया गया है। इसमें वाच्य और वावक की एकता दिखाई यह है। इस्तर हो जगत् का कस्तों, पाळक और संहारक है, यहभी इसमें बताया गया है।

प्रस्त उपनिषद् में छह प्रस्त आये हैं, जिनको सुकेश, सत्यकाम, सीर्थायणी, कौसत्य, वैद्योग और कवस्थि इन ब्रह्म-तत्त्व के जिन्नासुओं ने विप्पलाद ऋषि भेपूछा या । पिप्पलाद द्वारा दिये गये उत्तरों से उन जिन्नासुओं का समाधान हो गया । वे अविद्या के उस पार, ज्ञान के किनारे पर, पहुँच गये ऐसा उनको अनुभव दुआ ।

एतरेय भी छोटी ही जपनिषद है। महीदास ऐतरेय मुप्ति की कृति हैं व उपनिषद। इसमें तीन अक्याय है। पहले अध्याय में तीन खण्ड, दूसरे में केवल एक लण्ड और तीसरे में भी एक ही लण्ड है। इस उपनिषद मे मुस्टि-रचना का कृत बताया गया है। यह भी कहा गया है कि देव 'परोक्षप्रिय' होते हैं। यह आत्मा क्या है इसका बड़ा सुन्दर विवेचन इस उपनिषद् में किया गया है।

तैस्तिरोय उपनिपद् में शिक्षा, ब्रह्म और भुगुनामकतीन विल्वयों हैं। पहली वस्ली में १२ अनुवाक् हैं, दूमरी में ६ अनुवाक् हैं, और तीसरी में दस। अनुवाक् का अर्थ है किसी उठाये गये प्रश्न का संक्षित्त तत्तर।

'रस-तत्त्व' को इसी उपनिषद् मे बहा का 'स्वरूप' बताया गया है, जी 'आनन्द' से भी परे हैं । अन्न की महिमा का बचान भी इसीमें आता है । ध्रुगु की अपने पिता से जो बहाजान मिला, उसका मूल, इस उपनिषद् के अनुसार, यह धा कि अन्त और उसमे निर्मित प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाक् ये प्रत्येक ब्रह्म है।

अन्तेवासी को दिया गया सुप्रसिद्ध आचार्य-उपदेश शिक्षावरली में आया है। ब्रह्मवरली में पंच कोषों का वर्णनिक्या गया है। ईस्वर-संकरूप से सृष्टि-उत्पत्ति का निरूपण भी इसी उपनिषद् में है।

भृगुवत्ली में ब्रह्म-मीमांसा की गई है, जो अत्यन्त महत्त्व की है। इसीमें

अपने पुत्र को वरुण ने ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया है।

द्मेताद्यतर यह प्रसिद्ध उपनिषद् है। इसमें छह अध्याय है। गहले अध्याय में अह्य-साक्षात्कार का उषाय और ध्यान बताया गया है। द्योप अध्यायों में योगसाधन के स्थान और योग-सिद्धि के चिह्नां का वर्णन आया है। प्रार्थना और उपासना के विविध प्रकार तथा बह्य-महिमा का निरूपणसरस भाषा में किया गया है। द्वेताद्वतर उप-निषद् में परा विद्या अर्थोत् ब्रह्म-विद्याकी पूरो परम्परा बहुत स्पट देखने में आती है।

द्वारसेग्य —यह वड़ी उपनिषद् है। इसमें आठ प्रपाठक अगवा भाग है। इस उपनिषद् में जानधृति, सत्यकाम, उपकोशल, देवतकेतु, अदवपति बादि को मुन्दर ज्ञानवर्द्धक कथाएँ हैं। नायत्री की उपपातन का भी वर्णन् स्तीमें आदा है। द्वारा या है कि यह सारा पसारा बहा ही है, यह पुत्रम संकल्पमय है, और पुत्रम ही यसत्वरूप है। इसी उपनिषद् में देवकी-पुत्र प्रीकृष्ण को घोर अगिरस कृषि ने उपदेश दिया है, किसे मुनकर वे भूख-प्यास भी भूल गये थे। विविध अगियमें का वर्णने भी इसी वेदारा है। व्यत्वर्या है कि स्ता गया है। स्तर्व्यमार इसी में नायर को उपदेश दिते है। 'भूमा' की उपातना का उत्लेख इसी में आया है। त्यर बाद उपने विदेश का माहात्म्य और प्रजापति का उपने इसी इसीके बाठवें प्रगठक में वड़ा मुन्दर मिलता है। इस्ट और विरोचन की प्रसिद्ध क्या इसी अत्यत्म मार में आई है।

बृह्दारण्यक सबसे बड़ी उपनिषद् है। इसमे पौच अध्याय है। द्रप्त बालाकि-कथा के अतिरिक्त इस उपनिषद् में प्रसिद्ध मैत्रेथी-याजवल्कय-संवाद, जनक की समा में याजवल्क्य से गार्गी के प्रस्त, जनक-याजवल्कय-संवाद, स्वेतकेतु का पाचालों की सभा में जाना तथा मनुष्यों, देवों और असुरों को प्रजापति द्वारा दिया गया केवल एक बक्षर 'द' का उपदेश, इस उपनिषद् की मुख्य विद्येषताएँ है।

जपनिषदों की संख्या २०० तथा २२० तक बताई जाती है। एक संख्या १०६ उपनिषदों की भी कही जाती है। परन्तु उनमे से बहुत-सी बाद की रचनाएँ माळूम देती हैं।

उपर्युक्त ११ उपनिषदों पर अनेक भाष्य और टीकाएँ विभिन्न आचार्यों और विद्वानों ने लियी है, और उनके आधार पर अपने-अपने मतों का प्रतिपादन किया है। एक ही उपनिषद् से अहैत, विशिष्टाहैत, हैत, हैताहैत और शुद्धाहैत इन वेदान्त-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

## उपनिषदों की कुछ कथाएँ

उपनिषद्-प्रथो में आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के गहरेतत्त्वज्ञान का निरू-पण छोटी-छोटी कथाओं को लेकर किया गया है। नीचे हम ऐसी कुछ कथाएँ दे रहे हैं, जिनके बहाने ब्रह्म-विद्याका विवेचन तथा निरूपण अलग-अलग प्रकार से बडी सुन्दर सैली में किया गया है।

#### नचिकेता

यह कथा **कठोपनिषद्** से ली गई है।

वाजश्रवस् नामके एक ऋषि ये। उन्होंने एक वड़ा यज्ञ रचा। यज्ञ के अन्त में अपना सर्वस्य उन्होंने दान कर दिया।

दक्षिणा में दी गई मायों को जब वाजश्रवस् के पुत्र तिचिता ने देखा, तो वह मन में सोचने लगा कि पिताजी यह कैसा दान कर रहे है ! दान तो प्रिय वस्तु का होता है। ये गायें तो अब स्वयं न तो पानी गी सकती है, न भरपेट चारा चरसकती हैं। इनकी एक-एक हड्डी दीखती है। इनके यनो में दूध की एक बूँद भी नहीं रही हैं। ऐसी सिंचिल गायों का दान आनन्द-लोक में कैसे फल्टित हो सकता है ? श्रद्धा और करणा से निषकेता का हृदय भर आया।

णा स नावकता का हृदय भर आया । "पिताजी, और मुफ्ते आप किसे दान मे देंगे ?" नचिकेता ने पूछा ।

बाजधवस् ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी बार भी वे पूछने पर चुप ही रहें। पर तीसरी बार अब निकेता ने हठ किया, तो वे कुढ़ हो उठे, और उनका उत्तर था, ''तुफ़े में युत्यू को दंगा।''

निवनेता सोचने छगा, 'तुके डर क्या। तुशसे जो पहले हो चुके है, उनकी तू देख और जो तुससे बाद में होगे उन्हेंभी देख। मर्ख्य यह अन्त की तरह उपनता है, पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर पैदा हो जाता है!

अतिथि के रूप में निषकेता यम के द्वार पर पहुँचता है। आचार्य यम के पुत्र जल आदि से उस अतिथि का आदर करते है, और कुशल-क्षेम पूछते हैं।

१. भी० सत्ययत सिद्धांतालंकार से निचकेता का अर्थ न लाननेवाला—जिजाएं किया है। मृत्यु को इस संवाद का एक पात्र उन्होंने माना है। वे स्वसन्पादित एकादशोपनिषद् ग्रंप में लिखते हैं—"बेंदिक साहित्य में आवार्य को प्रायः मृत्यु का नाम दिया गया है। ऋग्वेद के ब्रह्मचर्य सुक्त में कहा है "आवार्य मृत्यु"। आवार्य के सम्मुल अपनेपन को मिटा वेना पड़ता है, इसलिए आवार्य

तीन दिन और तीन रात निषकेता वहाँ भूखा पड़ा रहा। यम का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। तीन दिनवाद आचार्य यम उससे आकर कहते हैं, "मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मेरी प्रतीक्षा में रहे कि जब मैं आऊँ तभी मोजन करोंगे। यह मुससे पाप हुआ। पाप से बचने के लिए भोजन करने केपहले में चाहता हूँ कि तम मुससे तीन वर मींगलो।"

पहला बर नचिकेता ने यह माँगा,

"मेरे पिता गौतम का चित्त सान्त हो जाय । वह कोघ को जीतलें । जब मैं यहाँ से लौटकर जाऊँ, तो वे मझसे प्रसन्त होकर बोले ।"

यह वर उसे दिया गया।

दूसरा वर उसने यह माँगा, "मैं उस अग्नि का उपदेश लेना चाहता हूँ, जो स्वगंलोक को प्राप्त करा देती है, जिससे मनुष्य अमर हो जाता है।"

उस रहस्यमयी तीन प्रकार की ऑिंग का उपदेश यम ने उसे दिया और उसका नाम 'नाचिनेत अग्नि' रख दिया। अग्नि से आग्नय उस तप साधना से था, जिससे ब्रह्म-यज्ञ पूरा होता है और मनुष्य योक के पार होकर अनर हो जाता है।

तीसरा वर जो नचिकेता ने माँगा वह था आत्म-तत्त्व के सम्यक् ज्ञान का,

और यही सबसे उत्कृष्ट था।

्यम ने अनेक प्रकार के प्रलोभन निक्ता को दिये, सभी मांसारिक सुग्नीं और संपदा के, किन्तु यह आत्मज्ञान के बदले में कुछ भी लेने को तैयार नहीं हुआ। सुज्ञों के वे सारे ही सामन उसके आगे तुच्छ थे। बोला—

"यह सब अपने ही पास आप रिवृष् । मैं तो वही वर माँगता हूँ, जिससे

आत्मतत्त्व का पूर्णज्ञान प्राप्त कर सके ।"

तव यम ने भ्रेय' और 'धेय' इन दोनों मागों का विवेचन करते हुए भ्रेय का उसे उपदेश दिया। विद्या और अविद्या का भेद खोळा। नित्य और अनित्य का कन्तर बतलाया। ब्रह्माण्ड और पिण्ड का तारतस्य समझाया।

आस्मतत्त्व का रहस्य मचिकेता केथागे प्रकटहो गया। हृदय की गाँठ गुज गई। संत्रय दूर हो गया। वह उसे मिल गया, जिसके लिए तड़प रहा था। उसने समझ लिया कि, आत्मा न तो जन्म लेता है और न मरता है। वह मनातन है, निरय है।

मृत्यु है। आचार्य मृत्यु हो नहीं, मृत्यु के साथ जैसे जन्म जुड़ा रहता है, येसे आचार्य दिष्य के अपनेपन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता है। इसिलए वैदिक साहित्य में सिला है कि आचार्य शिरय को तीन दिन और तीन रात गर्भ में धारण कर उसे नया जन्म देता है। निचकेता मो तीन दिन-रात वर्षर साथ-पिये मृत्यु के यहाँ रहा; ऐसे ही रहा, जैसे बहाचारी आचार्य के गर्भ में रहता है, अपने पिद्युले एप को मारकर नये जन्म की तैयारी में। मृत्यु ने निचकेता को 'ब्रह्मयुक्त' बना दिया, मलविहीन कर दिया।

#### जाबाल सत्यकाम

यह कथा **छान्दोग्य उपनिषद्** से ली गई है।

एक दिन सत्यकाम ने अपनी माता जावाला से पूछा, "माँ, मैं ब्रह्मचर्यवर्त

धारए करना चाहता हूँ। मुक्ते बता कि मेरा गोत्र क्या है ?"

"मैं नहीं जानतीं, बेटा, कि तू किस गोत्र का है। युवावस्था में कितनेहीं लोगों की मैंने सेवा की थी। उन्हीं दिनों मैंने तुफे पाया। इसलिए बेटा, मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। कोई तुससे पूछे, तो बतला देना कि मेरी माका नाम जावाला और मेरा नाम सत्यकाम है। कहना कि मैं जावाल सत्यकाम हूँ।"

गौतम गोत के हरिद्रमत मूनि के बाध्यम में माता से विदा लेकर सत्यकाम पहुँचा, और बोला—"भगवन् ! में आपके आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्यवत धारण करना चाहता हूँ, इसीलिए में आपके समीप आया हूँ।"

"सौम्य ! गोत्र तेरा क्या है ?" मुनि ने पूछा।

"भगवन, मुक्ते मालूम नहीं कि मेरा गोत बया है। पूछने पर मेरी मीने बतलाया कि युवाबस्था में उतने कई छोगों को सेवा की थी, और उन्ही दिनों मेरा जन्म हुआ, सी उसेभी पता नहीं कि मेरा बया गोत्र है। माता ने बतलाया कि उत्तका नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम। मैं अपना गोत्र तो नहीं जानता हूँ, बस, मैं जाबाल सत्यकाम हूँ।"

हरिदुमत मुनि ने कहा, "तू निस्संदेहब्राह्मण है ।ब्राह्मणही ऐसी स्पट बात कह सकता है । तू सत्य से विचलित नहीं हुआ । आ, मैं तुफ्रे उपनयन की दीक्षादेता हूँ । मेरे आश्रम में रहकर त ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर ।"

## यह यक्ष कौन है ?

गह कथा केनोपनिषद् से ली गई है।

क्या है कि एक बार देवताओं और दानवों में घोर मुद्ध खिड़ गया। अन्त में जीत देवताओं की हुई। ब्रान्ति, वायु और इन्द्र अपने आपको दूसरे देवताओं से अधिक पराक्रमी और विक्ताली मानने लगे। उनको गर्य हो गया कि इस जीत के कारण वे ही है। सर्वसमयं ब्रह्म ने उनके इस गर्व को ताड़ लिया, और उसने अपनी विक्ति को देवताओं के अन्दर से खीच लिया। उनके सामने अब ब्रह्म एक यह के इप में खड़ा था।

देवताओं की समक्ष में न आया कि यह यक्ष कौन है । "अग्निदेव ! आप जाकर पता लगाइए कि यह कौन है ?" अग्नि दौड़कर यक्ष के सामने पहुँचा । यस के पूछने पर उसने अपना परि- चय दिया कि मैं अग्निहू।

"तेरी क्या शक्ति है ? तू क्या कर सकता है ?" यक्ष ने पूछा।

"पृथिवी पर जो कुछ भी है उसे जलाकर मैं भस्म कर सकता हूँ।"

अगिन के सामने यस ने एक तृण रख दिया। ''अच्छा,तो जला इसे।'' अगिन ने अपनी सारी शक्तिरूपादी उसे जलाने में, पर उसे वह जला नहीं सका और वहाँ से अपना-सा मुँह लिये औट आया। यक्ष का पता लगाना उसके लिए सम्भव न हला।

"वायुदेव ! आप पता लगाकर आइए कि यह यक्ष कौन है," देवताओं ने वायु से कहा।

वायु वहाँ पहुँचा ।

"तुकौन है ?" यक्ष ने पूछा।

"मैं वायु हैं।"

"वया शक्ति है तुझमें ?"

"में चाहे जिस बस्तु को उड़ा ले जा सकता हूँ - बड़े-बड़े पहाड़ों को भी।"

"अच्छा, तो इस तिनके को तनिक उड़ा तो।"

वायु ने अपना सारा बङ ङगा दिया । पर वह तिनका टस-से-मस न हुआ । वह भी निराश छौट आया विना ही यह जाने कि वह यक्ष कौन है ।

हि भा निराश लाट आया विना हा यह जान कि वह यक्ष कान है। अब इन्द्र की बारी थीं। देवताओं ने उसे भेजा इस विश्वास से कि इन्द्रदेव

अवश्य ही यक्ष का पता लगा लेंगे।

इन्द्र वहाँ पहुँचा, तो यस जन्तवान हो गया। न जाने कहाँ जा छिपा। इन्द्र अन्तरिक्ष में यस को खोजने छगा, पर वह वहाँ कहाँ था! खोज में उसे एक स्त्री दिखाई दी परमसुन्दरी और ऐसी शुभ्र जैसे हिमलता हो। उसने नाम बतलाया 'उमा'। उमा वर्षात बृद्धि।

इन्द्र ने उससे पूछा, "कौन या यह यक्ष ?"

यक्ष यह बहा था। तुम देवगणों की शक्ति असल में बहा की ही शक्ति है,

तुम्हारी अपनी नहीं।

देवताओं की आँखें खुल गईं। गर्व उनका चूर-चूर हो गया। युद्धि ने उन-को सुक्षा दिया कि सारा वल और सामध्यें तो वास्तव में ब्रह्म का ही है।

लिन, वायु और इन्द्र नि.संदेह ये तीनों देव-शक्तियाँ है, पर इनको भी शक्ति प्रदान करनेवाला तो ब्रह्म ही है। यही इस कथा का निष्कर्ष है।

## 'किमहं तेन कुर्याम् ?'

यह कथा बृहदारण्यक उपनिषद् से छी गई है। ऋषि याजवत्त्रय का मन आज गृहस्यों से ऊव गया है। अब वे गृहस्य- आश्रम मे पडे नही रहना चाहते।

ऋषि की दो पत्नियाँ थी-मैत्रेयी और कात्यायनी ।

मैत्रेयी से वे कहते हैं, ''आ, आज तेरा कात्यायनी के साथ निवटारा करा देता हूँ। मेरे पास इस आश्रम में जो कुछ भी है, उसके दो भाग कर देता हूँ, एक

भाग यह तेरा, और दूसरा यह भाग कात्यायनी का।" "यदि धन-सम्पदा से परिपूर्ण यह सारी पृथिवी मेरी हो जाये, तोक्या उससे

में अमर हो जाऊँगी <sup>?</sup> 'कथ तेन अमृता स्याम्' ?'' मैत्रेथी ने पूछा । ''पृथिवो की सम्पूर्ण धन-सम्पदा से तू अमर नही हो सकती । उससे बहप<sup>रस-</sup>

पद मिलनेवाला नहीं", याज्ञवल्वय का स्पष्ट उत्तर था।

"तब उसे लेकर में त्रमा करूँ, जिससे में अमर नहीं हो सकती ?" पेनाई नामृता स्वाम् किमह तेन कुर्याम्'। अमर होने का जो उपाय आप जानते हो, वहीं कुपाकर कुक्ते बताइए, वहीं मेरा सच्चा भाग होगा।" मैत्रेयी ने निरम्वपूर्वकयात-बल्वय से निवेदन किया। वह अमृतभाग मैत्रेयी को मिला। उसे ब्रह्मविद्या का उपदेस यात्रवल्य ने

दिया। आरमा का गृह रहस्य खोलकर उसके सामने रख दिया। समझाते हुए करा, किसोको कोई पति, पत्नी, माता, पिता, भाता और मित्र—उसके लिए प्रिय नहीं होता, किन्तु अपनी आरमा के लिए, अपने आपके नाते से प्रिय होता है। तब उम प्रिय आरमा को ही देखना चाहिए, उसीको सुनना चाहिए और उसीका मनन और ध्यान करना चाहिए, तभी आरमा और अनात्मा के बीच की संदाय की गीठ सुरु सकती है।

ऐसेही अनेक उदाहरण देकर याज्ञवल्यय ने मैत्रेयी को आत्मतत्त्व का दर्शक करा दिया और ब्रह्मविद्या का पार उसने पा लिया ।

#### बह्मज्ञानी रैक्व

यह क्या छान्दोग्य उपनिषद् से ली गई है।

यह बात नहीं कि किसी आध्यम में रहनेवाला या किसी अन्येरी गुका में ध्यान लगानेवाला हो आरमा के रहस्य को जान सकता है, और ब्रह्मविद्या में पारंपत हो सकता है। आरमतस्य का सच्चा जान ऐसे लोगों ने भी प्राप्त किया, और दूसरी को दिया था, जो या तो येतों में हल चलाते थे, या वैलगाड़ी हाँका करते थे।

एक ऋषि था। उसका नाम रैनव था। वह बैळगाड़ी होका करता था। जानश्रुति नामक एक राजा ने इसीगाडीवान ऋषि के चरणों में बैठकर ब्रह्म-विधी सीधी थी।

एक रात को कुछ महारमा राजा की अतिथिशाला में ठहरे हुए बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, "जानधृति राजा महान् धर्मात्मा है। उसकी वीर्धि सारे जगत् में और दूसरे लोकों में भी फैली हुई है। उसके साथ वाद-विवाद न करना। कहीं वह तुमे भस्म नकर डाले अपने धर्मतेज से।"

"बाह ! तुमने इस मामूली-से राजा को इतना ऊँचा चढ़ा दिया, जैसे वह

ब्रह्मज्ञान-पारगत रैक्व ऋषि हो।"

राजा ने किसी तरह उन दोनों महात्माओं को यह वात सुनही। सुबह उठते ही उसने अपने सार्थी से कहा, 'जाओ, पता तो लगाओं कि यह रैक्व ऋषि कीन है और कहाँ रहता है।"

सारची ने कितने ही ऋषियों के बाश्रम खोज डाले, पर उसे कही भी रैक्व

ऋषि का पता न चला।

राजा ने उसे फिर भेजा यह कहकर कि साधारण झोपडों में रैक्ब ऋषि को जाकर तुम ढूँढ़ो।

सारथी देखता है कि, एक बुढ़ा गाड़ीवान गाड़ी के पास बैठा दाद खजला

रहा है। पूछने पर उसने बतलाया, "हाँ, मै हो रैवव हैं।"

राजा जानश्रुति वहाँ छहुसी गडाएँ और रत्नो की माला लेकर रेवन कैपास पहुँचा। उसने राजा की वह सारी भेंट लेने से इनकार कर दिया। ब्रह्मविद्या कही बेचने और खरीदने की वस्त हजा करती है ?

किन्तु राजा को, आरासतस्य का अधिकारी जानकर, रैक्व ऋषिने बहाशान का उपदेश दिया। पिण्ड और बहाण्ड का भेद उसके सामने छोजकर रख दिया। रैज्य ने जो विद्या राजा को सिखाई, उनका नाम 'सुवर्ग विद्या' है। उमका आदाय यह है कि मनुष्य को फोला वनकर रहना चाहिए, भोग्य वनकर नहीं। बहाण्ड को अपने भीतर वह समेटले, न कि दूसरों में स्वयं सिमट जाय। दुनिया में आकर वह ऐसा पासा 'क्रेकरे, कि सारे पासे उसीमें आवायें, और वह बसको माद देदे।

#### अञ्चपति का ब्रह्मोपदेश

यह कथा **छान्दोग्य** उपनिषद् से छी गई है।

क्रैक्य देस का एक राजा था। उसका नाम था अदबरित। वह वड़ा सदा-चारी, प्रजावसम्ब और उच्चकोटि का बहाजानी था। उसने 'वैदबानर' आहमा की सफलतापूर्वक खोज की थी। लाहम-दर्शन स्वयं किया था, और वड़े-वड़े वेदज्ञ पंडितों को भी आहमतत्त्व की दीक्षा दी थी।

प्राचीनसाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रजुम्म, जन और बुडिल वे पाँच महापध्ति एक-साथ वैठकर विचार करने लगे कि, आत्मा वया है, ब्रह्म क्या है ?

यह सुनकर कि उद्दालक ऋषि वैश्वानर आत्मा की द्योध में आजकल लगा हुआ है, वे पाँचों आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास पहेंचे ।

परन्तु उद्दालक उनकी शंका का समाधान न कर सका। उसने अपने आपको

कच्चा पाया। उसने सुन रखा था कि केकब देश का राजा अश्वपित ही उनके समाधान दे सकता है, अतः वे पाँचों पंडित और उद्दालक आत्मतस्य की बोज मे केकम देश पहेंचे।

राजा अश्वपित ने उनका यथोचित आतिथ्य किया। राजा ने उनसे क्हा कि, 'मेरे राज्य मे न तो कोई चोर है, न कोई क्ष्यण, और नकोई मद्यपीनेवाडा। समी निरय हवन करते है। मेरे यहाँ कोई अविदान नहीं मिलेगा। प्रजाजनों मेकोई व्यभिचारी नहीं है। किर व्यभिचारिणी तो कोई हो ही कैसे सकती है ?''

जन पंडितों और उद्दालक को यह सुनकर आइचर्य हुआ और हर्ष भी कि वे निस्पर्देह एक ऐसे राजिय के शास पहुँचे हूँ, जो जनको आत्मतत्त्व का सच्चा और पूरा ज्ञान करा सकता है।

अश्वपति ने एक-एक पडित से अलग-अलग पूछा, कि वे किसको आसा मानकर उसकी उपासना करते है।

उन्होंने जो उत्तर दिये, उससे मालूम हुम्रा कि प्राचीनशाल घुळोक की उपासना करता या। नक्षत्रों और तारों से प्रकाशमान आकाश को यह आस्मा मानता था।

सत्ययज्ञ ने आदित्य अर्थात् सूर्यं को आत्मा मान लिया था, और वह उसी का उपासक था ।

इन्द्रबुष्म ने बायु को आरमा बतलाया, और उसने उसीकी उपासना कीयी। जन पडित ने अन्तरिक्ष को आरमा मान लिया था, और उसीकी उपासना में यह संलग्न था।

बुडिल आत्मा भानता या जल को।

और, उद्दालक ने पृथिवीको आत्मा मान लिया था। वह केवल पृथिवी <sup>का</sup> उपासकथा।

अदवपति ने उनसे कहा कि वे अलग-अलग एक-एक अंस को आत्मा मान रहे हैं, सम्पूर्ण को नहीं, इसलिए उनकी साधना भी अधूरी है। उसने बताया कि ए लोक, आदित्य, बायु, आकारा, अन्तरिक्षा, जलतवा पृथिवी को आत्मा मानकर वै धन-धान्य, रम, बडे-बड़े भवन और दूसरी सासारिक समू दि पाकर उनको भोग सनते हैं। परन्तु उस परमलाभ को वे इनकी उपासना से नहीं पा सकते, जिसे पाकर कि कुष पाने के लिए धेय नहीं रहता। अकग-अलग एक-एक तरन और देवता की उपासना वे मले ही करें, किन्तु उनका मंद्राय तवतक दूर होने का नहीं, जबतर्य उरहोने वैरवानर को, बिस्वमानुष को अर्थात् समस्टिक्स आत्मा नहीं जाना, नहीं पहचाना, उनका साक्षात्कार नहीं किया, और उनकी उपासना नहीं की।

अस्वपति के उपदेश का सारांश यह है कि हमारा विण्ड यह नर है, और वैद्यानर है ब्रह्माण्ड । व्यप्टि का समस्टि में लय हो जाना, विण्ड का ब्रह्माण्ड में तदाकार हो जाना ही बैरवानर की सच्ची उपासना है। नर की आत्मा को ही देख-कर हमें वहाँ नहीं रक जाना चाहिए। पूरीतृष्ति तो हमारी तभी होगी, जब विश्व-मात्र में ब्याप्त नर की, बैरवानर की खोज हम करेंगे और उसीके लिए यज्ञ करेंगे और परितृष्त भी उसेही। मतलब यह कि आत्मा के अपूर्ण रूप की उपासना न कर हम उसके पूर्ण रूप की उपासना करें। सम्पूर्ण जगत् को तृष्त करने के लिए हम तृष्तकर्म करें।

उन पाँचों महाप डितों और उद्दालक की जिज्ञासा का पूरा समाधान हो

गया। वे वैश्वानर के उपासक हो गये।

### 'सत्' का रहस्य

यह कथा छान्दोग्य उपनिषद् से की गई है।

पुराकाळ में आरुणी नाम का एक ब्रह्मविद्या-विभारद पडित था। उसके पुत्र का नाम स्वेतकेतु था।

एक दिन आरुणी ने श्वेतकेतु से कहा, "वेटा, किसी आश्रम में जाकर तुम श्रद्धावयं की साधना करो और वेटों का वहाँ पर गहरा अध्ययन करो । हमारे कुल की परम्परा यही रही है । कोई भी हमारे वंदा में केवल 'ब्रह्मवन्य' होकर नहीं रहा। श्रद्धावन्यु, याने ब्राह्मणी का केवल सम्बन्धी, स्वयं वेटों को न जाननेवाला।

कुमार क्वेतकेतु एक आचार्य की सेवा में चला गया। १२ वर्षतक वह वहीं

रहा। वेद-पारंगत होकर लौटा। अपनी वेद-विद्या का उसे बड़ा गर्व हो गमा। पिता आरणी ने एक दिन उसे बुलाकर पूछा, ''वेटा, तेरे गुरु ने क्या वह

आदेश, वह रहस्य भी बतलाया कि जिससे सारा अविज्ञात विज्ञात हो जाता है ?" स्वेतकेतु वह नही जानता था। स्तब्ध रह गया। नम्रतापूर्वक पितासे पूछा,

"ऐसा वह आदेश क्या है ? मेरे आचार्य ने तो उसे नही बतलाया ।"

तव, आरुणी उस रहस्य पर प्रवचन करने छगा:

''प्रारम्भ में केवल 'सत्' या, केवल एक, अद्वितीय ।

सन् से ही सब-कुछ बना है। वह कारण है और यह सब कुछ, सारा जगत् समस्त ब्रह्माण्ड उसका कार्य है। बिना किसी कारण के कार्य कोई हो हो नहीं सकता।

सत् से ही सब-कुछ बना है। उसमें से सब कुछ निकला है, और उसीमें सब स्था हो जाता है।

देवेतकेत् को उदाहरण दे-देकर आरुणी ने बतलावा :—

कुछ नाँदयाँ पूर्व की बोर बहती हैं, और कुछ परिचम को ओर । किन्तु वे नदियाँ बनी कैंसे ? समुद्र से बो भाष उठी थी, उसीसे वर्षा हुई, और वे नदियां बन गई । वह पानी बहु-बहुकरसमुद्र में पहुँचा। समुद्र में पहुँचकर उन नदियों का पानी क्या यह जानता है कि 'मैं अमुक नदी का पानी हूँ ?

सत् से जो उपजा वह नही जानता कि उसकी उत्पत्ति सत् से हुई है। यह वड़ा मूक्ष्म तत्त्व है। अरणु के अन्दर जो तत्त्व छिपा हुआ है, उस अन्यक्त

को कौन जानता है ? परन्तु वह है । सत् से कौन इनकार कर सकता है ? सत्यकेत् ! त वही सत् है, त् वही है !

सत् से कोन इनकार कर सकता है ? सत्यकेतु ! तू वही सत् है, तू वहा है ! "मेरी बात को यदि तू ठीक तरह से न समझा हो, तो जा,यटबृक्ष का एक

फल उठा ला।"

रवेतकेनु फल उठा लाया । पिता के कहने से उसने उसे तोड दिया । उसके अन्दर बहुत सारे छोटे-छोटे दाने उसने देखे । फिर एक दाने को भी तोड़ा ।

"क्या देखता है, स्वेतकेतु, इस तोडे हुए दाने के अन्दर ?" "कुछभी तो नही दीख रहा इसके अन्दर, पिताजी !"

"इसने अन्दर से हो तो वस्त, यह इतना विश्वाल वटवृक्ष खड़ा हो जाता है। हाँ, जिसके अन्दर 'कुछ भी नहीं' दीखता है, उसीमे से तो। इस 'कुछ नहीं' मे ही 'सब कुछ' समाया हुआ है। पर वह दीख नहीं रहा। अत्यन्त सूदम है वह। स्थूल उसे पकड़ नहीं सकता।"

"स्वेतकेतु! एक कटोरी मेआज रात कोपानी भर देना, और उसमें नम्फ

की एक डलो डाल देना।"

दूसरे दिन प्रात:आश्मी ने पूछा, "देख, नमक की वह डली कटोरी में कहाँ

क्रिकेट के 22"

पडी हुई है ?"

"बह तो मुक्ते कही नहीं मिल रही है।"

"कटोरी के नीचे एक चम्मच पानी अपने मुँह में डालकर तू मुक्ते बता कि वह कैसा है ?"

"पारा।" "चेन्

"वीच में का पानी नेकर चया कि वह कैसा है ?"

"वारा ही।"

"और अब, ऊपर कापानी गुँह मेलेकर बना कि उसका स्वाद कैमा है ?" "यह भी खारा ही।"

्ष जार्य है। "पिताजी ! में समझ गया नमक की वह दली कटोरी के सारे ही पानी में, गीचे के, बीच के और ऊपर के पानी में मिलकर एकाकार टो गर्ट है। यह उसके स्वार्ट

नीचे के, बीच के शीर ऊगर केपानी में मिलकर एकाकार हो गई है। यह उसके स्वार्य में मानूम हुआ, पर वह दीख नहीं रही है।'' आस्थों जो गमन्नाना चाहना था उसे दवेतवेतु समझ गया ।

नमक को उठी नष्ट नहीं हुई थी। यह जैसी थी, अवभी वैसी ही थी। रमी प्रकारमन्, जिनने यह सब मुख्य बना है, देखने में नही आ रहा है। पर

पह कौन वहेगा कि "वह है हो नहीं ?"

"क्वेतकेतु ! मुक्ते आनन्द हुआ कि तूने उस आवैश को, सत् के उस रहस्य को समझ लिया, और प्रत्यक्ष देख भी लिया।"

## केवल एक अक्षर का उपदेश

यह कथा बृहदारण्यक से ली गई है।

देवों, मनुष्यों और असुरों, इन तीनों ने अपने विता प्रचापित के सान्तिष्य में रहकर ब्रह्मचर्य की अखण्ड साधना की ।

उसके अनन्तर, देवों ने प्रजापित से कहा- "अव आप हमें कोई उपदेश

दीजिए।"

प्रजापित ने उपदेश के रूप में उनको एकही अक्षर दिवा—केवल 'द' ।
'वया तुम इसका आश्रय समक्ष गये हो ?'' प्रजापित ने पूछा ।
''समझ गये, आप कह रहे हैं कि तुम लोग रमन करो ।''
''आश्रय मेरे उपदेश का तुमने यह ठीक समझा !''

भनुष्यों ने भी प्रजापति से उपदेश चाहा ।

उनको भी वही एक अक्षर दिया गया—केवल 'द'। उनसे भी पछा कि क्या वे इसका थानव जान गये है।

उनस मा पूछा कि क्या व इसका वाजव जान गय है। "हमने जान लिया है—'दिया करो' आपके उपदेश का यही अर्थ हमने

समझा है।"

"ठीक है, तुमने मेरा आश्चय समझ किया है।" अब अमुर उनके बाद पहुँचे—"हमभी उपदेश बाहते हैं।"

प्रजापति ने असुरों को भी वही 'द' अक्षर दिया, और पूछा, ''तुम छोग इसका अर्थ समझ गये हो न ?"

"भगवन् ! आपका भाव हमने समझलिया, यही कि 'दया' किया करी।"

"ठीक, तुमने मेरा भाव जान छिया।"

यही देवी वाणी भी गर्जनेवाली— 'द' 'द' की। आगय यह कि दमत करो, दो और दया करो।

देवत्व का कही असीम अहकार न बढ़ जाय, इसलिए देवों के हित में दमन

आवस्यक था। मनुष्यत्व तभी सार्यक है, जबकि निरन्तर दिया जाय, नही तो उसका विकास रक जा सकता है।

और, अमुरो को यदि ऊँची भूमिका पर उठना है, तो दया के सिवाय उनके लिए दुसरा मार्ग ही नहीं।

यह प्रजापति कीन था ? ऋषि ने गाया कि वह 'ह्दय' था। वह मिखाता

है-इन्द्रिय-दमन, सर्वस्य-दान और दया और कहणा।

# उपनिषदों की कुछ सूक्तियाँ

## ईशोपनिषद

ईशाबास्यमिदं सर्वं योक्तिच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भूंजीया मा गृषः कस्यस्विद्धनम् ॥१॥ जगत् में जो कुछभी गतिवाला है, वह सब ईश्वर से बसा हुआ है। इसलिए तुम त्यागपूर्वक उपभोग करो,

किसी दूसरे के धन की लालसा न करो।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवियेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यतेनरे ॥२॥

मनुष्य (निष्काम) कर्म करते हुए ससार में सौ वर्षतक जीने की इच्छा करे।

इस प्रकार वह कर्म में छिप्त नहीं होता है। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं।

यस्मित्सवर्गिमूतान्यात्मैवाभूहिजानतः । तत्र को मोहः कः बोक एकत्वमनुषस्यतः ॥७॥ जय कोई जान लेता है कि जीवमात्र असल में सर्वव्यापी परमेश्वर ही कै

तब वह सबमे एकता का ही अनुभव करता है।

उस अवस्था में क्या तो मोह, और क्या दोक ? अन्धं तमः प्रविज्ञान्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूग इव ते तमो म उविज्ञामां रताः ॥६॥ जो अविद्या अर्थात् केवल भौतिकज्ञान की उपासना करते हैं वे घने अन्ध-कार में जा पहुँचते है.

और, जो विद्या अर्थात् अध्यात्म-ज्ञान मे ही हूवे रहते है (भौतिक जगत् की जुष्टभी परवाह नहीं करते) वे उससे भी अधिक घने अन्धकार में अ

को कुछमा परवाह नहीं करते) वे जससे भी अधिक घने अन्धकार में ज पहुँचते हैं।

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वे दोमयं सह । अविद्याग मृत्युं तीर्त्वा विद्यमाऽमृतमञ्जूते ॥११॥

विद्या और अविद्या इन दोनों को जो एकसाय जान लेते हैं, वे अविद्या अर्थान् भौतिकता से मृत्यु को पार कर जाते हैं, और विद्या अर्थान् आरमज्ञान से भ्रमत का रसास्वादन करते हैं।

## कठोपनिषद्

अन्यन्छे योऽन्यद्रतंव प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । तयो: श्रेय आददानस्य साध् मवित हीयतेऽर्घाद् य च प्रेयो वृणीते ॥(२)~१ श्रेषश्च प्रेषश्च मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य बिबिनस्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वणीते प्रेयो मन्दी योगक्षेमाद् वृणीते ॥(२)-२ श्रेय का मार्ग भिन्न है, और प्रेय का मार्ग भिन्न है। भिन्न-भिन्न प्रयोजनीं से ये मनुष्य को वाँधते हैं। श्रेय को ग्रहण करनेवाले का कल्याण होता है। और, जो प्रेम को प्रहण करता है, वह अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही भावनाएँ मनुष्य के सामने आती हैं, धीर पूरुप इन दोनों की छानबीन करता है: प्रेय की अपेक्षा वह श्रेय को ही पसन्द करता है; जो मन्द बुद्धिवाला होता है वह सुख-चैन में मगन रहने के लिए प्रेप का बरण करता है।

न भेषमा न बहुना धुनेन ।

समेबंग वृण्युते तेन लभ्य
स्तस्येण आत्मा विवृण्युते तन् स्वाम् ॥ (२)-२३
आत्म-दर्शन बड़े-बड़े व्यास्थानों से नही होता है,
तक-वितर्श से भी नहीं,
और बहुत-कुछ बड़ने और मुनने से भी नहीं होता ।
आत्मा जिन्ने क्या कर तेती है, वहीं इसेणा सकता है,
अपने स्टब्स को उसके सामने आत्मा स्मर्यही खोलकर एख देती है।
आत्मानं रिपनं विद्धि सारीरं रममेव दु।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

आत्मान राधन । बाढ सारा रचनव तु ! वृद्धि तु सार्राच विद्धि मनः प्रग्रहसेच च ॥(३)-३ इत्विद्याणि हमानाहृदिवयसंत्रेतु गोचरान् । आत्मेद्रियमनोधुवतं मोचतेत्याहुमंनीविणः ॥(३)-४ यस्त्वीवज्ञानवामनवस्यपुत्रतेन भनता सदा । तस्मेत्विद्याण्यवस्यानि दुप्टाश्वाइव सारयेः॥(३)-५ विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्रमहवान्नरः। सोऽध्वनः पारमाप्नोति तहिष्णोः परमं पदम् ॥(३)–६ आरमा यह रच का स्वामी है, और शरीर ही रच है, और वर्ति है भारको और लगम है यह मन

और दुद्धि है सारयो, और लगान है यह मन, इन्द्रियों घोड़ो की तरह उसमें जुती हुई है, और इन्द्रियों के विषय हैमार्ग, ज्ञानी जनो का कहना है कि जब आत्मा और इन्द्रियों और मन ये मिलकर

ज्ञाना जना का कहना हाक जव आत्मा आर शान्त्रथा आर गन थ काम करते हैं, तब मनुष्य भोक्ता कहा जाता है। जो विज्ञान से रहित है उसका मन आत्मा से सदा अलग रहेगा।

जो विज्ञान से रहित है उसका मन आत्मा से सदा अलग रहें बन्न में उसकी इन्द्रियाँ भी नहीं रहती,

वैसे ही, जैसे दुष्ट घोडे सारधी के काबू में नहीं रहते। किन्तु जिसका सारधी विज्ञान है, जो मन की लगाम को अपने हाथ में रखता है,

वह संसाररूपी मार्ग का पार पारोता है, और विष्णु के परमधाम को अर्थात् परमात्मा तक वह पहुँच जाता है।

नाविरतो दुश्चरितान् नाशान्तो नासमाहितः।

नाशान्तमानसो वापि

प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात् ॥१।२।२४ ॥

जिसने अपने आपको बुरे आचरणों से नहीं हटाया, जो अशान्त है, वित्त जिसका चंचल है,

वह प्रज्ञान द्वारा, केवल बुद्धि के सहारे, आत्म-सत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराग्निबोधत ।

भुरस्य घारा निश्चिता दुरस्यया दुर्गं पयस्तत्कवयो वदन्ति ॥११३।१४॥

चुन प्रमस्तिकवया वदान्त ॥११३११४॥ चठ जाओ, जाग जाओ,

श्रेन्ठपुरुषो के पास पहुँचकर आस्मान को प्राप्त करो बुद्धिमान पुरुषों ने उस आस्मान के मार्ग को वैसा हो दुर्गम बतलाया है। जैसे छुरै की तेज धार होती है,

जिसे छुआ नहीं जा सकता।

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदिन्व । भृत्योः स मृत्युमान्त्रोति य इह नानेव परयित ॥१०॥

मनसंबेदमबाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पत्रयति ॥११॥ जो कुछ यहाँ है, वही वहाँ है, और जो वहाँ है, वही इस लोक में स्थित है। वह मृत्यू में मृत्यू में भटकता रहता है, जो इस विश्व में केवल भिन्नता ही देखता है। मन से ही यह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि नानात्व कुछभी नही है। जो नानात्व देखता है.

वह मृत्यू से मृत्यू में भटकता रहता है।

ययोदकं दुर्गे सृष्टं पर्वतेषु विद्यावति । एवं धर्मान् पृथक् परयंस्तातेवानु विधावति ॥१४॥ ययोदकं गृद्धे शृद्धमासिन्तं सादगेव भवति । एवं मुनेविजानत आस्मा नवति गौतम ॥१५॥ पर्वत के शिखर पर बरसनेवाला जल पर्वतो की ही चारों दिशाओं में,

ग्रनेक धाराओं मे विभाजित होकर, बहता है, इसी तरह अज्ञानी मनुष्य विभिन्न कर्मों को अनेक रूपों में देखता है, और उन्हीके पीछे दौड़ता रहता है।

जैसे शुद्ध जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर वैसाही हो जाता है ;

यही बात ज्ञानी मूनि की आत्मा परघटित होती है। वह नाना रूपों में एकही रूप का दर्शन करता है।

#### केनोपनिषद

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नुनं त्वं वेत्य ब्रह्मणी रूपं। यदस्य त्वं यदस्य च देवेध्वय नू मोमांस्यमेव ते भन्ये विदितम्।।(२)-१ यस्यामतं तस्य भतं भतं ग्रस्य ने वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥(२)-३ यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तूने जान लिया है, तो उसके स्थरूप को बहुत अल्प ही जानता है उसके जिस स्वरूप को तू जानता है, और देवताओं मे उसका जो रूप प्रकट है, वह विवादास्पद है, स्पप्ट नहीं है, जो मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को वह नहीं जान सका, उसे उसने जान लिया है:

जिसने समझ लिया कि वह ब्रह्म को जान गया है, उसने उसे नही जाता।

अर्चान् बहा के स्वरूप के विषय में इतना ही बाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा साता !

इह घेदवेदीरमः सत्यमन्ति न चेदिहादेदीम्महत्ती विनिष्टः । (२) – ५

है, पर इसी जन्म में उसे नहीं जाना, तो बहुत बड़ी हानि है।

मुण्डकोपनिषद् .

सत्येन सभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक्तानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुश्रो यं पत्रयन्ति यतयः क्षीणदोवाः ॥३।१।४॥

सत्य से, तप से, सम्यक् ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से ही इस आत्मा को पाया जा सकता है।

दोयहीन यतिअर्थात् संयमी लोग जिसे देखते है वह ज्योतिर्मय निर्मल आत्मा इसी शरीर के भीतर विद्यमान है, मतलब यह कि हम अपने अन्दर, अपने विद्युद्ध स्वरूप को अथवा परमेश्वर

भवलम यह एक हम अपन अन्दर, अपन विशुद्ध स्वरू को देख सकते हैं।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्या विततो देवयान: ।

येनाश्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥३।१।६॥

जय सत्य की होती है, असत्य की नहीं;

देव तक ले जानेवाला मार्ग सत्य से निर्माण हुआ है, वह पंथ देवयान है।

आप्तकाम (जिनकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो गई हैं) ऋषिगण जिस मार्ग से चलकर जहाँ पहुँचते है

न्धापाण । जस माग स मलकर जहां पहुरे वह परमधाम सत्यका ही है ।

> हा सुपर्णा समुजा सकाया समानं वृक्षं परियस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहल्यनवनन्यो अभिचाकशीति ॥३।१११॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमरनोऽनौशया शोचति मनामानः ।

समाने बुक्षे पुरुषो निमम्नोऽनीशया शोचति मुद्धामानः । जुट्टं यदा पश्यत्वन्यमीशमस्य महिमानमितिबोतशोकः ॥३११२॥ गुन्दरं पञ्जोबाले, सदा एकसाय रहनेवाले एक दूसरे के सखा दो पशी हैं,

£.

एकही बृक्ष को वे दोनों भेंट रहे हैं, एक तो उनमें से पिप्पल के स्वादिष्ट फल को खा रहा है और दूसरा उसे न खाते हुए केवल देख रहा है । वेदो पत्नी है जीवात्मा और परमात्मा । प्रकृति अथवा दारीर वह बृज है, जीवात्मा तो कर्षफल को भोगता है, तहाँ परमात्माकेवल साक्षीरूप रहता

है। एक तो उस वृक्ष पर कमें कल भोगने में मस्त हो जाता है, भोगते-भोगते असक्त को जाता है

हो जाता है, और मोह में डूबकर सोक करने लगता है,

किन्तु उसी वृक्ष पर जब दूसरे को अयवा परमात्मा को वह देखता है, कि उसकी आराधना हो रही है,

तो उसको महिमा की ओर देखकर उसका शोक चला जाता है। यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रे उस्तं गच्छन्ति नामरूपेविहाय।

तथा विद्वान्तामरूपाहिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति विद्यम् ॥३-२-द॥ जैसे बहुती हुई नदियाँ समुद्र मे पहुँचकर

जस बहुता हुंड नादमा संकुर न पहुंचकर असे बहात मान और रूप को त्यागकर उसमें छीन हो जाती हैं, इसी प्रकार झानी मनुष्य बिमुक्त दशा में अपना नाम-रूप छोड़ देता है; तब बहु परे-से-परे दिव्या पुरुष को पा जाता है !

ह पर-स-पर १६०थ पुरुष का पा जाता है। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्खिद्यन्ते सर्वसंश्रयाः ।

सीयन्ते चास्य कर्माणितस्मिन्दृष्टे परावरे ॥२-६॥ इस पर और अपर अर्थाद वाच्य और वाचक का ज्ञान हो जाने पर, हृदय की गौठ खुळ जाती है, संग्रय सारे नष्ट हो जाते हैं, और कर्मों का क्षय हो जाता है।

> स्तवा होते अदृढा यतरूपा अध्यादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छे यो वैर्जनमंत्रीत सूढा जरामृत्युं ते पुनरेबारियास्ति ॥१२-२-७॥ इपनारकेमे यन समस्ये कोटी-कोटीकप्रजी

अठारहप्रकारके ये यज्ञ, असल में, छोटी-छोटी कमजोर नावोंके समान हैं; इन यज्ञों को जो व्येयस्कर मानते हैं, और उनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूढ़ है, वे वार-वार बुढ़ाये औरमृत्यु को पाते हैं।

# तैत्तिरीयोपनिषद

ग्राचार्गं का हीश्रास्त-उपरेश

वेदमन्द्याचार्योऽन्तेवासिनमन्द्रास्ति --

सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यावानमा प्रमद । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तं माध्यवच्छेत्सीः ।

सत्यात्र प्रमदितव्यम् । धर्मात्र प्रमदितव्यम् । कुशलात्र प्रमदितव्यम् । भूत्ये न प्रमदितत्वम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितत्वम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रम दितब्यम् ।।१।।

मातृदेवो मव । पितृदेवो मव । आचार्यदेवो मव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणितानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माक सुव-

रितानि, तानि स्वयोपास्यानि, नो इतराणि ।

ये के चात्मच्छ्रे यांसो बाह्यणाः । तेवां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धवा देवम् । अश्रद्धवाऽदेवम् । श्रिवा देवम् । हिवा देवम् । भिवाऽदेवम् ।

संविदा देयम् ॥३॥ अय यदि तेकमीविचिकित्सा वा यसिविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः संमधिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा धम्मकामाः स्युः ययाते तत्र वर्तेरन् । तयातत्र वर्सेयाः ॥४॥

एप आदेशः । एप उपदेशः । एपा वेदोपियत् । एतदनुशासनम् । एवपुणः

सितव्यम् । एवम् चैतद्पास्यम् ॥६॥ विद विद्या पढा देने के पश्चात् आचार्य शिष्य को उपदेश करता है, दीक्षान्त-

भाषण देता हुआ कहता है।---तुम सत्य बोलना । धर्माचरणकरना । स्वाब्याय से प्रमाद न करना।

आचार्यको जो प्रियहो उसे दक्षिणारूप में देकर गहस्थ-आश्रम में प्र<sup>देश</sup> करना, और संतति के मूत्र को न तोड़ना।

सत्य बोलने में प्रमाद न करना । धर्म-पालन में प्रमाद न करना । जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो उसमें प्रमाद न करना । अपना वैभव बढ़ाने में प्रमाद<sup>न</sup> करना ।

स्वाध्याय<sub>,</sub>और प्रवचन द्वारा अपने ज्ञान को बढाते रहना । देवो और <sup>पितरी</sup> के प्रति तुम्हारा जो कर्त्तं व्य है उसे सदा ध्यान मे रखना ॥१॥

माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथिको देवस्वरूप मानना, उनके प्रति पुज्यबृद्धि रखना ।

हमारे जो कर्म अनिन्दित है उन्हीका स्मरण करना, दूसरों का नहीं। जो हमारे सदाचार हैं उन्होंकी उपासना करना, दूसरों की नहीं ॥२॥ हमसे श्रेट्ठ विद्वान् जहाँ वैठे हो उनके प्रवचन को ध्यान से सुनना, उनका यथेष्ट आदर करना।

दूसरों की जो भी सहायता करो वह श्रद्धापूर्वक करना, किसीको कोई वस्तु अश्रद्धा से न देना । प्रसन्नता के साथ देना, नम्नतापूर्वक देना, न कि भय से, और प्रेमपूर्वक देना।

ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हें कर्त्तंच्य और अकर्तन्य में संशव पैदा हो जाय, यह समझ में न आये कि धर्मोचार क्या है तो जो विचारवान तपस्वी, कर्त्तंच्यपरा-यण शान्त और सरस स्वभाववाले विद्वान हों उनके पास जाकर अपना समाधान कर लेना और जैसा वे बतीब करते हों वैसा दर्ताव करना ॥

यही आदेश है । यही आदेश है । यही वेद और उपनिषद् का सार है । यही हमारी खिक्षा है । इसके अनुसार ही अपने जीवन मे आचरण करना । अगर्न न निन्छात । सदवतम ।

अन्नं न परिचक्षीत । तद्वतम् । अन्नं बहु कुर्योत । तद्वतम् । न कंचन यसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्वतम् । अन्न को निन्दा नहीं करनी चाहिए, अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए, अन्न को बहुत बढाना चाहिए, किसीभी अतिथि को घर से नौटाना नहीं चाहिए, पढ़ी तत्र के हसे जानकर धारण करना चाहिए।

## छान्दोग्य

यो वै भूमा तस्तुखं, नाल्ये शुखमस्ति । भूमेव मुखं । भूमा त्वेब विजिज्ञासितव्यम् ७।२३।१ जो महान् है, असीम है, वही सुख है । अस्प में, परिपित पा धुद्र में सुख नहीं । इसलिए भूमा को जानने की इच्छा करनी चाहिए।

#### श्वेताश्वतर

तिलेषु तैलं दघनीय संपिरापः स्रोतः स्वरणीयु चारिनः। एषमात्मात्मिन गृहातेऽमौ, सत्येनैनं तपसा योज्युपत्मित ॥१।१५॥ जैसे तिलों में तेल, और दही मे पूत, और स्रोतों में जल है, और अरणियों में अग्नि, बैसेही यह परमात्माआत्मा में है। अपने आपमें ही यह पाया जाता है, जो इसे सत्य और तप से देखता है, यही।

तदेवाग्निस्तदादिरयस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः । सदेव शक्षं तद यहाः, सहायस्तरप्रभागतिः ॥४।

तदेव घुकं तद् ब्रह्म, तदापस्तरप्रजापतिः ॥४।२॥ यही अग्नि हे, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्र है और वही गुक्र, यह ब्रह्म है, वह जल है और प्रजापति भी वही ।

त्वं स्त्री त्वं घुमानिस त्वं कुमार उत या कुमारी।

त्यं जीर्णो रण्डेन यंचीत, त्यं जातो भवति विश्वतोष्ठुवः ॥४१३॥ मेरे आत्मन् ! तू स्त्री है और तूपुरुष है, तू कुमार है और कुमारी भी तू ही है।

तू जरा-जीर्ण होकर छ।ठी के सहारे चलता है। और तू हो, हे विस्वतोमुख! जन्म धारण करता है।

एप देवो विश्वकर्मा महात्मा, सदा जनानां हृदये संनिविष्टः।

हृदा मनीयौ मनसामिक्कृप्तो, य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥४।१७॥

य एताइदुरमृतास्त भवान्त ॥४११७॥ यही देव जगत् का मुजनहार है, यह महान् आत्मा है। सवाही प्राणियों के हृदय में यह प्रतिष्ठित है। यह देव श्रद्धा से जटि से और मुख्य में पुरुष कोज्य है।

यह देव श्रद्धा से, बुद्धि से और मनन से प्राप्त होता है। जिन्होंने इसे जान छिया,

वे अमृत-पद पा सकते है।

न संद्गे तिष्ठति रूपमस्य, न चसुषा पत्र्यति कदचनैनम् । ह्दा हविस्यं मनसा य एनम् एयं विदुरमृतास्ते मदन्ति ॥४।२०॥

इस देन को इन चक्षुओं से नहीं, किन्तु हृदय से, श्रद्धा-भक्ति से जो जानता है। उसको अप्रतस्य प्राप्त हो जाता है ।

एको देवः सर्वमूतेषु गूढः सर्वेट्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वमूताधिवासः

साक्षी चेता केवलो निर्गणक्च ॥६।११॥ सब प्राणियो के अन्तस् में छिपा हुआ परमात्मा एकही है, वह सब में ज्याप्त है, सब प्राणियों का वह अन्तित्मा है, वह सभी कर्मों का अध्यक्ष है, सभी प्राणियों में वह वसा हुआ है, वह सब-कुछ सदा देखता रहता है तटस्य दृष्टि से। वह चैतन्य है, निर्देड है, और, यह प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है।

#### बृहदारण्यक

ऋषियाज्ञवल्क्य ने अस्त तत्त्व की जिज्ञासु अपनी पत्नी में त्रेयों से कहा— न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो मक्त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो मर्वति ।

न वा अरे जायाँवै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तुकामाय जाया प्रिया

मविति। अरो ! निश्चय ही, पित की कामना के लिए पित प्यारा नहीं होता है,

किन्तु आत्मा की कामना के सिए, अर्थात् आत्म-सन्तोष के लिए ही उमे पित प्यारा होता है । अरी ! निस्वय ही, पत्नी की कामना से पित को पत्नी प्यारी नहीं होती

है, किन्तु आत्मा की कामना के लिए, आत्म-सन्तोष के लिए उसे पत्नी प्यारी होती है।

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया सवत्यात्मनस्तु कामायपुत्राः प्रियाः सवन्ति ।

न या अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति ।

न वा अरे लोकानां कामाय सोकाः प्रिया जवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः र् प्रिया भवन्ति ।

न या अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया मवन्यात्पनस्तु कामाय देवाः प्रिया मवन्ति ।

न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति ।

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवन्त्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ।

मैत्रेयी ! पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्यारे नहीं होते हैं, वे तो आत्म-ममता के कारण प्यारे होते हैं ।

घन की कामना के लिए घन प्रिय नहीं होता, वह ती आत्मा का सुख-

साधन होने के कारण प्यारा होता है। लोको की कामना से लोक प्रिय नहीं होते हैं, किन्त आत्मा कैकारण से वे

लोक त्रिय होते है।

अरी ! देवों की कामना से देव प्रिय नहीं होते हैं, वे तो आत्म-सन्तोप के कारण प्रिय होते हैं।

सारे प्राणी प्राणियों की कामना से प्रिय नहीं होते. किन्त आत्म-भावना से

वे प्रिय होते है।

मैंत्रेयी ! सबकी कामना के लिए सब प्रियनही होते, किन्तु सब वस्तुएँ इस-

लिए प्रिय होती हैं क्योंकि उनसे आत्म-सन्तोप होता है।

वास्तव में प्रियरूप तो स्वय यह आत्मा है।

आतमा वा अरे द्रप्टट्यः धोतस्यो मन्तस्यो निदिध्यासितस्यः।

मैं त्रेडयात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम् ॥२।४।४॥ मैत्रियी ! तब यह आत्मा ही देखने के योग्य है, सनने के योग्य है, मनन

करने के योग्य है और सकल्पपूर्वक ध्यान करने के योग्य है। आत्मा ही के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और विशेष ज्ञान से यह सारा

रहस्य आपही ज्ञात हो जाता है।

#### रामायण

सीता, राम, हनुमान और मरत को छोड़कर हमारी और कोई गति नहीं। हमारे मन की शान्ति, हमारा सब-कुछ उन्होंके ध्यान में निहित है। उनकी पुण्य-कबा हमारे पुरखों की घरोहर है। इसके आधार पर हम आज जीवित हैं।

जबतक हमारी मारत-भूमि में पंगा और कावेरी बहती रहेंगी, तबतक सीता-राम को कया मी आबाल स्त्री-युव्य, सबमें प्रचलित रहेगी, माता की तरह हमारी जनता की रक्षा करती रहेगी।

भारतीय इतिहास के महान तथा घटनापूर्ण काल में अपने व्यस्त जीवन की सांज्यवेला में मैंने रामायण की जो कहानी कही है, मेरी राम में, मारतवासियों के प्रति को गई यह मेरी सर्वोत्तम सेवा है। इसी कार्य से मुझे मक की आति और तृत्वि सिली है। यस्त्रीमत समय की बास्त्रीक आवश्यकता यह है कि हमारे और हमारी मूंग के संतों के बीच ऐका स्पापित हो, 'जिससे हमारे मबिष्य का निर्माण मजबूत चट्टान पर हो सके, बालू पर नहीं।

—च० राजगोपालाचारी

में जबभी रामायण पढ़ता हूँ, मेरा यह अभिप्राय
अधिक-से-अधिक दृढ़ बनता जाता है कि यह महाकाव्य मानव
की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। इस महाकाव्य ने हमारी
समस्त जनता के हृदय और मन पर प्रभाव डाला है,—न केवत
मूल या इसके अनुवाद पढ़नेवालों पर, बिक्त ऐसे लालों-करोड़ों
पर मो, जिन्हें अक्षर-ज्ञान तक महीं, और जिन्होंने रामायण की
कथा घर परहो या तो माता-पिता से मुनी है, अवना सार्वजनिक
समारोहों में ऐसे व्याख्याताओं से, जो हमारी पवित्र मूमि की
विशिद्ध विभत्ति थे।

शायद नई पीड़ी के लोगों को इस महाकाव्य से उतना परिचय नहीं रहा है, जितना कि हमारे पुरानेषुण में था। क्या यह दुःखद सत्य नहीं है कि हमारे स्कूल-कॉलेजों के नवयुवर्शे में से अधिकांझ इस प्रकार पल और बढ़ रहे हैं, जिनको हमारी सभ्यताऔर सस्कृति के स्नोत को पर्याप्त आनकारी नहीं हैं?

फिरभी मेरा विश्वास है कि मबिय्य में ऐसे दिन आनेवाले हैं, जब हमें सदा को अपेक्षा अधिक अटापूर्ण ह्<sup>दय</sup> से इस परमसुंदर रचना को ओर, हमारे साहित्य की सभी क्याओं से अधिक मर्मस्पन्नी रामायणी क्या की ओर पुनः लीटना होगा।

—वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री

#### अध्याय-५

## रामायणी कथा डॉ॰ वास्रेवशरण अप्रवाली

वाल्मीकि-रामायण के रचियता महामूनि वाल्मीकि का आश्रम तमसा के तट पर था। तमसा अयोध्या से है मीळपूर्व एक छोटी-सी नदी है। एक दिन प्रातः काळ वाल्मी कि अपने शिष्य भरहाज के साथ नदी-तट पर स्नान के लिए गये थे। यहा उन्होंने देखा कि निपाद जाति के एक जंगळी पुरुष ने सारस के जोड़े में से नर को अपने वाण से मार दिया है, और मादा अपने पित के लिए पिछाप कर रही है। यह प्रसिद्ध है कि सारस के लोड़े मे परस्पर बहुत प्रेम होता है भीर एक के मर जाने पर इसाद जनमन दीवाह नहीं के स्तरा। यह दृश्यदेखकर वाल्मीकि का मन करणा से भर गया, और उनके हृदय का शोक निम्नालिखित श्लोक के रूप में फूट पड़ा, कोकः क्लोकल्यमाताः

#### मा नियाद प्रतिष्ठां त्वमयमः शास्वतीः समाः ।

यत्त्रींचिमयुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥ [वाल० २।१५

"हा निपाद! तुमें र यह कैसा अज्ञान छा गया, जो तुमने सारस के जोड़े में से एक को उस समय मार डाला, जब वह काम-विलास की दशा में डूबा हुआ था। इस अपराध के कारणतुम सदा-सदा के लिए समाज में हैठे वने रही में, क्योंकि तम पश्च-क्षियों और मनुष्यों के मनोभावों को नहीं जानते।"

यह रहोक जब बोल्मीकि के मुख से निकला, तो उन्हें अनुभव हुआ कि इसमें तीन विवेषताएँ हैं। एक तो इसमें चार चरण है, दूसरे, प्रत्येक चरण में गिनती के म, म असर है और तीसरे, इसमें ऐसी लब है कि यह बीणा पर गाया जा सकता है। इससे वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें उस समय तक का पूरा साहित्य ज्ञात या। अतः उन्हें अनुभव हुआ कि साहित्यिक रीकी पर यह एक नई वीली उन्हें प्राप्त हो गई है। उसी समय उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वे इस छन्द में एक नये काव्य भी रचना करें और इसके लिए उन्होंने राम के चरित्र को अपना विषय चुना। वही आदिकाव्य रामायण है।

वाल्मीकि द्वारा विर्चित रामायण विश्व का सबसे वड़ा महाकाव्य है। इसमें इस समय २४ सहस्र स्टोक है। इसे राम-चरित केलांतिरिक सीता का महान् चरित (सीतायादचरित महत्) कहा गया है। यह आरम्म में रामायण नाम से प्रसिद्ध था । पुनः 'आर्ष रामायण' और अन्त में 'आदि-काव्य' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका उपवृहित काव्य-स्वरूप, जो इस समय उपलब्ध है, सात काण्डो मे पूराहुआहै और उसमे अनेक उपास्यान आ गये है। इसमे अनेक सामाजिक एव धार्मिक संस्थाओ का वर्णन है, जो वैदिक युग से चली आती थी। अनेक प्रकार के धार्मिक समारोह, सामाजिक उत्सव, नगर-वर्णन, राज्याभिषेक-वर्णन, प्रासाद-वर्णन, तथा नदी, तीर्थं, आश्रम, वन, अरण्य, कुटुम्ब, राज्यप्रवन्ध, सेना, ज्ञिल्प-सघ, जनता के आमोद-प्रमोद, अन्न, पान-गोप्ठी, जन-विश्वास, उत्सव-यात्रा आदि का जैसा सटीक वर्णन वाल्मीकि ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वाल्मीकि रामायण को भारत का सबसे महान् लोकवार्ताशास्त्रीय ग्रन्थ मानकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। ऐसी अध्ययन अबतक नहीं हुआ है, किंतु उसके लिए वाल्मीकि रामायण आकर-ग्रन्थ है। जो समाज-सस्था हमारे सामने है, वह कुछ परिवर्तनो के साथ वैदिक युग से चली आती थी और कवि ने उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया था। वे पहले कवि थे, जिनके नेत्रों में वह वर्णन समा गया और उन्होंने उसके वर्णन के लिए मौलिक शब्दावली का विकास किया। भारत में कमलों से भरे सरोवर सदा से थे, आजभी हैं, किन्तु-- 'सौमित्रे झोमते पम्पा वैदूर्यविमलोदका'---इस भूमिका से वाल्मीकि ने ही उनकी दिव्य शोभा का बहुमुखी स्वर ऊँचा किया। भारत में ६ ऋतुओं का चक्र सदा से रहा है, किंतु वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम उनके वर्णन के लिए शब्दावली का निर्माण किया। यथा :---

वर्षा-वर्णन, किर्धिक्या, २८ वाँ

शरद्-वर्णन,किष्किधा, ३० वॉ हेमन्त-वर्णन, अरण्य, १६ वी

-वसन्त-वर्णन, किष्किधा, पहला अध्याय

भारत का जो भौतिक संसार है, जो वृक्ष-वनस्पति और पशु-पक्षी हैं, जो पर्वतमालाएँ और मेखजाल है, उनका सर्वोत्तम दर्यण वाल्मीकि-रामायण है। उनके वर्णन के लिए यदि हमें समर्थ सब्दावलो की आवस्यकता हो, तो वाल्मीकि कीशरण में जाना चाहिए।

कालक्रम से वाल्मीकि-रामायणका उपवृहण होता रहा। भारत के महार प्रत्यों की यह विद्येषता है। महाभारत और पुराणों के साथ भी ऐसा ही हुआ। फलत. बारमीकि-रामायण में एकही वर्णन मिन्न-मिन्न रूपों मेकई बार दोहराया गया है। साहिरियक समवस्यान की इस संली को अंग्रेजी में 'जबस्टापोजीशन' कहते हैं। उदाहरण के लिए लका एव अयोध्या का वर्णन एक से अधिक प्रकार के एकसाय आगे-पीछे पासे जाते हैं।

रामायणी कथा का साना-बाना झीने और सघन रूप में (रहस्यं च प्रकार्य च २।३३) प्राय. सारे देश में फैला हुआ है । वात्मीकि ने इसका कुछ सकेत किया है। राम के आस्यान का एक रूप दक्ष्वाकुओं के राजवंश में चला आ रहा था। इसे वाल्मीकि ने अपनाया:—

इक्ष्याकूणामिदं तेयां रातां वंदी महासम्वाम् ।

महदुत्यन्नारत्यारं रामायणीमिति युतम् ॥ [यात० ४,१३
दूसरे पक्षः में, वास्मीकि ने रामचरित के मान के लिए सामग्री लोक से भी
संगृहीत की, जैया रामायण में स्पष्ट कहा है (लोकादन्विष्य भूयदच चरितं
चरितग्रतः १,३.१)

जार हुमने रामायण के जिस रूप का परिचय दिया है, उससे कही अधिक महस्वपूर्ण वास्मीकि की अन्य दृष्टि थी, जिमे रामायण की अन्तरातमा कहा जा सकता है। इसके आरम्भ में ही वास्मीकि ने नारत से जो मुस्ब प्रमन किया यह चारित्रयोग के विषय में है—'चारित्रण द को युक्ता'। सदमीकि का संपूर्ण टिस्टोण 'वारित्रयोग के विषय में है—'चारित्रण द को युक्ता'। सदमीकि का संपूर्ण टिस्टोण 'वारित्रयोग की जिजासा' है। चरित्रयान आक्ति को दूंड़ने के लिए हो आदिकाल्य रामायण का जन्म हुआ। मानव-जीवन में सब कुछ चाहिए, पर सबसे जरर चरित्र की मुर्सि से मुर्सित मनुष्य चाहिए। राम ऐसे चरित्रयान व्यक्ति हैं। यही वाल्मीकि के प्रस्त का समाधान है। बाल्मीकि के लिए चरित्र और समें पर्यायवाची हैं। उनकी हिप्ट में राम धर्म की प्रत्यक्त मूर्ति है—'रामो विषद्भान् पर्मः' (अरण्य, ३०११३)। जपने इस मूत्र की व्यास्था उन्होंने अनेक प्रकार से की है। राम धर्मरपी सुनातन वृक्ष के मूल है और सब मनुष्य उसके पत्र-पुष्य और कल के समात है:—

मूलं ह्येष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः । पुष्पं कलं च पत्रं च शालाक्ष्वास्येतरे जनाः ॥

[अयोध्या० ३३। १५

वाल्मीकि राम की प्रशंसा में धर्मम, धर्मिण्ठ, धर्ममृतांत्रर आदि विदोषण देते हुए नहीं थकते। संनार में दो प्रकार के मनुष्य वसते है—एक अल्वसत्व या हीन पराक्रमवाले साधारण, किन्हें रामायण में प्राकृत नर कहा है, दूसरे धीर या चरित्रवान व्यक्ति, जो धर्म या चरित्र के आदर्शों को धर्म के मार्ग से प्रत्यक्ष कर दिखाते है। साधारण जीवन व्यक्ति करनेवाले मान्य तो चारों और परे पड़े है, पर सत्यमंध और इडब्रत मनुष्य विरले ही होते है। राम उसी प्रकार के व्यक्ति है। वाल्मीकि के संसार में वे फेन्द्र में स्थित है। सप्तिम्यु और गरा की अन्तवाँदी में एवं नर्मदा से कावेरी तक जिन भारतीयों ने सन्यता का विकास किया, राम उनके मृतिमान प्रतीक है।

राम के कम्पे ऊंचे और उठे हुए, भुजाएँ छम्बी, ग्रीवा संख के समान और ठोड़ी रोहरी थी। छाती चौड़ी, छम्बा धनुष सँभालनेवाले हाथ पुटनोंतक छम्बे थे। गले की हुड़ी मांस से ढकी हुईं, उत्तम सिर, सुन्दर ललाट, चमकीला रंग, सब अंग बरावर वेंटे हुए, सब प्रकार से शुभ लक्षणों से युक्त देह, इसप्रकार राम का स्वरूप था।

आरम्भ में ही तपस्वी वाल्मीकि नारद से प्रश्न करते है, 'इस समय लोक में गुणवान, धीर्यवान, घर्मज्ञ, इतज्ञ, सत्य बोलनेवाला, इडब्रती, चरित्रयुक्त, सर भूतों का हित करनेवाला, बिहान, सुन्दर, जितेन्द्रिय और कोष को जीतनेवाला कौन है ? उत्तर में नारद राम के अनेक गुणां की तालिका प्रस्तुत करते है। यही रामायण

का पहला सर्ग मूलरामायण है। उसका सार इसप्रकार है-

"राम नियतात्मा है। उन्होने इन्द्रियो का जय किया है। वे महावीय हैं। संग्राम में पैर पीछे नही रखते । धृति और बुद्धि दोनों का उनमे विकास हुआ है। थे नीतिमान् और वाग्मी, सुन्दर भाषण करनेवाले है। वे देवकल्प, ऋजु और दान्त है। धर्म के तत्त्व को जानते हैं। सत्यसंध अर्थात् मन, वचन और कमें से सत्य का पालन करनेवाले हैं। राम क्षत्रिय के पद से सदा प्रजाओं का हित करते हैं। यशस्वी, ज्ञान-सम्पन्न, शुचि, बस्य और समाधिमान् या चित्त की एकाप्रता से युक्तहैं। जीवी के रक्षक, स्वधमें और स्वजनों का पालन करनेवाले है। वेद-वेदांग में पारंगत और धनुर्वेद में निष्ठित है। राम आर्य है। सदा हँसकर बोलते है। उनका दर्शन ही सुन्दर है। वह सब शास्त्रों के मर्म को जाननेवाले, स्मृतिवान है। उनकी बुद्धि मे नवीन कल्पनाओं या विचारों का स्पुरण होता रहता है।परातम में विष्णु, कान्ति मे चन्द्रमा, क्रोध में कालाग्नि, क्षमा-गुण में पृथिवी, त्याग में क्वेर औरसत्यगुण में साक्षात् धर्म के समान हैं। (मूल रामायण सर्ग १)। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शीच, थाजंब, विद्या, गुरु-शुर्युपा ये गुण राम में सूनिश्चित है (अयोध्या ० १९। ३०)। राम सत्पुरप है। वे सत्यधर्म में परायण हैं। धर्म उनके रूप मे मूर्त होना है। वे प्राणियों के रक्षक और धर्म के परिरक्षक है। (रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परि-रक्षिता) उनमें दया है। उन्होंने क्रोध को बश में कर लिया है। वे प्रशान्तात्मा हैं। और मीठा बोलते है। वे किसीसे अमुया नहीं करते। देवी की प्रार्थना पर मानी सनातन विष्णु ही रामरूप मे पृथिवी पर प्रकट हो गये है। मनुद्यों के दुःस देख<sup>कर</sup> वे दुखी होते हैं, और मुख में पिता की तरह प्रसन्न होते हैं। राम एक बारवात कह-कर उसे पलटते नहीं (रामो द्विनामिमापते, अयोध्याः, १८।३०)।"

राम के चरित्र-विस्तार को बात्मीकि ने अर्ध इलोक में समेट निया है (समुद इब गाम्मीय धेंपैण हिमवानिव, बाल० १११७)। राम से अधिक कोईसत्य

में स्थित नही है।

राम के समान ही वाल्मीकि ने सीता के चरित्र का विलक्षण चित्रण किया है। सीता राम के तुल्य है और राम सीता के तुल्य :—

वुल्यज्ञीलवयोवृत्तां वुल्यामिजनसक्षणाम् । रापयोऽर्हेति वैदेहीं सं चेयमसितेक्षणा ॥ ६।४ धील, आपु, आचारऔरकुल इन क्ष्याणों में रामधीना के और सीता राम के तुत्य है। सीता के चित्र का उद्घाटन वात्मीकि का ऐसा ऋण है, जिससे यह राष्ट्र कमी उद्गण नहीं हो सकता। भारतीय नारी-समाज के लिए सीता का महान् चरित्र सदा के लिए सबने बड़ा धर्मनास्त्र बन गया है। रामायण में ऐसे स्थक भी है, जहां सीता ने राम से अपना मत-भेद प्रकट किया, किंतु उन्होंने अपना पति देवता-स्वस्प कमी नहीं खोगा। वाल्मीकि की दृष्टि में पातिव्रत-यमें औरसीता पर्योग हैं।

### धमंबन्ध

वाल्मीकि की दृष्टि मे रामायण धर्म का महाप्रयोग है। धर्माचरण के मार्ग में जो ग्रन्थियाँ लग जाती हैं, उन्हें रामायण के पात्र बड़ी कुशलता से सुलक्षाते हैं। राजा-प्रजा, भाई-बन्बू, मुदुम्बी सब अपने-अपने धर्म से बेंधे हैं। जिस प्रकार आकाश में प्रत्येक नक्षत्र, ग्रह अपने मार्ग में स्थिर हैं, न वहाँ भय है, न स्खलन, इसी प्रकार जीवन मे अपने धर्म पर ध्रुव रहते हुए हम दूसरों से विना टकराये प्रगति कर सकते हैं। वाल्मीकि ने वड़ी सुन्दरता से कई स्थानों पर हमें इसका परिचय दिया है कि यदि धर्म की भर्यादाएँ टूट जाती, सत्य के वाँघ ढीले पड़ जाते, तो राम और भरत-जैसे धीर पात्र भी किस प्रकार आचरण कर बैठते । अखिर मनुष्य के भीतर क्षमा भी है कोघ भी, धर्म भी है अधर्म भी, सत्य भी है असत्य भी। एकही जगह पर द्वन्द्व रहते हैं । धीर मनुष्य वही है, जो इनके दिव्य मान को ग्रहण करता है । श्रुति का ज्ञान रखनेवालेपुरुष भी जब रजोगुणमें सन जाते हैं, तो महान्अनयं उपस्थित हो जाता है। राम धर्मबन्धन से च्युत होकर क्या करते ? "हे लक्ष्मण, मैं अकेला ही कुछ होकर इस अयोध्या को और सारी पृथिवी को अपने वाणो से नष्ट करके अपना अभिवेक कर सकता हैं। पर अधमं से टरता हूँ (अयोध्या ५३।२५-६)। कल्पना की जिए उस अयोध्या की, जिसमें राज्य लेने के लिए राम बाणों का प्रयोग करते । क्या फिर हमें वहाँ स्वर्ग का वह सौरम मिल सकता, जो आजतक फैला हुआ है ? भरत को यदि धर्म का बन्धन बाँधकर न रखता. तो वह क्या करते. इसका उत्तर उन्होंके मुहै से सुननेशोग्य है :--

घर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्। हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाहाँ पापकारिणीम् ॥

[अयोध्या० १०६।६

में घर्म-बन्धन में बँधा हुआ हूं, इसीलिए पापकारिणी रण्ड के बोग्य माता को तीब रण्ड से मारे बिना छोड़ताहूँ। भरत कीथमें भरतर कैंक्यों का गारडाल्खे कीर र उस पाप के दुःख से सम्मक्तः अपनी मी हत्या कर बैठते। धर्मक्यों के ट्रट जाने न गर्कसा घातक परिणाम होता, इसकी कल्पनामात्र से रॉगर्ट छड़े हो जाते हैं। यह वे भरत हैं, जिनके लिए गोस्वामीजी ने यथार्थ ही लिखा है जो न जनम जय होत भरत को, सकल धरम धुर घरनि घरत को ?

ठीक ही है। राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने एक-एक धर्म का पालन किया। वे वैसा न करते, तो उनकी गणना प्राकृत जीवो मे होती। पर यह भरत ही हैं, जिन्होंने सब पात्रों के धर्म की धुरी अपने कन्धों पर रखकर पुरी उतारी। भरत अड़ जाते तो राम का धर्म, दशरथ का धर्म, लक्ष्मण और सीता का धर्म सभी सकट मेपड़ जाते।

धर्म से स्खलित होकर दशरथ क्या करते ? 'हेराम! कैंकेगी ने मुफे मोहित करके वरदान से लिया है; तुम मुक्ते कैंद करके अयोध्या के राजा बनों।' परन्तु जिन राम मे दशरथ ने यह प्रस्ताव किया, उनके लिए वाल्मीकि सबसेपहले 'धर्म-मृतां वरः' विशेषण रखते है (अयोध्या० ३४।२७) ।

राम ने उत्तर में कहा:--

इयं सराव्हा सजना धनधान्यसमाकूला।

मया विसृद्दा वसुधा भरताय प्रदीयताम् ॥ [अयोध्या० २४।४१ "धन-धान्य, राष्ट्र और जनो से भरी हुई यह पृथिवी भरत को दे दीजिए।

इसमें सोच-विचार का स्थान नहीं है, मुक्ते राज्य नहीं चाहिए।"

राम की माता, दशरथ की अग्र महिपी कौशल्या धर्म को भूछकर क्या करती ? 'हे राम ! में बड़ी मन्दभाग्या हैं । न जाने मुझे सपत्नियो से कितने वाग्वाण सुनने पड़ेंगे ? मेरे ब्रत, दान और संयम सब ऊसर में बोये हुए बीज की तरह व्यर्थ पले गये । हे पुत्र, माता तुम्हारे लिए वैसी ही है, जैसे पिता है, वैसे ही माता ना कहना मान्य है। मै तुम्हें वन जाने की आजा नही देती।'

इसपर माता को स्मरण दिलाते है ----

पितुर्नियोगे स्थातव्यमेध धर्मः सनातनः।

"हे देवि ! राजा दशरय हमारे-तुम्हारेदोनो के गुरु है । उनकी आज्ञा ही हमारी गति और धर्म है।" लक्ष्मण तो धर्म के अभाव मे साक्षात् ज्वालामुखी ही थे । कौशल्या के विलाप को सुनते ही उनका अवरुद्ध हृदय फूट पडता है, वे कौशल्या से राम के सामने ही कहते हैं — "है देवि ! राम का वन जाना मुफ्ते तो कुछ जैंचता नहीं । यूढे राजा विषयान्छ है, नहीं तो कौन राम-जैसे देवकल्प पुत्र को बनवाए देगा । जबतक यह खबर फैलने न पाये तभीतक राज्य अपने हाथ में कर लेना चाहिए । किसकी शक्ति है, जो मेरे सामने आये ? आज अयोध्या को मैं सूनसान बना दूंगा। यदि भरत का कोई माथी मेरेसामने युद्ध के लिए आयगा, यदि पिता कैकेयी के साथ हों, तो उनका भी बन्ध याबब कर देना चाहिए। उत्पथ पर गये हुए का शासन करना ही चाहिए" (अयो० २१।१-१३) ।

कौशल्या ने राम से कहा-"है तात, तुमने लदमण की बात सुनी । जो धर्मा-

नुकूल जान पड़े, करो।"

परन्तु धर्मात्मा राम को झटणट लक्ष्मण के राज्य-हरण का यह प्रस्ताव विल्कुरु पसन्द नही त्राया । उन्होंने समझाया—''स्वस्मण, सुन्हारे स्मेह को मै जानता हूँ । इस अनार्य-वृद्धि को दूर करो ।''

अब हम रामायण की कया को छेते हैं। इसके लिए वर्तमान संस्करण का ही आश्रय लिया गया है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान लोकप्रचलित संस्करण दाक्षिणात्य पाठ पर आधारित है। निर्णयसागर और गीताग्रेस के संस्करण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इटली के विद्वान गौरेबियों ने बंगीय पाठ मृदित किया या, और पं० विषवत्य में चत्रर-पिश्चिम कापाठ प्रकाशित किया है। किंतु वैदोनों लोक में बालू नहीं हुए। किरभी यह उल्लेखनीय है कि रामायण की उत्तरापय-याचना के, जो बस्तुतः कोसल जनपद की बाचना थी, तायादन और प्रकाशन की बहुत बड़ी आवश्यकता अभी बनी है। अनन्य गति से हम यहाँ प्रस्तुत प्रकाशित संस्क-रण को हो आधार मानकर क्या का वर्णन कर रहे हैं।

रामायण के कुछ हस्तलेख ऐसे हैं, जिनमे अयोध्याकाण्ड को ही आदिकाण्ड कहा गया है। जात होता है कि उस समय "कोसलो नाममुदितः स्फीतो जनपदो महान्'—से ही ग्रन्थ का आरम्म होता था। इस प्रश्नकी मीमासा मेन जाकर वर्त-मान वालकाण्ड की क्या इस प्रकार है।

इसमें कुछ महाकथाएँ आ मिली है, जैसे — राजा दशरज के अश्वमेध यज्ञ की कथा, गंगावतरण, विश्वामित्र के चरित्र की कई अवान्तर कथाएँ आदि । ग्रन्थ का आरम्भ अयोध्या के वर्णन से किया गया है, जो बहुत ही सटीक और सुन्दर है।

कोसल नाम का एक सुखी और वहाजनपर था। वह सरपू केतर पर बसा हुआ था। अमंध्या उसकी राजधानी थी। वह १२ योजन लम्बी और ३ योजन जीड़ी थी। दशरण उसके राजा में । उस महापुरी के बत्यों और ऊँ जा परकोटा था। उसमें नगर-द्वार और तीरण थे। बीच में महापब या राजमार्ग थे। नगरी कितने ही आपणों में विभक्त थी। सड़के जल से सीची जाती और कूठों में सजाई जाती थी। नगर के द्वार-सोरण महाकपारों से युक्त थे। अनेक शिल्पी नगरी में रहते थे। परकोट में अहुतक से या जुजों पर मार करने का लिया नगरी में रहते थे। परकोट में अहुतक से या जुजों पर मार करने काले या उसके कर्स व्यां का जान कराने के लिए आवश्यक थे। वहां नाटक खेळनेवाळी स्थिन के स्वयं थे उस महापुरी को घरनेवाळी साल दशों की एक में कला थी। बाहर अनेक उद्यान और अपन नव थे। नगरी का स्वरूप हुगं-जैसा था। उसके प्राकार के चारों और एक साई थी। वस पुरी में अनेक हाथी, घोड़ और उँट और गर्व थे। वहां या राजों को मेंटदेने लिए यहत्त सामन्त में आते-जाते थे। वहां अनेक दशों से ब्यापारा को मेंटदेने लिए यहत्त सामन्त में आते-जाते थे। वहां अनेक दशों से ब्यापारा को मेंटदेने लिए यहत्त सामन्त में आते-जाते थे। वहां अनेक दशों से ब्यापारा को स्वरूप से । नगरी में अनेक प्रासाद या वहे महळ थे, जिनमें स्वर्ण यो । वहां अनेक पुरी में गरी से अनेक प्रासाद या वहे महळ थे, जिनमें स्वर्ण थे। वहां अनेक पुरी में गरी से अनेक प्रासाद या वहे महळ थे, जिनमें स्वर्ण परी में गरी करते प्रासाद या वहे महळ थे, जिनमें परी मं अनेक प्रासाद या वहे महळ थे, जिनमें पर लिया थे। वहां अनेक पुरी में गरी से पर से से । वहां अनेक पुरी में गरी सुपर प्यार थी। इसु, साळी आदि के प्रध्वर भर पर हुए थे। अनेक पुरी में गरी

के रस से बने पदार्थों का संख्य था। दुन्दुमी, भूदंग, वीणा आदि भौति-भौति के वाजे वजानेवाले वहाँ रहते थे। उस पुरी में वेद-वेदाग जाननेवाले अनेक विदार और ऋषि थे। वहाँ के राजा दशरख पुरवासी और जनपद-निवामी दोनों को अध्यक्त प्रिय थे। वह राजा अपने दुगें में सब वस्तुओं का सम्रह रखता था। वह दी भूदंशीं वेदों का भक्त और यहा करनेवाला था। वह धर्मपरायण, वही, राजाँद, यहाबी, वलवान्, मित्रवान्, जितेन्द्रिय, सत्यसंध, त्रवां का रक्षक, इन्द्र के समान प्रतायी और कुवेर के समान धनी था। इस प्रकार एक प्राचीन आदर्श राजा और उसकी नगरी का वर्णन वाल्मीकि ने किया है, जिसकी गूँज साहित्य में कई बार मुगई पडती है।

अयोध्या में नर-नारी सुखी और स्वस्थ ये। सब स्वर्ण के आधूपण पारण करते, सुगन्धि लगाते, मिष्टाप्त भोजन करते, गाय और घोडे पालते, विद्याभाग करते और ईश्वर में विश्वास रखते ये। इस प्रकारकई इलोकों में आदर्श नागरिजों का वर्णन किया गया है।

राजाके आठ गुणी मनत्री थे। उनमें आठवें सुमन्त्र थे। बसिट्ठ और वामदेव ये दो राज्य के पुरोहित थे। कुछ कोष-संग्रह के काम मे और कुछ सेना के संग्रह में नियुक्त थे। मन्त्री सिंध और विग्रह के तत्त्व के झाता और मन्त्र को गुप्त रख<sup>ते</sup> में समयें थे।

राजा दशरथ के कोई पुत्र न था। उन्होने मन्त्रियों और ब्राह्मणों से अध्व-मेघ-यज्ञ का प्रस्ताव किया । सबने राजा का अनुमोदन किया । राजकुल से चर्चा उठी कि पुत्र के लिए पुत्रेप्टि-यज्ञ किया जाय । ब्राह्मणों और मन्त्रियों ने इसकी अनुमोदन किया । सुमन्त्र की राय से पहले अंग देश (चम्पा-भागलपुर) से ऋष्यशृंग को बुलाया गया, और राजकन्या शान्ता का विवाह करके उन्हेंही यह का मुख्य ऋत्विज् बनाया गया। यहाँ पहले वैदिक कर्मकाण्ड के महायज्ञ अक्वमेधका वर्णन है जहाँ पहले यज्ञ का घोडा छोड़ा गया, और वर्षभर बाद उसके लौटने पर प्राचीन वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ पूरा किया गया । पर ज्ञात होता है कि यह बाद में जोड़ा हुआ प्रकरण है, क्योंकि इसके पुछल्ले के रूप मे एक पुत्रेटिट का वर्णन है जिसके पुरोहित ऋष्यम्य ग हुए । यह कोई लौकिक दृष्टि थी, जिसमें किसी महर् भूत अर्थात् यक्ष के आयुर्वेद-औषधियों से सिद्ध सोने का कटोरा लेकर प्रकट होने का वर्णन है। उसी सीर के खाने से रानियों को गर्भ रहा और चार पुत्र उत्पन्न हुए । मूल क्या में पुत्रेष्टि की ही कल्पना थी, जिसके लिए प्राचीन आदिम जातियो के अंग जनपद से ऋष्यप्रृंग को बुलवाया गया । बाद के लेखकों ने उसी मूल कहानी के साय महान् अस्वमेध का पैवन्द चढा दिया और मूल कहानी अर्देव में पड़ गई। हम देखते हैं कि अस्वमेध-यज्ञ-का वर्णन आठ अध्यायों में (बाल० अध्याय १२-१७) एवं पुत्रेष्टि का केवल एक अध्याय में (१८ में) सिकुड़ा हुम्रा है।

इसके अनन्तर जब रामऔर छदमण किगोराबस्या को प्राप्तहुए, सब ऋषि विद्यामित्र राखसों की बाधा को राम द्वारा हुटाने की इच्छा से राम-छदमण को याचना के छिए दशस्य के यहां आये और अपना स्पष्ट अभिप्राय कहा । पहले तो दसस्य ने आना-फानो को, पर विद्यास्य के समझाने से वे मान गये। यहां से राम का चरित्र नया मोड़ छेता है। विद्यामित्र के साथ वे सर्खू और नया से संक्रमप्त गये, जहीं एक सिद्धाध्रम या। वहां ताटका नामको एक निवाद स्थी निवास करती थी, जिसने सिद्धों को खा डाला था। विद्यामित्र के नहते से राम ने उसका वय किया। वहां से राम, छहमण और विद्यामित्र मियिता की ओर बढ़े। इसीके पेटें में गंगानतरण का महान् आस्थान और विद्यामित्र से सम्बद्ध कई अवान्तर कथाएँ आ गई है, जिनने विस्छ-विद्यामित्र के प्राचीन विरोध की कथा और विद्यामित्र द्वारा बहारि-पद-प्राप्ति की कथा भी है। ये सब आधिकारिक महाकथा के साथ देंटे हुए पुछल्छे है, जो अवस्य ही बहुते हुए महाप्रवाह में आकर माछान्तर में मिछते ये ।

जब राम और लक्ष्मण मिथिला पहुँचे, तो जनक ने महामुनि विश्वामित्र कीर उनका पर्योचित स्वाप्त किया। यह ते बात यह है कि वास्पीकि ने सीता-स्वप्यय का वर्णन नहीं किया। यह तो बाद की रोचककरपना है। वास्पीकि ने अनुसार जनक के वस में एक दिव्य शिवधमुत्य प्रलाआता था, जो दस-यन्न-विश्वसं के बनत्तर शिव में देवरात की दिवा था और जो जनक को हल पणते हुए शियों से बनत्तर शिव में देवरात की दिवा था और जो जनक को हल पणते हुए शियों से मिला था। जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो उस धनुय की चड़ा देवा, उसीको सीता प्राप्त होगी। अतः सीता के लिए पीर्यमुख्य मुक्त हुआ। इसके लिए बहुत-से राजे समय-समय पर मिथिला आये, पर धनुय न चड़ा सके। उसी श्रद्धला में राम भी पहुँचे और धनुय चड़ा सिक। तब सीता से उनका विवाह हो गया।

जनक ने यह समाचार देने के लिए दशरण के पास दूत भेजे। समाचार पाकर दशरण वरात लेकर मिथिना आये, और वही उनकी उपस्थिति में चारों भाइयों का विवाह हुआ। दो पुत्रियों जनक की और दो उनके छोटे भाई कुगध्वज की थी, तो ताकास्य (मंकिसा, फर्र खावाद) के राजा थे। उन्हेंभी जनक ने सदेश भेजकर बुलवा लिया था। विवाह के अनन्तर परशुराम के आने और राम से स्पर्धा करने की घटना का भी संशिष्ट वर्णन है। यह भागवतों द्वारा बैठाई गई छोटी चिपी जान पड़ती है, जो मूल कथा का बी। इसमें कहा है किपरशुराम का धनुप विष्णव धनुप था।

विवाह के उपरान्त भरत अपने मामा के यहीं केकय देश (पजाब में नमक के पहाड़ का प्रदेश) चले गये थे। जब राम का विवाह हो गया,तब दशरथ के मन में उन्हें युवराज बनाने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि राम सब गुणों

से युक्त हैं ! वे रपवान्, वीर्यवान्, अनसूयक, प्रवास्तात्मा, कृतम, यद्वभाषी, मबुर भाषी, सत्यभाषी, विदान्, रुद्ध-प्रतिषूत्रक, प्रवास्त्रन् मे अनुरक्त, जित्रकोध, सानु-न्नोरा, दीनानुकुम्पी, धर्मज, गुचि, शात्रधर्मानुरक्त, नीरोग, तरुण, वाग्मी इत्यादि सव प्रकार के गुणों से युक्त हैं। राजा दशरय ने उन्हें युवराज बनाने के लिए मन्त्रि-परियद और पौर-जानपद-सभा का अधिवेशन किया। उस समय के सविधान के अन-सार ऐसा करना आवस्यक था। उन्होंने राम केपक्ष मे प्रस्ताव रखकर (यद्यप्रोपा सम प्रीतिहितमन्यद् विचित्ययताम् । अयोध्या० २।१६) यद्यपि मुक्ते यह प्रिय है. पर मदि आपके मत से और भी हितकारी हो तो वह भी सोचिए। ब्राह्मण, सेनाके मध्य अधिकारी एवं पौर-जानपद-जनो ने एक मित से राजा के इस प्रस्ताव का अः समर्थन किया। राजा ने उनवा मतजानकर निश्चय किया कि अगले दिन रामका युवराज-पद पर अभियेक किया जाय । सभा विसर्जित कर राजा जैसेही अन्तःपूर थुन में पहुँचे, जनके मन में कुछ खुटका पैदा हो गया कि कही अगते दिनतक ठहरने मे उत्मव में कुछ बाधा न पड़ जाय। अत. सुमन्त्र को भेजकर तत्काल राम को फिर वलवाया। राम का मन शकित हुआ (शंकान्त्रितोऽभवत् । अयोध्या० ४।४) और उन्होंने सुमन्त्र से इसका कारण पूछा । पर सुमन्त्र कोई स्पष्ट उत्तर नदेसके। राम जल्हे पाँव दशरथ-भवन मे पहुँचे। वहाँ राजा ने जनमे कहा — "राम, में बूढ़ा हो गया हैं। सब भोग भोग चुका हूँ। तुम मेरे प्रियपुत्र हो। मेरे लिए तुम्हारे अभिपेक के अतिरिक्त अब क्या करने को बचा है, इसलिए कलतक ठहरने से क्या लाग ? तमसे मै जो कहूँ वह करो । आज तो सब प्रजाएँ तुम्हारे अनुकूल है, इसलिए मैं आज ही तुम्हे यवराज बनाऊँगा :--

## अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्।

अतस्त्वां युवराजानमिषिदेश्यामि पुत्रक ॥ [अयोध्या० ४१६६ मनुष्यों का मन चचल होता है । जवतक मेरा मन स्थिर है, तबतक अभि- तेक हो जाने दो । यह एक विचित्र प्रकरण रामायण मे पड़ा रह गया है, जो उसका मूल पाठस्थ अंग नथा। इसमें जो दसरस्य के मन की प्रस्थि है, उसका अभिनद्दन नहीं किया जा सकता । उन्हें आदांका हुई कि भरत निक्हाल मेही। कलतक राजप्रसाद में और अयोध्या में बात फेल जायगी। शंभव है कोई विचन उठ खड़ा हो। इसलिए कल प्रात: तक न ठहरकर उसी दिन अभिनेक कर दिया जाय, तो अच्छा हो। इसलिए कल प्रात: तक न ठहरकर उसी दिन अभिनेक कर दिया जाय, तो अच्छा हो। इसलिए कल प्रात: तक न ठहरकर उसी दिन अभिनेक कर दिया जाय, तो अच्छा है। उन्होंने अपने मन में इसका नकचा वना लिया। सम्भव है, राम को यह कच्छान लगा हो, पर पिता के सामने वे बोल नहीं सके। पहले प्रस्ताव के अनुसार राजा विस्तित्व से एक पुक्रे विकार को अपने सामने के विस्तित के साम को सुतराजी वित्त उपने सर है। उसले सीता को साम उपनास रथों। "और तब मन्त्रों के साय उप-वनानेवाले हैं। आज सीता के साम उपनास रथों। और तब मन्त्रों के साय उप-वनानेवाले हैं। आज सीता के साम उपनास रथों। और तब मन्त्रों के साय उप-वनानेवाले हैं। आज सीता के साम उपनास रथों। और तब मन्त्रों के साय उप-वनानेवाले हैं। आज सीता के साम उपनास रथों। और तब मन्त्रों के साय उप-वनानेवाले हैं। आज सीता के साम उपनास रथों। और उहाने हे हुए विस्तित है है सा विस्तित है है साम को यहा दिया। लोटते हुए विस्तित ने देशा कि

अयोध्या के मार्ग मतुष्यों से भरे हुए हैं और बहु विशे हो तोभा है। दसरय को राम से अपने भिलने की सूचना देकर विस्व क्यान स्थान पर आ गये, तब राजा अन्त-पुर में गये। अयोध्या ने उस समय महोस्तव का रूप धारण किया। देवतायन, चतुल्य, रस्या, चैत्य, अट्टालक, पण्यापण, भवन एवं समाओं में ध्वना-पताराएँ फहरावी गई। (६११-४): नटनर्तक सो के मान मुनाई पड़ने लगे। जनता मुनने लगी। मनुष्य आपस में रामाभियेक की कहानी कहने लगे। बत्यरों और गृहों के द्वारा पर वालक मिलकर भीड़ा करने लगे। राजमार्ग मे धूय-दीप, गच्य और पुरों ने पहार की वालम का गई। करने लगे। राजमार्ग मे धूय-दीप, गच्य और पुरों-पहार की सोभा की गई। खड़कों पर झाड़-फानूसों (दीपछ्क) से उजाला किया गया। इस अवसर पर राम का अधिक देखने के लिए गांवो से बहुत-से लोग अयोध्यापुरी आ गये थे:—

ते सु विष्म्यः पुरीं प्रान्ता इष्ट्रं रामाभिषेवनम् । रामस्य पूरवामासुः पुरीं जातपदा जनाः॥ ६।२६ इस अवसर पर वसिष्ठ ने राम-राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री एकन

कराई उसका बड़ा अच्छा वर्णन रामायण में आया है, जैसे :---

सुवर्णादि रत्त, सब प्रकार को बीपिधयां, स्वेत पुत्यों की मालाएँ, लाजा, मधु, छत, कोरे वस्त्र, रय, सब आयुध, चनुरंगिणी सेना, घुमलक्षणों से युक्त गजेन्द्र, चामर-व्यवन, ध्वव और पाण्डुर छत, सी स्वर्णधट, सोते से मटे सीगवाना इप अ, पूरा व्याप्त्रचने उन्होंने क्षत्रकार की सामग्री के लिए आदेश दिया। समुद्र-जल से भरे स्वर्णक गंगोरक घट, उद्धन्य र काटक मद्रमीठ, सब प्रकार के बीत, गढ़, बिव्ह स्वर्ण, मधु, दिव, छुत, लाजा, दर्भ, पुत्प, हुच्य, सुन्दरी अपट कन्यकाएँ, मत गजेन्द्र, चार पोड़ों का रय, तलकार, धनुष, पालको, स्वेत छत्र, वो देवेत चैवर, सोने की सारी, मुनहरीं डोरी से वेंचा हुआ बड़ी टाकवाला द्वेत बैल, चतुरेंद्र बिह, महा-कलवान अरत, सिहासन, व्याध्वममं, सिमजाएँ, अन्ति सभी वादित्रसंघ, वेरवाएँ, अलंब्रत दिनयाँ, आचार्य, बाह्य, पिवत मार्य, पित्रचानपद, जन, व्यापारी, वे सब राम के अभिषेक किए एकत्र किये गये। छोत्रवातिशासत की यह सामग्री रामायण के वर्णन-प्रवाह में आ गई। हायो, थोडा, शेर और बैल वे वार महा आजोनेय या मांगिलक पशु माने जाते थे। वे बसीक के साराज्य-सनम्भ पर विक्त है। बौद और सह्यण-साहित्य में इनका अनेक बार वर्णन वाया है। इन्हें कला में 'चतुप्पर-पंत्ति' भी कहा जाता वा।

राजा जब बन्त.पुर में गये, तबतक अभियेक का समाचार फैल बुका था। उसे मुनकर कैकेयी को प्रससता हुई थी। उसके बाद उसकी बेरो मन्या ने रानी की समझता हुई थी। उसके बाद उसकी बेरो मन्या ने रानी की समझता गुरू किया कि राम के अभियेक से उसका मुख-सीमान्य छुटा हो। जायगा। पहले दो कैकियी ने मन्या को डांटा-डपटा, पर वेरी ने दानै: रानै: रानी पर अपना रंग चढ़ा दिवा। मन्या ने अपने तकों को तीखा बनाते हुए इस जुक्ति

हमारी परम्परा

२१०

से लाभ उठाया कि "कुटिलारमा राजा ने भरतको निनहाल भेजकर रामका रास्ता साफ बना दिया है। तुम्हें सीधी जानकर तुम्हारेशठ पति ने तुम्हे बुरी तरहरूगा है :—

> धमंबादी शठो भत्ती इतक्षणवादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीचे तेनैवमतितंधिता ॥ आवाहा व सरसम्म भरमं तत् बत्या ।

अपवाह्य तु दुप्टात्मा भरतं तव बन्धुपु। काल्येस्थापियता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥ ७। २४, २६।

कंकेयो इन वाक्यो से तिलमिला उठी, और रात्रि में राजा सेदो बरदान माँग ही लिये. एक भरत के लिए राज्य और दूसरा रामके लिए वन-गमन। राजा दसरय अपने बचनों से बँध गये थे। और खामे का घटना-चक्र बिल्कुल दूसरी तरह नष्ट गया।

अगले दिन प्रातःकाल वे देरतक सोते रहे। जब सुमन्त्र भीतर आया ते राजा ने राम को बुलवाया। राम आये और उन्होंने नयासमाचार सुना। राम को इससे सोक या व्यथा नहीं हई:—

तदप्रियममित्रध्नो वचनं मरणोपमम्।

शुत्वा न विषये राम: कंकेयों चेदमब्योत्।। [अयोध्या० १६११ "मुक्ते इस बात का दुःख है कि राजा भरत के अभिषेक की बात मुक्ते स्वयं प्रसन्न होकर क्यों नहीं व हते । में सीता को, राज्य को, प्राणों को, प्रियक्तों को, धन-संपीत को, स्वयं प्रसन्न तथा प्रया माई भरत के छिए त्याग सकता हूँ। पिजा की प्ररणा से, और हे माता, तुम्हारी प्रसन्नता के छिए तो ऐसा करने की बात हैं। व्या । शीधगाभी दृत तुरन्त जाकर भरत को सामा के कुछ से छे आयें। में सीप्र ही। १४ वर्ष के छिए दण्डक बन में चला जाऊँ। कंकेयी राम की यह बात मुनकर

वहाँ से राम कौसल्या के पास गये। माता कौसल्या यह सुनकर होके से बिह्वल हो गईं, पर उन्होंने परिस्थिति को पहचानकर राजा की आझा कासगर्धन करना ही जीवत समझा।

जब यह समाचार स्टमण ने मुना, तो वे कोध में भर गये, और वीसत्या से कहने रूगे, "हे बायें! मुभे राजा की यह वात अच्छी नही रूगी, जो उन्होंने राम-जैसे पुत्र को बनवास दे दिया। राजा रूत्री के कहने में आ गये। वे हु रहे गये हैं। उनकी बुद्धि टीक नहीं। स्वयं राम का कोई दोष या अपराध मुभे दिखाई नहीं देता। जबतक यह समाचार फैलता नहीं, तबतक हमें बस्त्रूब के राज्य को अपनी मुद्दों में कर देना चाहिए। है राम! जबतक में प्रमुप किये हुए आपकी रक्षा के लिए आपके पास हैं, तबतक कोई आपका बास भी बीका नहीं कर सकता। में रह अयोध्या को मनुष्यों से पून्य कर दूँगा, यदि कोई हमारा विरोध करेगा। जो महत कापक्ष लेगा में उत्तकायध कर दूँगा। ठण्डे रहने से काम नहीं चलता।" इसप्रकार एडमण का ज्वालामुखी कूट पड़ा। पर राम का धर्म-पथ इससे भिन्न या। जन्होंने एडमण को समझाया और साथ में वन चलने का जनका आबह भी मान लिया।

फिर वे सीता के पास गये। उनकी इन्छा थी कि सीता राजकुल में ही ठहरें। पर सीता को भला यहकब स्वीकार हो सकता था। उनके आग्रह को वेद-कर राम को उनकी बात मान लेनी पड़ी। और सीता भी वन की पद-पात्रा में उनके साथ हो छाँ। इस प्रकार लक्ष्मणश्रीर सीता के साथ राम दशरण की अन्तिम आज्ञा केकर अयोध्या से वन की बीर चल पड़े। पहले वे अपने सारा सुमन्य को लेकर कुछ दूरतक रच में बैठकर गये। उनके साथ कोसल जनपद के और बहुत-से लोग पल रहे थे। जब वे कोसल-मीमा पर पहुँच, तो उन्होंने अयोध्या की और हाथ जोड़कर देवताओं से विदा मींगी और साथ आते लोगों से कहा, 'भीरे जगर जो यह बहुत वर्षों के लिए दु.छ आया है, वह मेरे किसी पूर्यजन्म के पाप का परिणाम है। अब आप लोग लोट और अपने-अपने काम में लग जायें। "चिरं दु:खस्य पापीयो गम्यतामर्यसिट्ये" (१०१४)।

राम भू गवेरपुर को ओर बड़े । वहां का राजा गुह निपाद राम का पूर्व-सवा था। गुह ने प्रेम से राम का आर्कियन करके कहा, "आपके लिए कीसी अवीध्या है, वैसेही इस राज्य को जानिए। आपके जैसा अतिथि किसी वडमाणी को ही प्रभाव होता है। इस सब सेवक है, आप स्वामी हैं। आजा कीविए।" राम ने सम्-चित उत्तर देते हुए कहा, "आपके हारा समर्थित इस बहुध्य सामग्री का मैंस्यागत करता हूँ, पर मैं इसे के नहीं सकता। मैं १४ वर्ष केलिए तपस्वी वनकर और कुल-यहत्र और मृगचमें तथा यत्कक पहनकर फलमूल खात बनवास करूँगा, ऐसा मुक्ते आदेश हैं। मेरे रम के घोड़े जितना चारा चर सकें वही आपकी मेंट मेरे लिए पर्याप्त है, और मुक्ते कुछ नहीं वाहिए।" वब राम व पहिचा सम्बन्ध की, और करमण से कामा हुआ नेकल जल पिया। यह राजि उन्होंने दक्ष के नीचे ही शयक करके विताई। तसमण धनुप-बाल लिये राजि में जानकर राम की रक्षा नरवा तरहेत है।

यहाँ से आमे वढ़कर राम भरदाज के आध्यम में पहुँचे, जो गंगा-यमुना के संगम पर था। वहाँ उन्होंने सायंकाल को भरदाज के दर्शन किये। अपना परिचय उन्होंने इसप्रकार दिया:—

> "पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् रामलक्ष्मणौ। मार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा।। मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता।

अयोध्या० ५४।१३-१४

'है भगवन् ! अब में फल-फूल खाकरतापस-वेद्य में वन में प्रवेश करूँगा।'' भरदाज ने यथोचित स्वागत किया। वहाँ से उन्होंने सुमन्त्र को रथ देकर लौटा दिया। अगले दिन भरद्वाज ने राम से चित्रकूट पर निवास बनाने को कहा। वह स्यान उनके अनुकूल था। भौगोलिक ट्रांटि से चित्रकूट उस समय वनखण्ड माना जाता था। वहीं पर्वत, झरने, निदयों और वन-खण्डियों थी, जिनमे जंगली पगुरहेंने थे। भरद्वाज ने संगम से चित्रकूट जाने का मार्ग भी बताते हुए कहा कि, मैं बहुन बार वहां हो आया हूँ। उन्होंने बेडा (काष्ट सघाट महाप्लव) बनाकर यमुना को पार किया। किर अंसुमती पार कर चित्रकूट पहुँचे।

वित्रकृट से आगे वाल्मीकि का प्रकृति-प्रेम फूट पड़ा। उन्होंने वन के हरा, छता, पुष्प एवं वन्य पशु-पक्षियो का तथा जलधाराओ और ऋरमों का मुक्त हृहय से वर्णन किया है। मानो प्रकृति की यह शोभा उनके अन्तर मे भरी हुई थी, बो

उपयुक्त समय पाकर प्रकट हो उठी।

दक्षरव के मन में राम के कदाचित् लौटने की जो एक झीण रेखा थी, बह भी जाती रही। उन्होंने राम के शोक में प्राण छोड़ दिये। जब राजा की दवाह-शियाएँ हो चुकी, तब विसट्ठ और मित्रयों ने कैकय देश से भरत को बुलवाया। भरत ने ठौटकर सब परिस्थिति को समभा। कैकेयी हणित थी कि भरत उचका स्वाल्य करेंगे, लितु भरत का राम-प्रेम बहुत सूक्ष्म था। पहले तो उन्होंने कैकेयी वो बुरा-प्रलावहा, पर पीछे अपना कर्तस्थ निश्चित कर लिया। बसिट्ट, मंत्रियों और प्रजाजनों ने उनसे राज्य सँभावने का आग्रह किया, पर भरत ने यही कहा कि, "राज्य राम का है और में उन्हें वापस छाने के लिए वन जाऊँगा। मेरे बड़े भाई राम राजा होगे, और में १४ वर्ष वन में रहूँगा:—

रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपितः। अहं त्वरण्ये वत्त्वामि वर्षाणि नव पंच च।। आनियप्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्।

[अयोध्या० ७६।इ-६

मातृत्व के घमण्ड से भरी हुई अपनी माता नी इच्छा कमी पूरी न होने दूँगा (न सकामां करिप्यामि स्वामिमां मातृगिवनीम्, ७६।१२)।" भरत नी बर्व वात सुनकर सब लोगों ने जनका अभिनन्दन करते हुए कहा-—"ऐसा जतम ववन कहनेवाले आपकी सेवा मे पमा लक्ष्मी सदा विद्यमान रहे, क्योंकि आपको सेवा मे पमा लक्ष्मी सदा विद्यमान रहे, क्योंकि आपको संवर्ष अपने ज्येष्ठ भाई को राज्य देने का है।"

एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम् ।

यस्त्वं ज्येष्ठे नृषमुते पृथियाँ दानुमिन्ध्रति ॥ ७६१९४ जव भरत ने राम को बापसताने के लिए वन जाने का संग्रहण कर तियाँ तो यात्रा से पूर्व एक दुकड़ी मार्ग बनानेवाली भेजी गई। इन्हें उस समय चार्ल हर्ने मोदिर' या 'मानिन्,' कहते ये और आज-करू की मापा में सफरमेना वहते हैं। ऐमे काम में नियुण ये लोग थे। भू नि-प्रदेश जाननेवाले मुत्रकरं-विशारत, खनक, यन्त्रक, कर्मान्तिक, स्वपति, यन्त्रकोविद, वर्धाक, वृक्षतक्षक, सूपकार, सुवाकार, वंधकार, चर्मकार ये लोग अपना साज-मामान लेकर पहले ही चल पड़े। ये लोग लता, बल्ली, गूलम, ढूंढ और परवर को काटते-छोटते मार्ग बनाने लगे। कुछ वृक्षरहित स्वानों में वृक्ष रोपे, और कुछ ने कुहतु हों, टीकियों और हिंसियों से वनकटी करके रास्ता साफ किया। कुछ ने पुराने कुओं और स्वाने के किया विश्व हुआं और सातों के लिए कुओं और सातों की सम बनाया। वानी के लिए कुओं और सातों कर दिया गया। इस प्रकार सर्यू से गंगातट तक सुविधाननक मार्ग तैयार कर दिया गया।

इसके उपरान्त, भरत राम को छाने के छिए चले। उन्होंने ग्रु' भवेरपुर में निवास किया। वहाँ नियादाधिपति गृह भरत से आकर मिछा। भरत ने उससे भरदाज-आश्रम का मार्ग पूछा। तब भरत प्रयाग-स्थित भरदाज-आश्रम में गये। वहाँ उन्हें भरदाज से जात हुआ कि राम चित्रकृट में कुटी बनाकर निवास कर रहे हैं। इस प्रसंग में वालीक ने भरदाज-द्वारा किये गये भरत के आतिष्य का उल्लेख किया है। वह तो यथायें हैं, किन्तु भरत को सेना के आतिष्य का विदाद वर्णन कालान्तर में जोड़ा गया उपयु हुए है।

चित्रकूट में मन्दाकिनी नदी के तट पर सेना को ठहराकर भरत राम के आश्रम की ओर गये। दूर से उनकी सेना को देखकर छदमण का मन शङ्का से भर गया। वे अग्नि की तरह कुढ होकर राम से कहने को, ''कैंकेयी का पुत्र भरत सेना सजाकर हम दीनों का बध करने आया है। पर में स्वयं उसे मार्लेगा। भरत के बध में कोई दोप नही। बहु पूर्वापकारी है। उसे जीवित छोड़ने में अधम होगा। बात्यदों के साथ कैंकेयों को भी मैं छोडनेवाला नही। सत्तु-सेना में आग लगाकर में बन को जला डालूंगा। सेना-सहित भरत को मारकर में अपने धनुष-बाल से उन्हण बनुंगा।'

क्षत्रमण को कोग्रम् जिल्ला देखकर राम में भीठे वचनों से सान्त किया, "लक्ष्मण ! भरत के प्रति खड्ग या चर्म के प्रयोग का अवसर नहीं । पिता के वचन की रक्षा के लिए भरत को मारकर मुके राज्य तो क्या, अग्रम से प्राप्त इन्द्रल भी नहीं चाहिए । भरत के बिना जो सुख हो उसे अनि जला डाले । मेरी समझ में भरत मेरे वनवास के दुन्ध से सोकानुक होकर मुमते मिछने आ रहा है। कैजेयो से रप्ट हो और पिता को प्रमन्त करके मुके राज्य देने आया है। भरत से हमारा अहित न होगा। तुमने भी पहले कभी उसले विपरीत नहीं सोचा। अब यह मा द्वा क्यों करते हो !तुम भरत के लिए ऐसे निष्ठुर और अभिम वचन न कहो। यदि राज्य तेम्हें दे रो मूम ऐसा कहते हो, तो भरत के आने पर में उससे कहूँगा कि वह राज्य तुम्हें दे रो मेरी बात सुनकर भरत जतर में केनल 'हां 'कहेगा।' 'राम के बहु वचन सुनक रलकमण रुज्जा से अपने सरीर में सिकुष्ट गये। बात बदलने के लिए लक्ष्मण ने कहा, ''मालूम होता है, पिताजी स्वयं आपसे मिछने आये हैं।" ठक्ष्मण को यो संकोच में पड़ादेव-कर राम ने कहा, "नहीं, स्वयं भरत ही गुरुसे मिछने की इच्छा से आया है। अववा वन का कष्ट देखकर वह हमें घर छे चछेगा। छक्ष्मण ! तुम वृक्ष से नीचे उत्तर आओ। भरत से युद्ध नहीं होगा। उस पर्वत की तछहटी में सेना को छहराने का प्रवत्म करो।"

गुह की सहायता से रामाश्रमका पता लगाकर भरत माताओं और मित्रयों के साथ राम के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने महती पर्णशाला में जटाधारी राम की बैठे हुए देखा। भरत धाड़ मारकर बिलाप करने लगे, "मेरे जीवन को धिक्कार है, जिसके कारण राम को यह दुःख सहना पड़ा।" वे रोते हुए राम के पैरों में गिर पड़े। उनके मुख से केवल 'आयें' शब्द निकला, और वे कुछ न कह सके। राम भी उनका आखियन कर रोने लगे।

राम ने पूछा -- "हे तात! मिता का क्या हाळ है, क्योंकि तू उन्हें जीवित छोड़ कर महाँ नही आ सकता था। यहाँ राम ने मरत से राजनीति-संबग्धी अनेक प्रका किये, जो स्ममन ७५ क्लोकों में है (१००।४-७५)। यह उत्तरर्गाभव प्रल-मुखी 'कच्चित' शैली थी। ये ही क्लोक स्वल्प-भेद से महाभारत के समा-पर्व में 'तारद-राजनीति' नामक अध्याय मे भी बाये है। जैसे :—

रामायण-१००।२२ कच्चित्सहस्त्रमूर्खाणामेकमिच्छति पण्डितम्। पण्डितोहार्यक्रच्छ्रे कुर्यात् निःश्रेयतं महत्॥

महामारत-स० पर्व — ५।२४ किच्चत् सहस्रमूर्खाणामेनं क्रीणाति पण्डितम् । पण्डितो हार्यकृच्छ्रे यु कुर्ब्यान्निःश्रेयसं परम् ॥

अन्त में, राम ने भरत से राज्य छोड़कर वहाँ आने का कारण पूछा। भरत ने कहा—"हे आयं! पिता स्वर्ग सिधार गये। माताएँ विधवा हो गई। ऐसी परि-स्पिति में मैं आपको छेने आया हूँ। आप चलकर अयोध्या का राज्य करें। कोतल की भूमि को अविधया बनाइए। अपने पितृ-पैतामह मन्त्रिमण्डल के बचन की रसा की निए।" फिर मरत राम के चरणों पर गिर पहे।

भरत को गले लगाकर राम ने कहा— "तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। माता कैंकेयी की भरतना करना भी जीवत नहीं। महाराजा मुक्ते राज्यासन <sup>वर</sup> या कुशचीर पहनाकर बन में रखने में समयं थे। और पिता के तुत्य ही माता की भी गौरव होता है। मुक्ते तो बन-गमन के लिए माता और पिता दोनों की ही बाही थी। तुम अयोध्या में राज्य करो, में दण्डक बन में रहुता।"

भरत ने बारम्बार राज्य स्वीकार करने के लिए राम से आग्रह किया, किन्तु

राम किसी प्रकार सहमत न हुए।

यही जावालि नामक एक ब्राह्मण ने, जो अयोध्या के विस्तृत मिश्रमण्डत में भी थे, राम से कुछ छोकाणतिक दर्जन के अनुसार वाक्य कहे — "हे राम ! इस प्रकार का निर्यंक विचार मत करों । तुम तपस्वी और आयंबुद्धि हो, क्यों साधारण पुरुष की तरह मोचते हो । कीन कियका सगा है ? मनुष्य अकेटा आता है और
अकेटा ही जाता है । कोई किसीकानहीं है । जो प्रात-पिता, माई-वच्छ का सम्बन्ध
मानता है, वह उन्मत्त है । जैसे किसी वाहरी गाँव को जाता हुआ व्यक्ति माग में
कहर जाता है और फिर एस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ आता है, ऐसेही यहाँ रिस्तेताते का सम्बन्ध है । पिता-पितामह का राज्य छोड़कर लागस-वेश में तुहार वनवास अच्छा नही । समुद्ध अयोध्या में अपना अभिषेक कराओ । बह नगरी तुम्हारे
वियोग में एकवेणी स्त्री के समान दुखी है। वैसे इन्ह स्वगं में, वैसे मीतुम महार्ष भोगों
को भोगते हुए अयोध्या में बिहार करी । वसाय तुम्हारे कोई नहीं, न तुम दशय
के कोई हो । जैसा मन में आवे वैसा करो । राज्य वहीं चेल येप, जहाँ तुम्मी
आओगे । प्राणियों की यही गति है। परलोक मुख्य हीं, ऐसा सोचो । प्रत्यक्त को
ही अहण करो, परोक्ष को पीछे केंको। मरत तुम्हें मना रहें है वो राज्य के लो ।"
आवालि के वचन मुनकर राम ने कहा—"ओ ककार्य है और अशव के है

जाताल के वचन नुनकर राम न कहा—"या अकाव ह आरअशय है, तुम ऐसी बात कह रहे हो । घम के नेदा में मदि में अधर्म को स्वीकार करूँगा तो अधुभ विधिहोन किया को स्वीकार करूँगां, में स्वेच्छावारी नहीं दनूँगा । राजा जैसा आचार करते हैं, प्रजाएँ भी वैसाहो करती हैं :—

करत है, प्रजाए भा वसाहा करता है :---यद्वताः सन्ति राजानस्तद्व त्ताः सन्ति हि प्रजाः ।

अयोध्या० १०६।६

ऋषियों और देवों ने सत्य को ही माना है। सत्यवादी पुरुष ही परम अक्षय लोक को पाता है:--

सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् परं गच्छति चाक्षयम् ।

[अयोध्या० १०६।११

सत्यपरायण धर्म ही लोक में सबका मूल है—

धर्म: सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते । [अयोध्या० १०६।१२ लोक मे सत्य ही ईरवर है । सत्य पर ही धर्म आश्रित है । सत्य सबका मूल

है। सत्य से कोई और ऊँचा नही है:---

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः ।

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यात्रास्ति परं पदम् ॥ [अयोध्या० १०६।१३ दान, यज्ञ, तप और वेद सब सत्यमुलक है। अतः सवकी सत्यपरायण होना

दान, यज्ञ, तेप और वेद सब संत्यमूलक है। अतः सबकी सत्यपरायण हो चाहिए।''

ऊपर के इन वावयों (५६ स्टोकों) में चार्वाक् के 'लोकायतिक' दर्शन और वेदों के 'सनातन' दर्शन के उत्तर-प्रस्युत्तर या दो दृष्टिकोण कहे गये हैं। राम सस्य-चादी वैविक दर्शन के अनुवायी है। जावालि के दृष्टिकोण को नास्तिक मत कहा गया है, जैसाकि वस्तुतः दृहस्पतिकृत प्रत्यक्षवादी भौतिक चार्वोक् दर्शन या। विस्टिक ने भी रामसे राज्य ग्रहणकरने का आग्रह किया, पर राम के किसीभी प्रकारन मानने पर भरत ने उनकी चरणपादुका ग्रहण की, और अयोध्या को ठौट आये। वहाँ वे राम की चरणपादुका को ही सिंहासन पर आसीन कर नन्दिग्राम में रहकर राज्य-शासन चळाने छगे।

अवतक राम का समय सुख-सान्ति से बीता था। अब दण्डकवन की राज-गीति की छाया उनके मन पर पड़ने लगी। वे अप्ति मुनि के आश्रम में पहुँचे, और आगे के घटना-चकका नागपाय उन्हें उत्तरोत्तर कतने लगा। उन्होंने देखांकि चित्र-कूट के ऋषि-मुनि कुछ घवराये हुए हैं। पूछने पर उस आश्रम के इढ उपबुज्यति ऋषि ने बताया, "राम, जबसे तुमयहाँ आये हो, रायण के छोटे माई खर का उप-द्रव बढने लगा है। हम अब अन्यत्र चले जायेंगे। तुम्हेमी यह स्थान छोड़ देशा चाहिए।" यह कहकर उस कुछवित ने अपने साथियों के साथ स्थान वदल दिया और राम भी अप्ति के आथ्यम की और गये। वहाँ मुनि ने उनका स्वागत दिया और ऋषि-पनी अनसूया नेपातिव्रत धर्म के विषय में सीता को बहुत कुछ उपदेश दिया:

> नगरस्थो वनस्यो वा जुमो वा यदि वाध्युमः । यासां स्त्रीणां प्रियो भक्तां तासां लोका महोदयाः ॥

[अयोध्या ० ११७।२३

अत्रि के आश्रम में अनेक ऋषियों ने मिलकर राम से राक्षसों के उपद्रवरी चर्चा की, और उन आततायियों से युद्ध करके अपने कष्ट दूर करने को कहा।

इस परिस्थिति को समझकर राम ने निश्चय कर लिया कि अपने-आपको इस संकट में डालही देना चाहिए, और वेसीता और लक्ष्मण के साथ गहन बनकी ओर चल पड़े।

यह प्रदेश उस मुग में घने जंगलो से भरा हुआ था। कही-कहीं पर आर्य-बस्तियाँ थी, जिन्हें ऋषियों के आश्रम कहा गया है। वहाँ अधिकाशनियाद,शबर आदि जातियाँ बसी हुई थीं, जिनको राक्षत कहा गया है। ये स्वच्छन्द रहते थेऔर ऋषियों के साथ यथेच्छ व्यवहार करते थे।

वन में अनेक ऋषि मिलकर राम के शास आये ! अपनी प्रसन्नता प्रकट की।
यह विच्छाटवी का पहला जंगल था। यहाँ विराध नामक राक्षस ने पहली सुठकेड हुई। विराध का घरीर हाथी के जैसा बलबारी था। वह राम-स्टमण को क्यों पर चढाकर ले भागा। पर दोनो भाइयों ने अवसर पाकर उसकी मुजाएँ तोड़ डाली और उसे गिरा दिया। यहाँ बालमीकि ने एक महस्वपूर्ण मुचना दी है।

षामक पढ़े हुए विराध ने राम से कहा—"हमारी सनातन प्रया छत धरीर को गड्ढे में गाइने की है, तुम मेरे लिए ऐसाही करो।" यही गड्ढे के लिए स्<sup>बर्</sup>ग, प्रदर, अवटओर विरु इन चार सब्दो ना प्रयोग किया गया है।स्वप्रनियात, निधे<sup>प</sup>, अवट-निधान, विल-प्रवेश अथवा प्रदर-निपातन इन चारों का अभिप्राय शरीर को गड्ढे में फॅक्ना था। इसके बाद उसे भारी-भारी शिलाओं से उक दिवा जाता था, जिमे यही शिला-अक्षान कहा नहीं है। इसे बढ़ेजों में मेंगैलिय बरियल (Megalith Burial) कहान से हैं इसेही दक्षिण में आजवक 'राक्षस गत्स्सू' कहते हैं, और इस फ्लार के हडारों नमने पाये गये हैं।

वहीं पर विराध से राम को मूचना मिली कि पास में शरमंग मुनि का आश्रम है। वह मरमंगा नदी के किनारे था। जात होता है, शरमंग मुनि विराध के मित्र वनकर वहां अपना आश्रम बनाये हुए थे। उन खुले कन में राम भी कुछ सहम गये, और शरमंग-आश्रम में चले जाने का विचार किया।

शरभंग मुनि उस समय जराजीण होकर मरणानन्न भे। उन्होंने राम मे कहा—"यहाँ से कुछ दूर मन्दाकिनो के मुरमुट मं गुतीदण मुनिका आश्रम है, वही चछे जाओ।" वही शरभग के आश्रम में दण्डकन के अनेक मुनि-समुदायों ने राम से अपनी रक्षा के लिए राक्षसों से मुद्ध ठानने की प्रार्थनाकी। उनमें ये लोग थे:—

यैखानस, बालखित्य, संप्रसाल, मरीचिप, अन्मकुट्ट, पत्राहार, दत्तोलू-खली, उन्मज्जक, गात्रप्रस्य, असम्य, अनवकाशिक, मलिलाहार, वायुमक्ष, आकाश-निलय, स्थण्डिकशायी, ऊर्ध्यवासी, दान्त, आद्रंपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचानिसेवी।

4411111111

राम सुतीरण मुनि के आध्यम में आये। नदी और पहाड़ पार कर उन्होंने एकान्त में एक आध्रम देखा। उसके बीच में ऊचे बाँसों मे चीर मालाएँ बंधी हुई थी। मुतीरण उस प्रदेश में प्रभावकाटी व्यक्ति थे। उनसे सब हाल-चाल पाकर राम ने यह कहते हुए विदाली कि अब हम सीझ ही दण्डकवन के और दूसरे आध्रमों में ऋषिमण्डल से मिलते हुए आगे जायेंगे।

यही राम को रासस-संहार के लिए उद्यव देखकर सीता ने समझाया। किसीसे अकारण बैर मोल लेना ठीक नहीं है। राससों ने आपका क्या विगाइ। है? आप पिता का वचन नालने के हेतु यहाँ आरे हैं। सब प्राणियों के प्रति धुप्र दर्शन रखते हैं। किर आप विना बैर के ही इस रीड प्रतिहिंसा के लिए नयों कमर कस रहे हैं। लापने दण्डकन के मुनियों की रास के लिए राक्षस-चग्र की प्रतिहा कर रही हैं। लापने दण्डकन के मुनियों की रसा के लिए राक्षस-चग्र की प्रतिहा कर रही हैं। हम स्थिति में आपको देखकर मेरा मन चिता से भर गया है:—

ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा ममचिन्ताकुलं मनः ।

त्वद् वृत्तं चिन्तयगरमा वे भवेत्रिःश्र्येयसं हितम् ॥ [अरच्य० ६।१२ "मुफ्तेआपका दण्डकवन मे जाना अच्छा नही छगता । कही ऐसा नहो कि आप अपने इन वाणो का प्रयोग दण्डकारच्य के वनचरो पर कर वैठें । सुना है कि वन में तप करते किसी मृनि के वहाँ इन्द्र एक योद्धा का स्पधारण कर अपनी तछ-वार धरोहर के तोर पर रख गया । उससे उस मृनि मे रौद्र बुद्धि आ गई और उसका तप भंग हो गया। मैं स्नेह और मान से ही आप से ऐहा कहती हूँ, कुछ उप-देश नही दे रही हूँ। बैर के बिना दण्डकाधित राक्षसों के वध का विचार छोठ में अच्छा नही होगा, जैसे विनाही अपराध के किसीको दण्ड देना। कहाँ शास, कहीं वन ? कहाँ क्षात्र-धर्म और कहाँ तप ? इन परस्परविरोधी बातो को एक में मिछाना ठोक नहीं। शस्त्र-सेषा से बुद्धिकातर हो जाती है। अयोध्यासौटकर आप क्षात्र-धर्म का आपरण की लिएगा। आपने अवतक मुनि-जैसे नियमों का पालन किया है, वही आपका धर्म है":—

> धर्मादयः प्रनवति धर्मात्प्रनवते सुखम् । धर्मेण तमते सर्वे धर्मसारमिदं जगत् ॥ [अरण्य० ६।३० सीता ने बात बहुत गहरी कही । पर राम को बहु एक आक भी अच्छी न

लगी । उन्होंने कहा — "देवि ! तुमने ठीक ही कहा, किंतु तुमने ही तो पहले यह कहा या कि क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं कि लोक में कही दु.ख की पुकार

न हो,

क्षत्रियंपायते चापो नासंशस्त्रो मयोदिति । [अरण्य० १०१वे दण्डकवन के मुनियो ने स्वयं आकर मुझसे आतं नचन कहे हैं, जिन्हेतुमें भी सुना है। कूरकर्मी राक्षस उन्हें चैन से फल-पूळ भी नही छेते देते । तब मैंने उनकी प्रता की प्रतिज्ञा की है। मैं और नया करता? यही राम के बेरोपित हर्ष की पर हां की प्रतिज्ञा की है। में और नया करता? यही राम के बेरोपित हर्ष की एक पर हां की मिलते हैं। वे भारी जीविम उठाने के छिए तैयार हो गये। कहीं दुवियो की पुकार न सुनाई है, दसी छिए क्षत्रिय सहत्र प्रारण करते हैं, यही राम का हिंगुकोण या। उन्होंने कहा—"सीते! अब मैं अपनी उस प्रतिज्ञा से नहीं किर सकता, बाहे राक्षसों के साथ युद्ध में तुम्हे और छक्षमण को भी छोड़ना पड़े :—

मुनीनामन्ययाकर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा । अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सत्तक्ष्मणाम् ।।

[अरण्य० १०११

'है बैदेहि! स्नेह और सौहादबस ही तुमने ऐसा मुझसे कहा है।" अब राम भोर दण्डक में प्रविष्ट होकर एक आध्यम से दूसरे आश्रम में आते हुएआगे बड़े। पहुंठ उन्हें शातकांण मृति काषञ्चात्सरम् नामका तटाक मिला। वे कही आधा विन, कही एक दिन, कही रो-तोन दिन, कही चार-पांच या छह-गांत दिन, या आधा माम, एक माना या वर्षभर ठहरते हुए दण्डकवन में विचरने तेंगे, (अरण्य० १११२४-२४)। इस प्रकार दस वर्ष बीत यथे। तब वे मुतीक्ष्ण के आध्यम में पुनः लोट आये, जैसाकि मृति ने उनसे पहले कहा था।

(आगन्तस्यं च ते दृष्ट्वा पुनरेवाघमं प्रति । ८।१६) । यह उल्लेघनीय है कि इतने समय तक राम की राक्षसों ने कोई छेड़-छाड नहीं हुई । एक दिन सुनीश्य ने राम से स्वयं कहा कि, "तुम बाजही झटपट यहां से चले जाओ।" मालूमहोता है कि राम की उत्तरियति से मुतीरण को भी राक्षसों का कुछ खुटका पैदा हो गया था। राम संकेत पाकर अगस्त्य के आध्यम में चर्छ गये। अगस्त्य का राक्षमों से पहले से ही झगड़ा था। वे बातापि और इत्विस्त में र मोस्र लेकरउनका बध करा चुके थे। उन्होंके कारण दक्षिण दिसा की ओर सोग बाँच उठाने से डरते थे। उसके उपयोग की तो बात ही क्या?

तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद् यस्य राक्षतः।

विभिन्नं दक्षिणा प्रासाद द्वस्यते नोपभुस्यते ॥ [अरप्य० ११। दर् जब से अगस्यय ने दक्षिण में अपना अड्डा जमाया, तबसे राक्षस निर्वेर और भयभीत हो गये । अगस्य कोई साधारण व्यक्ति नथे । उन्होंने विन्ध्य के निवासियों को अपना शिष्य बना लिया था और उन्हें उन सबका वल प्राप्त था । कृत्कर्मा राक्षसों के लिए भी दक्षिण दिशा अगस्य के कारण दुष्टंप वा गई थी । राम ने सोचा, "यह लोक-पूजित अगस्य हमार लिए कस्थाणकारी सिद्ध होगे। में अगस्य से मिलकर अपने वनवास का शेष समय भी सुख से बिता दूँगा।" जात होता है कि अगस्य के आग्रम में आर्य और निपाद दोनों संस्कृतियों का मेल था, और उनकी शिष्य-भण्डली में दोनों जतियों के लोग थे । स्पष्ट लिखा है कि यक्षत्व और अमरत्व दोनों की थिडि अगस्य के यहाँ होती थी :—

> यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च । विरुप्य० ११।६३ यक्ष-संस्कृति और देव-संस्कृति दोनों का मेलअयस्त्य ने किया, और अनेक

राज्यों को अपना अनुवायी बनाया।

अगस्त्य के आश्रम में बैदिक-जैसे इन्द्र, अग्नितथा छौकिक जैसे गरह, नाग आदि अनेक देवताओं के धान और चौरे थे। राम ने वही औपचारिकता से अपने आने की धुननाकराई, और फिर महामुनि अगस्त्य से जाकर मिछे। अगस्त्य ने स्वागत करके जहें ठहराया और अपने यहां के तास्त्रास्त्र दिये। वरन्तु राम ने रहने के लिए दूसरा स्थान पूछा। अगस्त्य ने अपने आश्रम से दो योजन दूर पञ्चवटी नामक स्थान का वर्णन किया, और राम वही जाकर ठहर गये। इस वर्णन के मूल में यह संकेत स्पष्ट है कि अगस्त्य नहीं चाहते थे कि उनके आश्रम में रहते हुए उनका राक्षसों से कोई टण्टा बढ़े। राम ने भी यही ठीक समझा, और अलग पञ्चटी में रहने लगे। यहाँतक सीता उनके साथ थी। पञ्चवटी के मार्ग में राम को गृध जाति के जारा है से रूट हुई। राम ने समझा कि यह कोई पक्षी जाति का राक्षस ही है, पर उटायु ने अपनेको राम के विता दत्तरप्त्य का मित्र बताया। उटायु गरह के छोटे भाई अरह का पुत्र था। उसकी माता का नाम स्थेनी था। सपाति उसका बड़ा माई था। ऐसी वंदा-परम्परा ये लोकवार्ता के अनुतार पानते थे।

राम द्वारा निदिष्ट स्थान पर गोदावरी के सभीप लक्ष्मण ने विषुळ पर्णशाला बनाई। पञ्चवटी में रहने हुए राम को कही धूर्ष गखा ने देख लिया। वस, यही से बात का बतंगड़ बढ़ गया। वह राम पर मोहित हो गई। अन्त में पूर्पण्छाको लक्ष्मण ने विक्रत कर दिया। उसके भाई खर ने राम से मुद्ध किया, पर वह भी परास्त हुआ।

जनस्थान में यह घटना घटी, तब अकम्पन ने जाकर रावण को सूबनादी।
रावण ने प्रतियोध की वात सोची, और इस सम्बन्ध में वह ताटका-पुत्र मारीच से
मिला। पूर्पणवा स्वय रावण के पास पहुँची। उसे धिवकारती हुई उसने राम-रुक्षण
और सीता का पूरा वर्णन सुनाया। रावण पुतः मारीच के पास पया, और उसने
वह पड़यन्त्र रचा जिसके द्वारा वह राम-रुक्षण को आश्रम से दूर रे जाकर सीता
का हरण कर सके। यहाँ व्यञ्जना से यह स्मन्ट है कि रावण भी राम-रुक्षण से
सीधी मुठभेड़ नहीं चाहता या। मारीच के साथ रावण का पड़यन्त्र सफल हुआ,
और वह सीता को अकेसी पाकर हर रु गया।

वानर जाति की राजधानी किष्कित्धा थी। वहाँ सीता नेअपने वस्त्री और आभूषणों के कुछ चिह्न गिरा दिये, जो रामके वहाँ पहुँचने तक उस जाति के सोगी ने अपने राज-बराने में सँभाल रखे थे।

मार्ग में जटायु ने बाद्या की, पर वह सफल न हुआ। रावण ने लंका में पहुँच-कर सीता को अञोक-वाटिका में रख दिया।

सीता को आश्रम में न पाकर रामपरिस्थिति को समझ गये। उनके भीतर से शोक और कोध का नया ज्वालामुखी फूट पड़ा। जटायू से उन्हें सब हाल ज्ञात हो गया। मीता को खोज और राससों का यथ अब यही दो प्रस्त उनके सामने थे। किंक्किया, सुन्दर और युद्धकाण्ड में उन्होंने अपनी समस्त लोकसंग्रह की बुढि, शोष और सक्ति का परिचय देकर इन्ही दो प्रदर्नों का सफल समाधान किया।

भाग भी राम ने सार्चिय दकर इन्हीं दी प्रदन्त का सफल समाधान किया। मि राम ने सबरी से भेट की । वह सबर जाति की धमणा थी। उसरें राम कास्वागत किया। बहुं से राम प्रमण के तिकट किर्टिक्या पहुँचे । वहीं हेतुमारें के द्वारा सुशीव से उनकी मित्रता हुई । दक्षिण की बानर जाति के राजा सुशीव थे, और क्ल जाति के जान्बवान्। ये सुशीव के मित्र थे। बानर जाति में राम को एक ऐसे सहायक प्राप्त हुए, जिनके बुद्धि चल, तारीर-चल और सेवा-मित्त की प्रवीसा तादों से नहीं को जासकती । हेतुमान राम के लिए अनुप्तम सहायक सिंद्ध हुए। हुनुभान समुद्र-पार रावण को लद्धा में गये । यह सबको पता छरा ही चुका था कि रावण ही सीता को हर ले गया है। रामायण में बाल्यीकि ने रावण-पालित लद्धि का और उसके महलों का बहुत ही ज्वलन्त वर्णन किया है, जो किन्ही क्यों में अयोध्या के वर्णन में बहुतर है। रावण बेदत ब्राह्मण था। कितु कर्मों का चोटा या और रवमाव का हुठी। कितनों ने ही उसे समकाया, पर वह टस से मम न हुजा, और राम से युद्ध करते हुए यनने परिवार के साथ खेत रहा। यहां पर रावण-यव की यह महतों क्या समाया होती है।

रावण के भाई विभीषण को राज्य देकर सीता और लक्ष्मण-सहित राम अयोध्या लौट आये। वहाँ भरत ने उनका हृदय से स्वागत किया, और कहा— "महावली वृषभ ने हारा जैसे अपने तरुण यछड़े के कन्ये पर रखे हुए जूपे को वय किशोर नहीं डोपाता; वैसेही में इस राज्यका बोझ डोने में असमर्थ हूँ। हे राम ! कृपया अब आपही इस गुरु भार को सेभालिए:—

धुरमेकाकिना न्यस्तां वृषभेण वलीयसा ।

किशोरवर् गुरु भारं न बोहुमहमुस्सहे ।। पुढ का० १२८।३ जैसे कौवा हंस की चालनही जानता, वैसेही में आपके मार्ग से अपरिचित हूँ। हे राघव ! संसार आपको मध्याह्मगत सूर्य के समान अभिषिक्त देखना वाहता है। जबतक कालचक घूमता है और जहाँतक पृथिवी का विस्तार है, जसपर आप साप्तन कीजिए।" राम ने 'त्या' कहकर भरत के इस वाक्य को स्वीकार किया।

तव सहज चूट्कीवाले (सुहस्त) नापितों ने राम का क्षीर किया (श्मश्रु-वर्धनाः) । शत्रुष्त ने राम और लक्ष्मण को सब भौति सजाया, तथा भाताओं ने सीता को। कौसल्या ने प्रसन्न होकरवानर-पत्नियों का भी शृंगार कराया। सुमन्त्र ने अग्निऔर सूर्य के समान चमकता हुआ रय जोड़ा और उसपर राम बैठे। संगीव और हनुमान ने स्नान करके दिव्य वस्त्र और कुण्डल पहुने । सुग्रीव की पत्नियों के साथ सीता अयोध्याकी शोभा देखने निकली। तब वसिष्ठ के साथ सब मन्त्रियों ने राम-राज्य और नगर की दृद्धि के लिए विचार किया, और राम के अभिषेक के संबंध में सब प्रकार की मंगलायंक तैयारी का निइचय किया । राम रथ पर बैठकर नगर में आये। भरत ने रास पकड़ी। शत्रुष्त ने छत्र लगाया। लक्ष्मण पंखा झलते लगे । विभीषण चैवर डुला रहे थे । सुग्रीव को शत्रुञ्जय नामक महागज पर वैठाया गया । उस समय शंख और दुन्दुभी की ध्विन होने लगी। जब राम ने हम्यै-मालिनी अयोध्यापूरी में प्रवेश किया, ब्राह्मण और प्रजाजन उनके चारों ओर स्थ को धरकर चलने लगे। रथ के आगे अक्षत, सुवर्ण और गायें, अष्ट कन्याएँ तथा बाह्मण चले । गाने-बजानेवालों की मण्डली के साथ चले । पुरवासियों ने घर-घर में पताकाएँ कहराई, राम पिता के महल में आ पहुँचे, जहाँ से वे चौदह वर्ष पूर्व वन को गये थे। भरत से रामने कहा--- "मेरा जो अशोक-वाटिका-सहित निधि-भवन था, उसमें सुप्रीवको ठहराओ।" सुप्रीव ने चार सुवर्शघट वानरों को दिये, जिन्होंने ४ समुद्रों का जल भरा और ५०० नदियों का जल भी कुम्भों में लाया गया। ब्राह्मणों, मन्त्रियों और पुरवासियों ने राम का अभिषेक किया।

. विसिष्ठने सीता के साब राम को रत्नजटित पीठपर बैठाया। मनु के अभि-पेक के लिए ब्रह्मा ने जो दिव्य मुकुट बनाया था, वह इस्वाकु बंदा में चला आता था। उसेही राम ने पहना। सुनहते चित्र-कटावों से अलंकृत सभावों में बसिष्ठ ने राम को महापीठ पर बैठाकर उस सुनहले किरीट को रखा, जिसे अनेक राजे पहले पहन चुके थे। छत्र शत्रुष्टा ने हाथ में लिया और सुग्रीव ने एक स्वेत बंदर, विभोषण ने दूसरा चेंबर हाथ में लिया। इन्द्र की प्रेरणा से बायु ने सी सुनहले पुष्पों की माला और एक मुक्ताहार पहनाया। राम के अभिषेक मे देवता गान और अप्सराएँ हत्य करने लगी। अभिषेक-उत्सव के समय पृथिवी अन्त से भर गई, इभ फलों से लद गये, पूष्प अधिक सीरभ फैलाने लगे :—

भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः ।

गन्धवन्ति च पुष्पाणि बमूत्र राघवोत्सवे ॥ पुर का० १२८१०र इस अवसरपर अस्व, रत्तं,गौ, सुवर्ण लादि का बहुत सा दानदियागय। राम ने सुग्रीव को एक मणिमाला भेंट की तथा अगद को विल्लीर के बने हुए दो भुजवन्द दिये। जनक-नन्दिनी सीता ने अपने क्ष्य्य का हार उतारकर हुनुमान् की पहनाया। अन्य बानरों को भी बस्त्रों और आमूषणोसे सम्मानित किया गया। वे सब प्रसन्त होकर अपने-अपने स्थानों को लीट गये।

महायदास्त्री राम राज्य का शासन करने लगे। शासन करते हुए लक्ष्मण से बोले, 'हे धर्मन, मेरे साथ तुमभी इस पृथिवी का भार सँभालो। युवराज-पद

पर स्थित होकर मेरे समान तुमभी इस भार को उठाओ:---

आतिष्ठ धर्मत मया सहे मां, गां पूर्वराजाध्युधितां बलेन । तुल्यं मया त्वं पितृनिधृता या, तां यौवराल्ये घुरमुडहस्व ।।

[यु० का० १२८१६२

राम ने अनेक यज्ञ किये, और दीर्घ-कालतक राज्य किया। उनके राज्य में विधवाओं का रुदन नहीं था। न सर्पादि एवं हिस्र पत्रु का भय था। लोक दस्पुर्वो से रहित हो गया। किसीको कोई अनर्च नहीं सताता था। सब धर्मपरायण हो गये। राम का दर्गन करते हुए एक दूसरे के प्रति हिसामाव से मुक्त हो गये। सब लोग सहस्रो पुत्र-पौतों से सुखी, नीरोग, शोकरहित हो गये:—

आसन् वर्षं सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रिणः ।

निरामया विद्योकास्य रामे राज्यंत्रशासति ।। प्रु० का० १२न।१०१ यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि कृत रामायण की समाप्ति युद्धकाण्ड में ही जाती है। इसी काण्ड के अन्त में राम-राज्याभियेक का वर्णन है और अन्त में फुक श्रुति भी थी गई है:—

धर्म्यं यतस्यमायुष्यं रातांच विजयावहम् । आदिकाय्यमिदं चार्यं पुरा यात्मोकिना कृतम् ॥

्यु० का० १२८।१०७ यह राम-क्या तबनक लोक में प्रचार पातो रहेगी, जबतक भूलोक में पर्वत और नदियाँ जिरायु हैं :— यावत् स्थास्यन्ति गिरयो नद्यस्य महोतले । तावदियं रामकया स्रोकेषु प्रचतित्यति ॥ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि-रामायण में पहले पाँच हो काण्ड थे । उसका आरम्भ अधीध्याकाण्ड से और समास्ति युद्धकाण्ड में होती थी। बाल-काण्ड और उत्तरकाण्ड कालात्तर में आगे-पीद्धेसकीलत हुए, जब गुस्त-युग में उसे काल्य-कप से पल्लवित किया गया ।

## राम का चरित्र\*

[थी वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री]

श्रीराम का चित्र कुछ भिन्न प्रकार का है। जीवन उनका कुछ लिंहल या जलझा हुआ-सा है। उनके कुछ गुण उनके दूसरे गुणो से मेल नही खाते। कुछऐते कार्य जरहोने किये, जिनपर सदा विवाद रहा है। हममे से कुछ लोग, जो राम के भवत भी है, सुगोग्य आलोचकों के मार्ग-दर्शन में राम के कुछ कार्यों के विवेचन करने का साहस करते है। मानव-स्वभाव का अध्ययन और उसे उदाहरण के रूप में सामने रखना ही जिन लेखकों का काम है, और जो केवल उनके कार्यों पर ही ध्यान देते हैं, वे अलग कोटि के होते हैं। उनमें सभी विवेधन नहीं होते हैं। जब वे अपने गांत्रों के चित्र का निर्माण करते हैं, तब न तो जनमें तालमेल रहता है और न सीध्य के स्पित्र का निर्माण करते हैं, तब न तो जनमें तालमेल रहता है और न सीध्य हैं। होता है। कुछ लेखक अपने पात्र के चित्र का वर्षान अपने सतत साबों के स्पान में करते हैं। वे उनके विचारों के साथ-साथ मानो विचरण करते हैं। वे उनको अपनी ऐसी आकाक्षाओं के अनुष्ण ढालते हैं, जैताकि उन्हें बनाना चाहते हैं। संसार के महान् सेखक वे ही होते हैं, जो अपने नायक और नायिका के कार्यों को अपनी धारणाओं के अनुसार डाल सकते हैं।

ऐसा लगता है कि बाल्मीिक राम के चरित्र या उनके कथानक के स्वयं निर्माता नहीं है। यह भी कहना कठिन है कि बाल्मीिक अपने कथानक की उन घटनाओं के आदिष्कारक हैं, जिनसे उनके नायक और नायिका के चरित्र वी विधेषता का पता चकता है। उनके चरित्र का निर्माण भी गुगों-पूर्व हुआ दीवता है। मैं वाल्मीिक और उनके कथानक को सामान्य मानव की दिए में देश हर्ष हैं। परम्पत से यह बात मानी जाती है कि बाल्मीिक औराम के समकाछीन थे, और उस युग में ही उन्होंने इस महाकाल्य को रचा था। वास्तव में यह बात सही है या नहीं, पर इतना मत्य है कि राम के चरित्र-चित्रण और कथानक में वाल्मीिक वी सम्भवतः विषय-वस्तु को प्रस्तु करनेत का म में नहीं छाई गई। बाल्मीिक तो सम्भवतः विषय-वस्तु को प्रस्तु करनेत हो उत्तर साथी है। वे उस भावनाओं और कल्यानों को अपने पार्व कै चरित्र से ओड़ने के लिए उसरायों हो सकते हैं, जिनका कि वर्षण निस्मा गया है। भाषा तथा अलंकार आदि निर्मंदेह उनके अपने है। तब यह भूष्ठा जासनता है दि रामायण में स्थान-स्थान पर राम का जो वर्णन विश्वा गया है वा बहु उनकी प्रवा

<sup>\* &#</sup>x27;लेक्चसं ऑन दि रामायण' में के पाँचवें व्याट्यान से संकलित --सं॰

किये गये चरित्र के अनुसार है ? नि:सन्देह, मेरी राय में वात ऐसीही है।

वास्मीकि ने क्या अपने कथानक के लिए राम के सम्बन्ध में प्रचलित सारी ही प्राचीन गायाओं को लिया है अववा उनमें से कुछ को, भले ही वे उनके अपने विचारों के अनुरूप न रही हों ? इस बारे में अनुमान ही किया जासकता है। जब वे राम के चरित्र को पूर्णतया विकसित मानते है, और उनके सामध्ये का विवेचन करते है, तब हमें यह सीचना ही पड़ता है कि हो सकता है कि वे उन घटनाओं के चुनने में भी स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि उनमें पारस्परिक मेल नहीं बैठता। अतः इस परिणाम पर आना पड़ता है कि कुछ खास घटनाएँ, जिनका एक-दूसरे से तालमेल नहीं, कवि के चुनाव की इच्छा के अनुसार नहीं है। यह भी कि, किय उन घटनाओं से सम्बन्ध रखवैवाली पुरानी परम्परा के कारण उनको छोड नहीं सका ।

यदि हम राम को अपने जैसाही हाड़-मांस का पुतला माने, और उनमें भी उन्हीं सब भावनाओं को देखें, जो हममें हैं, तो मानना होगा कि उनके विचारों में उतार-चढाव आते थे। वे कभी किसी एक स्तर पर काम करते थे, तो कभी किसी दूसरे स्तर पर । तब हमें उनके चरित्र या उनके वचनों के बारे में अपने विश्वास के ... अनुसार निर्णंप, उनकी स्थितियों के अनुरूप ही, करना पड़ेगा । अपने अनुभव से हम यह जानते है कि हममें से कोईभी कभी एकही प्रकार के विचारों पर स्थिर नहीं रह सकता। अच्छे वातावरण में, अच्छे विचारों और अच्छे काम करनेवालों के बीच में रहते हुए हम धार्मिक विचारों और कर्त्तव्य-भावनाओं को ग्रहण करने, और प्रलोभनों को दबा लेने के कारण कभी-कभी ऊँचे स्तर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे क्षण सदा नही आया करते। ऐसी परिस्थितियाँ बहुत ही कम आती हैं, जिनके कारण हम सदा ऊँचे स्तर पर रह सकें। हमारे जीवन में प्रायः ऐसी दुर्भावनाएँ और प्रेरणाएँ आती हैं, जो नीचे स्तर पर खींच ले जाती हैं। अनेक प्रकार के प्रकोमन हमारे हो नहीं, बल्कि उन लोगों के भी सामने आ जाते है, जिन्होंने अपना जीवन त्यागपूर्ण और तपस्यामय बनाया है। हम देखते हैं कि यदि हमें बहुत ऊँचे स्तर पर रहना है, तो उस प्रकार के एक खास वातावरण की आवश्यकता होती है। अवसर हमारा पतन हो जाता है, और हम ऐसे काम कर बैठते हैं, जिनको भिन्न बाताबरण में न करते । उन कामों को जानते-बूझते हुए भी यह सोचकर हम करते है कि दूसरे छोगों को उसका पता न चलेगा, वे हमारी भूल को पकड नहीं सकेंगे, और किसी-म-किसी विचार से हमें क्षमा कर दिया जायेगा।

श्रीराम में सदाही ऊँचे स्तर पर रहने का असाधारण गुण था। वे कभी उस स्तर से या अपने उत्तम आचरण से नीचे नहीं उतरे। कभी ऐसाहुआ भी, तब उसका कारण उपेक्षा करने के जैसा था। कभी-कभी तो उसका कारण खोजनाभी कठिन हो जाता है, नयोंकि मनुष्य की ट्रिट बहुत सीमित होतो है। राम ने कई बार ऐसेमी कुछ काम किये और ऐसीभी बार्ते कही, जिनकी उनका ऊँचा स्वभाव बच्छा नहीं समझता था, जिनका समयंन महों करता था। यह कहना कठिन है कि उन्होंने वैसे काम क्यो किये। क्या उन्हे उनके चरित्र की दुर्वेलता ही समझाजाय? मेरे मत में इस प्रकार के कार्यों के कारण राम के चरित्र की उत्क्रप्टता में रसी-मर भी कभी नहीं बाती है। मैं निस्संकोच कहना चाहता हूँ कि राम को मानव के रूप में भी देखा जाय, तो भी उनका चरित्र स्वच्छ है, पूर्योत निर्मल है।

जब श्रीराम के हाथ में सम्राट के रूप में शासन की बागडोर नहीं थी, और न किसीको देने के लिए धन-सम्पत्ति उनके अधिकार मे थी, तबभी वे, उस युवा-काल में ही, कीर्ति के ऊँचे शिखर पर पहुँच गये थे। वडा या छोटा, शासक या साधारण प्रजा, ऋषि-मूनि या महान् योद्धा, जो भी उनके सम्पर्क में आया, वह थदा से उनके सामने नतमस्तक ही होता रहा। उनके अपने भाई भी, जो आयु मे समान ही थे, सदा उनको अपने से बड़ा, चरित्र में महान् और श्रद्धेयसमझते रहे। जहाँ-जहाँ उनकी बरावरी के भी लोग उनके सम्पर्क में आये, वे उनसे अपनी समा-नता का साहस नहीं कर सके। इसका बहुत ही सुन्दर उदाहरण युद्ध-काण्डके अन्तिम दृश्य में मिलता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। श्रीराम ने अपने सामने सीता नी बुलाया, — उसी सीता को जिसके कारण इतना वड़ा युद्ध हुआ, जिसके कारण उन्होंने बडे-से-बड़े त्याग किये और जिसे वे अपनी प्राणवल्लभा मानते थे । उस समय सीता के प्रति जो शब्द उन्होने कहे, उनसे सीता को ही नहीं, किन्तु लक्ष्मण, विभीषण, सारी वानर-सेना तथा युद्ध मे बचे राक्षसों को भी अत्यन्तद्र,ख हुआ। जब वेगंभीर तथा निरास-से बैठे कठोर शब्द कह रहे थे, तब सब उनकी ओर देखते हुए सोवने लगे वि राम आखिर चाहते क्या है ! उस समय न तो वे सम्राट् थे और न उच्च कोटि के रार्जीय ही । पर क्यों किसीने भी उनका प्रतिवाद नहीं किया ? हरेक ने यही सोचा कि राम जो-कुछ कह रहे है, उसके विवेचन करने की सामर्थ हममें नहीं है। स्पष्ट है कि किसीने भी उस बात को अच्छा नही माना होगा, पर विरोध में एक भी आवाज नहीं उठी। बात यह है कि राम के पास जो भी आया, वह इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसके लिए उनका वचन एक अटल सिद्धान्त बन गया, और जो भी आदेश उन्होंने दिया उसका पूरा पालन, बिना किसी हिचक के, उसने किया। कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था। वह कितना महान् होगा जो बिना किसी प्रतिवाद के इस अनुपम उच्चता तक पहुँच गया ! ऐसा होना असंभव या, यदि थोराम सत्य के महान् रक्षक और स्वयं धर्म के अवतार न होते। समय-समय · पर भयंकर मुसीवते आई, और सबने उन्हें सासारिक व्यवहार के अनुरूप सलाह दी, उन्हें नीचे स्तर पर लाने का यत्न किया। किन्तू उन्होंने सदाही केंचे चरित्र की उदाहरण रखते हुए सबको आक्चर्य-चिकत कर दिया ।

विभोषण को द्यारण में लेने का ही प्रसंग लीजिए। जब वह श्रीराम <sup>की</sup> शरण में आया, तो युद्ध-परिषद् में इसपर खासा विचार हुआ। परामशं देनेबाली में अनेक मुखिये थे। एक हतुमान को छोड़कर किसीने भी यह परामर्श नहीं दिया, कि विभीषण को शरण में लिया जाय। एक-दो ने तो उसका वस कर देने को बात भी कही। परन्तु अनेले थीराम ने अपने चरित्र की परम उच्चता दिखाते हुए कहा, "कोई भी व्यक्ति व्ययं मेरी शरण में नहीं आता। कोई कैसा ही दुष्ट हो, मलेही अपन हो, स्वयं राजण-सरीखा असंकर शत्रु हो क्यों न हो, यदि वह अहंकार छोड़-कर मित्रता को भावना से मेरी शरण में आता है, तो में उसे निरास न करूँगा।" इस प्रतिक्ता को भावना से मेरी शरण में आता है, तो में उसे निरास न करूँगा।"

रावण के साथ भीषण युद्ध के समय का एक और उदाहरण है। युद्ध में रावण का रथ ट्रट गया, और उसे नीचे उतरना पड़ा। प्रसिद्ध धनुष भी उसका खण्ड-खण्ड हो गया। उस समय राम अपने महान श्रमु को यदि बाहते तो नय्ट कर सकते थे। पर उन्होंने अपनी उच्चता का परिचय देते हुए कहा, "राजण, पुन इस समय संकट मे हो। भैने आज तुम्हारा पराकम देखा। तुम बढ़ी बहातुरी से छड़े। भेरे बहुत सारे बीरों का तुमने सामना किया। अब तुम्हें रच से उतरना पड़ा है। भेरी ही तरहतुम विवस खड़े हो। तुम्हारा धनुष भी हुट गयाहै। तुम यक गये हो। मैं तुम्हें समय देता हूँ। घर जाओं और अच्छो तरह स्वस्य हो हुसरे रच पर बैठकर साम-सिज्त करू फिर युद्ध-भूमि पर आओ। तब में तुम्हें वताऊँगा कि युद्ध कैसे छड़ा आता है।" वया कभी कहीं ऐसी वात सुनी गई है? किसी बीर ने कभी ऐसा

रावण के घराशायी हो जाने के बाद का एक और उल्लेखनीय प्रसंग है। दुविधा में उलझा हुआ अप्पूर्ण विभोषण राम के पात आकर कहता है, "यह सत्य है कि रावण मेरा बड़ा गाई था। यह भी सत्य है कि वह नेरा शासक था। यह भी सही है कि उसने कई बार मेरी रक्षा भी की थी। किन्तु वह दुरातमा था। उसने सिहाने ही स्त्रियों का सील-मंग किया। लोगों के जीवन से खिल्वाड़ किया, और अन्यायपूर्ण यूद्ध किये। इसलिए में उसकी अन्योयट्र किया नहीं करेंगा।" यह सुनंकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि, "तव ठीक है, उसकी लाश को समुद्र में फंटवो।" परन्तु थीराम ने उस समय विमीपण सेवया कहा, "विभीषण! वुम्हारी यह मूल है। में किसी दुष्ट और नीच आदमी को युद्ध में नहीं मारता हूँ। रावण महान् योडा था, महान् पुरप्त था। वह महान् समाद् था। वड़ी सान से उसने मौत पाईहै। आओ, शास्त्रोन्त विधि सेतुन उसकी अन्येरिट करो और पुष्प के भागी वनो।"

राम के चरित्र की यह कत्पनातीत निमलता और महानता थी। क्या यह भारी आश्चर्य नहीं कि संसार ने रामकी छोटी-बड़ी सभी आझावों का सिर फ़ुका-कर पालन किया और परमेश्वर का आदेश मानकर किया ! इतने पर भी हम उस मानव-प्रकृति के कृतत है, जैसा कि कवि और सारा विश्व कहता है कि, यह स्वभाव हम सबमें एक समान विद्यमान है। हम भय और रांकाओं से भरे हुए है। जैला हम विचार और अनुभव करते है, श्रीराम भी बैसा ही करते रहे होंमे। दु व उनके दुखी कर देते है, सोक उनको अभिभूत कर देता है और वेपीड़ा से विद्वल हो उठते है। किन ने अनेक स्थानों पर उन्हें और बहात और विलाप करते दिखाया है। कई बार उनको फीस आ जाता है, और प्राण त्याग देने के लिए भी वे लग्नेर हो उठते है। उत्तमों को वे कटु चचन भी कह जाते है। हमारी-आपकी तरह वे सक्सील भी है। यह न सोचा जाय हि राम के स्वमाव में यह वात उत्तम उनको जैंदे स्वसीत भी है। यह न सोचा जाय हि। हम तर्मकों के वार उनको जैंदे स्वर्ति हमारे जैसे हाड़-मास के पुतरे अपनी मावनाओं के नारण स्टट और सोकाकुल होते हैं, तो हमारे जिस हम सुनते अपनी मावनाओं के नारण स्टट और सोकाकुल होते हैं, तो हमारे िएए यह भी समन है कि हम उस उच्च सिखर पर भी पहुँचें। भले ही उतनी ऊँचाई पर हम पहुँच न भी सकें, तो क्या थोड़ा-बहुत भी ऊँचा नहीं उत सकते ? क्या हम अपनी तामनी इत्तियों का कुछ हदतक भी समन नहीं कर सकते ? जिस तमसी हमियों से हमार निर्मण हुआ है, उन सबके साहिक्व होयों में हुपी जिस कर के ति के साम के हम कहते होयों में हुपी जिस कर हम हम उस उच्च ते सकते है। किन तु अपने स्वमान को हम बहुत-कुछ अंतों में निर्मल तो बना हो सकते है. तमि रामायण के पाठ का आ हम से सकेंगे।

यहाँ श्रीराम के चरित्र की कुछ ऐसी घटनाओं और प्रसंगो को हमदे रहे हैं, जिनसे जनके मानव-स्वभाव कापता चलता है, देवी अथवा अतिमानवीय स्वमाव

कानही।

प्रसंग है राजा दरारय और उनको पत्नी कैकेयी का। राजा का निश्वव बदलने के लिए केकेयी हठ किये बैठी है। राम को जब बनवास का हु खद समावार सुनाने के लिए बुलाया गया, तब वे सीता के साथ बैठे थे। इससे पहुले पिता ने उनसे राज्याभिषेक की बात कही थी। सीता से उन्होंने कहा था कि जीवन में ऐंगे गुभ अवसर भगवान की कृपा से ही आते है—

देशि देवश्च देशी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रपेते ध्र वं किञ्चिद्वितम्।।

मन उनका स्वच्छ था। कोई शंका नही थी। कहते हैं, "दीव, निस्संदेह मेरे पिता और माता कैकेशी मेरे राजतिलक की तैयारी के सबंध मे ही कोई अच्छी मत्रणा कर रहे हैं।"

> लक्षयित्वा ह्यमित्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा । सञ्चोदयति राजानं मदथं मदिरेक्षणे ।।

कैकेयो का राम पर कितना अधिक स्नेह था, इसीसे वे कहते हैं, "निस्से रेंस प्रथमर स्नेह के कारण ही कैकेयो पिता से कह रही हैं कि राज्याभिषेक का यह युभकार्य ययात्रीघ्र आप सम्पन्न कीजिए।" सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामानुवर्तिनी । जनती चार्यकामा मे केकयाधिपतेः सता ।।

यह निविचत है कि माता कैंकेपी पिता के अभिप्राय को देखकर मेरे राज्य-तिलक के लिए उन्हें प्रेरित कर रही होंगी। वे मुझपर मदा प्रसान रहती हैं, और महाराज के हित के पीछे चलनेवाली तथा मेरा कल्याण चाहनेवाली है।

हन्त शीझमिती गत्वा द्रक्ष्यामि च महोपतिम् ।

सह त्यं परिवारेण सुखमास्य रमस्य च।।

अच्छा, यहाँ से शोध्र जाकर महाराज का दर्शन करता हूँ और तुग सखी-सहेलियों के साथ सुख से तबतक यही रहो।

श्रीराम का कैसा महान् चरित्र है ! वे अपने पिता सेही नहीं, सीतेली मा से भी अपने सीमान्य की कामना करते हैं।

और, जब उनको यह दु.खर सेमाचार मिला, तो छौटकर अपनी माता कौसल्या को वनवासकी बात मुनाने जाते है। किव यहाँ उनकी बात को एक दूसरी ही मोड़ दे रहा है। जब वौसल्या ने सुना कि राम के राज्यतिलक के बबले भरत को युवराज-गद मिलेगा, और चौद्द वर्ष के लिए राम को वण्डकारण्य मेजाजा रहा है, तो किव कहता है, राम का मुख बैताही देरी-प्यमान था, उसमें कोई अन्तर नहीं लाया। वेखकर मही प्रतीक होता था कि राम उसके कि स्वार्थ को स्वार्थ को प्रतिक होता था कि राम उसी समृद्धि और सौनाम्य के मार्ग पर खड़े है। उन्होंने तनिक भी निराक्षा और दु.ख प्रकट नहीं किया।

'पारपन् मनसा हु:सम्' अपने दु:स की अन्तर में दवाकर वे वहाँ गये। उनको अप्रसन्तता तो थी, किन्तु वे उसके वतीमृत नहीं हुए। यह बात नहीं कि उन्होंने दु:स का अनुमव नहीं किया, परन्तु इन्द्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण था। अपने कर्त्तव्य के प्रति वे दद और उच्च विचार रखनेवाले थे, तो भी उनपर परि-स्थितियों का प्रभाव तो पड़ना ही था।

इसके अनन्तर वे सोता के पास जाते हैं। स्वभावतः यह और भी कठोर अव-सर था---

> प्रविवेशाय रामस्तु स्ववेश्म सुविश्ववितम् । प्रहृष्टजनसम्पूर्णं ह्रिया किविदवाइम्खः ।।

संकोच के कारण नीचे को मुख किये राम हर्षितजनों से मिरे अपने सुसज्जित भवन में गये —

> अथ सीता समुत्यस्य बेपमाना च तं पतिम् । अपश्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताच्याकृतितेन्द्रियम् ॥

कौपती हुई सीता आगे वढी, और पति का सोक-संतप्त और उतरा हुआ चेहरा देखा।

यह क्या ? गम्भीर और विचार-मन्न ! अबतक राम ने अपने हुदय के

भावों को दया रखा या, न तो चेहरे पर और न वाणी पर उन्हें आने दिया था। परन्तु सीता के आगे अपने मनोगत दुःख को वे रोक न सके, और वह प्रकट हो ही गया—

तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशांक मनोगतम् । तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृतता राज्याः।।

मुख का रंग बदल गया या, पीला पड़ गया या। मनो मावों को वे रोकनही पा रहे थे।

ं 'प्रभो ! यह क्या हुआ ? मन आपका व्यधित क्यों है', काँपती हुई सीता

नेपूछा ।

अब मैं एक दूसरे प्रसंग पर आता हूँ, वहाँ लटमणसे रामबात कर रहे हैं। लटमण उनके साथ-साथ दण्डकारच्य में जाना चाहते हैं। किन्तु रामबाहते हैं कि वे अयोध्या मे ही रहें। ऐसा वे क्यों चाहते हैं रिकारण क्या है? यहाँ उनकी मान-वीय दुवलता प्रकट होती है। लटमण सेवे कहते हैं—

हिनाधी धर्मरतो बीरः सततं सत्यथे स्थितः । विषः प्राणसमी बच्चो बिधेयञ्च सला च मे ।।

लक्ष्मण तुम मेरे स्नेही हो। धर्मरत हो और वीर हो। सदा सन्मार्ग पर चलते हो। मुक्ते प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुगामी हो और मित्र भी। इसिंवए मैं जो कहता हूँ उसे मानना हो चाहिए तुम्हें। मैं वन जा रहा हूँ, सीता भी मेरे साथ जा रही है। और तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो रहे हो। तब मेरी माता कौसल्या और यहास्विमी सुमित्रा की सेवा कौन करेगा?

भयाञ्च सह सौमित्रे स्विय गच्छति तद्वनम् ।

को मजिप्यति कौसत्यां सुमित्रां वा यक्षस्विनीम् ॥ राजा काम के वझीभूत हो गये हैं । कंकेयी ने उनकी मति हरली है और वह सफल हो गई है । अपने हठ से वह पीछे हटनेदाली नही। राम का दु ख जबस्

हो जाता है । कौसल्या और सुमित्रा की देखमाल हमारे पीछे कँकेयी करनेवाली नहीं, और कही भरत भी अपनी माताके प्रभाव में न आ जायें—

े एवं कुष्टब सीमित्रे मरकृते रघुनन्दन । अस्मामिर्वित्रहोणाया मातुर्गो न सवेत्तुलम् ।। छक्ष्मण् !तम मेरी बात मानलो ख्योकि दसारे वियोग में हमरे

अत: लक्ष्मण ! तुम मेरी बात मानलो, क्योंकि हमारे वियोग में हम दोनों की माताओं को सुख नही होगा।

हम देखते है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कैकेयो के लिए कोई ऐसी बार्ज कहता है तो राम कैकेयो का पदा लेते है, और कहते है, उसकी निन्दा मत करो, यद्यपि वे स्वय उसपर सदेह कर रहे हों और उसे बहुत अच्छा भी न समझते हैं। उनका यह विश्वास रहा हो कि दुर्भाष्य के निदंय हाथ भे पढ़कर अनिवार्य परि- स्थितियों में अपने पुत्र भरत के लिए उसने यह पह्यंत्र रचा है। श्रीराम कैंकेयी के संबंध में जो यह छूट देते हैं वह दूसरे लोग नहीं देंगे। जब कभी लक्ष्मण कैंकेयी के प्रति पृणा की भावना प्रदक्षित करते, और उसे दुरा-भला कहते हैं, तो राम उन्हें रोकते हैं, 'नहीं-नहीं, लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है।' इसी प्रकार जब कोई भरत की दुराई करता है, तब वे भरत के गुणों का बखान करते है।

हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में राम किस प्रकार बहुत-कुछ सर्व-साधारण की तरह ही अनुभव करते हैं। छोगो पर वे सदेह करते हैं। कैनेयो पर संदेह करते हैं, और किसी हद तक भरत पर भी। यह सब हम-जैसे मानवों के स्व-भाव को ही प्रकट करता है।

एक ऐसा भी प्रसंग रामायण में आया है, जहाँ उन्होंने लोगों के साथ सरल परिहास और ग्रेलवाड़ करना भी पसन्द किया । त्रिजाता नाम का एक निर्धन ब्राह्मण, अपनी स्त्री के वहने पर, राम से कुछ सहायता लेने आता है। कहता है, "आप इतना सारा दान-पुण्य कर रहे हैं, मुक्ते भी कुछदीजिए । में एक निधंन ब्राह्मण हूँ। मेरे बहुत-से बच्चे है। मेरी जीविका फसल कटे हुए खेतों के अन्त के दाने .. चुनने से चलती है। उससे इतने बड़े परिवार का पालन नहीं हो पाता। क्या आप मुलपर दया करेंगे ?" उस समय राम ने उस ब्राह्मण से क्या कहा ? कहते हैं, "यह डंडा लो और अपनी शक्तिभर इसे जोर से फेंको। देखो, वहाँ मेरी सारी गीवें खडी हैं । जहाँतक यह उड़ा जायेगा वहाँ खड़ी सारी गीवें तुम्हारी हो जायेंगी।" ब्राह्मण को लोभ में भरा देख राम उससे कुछ मनोरजन करना चाहते हैं। उसने टंडा दो-तीन बार जोर से धुमाकर फ़ैंका । वह सर्यू के उसपार जाकर गिरा । सारी गौवें राम ने उसे दे दी, और कहा, "तुम्हारे प्रति मेरी यह क्राता थी। में यों भी तुम्हें गौवें दे सकता था, पर मैं जानना चाहता था कि किसी बस्तु को पाने के छिए तुम अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हो या नहीं। तो भी मेरे लिए यह उचित न था। तुम्हे यह कष्ट नही देना चाहिए था। मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा तो यह केवल एक परिहास था। अब में प्रसन्त हूँ। और भी कुछ चाहते हो ? मुक्ते प्रसन्तता होगीयदि कुछ और भीतुम्हें दे सक् ंग' त्रिजाता गर्ग-परिवार का बाह्यण था। वह संतोपत्रिय था। जसने कुछ और नहीं माँगा। यह कहकर चला गया, "राम! में इतने से ही परम संतुष्ट हैं।"

पूर्वे भी एक-दो प्रसंग आये हैं, जिनते श्रीराम के स्वभाव पर एक दूसरे प्रकार का प्रकाश पड़ता है। वन जाने के समय का प्रसंग है। राम राज-मवन छोड़ रहे हैं। सारो अवीच्या नगरी में घोक छावा हुआ है। सीवा और लक्ष्मण के साथ दे राम पर बैठ जाते हैं। सुमंत्र सारयों का काम कर रहा है। दसरश, कौशल्या और दूसरे परिजन उन्हें शंतिम बार देशने के लिए राज-मवन से बाहर निकस आये। इस राजा ने चिल्लाकर कहा, "लमंत्र, ठहरी, उहरी।"

"नहीं, सुमंत्र, रघ बढा दो।" राम ने आदेश दिया। सुमंत्र निर्णय नहीं कर पा रहा कि वह क्या करे। राजा का आदेशमाने या राम का। किव कहता है कि सुमन्त्रको गति उस व्यक्ति की तरह हो गई, जो रथ के अगले और पिछले पहियों में फंस गया हो। किकर्संव्यविमूड़ है वह। राम की ओर देखकर पूछता है, "आपके पिता सुक्ते जो आदेश दे रहे है, आप उससे यह वित्कुल उलटी बात क्यों कह रहे है ?"

"तुम्हें इस बात का डर है कि हमे बन में छोड़कर जब तुम वापत जाओंगे, तो महाराज तुमपर नाराज होगे कि तुमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया।"

नाश्रीपमिति राजानमुपालस्थोऽपि वक्ष्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्टमिति रामस्तमन्नवीत् ।।

यदि आज्ञा-भँग के कारण मेरे पिता तुमपर नाराज हों, तोयह कहना कि 'छोगों के कोळाहूळ में आपका आदेश सुनाई नही दिया ।'

इस असत्य के बचाव के लिए राम यह औचित्य देते है कि दुःख को बहुत अधिक लम्बा खींचना उचित नही—

'चिरं दुःखस्य पापिष्ठम् ।'

इसी प्रकार जब राम ने देखा कि उनके वियोग मेपीरजन पीक्षे-पीक्षे रोते-विरुपते चले आ रहे है और लौटते हो नही, तब फिर सुमंत्र से उन्होंने यही कहा, 'स्को नही, तुम तो चले ही चलो, क्योंकि—

'चिरं दुःखस्य पापीयः ।'

संकटकाल में राम सर्वसाधारण के जैसा व्यवहार भी करते थे।

अनेक तपस्वी ब्राह्मण और प्रजाजन राम के बहुत समझाने पर भी अधीध्या को लीटे नहीं। चलते-चलते तमसा का तट आ गया। वन-यात्रा का यहाँ पहला पड़ाव था। राम ने रात को उठकर देखा कि लोग गहरी नीद में सोये हुए हैं। उगता है कि ये लोग प्राणों को भले ही त्याग दे, पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इवलिए गवतक ये सोये पड़े हैं, हम शीघ रच पर सवार होकर शून्य मार्ग पर दसी सम्ब चलदें। सुमन ने जल्दी से चोड़े से रच को जोड़ा, और वे चल दिये। सुमन ते राम ने कहा, पुमन उत्तर की ओर जाओ और जल्दी के पीटा छोड़ी राम के सही, जुमन उत्तर की ओर जाओ और जल्दी के मीटा छोड़ी राम उत्तर में कि हम सार्ग पर की लीटा छाओ, जिससे कि पीरजन यह न जान पाये कि मैं कि हर स्वया हैं।

वियोग-पीड़ित उन ब्राह्मणो और पुरवासियो से बचने के लिए राम ने यह

यक्ति अपनाई, और उनसे अपनापीछा छुड़ाया।

ऐसे प्रसंगों और घटनाओं से यह प्रकट होता है कि बात्मी कि ने औरामकी चित्र होता है कि बात्मी कि ने औरामकी चित्र हमारे सबके समझनेयोग्य निर्माण किया। यदि सदा-सर्वेषा राम महार्प पुरुष ही बने रहते, और हमारी पहुँच के बाहर रहे होते, तो हमें क्यालाम होता। कुँछ बातों में या कुछ हदतक राम को हमारे जैसा होना ही चाहिए।

और भी कुछ घटनाएँ हैं, जहाँपर हम श्रीरामके साथ अपनासाम्य वाते हैं। इस महाकाव्य के अध्ययन का यही बड़ा लाग है कि हम अपनी निम्नहित्तयों को जीतकर वहाँतक संभव हो ऊँचे स्तर पर पहुँचकर अपने जीवन को सफलतामुर्वक वितायों । मानव का विकास इसी मार्ग पर चलने से होता है। मनुष्य श्रुटियों से ऊपर या उनसे रहित नहीं है। वह ऊँचे-सै-ऊँचा उठने का प्रयत्न कर सकता है ऐसे-ऐसे अंट उदाहरणों को सामने रखकर। हो सकता है कि वह इतनी ऊँचाई तक पहुँचने में बहुत सफल नहों। पर उतके लिए प्रयत्न करना भी अच्छा है। बार-बार प्रयत्न करने से निस्तय्वेह वह ऊँचा उठसकती है। प्रयत्न जारी रखना है चाहिए। श्रीराम के शेट जीवन से हम पही सीखते हैं। यदि हम अपनी नुटियों से संघर्ष करते हैं, तो हम एक प्रवार से श्रीराम के सेट जीवन से हम पही सीखते हैं। वह हम पहने तो हो यता करते हैं।

# दारणागत की रक्षा

#### [च॰ राजगोपालाचारी]

समुद्र-तट पर खडे वान र-सेनापतियों ने देखा कि आकाश में कुछ चमक-सा रहा है। ऐसा लगता था, मानों मेरु पर्वत विद्याल सुनहरा मुकुट थारण किये आकाश में खड़ा हो। विज्ञली चमकती है, फिर विल्ञीन हो जाती है। किन्तु यह प्रकाश, वो बानरों ने देखा, स्थिर-सा विखाई दिया। उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया। पौच महा-काय राक्षस आकाश में में डरा रहे थे। सुगीव ने भी स्वयं यह दृश्य देखा। 'देखों, हमें नट्ट करने के लिए राक्षस लका से आये दोखते हैं," उसने कहा।

यह मुनते ही बीर वानर दक्षों और भारी-भारी परयरों को लेकर रालगे पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गये। कहने लगे, "राजन, आप आजा दीविष्। अभी दन राक्षसों का हम अन्त कर देंगे।" उनका कोलाहल राक्षसों ने भी सुना। किन्तु विभीषण रंच मात्र भी नही घवराया। बोला, "में राक्षसों के अधिपति रावण का छोटा भाई हूँ। वीर जटायु का जिसने निदंयता से वध कर डाला, जो जबरदस्ती सीता को उठा लाया, उसी रावण का मैं भाई हूँ। रावण को मैंने बहुत समझाया कि यह भारी अत्याचार है, सीता को राम के पास वाषय पहुँचा देंगा चाहिए। बार-बार अनुरोध किया, किन्तु रावण ने मेरी बात नहीं मानी। भरी समा में एक तुच्छ भूय की तरह मेरी भरतेंगा की, और मुफे अपमानित किया। मैंने उसके पाप-कम में मे सम्मिलत होते से इन्कार कर दिया। अपना परवार, धन-सम्पत्ति सब-कुछ त्याकर श्रीराम की प्रतण में आया हूँ। यह बात आप लोग सीतापति श्रीराम की बताने की कुमा करें।"

मुप्तीव तुरस्त राम के पास यह घरिश लेकर गया, "राघवेन्द्र ! रावण का छोटा माई विभीषण चार राक्षसों के साथ समुद्र-वट पर पहुँच गया है। कहता है कि वह आपका शरणार्थी होकर आया है। अभीतक तो आकाश में हो वे मेंडरा रहे हैं। नीचे नहीं जतरे हैं। आप समझदार हैं। सहझा किसीकी बात पर विश्वाध न करतें। ये राक्षस वडे चालाक होते हैं। मुफ्ते तो लगता है कि ये रावण के कहतें से हमारे पास आये हैं। हमारे अंदर कल्डत व पूट पैदा करते के लिए रावण ने वहं भेजा होगा। यह भी हो सकता है कि समय पाकर हमारे प्रधान वानरों की हत्या करते के लिए रावण ने वहं भेजा होगा। यह भी हो सकता है कि समय पाकर हमारे प्रधान वानरों की हत्या करते के लिए ये हमारे विविद्य से अपने हों। यह हमें नही भूलना चाहिए कि विभीषण हमारे पर में वीरावण का समा भाई है। साक्षसों पर कराणि विश्वास नहीं किया

"मुफ्ते तो यही लग रहा है कि रावण का यह एक नया पड्यंत्र है। इन राक्षसों को मार ही डालना चाहिए। अपने बीच में इन्हें जगह देने से अनर्थ हो सकता है।"

राम से इस प्रकार निवेदन कर सुग्रीव उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा।

राम ने सुप्रीव को बात ध्यान से सुनी। हनुमान आदि वानरों से वे बोले, "नीति-बास्त्र जाननेवाले वानर-राज सुप्रीव ने जो कुछ कहा है, वह आप सवने सुना। आप छोगों का बिभाग्य इस सर्वध मे क्या है? ऐसे विषय पर सबके विचार मालूम करने के बाद ही कुछ निर्णय किया जा सकता है। अपने-अपने विचार आप सोग विना किसी संकोच के कहें।"

सबने अपने-अपने मत प्रकट किये।

मुबराज अंग्रद ने कहा, "विभीषण शत्रु-पक्ष से आया है। वह स्वयं आया है, या रावण के कहने से, यह बताना कठिन है। पर उसकी मौग का तिरस्कार करना उचित नहीं होगा। किन्तु कुछ भी जाँच किये बना उसे अंगोकार कर लेता भयाबह हो सकता है। हमें इस विषय पर सोच-समझकर निर्णय करना चाहिए। पहले उसके हाव-भाव देखें। यदि उसका व्यवहार पसंद न आया, तो उसे हम मगा देने। अच्छा कगा, तो रख सेंगे।"

धरभ वोला, "अपने वीच में आने देकर वाद में परीक्षा लेना मुक्ते तो यह ठीक नहीं लगता। यह कठिन भी होगा और खतरनाक मी। पहने से ही हम क्यों न अपने गुप्तचरों से पता लगवा लें कि विभीषण के मन में क्या है, तब वाद में सोचें कि उसे अपने पक्ष में लिया जाय या नहीं!"

जांववान् ने कहा, "राक्षस ये बड़े चालाक होते है। इनकी परीक्षा करके इनके भेदो का समझना आसान काम नहीं। हम तो अभी समुद्र के इस पार ही है, तब इम विभीषण को इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? रावण हमारा सदा का सन्तु है। उसके भाई की वार्तों को हम सत्य कैसे मान सकते हैं ? मुभे तो उगता है कि इसे अपने पक्ष में लेना ठीक नहीं होगा।"

मयन्द ने राय दी, "हमारे पास यह अपने-आप पहुँचा है। केवल सदेह के कारण उसकी सींग को ठुकराना ठीक नहीं। पूरी सावधानी और युक्ति के सायहम विभीषण को परीक्षा ले सकते हैं। यह पता करना चाहिए कि उसने सवसुच रावण का पक्ष छोड़ दिया है क्या ? हमारे कुछ चतुर बानर यह काम वड़ी आसानी से कर लेंगे।"

सब-कुछ मुन लेने के बाद थीराम ने बुद्धि के भाण्डार हनुमान की ओर देखा।

हनुमान समझ गये कि श्रीराम मेरा भी मत सुनना चाहते हैं। मृदुवाणी से उन्होंने कहा, "प्रभो, बाव हम छोगो से क्यो अभिप्राय माँगते हैं ? बापसे अधिक समझदार तो बृहम्पति भी नहीं हो सकता । अभी मेरे मित्रों ने जो-बो कहा, उनने भै सहमत नहीं । मैं तो सोचता हूँ कि विभोषण को अपने पक्ष में लेने में कोई डर नहीं । यदि वह हमारा अहित करना चाहता, तो छिपकर आता । हमारे गुजवरी को इसमें क्या भेद (मळनेवाला है ?

"इन मित्रों का कहना है कि अनु-पश छोड़कर जो इसतरह अजानक हमारे पास आ रहा है, उसपर विश्वास कैसे किया जाय ? ठीक है। किन्तु यदि कोई अपने माई के दुर्मुणों को देखकर उसे चाहना छोड़ है, तो इसमें आइचर्य की क्या वात है? आपकी महिमा से विभीषण प्रभावित हो, तो उसमें कीन आश्चर्य है? परि-स्थितियों को देखते हुए मुझे तो मन में विभीषण पर किसी प्रकार की भी शंका नहीं होती है।

"हममं से कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि विभीषण को अपने पक्ष में लिया जाय या नहीं, इसका निर्णय तभी कर सकेंगे जब विभीषण की परीक्षा लेकर उसके उत्तरों से सतुष्ट हो जायेंगे। फुके यह बात ठीक नहीं लगती, क्यों कि जब कोई यह जान जेता है कि उसकी बातों पर हांका को जा रही है, तब उसका व्यवहार अस्वाभाषिक हो जाता है। इर के कारण उसका स्वभाव कुछ विकृत भी हो जाता है। मेंने विभीषण को देखा है। उसके चेहरे के भावों से तो वह जो कुछ कहता है उसे सच मानने को में तैयार हूँ। उसके मोले चेहरे पर कप्ट के कोई चिह्न नहीं उसे सच मानने को में तैयार हूँ। उसके मोले चेहरे पर कप्ट के बोई चिह्न नहीं दीखते। अतर के बुरे भावों को, खासकर कपट को, छिपाना बहुत किंक होता है।

"मैं तो यही सोचता हूँ कि विभीषण और उसके भाई लकेल रावण में भारी मतनेद पैदा हो गया है। विभीषण का लंका में रहना कठिन हो गया है। इसी कारण वह आपका आश्रय चाहता है। उसे यहभी पता है कि रावण आपने परास्त ही जानेवाला है। उसने यह भी सुना होगा कि आपने वाल्न का वश्च करके सुगीव की राज्य दिल्लाय है। राज्य के वाद विनिष्ण लंका का आधिपत्य चाहता है। तो उसमें भी कोई अर्जुबित वात नहीं, न आदव्य करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ कि विभीषण लंका हम अर्थोकार करने हो आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ कि विभीषण को हम अर्थोकार करने।

"अपनी अल्प बुद्धि मे तो मुभ्रे यही सूझता है। अब आप जो निर्एाय करें,

वह हम सबके लिए मान्य होगा।"

इस प्रकार बीर वानरों ने विभीषण के सम्बन्ध में भिन्त-भिन्न मत ब्यक्त किये।

्रिम्भकर्ण ने सामान्य धर्म का पालन किया । उसे समझने मे कोई किंठ-नाई नहीं हो सकती । किन्तु विभीषण ने जो कदम उठाया, वह असाधारण या । इसिलए लोग उसे दोषी ठहराते हैं । विभीषण को अतरात्मा रावण द्वारा गृहीत नीति को मानने के लिए तैयार नहीं हुईं । उसने जो मानसिक संपर्ध का अनुभव किया होगा, उसकी कस्पना करना दूसरों के लिए संभव नहीं । इसी कारण कुछ प्रमुख वानर विभीषण को शंका की हप्टि से देखने लगे, जैसे हममे से भी कुछ लोग विभीषण को दोषी समझते हैं । ]

थोराम ने प्रमुख बानरों के अभिप्राय ब्यान से मुने। पर उन्हें हनुमान की राय पसंद आई। सरपानतों की रक्षा करना वे अपना धर्म मानते थे। हनुमान के अभिप्राय से राम के मन मे शान्ति हुई। अपने मत से सहमत होनेवाले को देखकर सारितक स्वभाववालों को बानद का अनुभव होता ही है।

श्रीराम बोले, 'आप सभी मेरे नित्र है। मेरी स्थितिको समझने का आप प्रयत्न करें। मुक्ते अपना मित्र समझकर जब कोई मेरेपास आश्रय मोगने आता है, मेरे ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रखता है, तो उसे में कैसे ध्केल दूं ? मेरा धर्म आश्रियों की रक्षा करना है। बारणागतों में कुछ दोष भी हों, तो भी उनकी रक्षा करना मैं अपना धर्म मानता हैं।"

सुप्रीव को समाधान नहीं हुआ । वह बोळा, 'क्षो सकता है कि विभोषण बहुत अच्छा हो। पर उसने संकट केसमय अपने भाई का परित्ताग किया है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में हमारे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार कर सकता है। हम इस पर विस्वास नहीं कर सकते।"

वाल्मी कि कहते है कि उस समय लक्ष्मण की ओर देखकर श्रीराम जरा मुस्कराये। उन्हें सुग्रीय के अपनी स्वयं की बात भूल जाने पर कुछ हैंसी आ गई। ये बोले, "राजाओं को अपने निकट के लोगों पर सदा संदेह होता रहता है। ऐसे भी राजा है, जो अपने भाई-मतीजों पर संका नहीं करते, पर उनकी संख्या थोड़ी ही होतो है। रावणकों जब विभीषणपर सदेह, हेव और कोध हुआ, तो उसने भरी सभा में उसका अपमान किया। उसपर यह आरोप लगाया कि वह रावण से हेंस करता है, जान-बूझकर अपमान करना वाहता है। तब विभीषण समझ गया कि उसके रिपए लंका में रहना हितकर नहीं। मान लिया जाय कि उसे रावण के बाद राज्याधिकार पाने की इच्छा है, तब भी इसमें असाधारण बात कीन-सी है ? क्योंकि अब उसे विद्वास हो गया है कि रावण की पराजय और अन्त निज्यत है। सकता।"

इतना कहरूर श्रीराम कुछ क्षण भरत के ध्यान में मान हो गये। फिर बोले, "मुझ-सरीखा भाग्यवान और कीन हो सकता है ? मरत-जैता भाई और किसका हो सकता है ? मेरे वियोग से दुखित पिता ने प्राण त्यान दिये। ऐसे स्नेही पिता हमारे थे। मुग्रीय, तुम छोगों के जैसे मित्र भी किसे मिले हैं ?"

श्रीराम कुछ देरतक भाव-विभोर रहे। फिर कहा, ''मुफ्ते वह तर्क ठीक नहीं लगता कि जैसे विभोषण ने रावण को त्याग दिया, उसी तरह अवसर आने पर वह हमारा भी परित्याग कर देगा। विभोषण से हम कौन-सी ऐसी विशेष अपेसा रख रहे हैं ? हमें उसके राज्य का मोह तो है नहीं। रावण को हम जीतेंगे, सभी सो लंका का राज्य विभीषण को मिल सकेगा।

"िकर, विभीषण चाहे कैंसे भी स्वभाव का हो, वह हमारी अरण मेवाया है। अत: उसे अभयदान देना मेरा धर्म है। यह मेरे स्वभाव में है। उससे यदिमेरी हानि भी हो, तो भी में उसकी परवा न कर विभीषण की रक्षा करूँगा। धर्म की रक्षा करना मेरा प्रथम कत्तंव्य है। विभीषण मेरा क्या विवाह सकता है? अरणागत की रक्षा अवस्य होनी चाहिए। यदि रावणस्वयं भी मेरी अरण में आता, तो उसकी परीक्षा लिये विना ही में उसे अपना आश्रय दे देता। तब विभीषण का तिरस्कार क्यों किया लाय ?"

"अब मेरी संका दूर हो गई। विभीषण भी आज से जैसे हम हैं, वैसा ही प्रिय मित्र बनकर रहेगा। में अभी उसे बुळा छाता हूँ," सुग्रीब ने कहा।

वैष्णव सप्रवाय के मक्तगण शीमद्रामायण में राक्षस विभीषण की शरणागति को बड़ा महत्त्व देते हैं । वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रधान सिद्धात यही है कि
चाहें कैसाभी अधम हो, प्रमु की शरण में यदि वह चला जाय तो उत्तके लिए प्रिक्त संभव है । सभी पाप प्रमु के चरणों के सामने जलकर नष्ट हो जाते हैं । विभीषण की शरणागिवाले इस प्रसंग को वैष्णवजन एक प्रमंतास्त्र के जैसा हो महत्त्व देते हैं । सब प्रकारसें जो निराधित है, उसके लिए एकमात्र लाध्य-स्थान प्रमु के वरण हो हैं ।

केवल वैष्णव संप्रदाय मे ही नही, सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में, यही बोध मिलता है कि हमें कभी निराय होने की आवश्यकता नहीं। हमारी पुरुरि सुनने के लिए प्रभू सर्वदा तत्पर रहता है। ''अहं त्यां सर्वपापेभ्यो मोक्षायिष्याम मा शुदः।'' यह भगवान् ने अर्जुन के लिए कहा था, किंतु सारी मानव-जाति के लिए समय-समय पर, स्थान-स्थान पर, यह अभयदान मिला है।

वाल्मीकि रामायण के इस प्रसग से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। शतु-पस से अलग होकर हमारे बीच यदि कोई आ जाये, तो क्या-म्या बातें चोचनें की होती हैं, यह राजनीति का पाठ सुप्रीन आदि वानरो के मुख से मिल जाता है। सुसक्तारीसज्बदित व्यक्तियों को हन्मान के तथा श्रीराम के मुख से धर्म का रहत्य सीखने को मिल जाता है। आथयदाता श्रीराम कहते हैं, "यदि रावण भी मेरे पास आये, तो मैं उसका तिरस्कार नहीं कहनेंगा।"

यह वाक्य हम सभी के लिए अमृत-तृल्य है।

#### महामारत

महानारत में घर्मशास्त्र, वर्षशास्त्र और मोक्षशास्त्र सभी कुछ आ गया है। इतना होनहीं, उसकी महिमा का गान यहांतक किया गया है कि, 'विद्शास्ति तबन्यन, यनेहास्ति न तत् वर्षाचत्'—अर्थात् शो कुछ महाभारत में है यहां अन्यत्र है; जो इसमें नहीं है, यह और कहीं भी नहीं है।

बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के समय भी प्राचीन महापुरुपों ने कैसा बर्ताय किया, इसका सुगमआख्यानों के द्वारा साधारण जनों को बोध करा देने के लिए ही महाभारत रचा गया है।

---वाल गंगाधर तिलक

हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो महामारत से परिचित नहीं। यह अपने देश काअनुष्ठा पंग है। मेरा स्वतास है कि इसका मनत करनेवां काम, समता और असामश्रीत प्राप्त करेंगे। महाभारत से बढ़कर और कहीं भी इस बात की शिक्षा नहीं मित सकती कि जीवन में विरोधमाव, विद्वेष और की पसे सफताता प्राप्त नहीं हो सकती।

—च० राजगोपालाचारी

महाभारत में यद्यपि ऐसे जन-समाज का वर्षन किया गया है, जो कूटनीति और पड्यंत्रों से मरा हुआ है, युद्ध के

स्ततो जयः।' इस सचाईको कौन विचारशील व्यक्ति स्वीकार

---स॰ राधाकृ<sup>टणन्</sup>

दूपित वातावरण में जिसका दम धुट रहा है, तयापि ग्रन्यकार

कि धर्म की बुनियाद पर ही राज्य टिक सकता है — 'यतो धर्म-

.. सत्तागत राजनीति के खिलाफ़ है, और उसकी स्पय्ट घोषणा है

नहीं करेगा ?

#### अध्याय-६

#### महाभारत

### [डॉ॰ वासुदेवन्नरण अग्रवाल]

महाभारत महीं व वेदश्यास की रचना है। व्यासजी का जन्म-नाम कृष्ण था, क्योंकि वर्ण इतका साँवला था। यमुना की बारा के बीच में एक द्वीप में जन्म होंने के कारण इन्हें 'बैपामन' भी कहा जाता है। इस कारण महाभारत को 'कार्ष्ण द्वैपायन वेर' भी कहते है। व्यासजी की माता का नाम सरववती, और पिता का परावार ऋषि था। इतका एक आध्रम हिमालय में वदरीनाथ के पास, अलकतन्दा के तटपर, व्यास पर्वत के निकट था। प्रसिद्ध है कि वही इन्होंने तीन वर्ण के सतत परिथम से महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि मूल प्रम्थ का नाम 'जय चितहाथ' था। उसमे केवल आठ ह्यार रलोक थे। पीछे वही चौबीस हजार स्लोकों में 'भारत' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम 'वर्जुवियनि साहसी सहिता' भी है। आते चलकर भारत-संहिता में अनेक उपस्थातों का

समावेय हुआ, और वह 'सतसाहकीसंहिता' या 'महाभारत' नाम से प्रसिद्ध हुई ।
कुटपढेपायन व्यास के इस महाभारत ग्रन्य में कुश्विसयों का महान्
चरित कहा गया है। कहते हैं कि एक पछड़े पर चारों वेद और दूसरे पछड़े पर महाभारत—इन दोनों को देविषयों ने रखकर तौछा, तो महत्त्व और गुरूच्य में महाभारत
ही अधिक हुआ। तभी इसका नाम महाभारत पड़ा। अमित तेजस्वी व्यास का
जितना कुछ अभिमत या, यह उन छक्ष स्लोकों में भर गया है। यह पियमें से संस्तुत
सह पुराण प्रध्य वस्तुओं में सर्वोत्तम है। यह पिवम अर्थशास्त्र है। यह परम
धर्मसास्त्र है। यह उच्चत्त मोसतास्त्र है। यह वीरों को जन्म देनेवाला है। यह
महान् कल्याणकारी है। धर्म, अर्थ, काम, मोझ का निवोड़ इस 'अर्थ' नामक इतिहास में आ गया है। साव-शुद्ध इस ग्रन्थ की प्राण-गित्त है। तर, अध्ययन और
वेद-विधि, इनके पीक्षे यदि भाव-गुद्ध नहीं है, तो ये ध्यम् है।

इस प्रत्य में कहीं संक्षिप्त और कही विस्तृत यैकी से महाप्राझ ऋषि ने सव-कुछ कहा है। इसमें अनादि अनन्त लोकच के रहस्य का भी वर्णन है। इसमें बहापियों और राजपियों के चरित हैं। सबिस्तर भूत-मृष्टि, सबिज्ञान श्रुतियाँ, धर्म, अर्थ, काम, विविध झास्त्र, लोकयात्रा-विधान, इतिहास और उसकी व्याख्या, सभी कुछ पराझर-पुत्र, विद्वान् एवं तीच्न ब्रतों का पालन करनेवाले ब्रह्मिय व्यासने अपने तप और ब्रह्मचर्य को सवित से कह दिया है। ऋषियों के आध्यामों में जिम संस्कृति का प्रतिपालन हुआ, राजिंपयों के पुष्प चिरतों द्वारा जिसका विस्तार हुआ, समस्त लोक के लोम-प्रतिलोम में जो ज्याप्त हुई, उस सांस्कृतिक गंगा को हिमालय से सागरपर्यन्त यदि एकही स्थान पर देखना हो, तो यह दर्गन व्यास के महाभारत में सर्वत सुल्प्य है। बायुदेव कृष्ण का माहारम्य, पाण्डवों की सप्ता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का दुई से, यही तो मगवान व्यास ने सौबीय सहस लोकों की 'भारत-सहिता' में कहा। उसी भारत-सहिता में अनेक उपाल्वानों के मिलजाने से, नीति और धर्म के अनेक प्रकरणों के समाविष्ट हो जाने तथा भूगोल, इतिहाल, धर्म और दर्गन की विषुल सामग्री के एकत्र हो जाने से लक्षरलोंकारमक 'महाभारत' का जन्म हुआ।

जिस प्रकार समुद्र और हिमालय रत्नों की खान हैं, उसी प्रकार यह महाभारत है। जो इसमें है, वही अन्यत्र मिलेगा। जो यहाँ नही है, वह अन्यत्र भी

नहीं है :---

# यविहास्ति सदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् वविचत् ।

[आदि पर्व, ५६।३३

महॉप ब्यास ने वेद और लोक की सामग्री का अपूर्व समल्य महाभारत में प्रस्तुत किया है। सम्पूर्ण महाभारत में संस्कृत के शब्दों का विलक्षण भाष्ठार भरा है। राजना-कौगल की अनेक धाराएँ इसमें आकर मिली हैं। गूक्म अपे और त्याय से गुक्त, वेदार्थ से अलंकृत, नाना श्वास्त्रों से उपवृंहित, धर्म के आलोक ते प्रकाशित भारतवर्थ की राष्ट्रीय संहिता का ही नाम महाभारत है। भारतिय संस्कृति का प्राचीन नाम 'धर्म' है। उसीकी बहुमुखी ब्यास्था महाभारत में है। व्यास के प्रतिभासा-मन्त चकु में धर्म का पूरा अर्थ समायया। कौरवों और तामुझी से गुढ़ कथा में उसी धर्मामृत को उड़ेलकर उन्होंने महाभारत की महती येना प्रवाहित की ।

एक ही तरव 'नारायण' और 'नर' इन दो नामों से विख्यात है—'नाय-यणो नरस्वेव तर्वमेकं ढिधाकृतम्।' एक ही महान् सत्य के ये दो रूप हैं। वह नारायणो महिमा किस प्रकार नर-रूप में चरितायं होती है, इसका सांगीपत निरूपण महाभारत का उद्देश्य है। वेदव्यास की द्रष्टि में मनुष्य ही ज्ञान और विज्ञान का मध्यविन्दु है—'में तुमसे यह रहस्य बतलाता हूँ कि इस लोक में मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ और कुछ नहीं है'—

गुह्यं बह्य तदिदं ब्रबीमि.

नहिं मानुपाच्छे ध्वारं हि किचित् । [शान्ति, १८०।१२ 'मह लोक कर्मभूमि है' (वन, २६१।३५)। 'मनुष्य का लक्षण वर्म है' (आइव० ४३।२०)। 'जैसा कर्म वैसा लाभ,यही शास्त्रों का निचोड़ है'(शान्ति० २७६१२०) । 'जो स्वयं अपनी आँग्र से लोक का दर्शन करता है, उसीको सबमुच में सर्यंदर्शी मानता हूँ' (उद्योग, ४३।३६) । 'वेद का रहस्य सत्य है, सत्य का
रहस्य आत्मसंयम है, आत्मसंयम से ही मोक्ष होता है, यही सब उपदेशों का सार
है' (वाग्ति, २६६१६३) । 'जो 'एकमेबादितीयम्' तत्त्व है, उसे समझने का प्रयत्त
क्यों नहीं करते? समुद्र के पार जाने के लिए उसे ना आवस्यक हैं, ऐसे ही अकेला
स्वर्य स्वर्य का सीपन है' (उद्योग, ३३।४६) । 'मनुत्य का घृव अंग्र उसका सत्य
है। हे प्रीधिष्ठर, इस मनुत्य-कोक में ही जो भेयस्कर है, उसेही कल्याण का श्रंष्ठ
रूप कहना चाहिए' (वन, १-३११८०)।

इस प्रकार के अनेक रत्नों की कान्ति से यह महान् ग्रन्थ आलोकित है। भारतीय राजनीति, अध्यातम-वास्त्र, सभाज-विज्ञान, भागव-जीवन, धर्म, वर्शन—इन सबका सुनहला ताना-बाना इस अनुपम ग्रन्थ में बुना हुआ है। वस्तुत: भारतवर्ष की बैदिक और लौकिक रीघेनिकाएँ संस्कृति के लिए 'बह्मजालसूत' के

समान एक महाब्रह्मजाल सुत्र महाभारत के रूप मे हमें प्राप्त है।

महाभारत नाम की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है—कीरव और पाण्डव दोनों भरतबंदी थे, इसलिए वे 'भारत' कहे गये । भरतबंदियों के संग्राम या युद्ध की संग्रा 'भारत' हुई । पाणिनीय सूत्र भराश्य (संग्रामेश्रवोजन योद्धन्यः) के अनुसार योद्धाओं के नाम से युद्ध का नाम रखा जाता था । अत्य द्व स्वाभाविक रीति से भरतों का संग्राम 'भारत' कहलाया। महाभारत में एक स्थान पर 'महाभारत युद्ध'(आस्वमेष ८११८)। इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है, 'वड़ा भारत युद्ध', अर्थात् भरतों के वीच में जो वड़ा संग्राम हुआ वह महाभारत युद्ध कहलाया। अत्यत्र आर्थित में 'महाभारतास्थानम्' (५६१२०) शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्यर्थ है 'भरतों के महान् संग्राम की कहानी'। महाभारतास्थान का ही संक्षिप्त रूप महाभारत है।

महाभारत के वर्तमान रूप में १८ पर्व है। सब पर्वो में कुछ मिळाकर १,६४८ अध्याय है और ८३,४४६ रछोक। यह संस्था पूना से संपादित संदोधित संस्करण के अनुसार है। दक्षिणकारत से प्रकाशित विस्तृत पाठ में,जिसे 'महस्लक पाठ' भी कह सकते है, अध्यायों को संस्था १,६५६ और रलोकों की संस्था ६४, ५८६ है, अपति उसमें काश्मीरी प्रतियों की बपेक्षा १३,४५० रलोक अधिक हैं।

अठारह पर्वों के नाम इस प्रकार हैं :---१. आदिपर्व ६. भीरमपर्व ११. स्त्रीपर्व २. सभापवं ७. दोणपर्वे १२. शान्तिपर्व ३. सारण्यकपर्व ६. कर्णपर्व १३. अनुशासनपर्व ४. विराटपर्वे १४. आश्वमेधिकपर्व E. शल्यपर्व ५. उद्योगपर्व १० सीप्तिकपर्व १५. आश्रमवासिकपर्व १६. मौसलपर्व १७ महाप्रस्थानिकपर्व १८. स्वर्गारोहणपर्व इन अठारह पर्वो के पीछे महाभारत का एक दूसरे प्रकार का भी पर्व-

इन अठारह पर्वा के पांछ महाभारत का एक दूधर क्रान्स कर पर्वा पर्वा पर्वा पर्वा पर्वा पर्वा पर्वा पर्वा पर्वा पर्व

मे दी हुई है । सौ पर्वो की यह मूचो इस प्रकार है :— (१) पर्वानुक्रमणी पर्वे, फिर (२) पर्व-संब्रह पर्वे, (३) पौप्यपर्वे,(४) पौरोम पर्वे, (५) आस्तिक पर्वे और (६) आदिवंशावतारण पर्वे हैं । उसकेवार

पालाम पन (१) आस्तिक पन आर (६) आरदिवाभिवारण न है । शिहैडिंगिन अरयन्त अद्मृत (७) संभव पर्व है। फिर(८) लाझागृहवाह पर्व है, (६) हैडिंगिन पर्व, (१०) वकवष्ट पर्व, और (११) चैत्ररव पर्व है। इसके बाद (१२) देवी

पद, (१०) वकवध पद, आरे (११) चत्ररख पद हा ६६% वार (११) पाचाली वा स्वयवर पदं है और पुन. (१३) वैवाहिक पदं है। तदनतर (१४) विदुरागमन पदं, (१५) राजलम्म पदं, (१६) अर्जुन-वनवास पदं और (१७) सुभद्राहरण पदं है। सुभद्रा का हरण हो जाने के बाद कुष्ण और वलगाम केदापन

सुभद्राहरण पर्व है। सुभद्रा का हरण हो जाने के वाद कृष्ण और वलराम करायन लेकर डन्द्रप्रस्थ जाने की कथावाला (१८) हरणहारिक पर्व है। उसके बार (१६) व्याप्तवन्ताल पर्व है जिसमें मुस्र के साथ पापड़वो का परिवयहंगा। उसके

(१६) खाण्डव-दाह पर्व है, जिसमें मम के साय पाण्डवों कायरिवयहुत्रा। उसकें बाद (२०) सभापर्व, तब (२१) मन्त्र पर्व, (२२) जरासंघवध पर्व,जोर (२३) विग्विजय पर्व की कया है। दिग्विजय के बाद (२४) राजसूषिक पर्व,तव (२४)

विग्विजय पर्य की कया है । दिग्विजय के बाद (२४) राजसूधिक पर्वे,तव (२४) अध्वाभिहरण पर्व है ; जिसमे अनेक देशों के राजा युधिष्ठिर के किए तरहत्रारू की भेंट लेकर आये । तब (२६) दिशुपालवध पर्वे, (२७) चृतपर्व और उसके

की भेंट लेकर आये । तब (२६) बिशुपालवध पर्य, (२७) द्यूतपव आर उपा बाद (२८)अनुषूत्रपव की कथा है । फिर (२६) आरण्यक पर्व, (३०)किमील्यप् पर्व, (३१) शिव और अर्जुन के सुद्ध का करात पर्व, और उसके बाद (३१)

पर्म, (३१) क्षित्र और अर्जुन के सुद्ध का कैरात पर्म, और उसके बाद (३२) इन्द्रलोकाभिगमन पर्न है। पुन: (३३) तीर्ययात्रा पर्व में कुरुराज युविष्ठिर की तीर्ययात्रा का वर्णन है। तब (३४) जटासुरवध पर्ब, (३५) यक्षयुद्ध पर्व, (९६)

आजगर पर्व, और उसके बाद (३७) मार्कण्डेय-समस्या पर्व, एवं (३०) हीपदी-सत्यमामा-संवाद पर्व है। फिर (३६) घोषयात्रा पर्व, (४०) ग्रग-स्वप्नभय पर्व, (४१) बहुद्दीणिक पर्व और तदनन्तर जयद्रथ द्वारा वन मे (४२) हीपदी-हर्स-पर्व है। फिर (४३) कुण्डला-हरण पर्व, उसके बाद (४४) आरखेय पर्व और

तव (४४) वैराट पर्व है। इसके बाद (४६) की चकवछ पर्व पुनः (४७) गोग्रहण-पर्व और तब (४८) उत्तरा और अभिमन्यु का वैवाहिक पर्व है। इसके बार, महाद्युत (४६) उद्योग पर्व है। तब (५०) संजय-यान पर्व, और उसके बार (४१) मृतराष्ट्र-प्रजागर पर्व है। उसके बाद गृह्य अध्यारम-दर्शन से युक्त (४२)

भहार्युत (४२) उद्योग पव है। तब (४०) ताजय-मान पव, अरिवर्ध (४१) ग्रुतराद-प्रजागर पर्व है। उसके बाद गृह्य अध्यास-दर्शन से युवत (४२) क्यांत्रीय पर्व है। तब (४३) यानसम्ब पर्व , (४४) मगबध्यान पर्व , (४४) कर्णविवाद पर्व पुतः (४६) क्रुर-पाण्डव-सेनाओं का निर्माण पर्व और तदनन्तर (४७) रखातिरय-संस्था पर्व है। उसके बाद (४८) उत्युक-दूतानमन पर्व और (४८) अम्बोपाल्यान एवं (६०) भी-मामियेचन पर्व है। इसके अनन्तर(६१) जम्बुखण्डविनिर्माण पर्व और (६२) द्वीपों के विस्तार का वर्णन करनेवाला.

भूमिपर्व है। उसके बाद (६३) गीता-पर्व और (६४) भीष्मवध पर्व है। तब (६५) द्रोणाभिषेक पर्व (६६) संशप्तकवध पर्व, (६७) अभिमन्यूवध पर्व (६८) प्रतिज्ञा पर्व, (६९) जयद्रथवध पर्व, (७०) घटोत्कचवध पर्व, (७१) द्रे.ण-वध पर्व और (७२)नारायणशास्त्र-मोक्ष पर्व है। इसके बाद (७३) कर्ण पर्व, और तब (७४) सत्य पर्व है। फिर (७५) ह्रदप्रवेश पर्व, (७६) गदा-यद पर्व, (७७) सारस्वत पर्व, और उसके बाद (७=)भयंकर सीप्तिक पर्व है। तदनन्तर वहत ही दारुण (७६) ऐपीक पर्व है, फिर (८०) जलप्रदानिक पर्व, (८१) स्त्री पर्व और (८२) श्राद्ध पर्व है, जिसमें कुरुओं की श्राद्ध-त्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसके वाद (६३) यधिष्ठिर का आभिपेचनिक पर्व, (६४) चार्वाक-निग्रह पर्व, और (६५) गृहप्रविभाग पर्व है। तदनन्तर, शान्ति पर्व का महाप्रकरण है, जिसके अन्तर्गत (=६) राजधर्मानुकीर्त्तन, (६७) आपद्धमं और (८६) मोक्षधमं ये तीन बढेपर्व सम्मि-लित है। इसके बाद (= ६) आनुशासनिक पर्व है। तब भीष्म का (६०) स्वर्गा-रोहण पर्व है। पुनः सब पापों का नाश करनेवाला (६१) आस्वमेधिक पर्व है, और उसके बाद (६२) अनुगीता पर्व में अध्यात्म-विषयों का विवेचन है। पुनः (६३) आश्रमवास पर्व, (६४) पुत्रदर्शन पर्व, और (६४) नारदागमन पर्व है। तत्पश्चात् अत्यन्त घोर (६६) मौसिल पर्व है, और पुन: (६७) महाप्रस्थानिक-पर्व एवं (६८) स्वर्गारोहण पर्व है। इस प्रकार ये ६८ पर्व हुए। इन्हीके दो परि-शिष्ट है, एक (६६) हरिवंश पर्व और दूसरा १०० भविष्यत पर्व, जो हरिवंश-पुराण का अन्तिम भाग है।

ये १०० पर्य महात्मा व्यास द्वारा कहे गये थे, किन्तु सूतपुत्र लोमहर्पण ने नैमिपारण्य में १८ पर्वो का विभाग ही कहा (३३।७१)।

#### १. ग्रादिपर्व

अटारह पर्वोदाले महाभारत के पहुछे पर्व का नाम आदि पर्व है। उसमें प्रस्तावना और विषय-सूची के बाद पहुछे जनमेजब के नाग-यज्ञ का वर्णन आता है। बेद को जनमेजब के अपना पुरोहित बनाया। वेद के शिव्य उत्तंक को नागों के हिए प्रकार पाता है। यो से बहला छेने के छिए महकाया। तोर ठीक निवान पर छगा, क्योंकि जनमेजब के पिता परीक्षित को तक्षक नाग से अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, और प्रतिशोध को अधिन जनमेजब के मन में जब रही थी। उत्तक ने जनमेजब को मर्प-सब के लिए तैयार कर दिया। १३ वें अध्याय से १३ वें अध्याय से अपने कर नाग से कर को किस्तुत कर दिया। १३ वें अध्याय से भी कर का निक्त के जनमेज के नाम को कल में की करत कहानी है। इसमें कडू और विनता की स्पर्धी एवं नाग और गरूड़ के जन्म की क्या है। समुद्र-मत्यन द्वारा चौदह रत्नों के उत्तन्न होने का महान् आस्थान भी मही है। धन्यत्तरि अद्युत का स्वेत कमण्डलु लेकर जब समुद्र से निक्छे, तो उसके

लिए देवो और असुरों मे बड़ा कोलाहल हुआ। तब विष्णु ने मोहिनीरूप घारण कर असुरो को छल लिया, और अमृत देवों को बाँट दिया।

गरुड़ोपास्यान का सार यह है कि गरुड़ अपने दुर्धर्प पराक्रम से स्वर्ग से

अमृत का घट पृथ्वी पर लाये और अपनी माता को दासता से छुडाया।

व्यासची स्वय जनमेजय के नाग-यहां में पद्यारे, तब जनमेजय ने उनते कुछ और पाण्डवों के चरित सुनाने की प्रार्थना की । व्यासची यह कार्य वरनेशिय वैद्यास्पायन को सीपकर स्वय वहाँ से चले गये।

वैशासायन ने सबसे पहले कुरू-पाण्डवों के पूर्वपुरुष भरत के जन्मकीकथा कहीं। पौरवों के वशकर्ता टुप्यन्त की पत्नी शकुन्तला से भरत का जन्म हुआ। एकबार महाबाह दुप्यन्त आखेट के लिए मालिनी नदी के तट पर महाँग कथा के रमणीक आश्रम से गये। वहाँ तापसी के वेश से शकुन्तला से उनका परिचय है। गया, और दोनों प्रण्य-सूत्र में वेश गये। उन्हींसे कण्य के आश्रम में ही भरत का जन्म हुआ। टुप्यन्त ने भरत को जुबराज-पद पर अमिपिवत किया। भरत का अप्रतिहत चक्र लोकों को गुँजाता हुआ सारी पृथ्वी पर फैल गया। भरत सार्वमी पत्नवर्ती हुआ। उसने अनेक अश्वसेध यज्ञ किये। उसी भरत से कुरू-पाण्डवों का फुल 'मारत कहां कुरु-पाण्डवों का फुल 'मारत' कहलाया।

सकुन्तलोपास्थान के बाद राजा ध्याति का बड़ा उपास्थान है। (अध्याप ७०-६८) चन्द्रवंशी नहुय के पुत्र ययाति कीरवों के पूर्व पुरुप थे। उनकी दो हित्रवीं भी। एक शुकाचार्य की पुत्री देवयानी, और दूसरी अनुरों के राजा ह्यपदी की पुत्री सिम्प्टा। देवयानी से यह और तुर्वसु, एवं शामिष्टा। से हुह, अनु और पुरे नामक पुत्र हुए। ये पीचो नाम बड़े विचित्र हैं। इन्होंकी संतित सारेदेश में कृषी। दुहु के पुत्र गांधार देश में जाकर वस गये। अनु के पुत्र आतव दो मागाों में बँद गये। पित्रचमी आनव पजाब से और पूर्वी आतव पांच भागों में युद्ध कर संग वंग, किला, सुन्ह और पुत्र इत पूर्वी जातियों के साथ मिल गये। यह के वंशन वादव सीराय्द में यहे, और बढ़ी से चेदि देशतक फूल गये। उन्होंमें कृष्ण हुए। तुर्वतुं की सत्तान परिचम की ओर चली गई। फिर उनका पता न चला कालान्तर में उन्हों के बसाज दिश्च की सेर चली गई। फिर उनका पता न चला कालान्तर में उन्हों के बसाज दिश्च के दे, बोल और पाएट्स हुए। पीच वं पुत्र पुरु को हिस्तापुर का राज्य मिला। उसी पीरव वदा में कुरू-पाण्डव हुए। पीच वह पर किला राज्य मिला। उसी पीरव वदा में कुरू-पाण्डव हुए। पीच वें पुत्र पुरु को हिस्तापुर का राज्य मिला। उसी पीरव वदा में कुर-पाण्डव हुए।

यपाति के आस्थान में ही कच और देववानी की छोटो, पर अस्थत पुतर कथा है। इसके अनुसार वृहस्पति के युवक पुत्र कच ने ब्रह्मचर्य क्षत धारण <sup>कर</sup> आचार्य पुत्र से संजीवनी विद्या सीखी, और अपने बत की साधना में देवपानी के प्रेम को भी अस्थीकार कर दिया। ययाति के विषय में लिया है कि जवअस्टनरिं ऋषियों ने उन्हें स्वर्ग जाने के लिए अपना-अपना पुच्य देना चाहा, तो ययाति वे स्वपर उत्तर दिया—"जिसके लिए भेंन स्वयं पहले कम नहीं किया है, में उसेव भी नहीं ले सकता-

अहं तु नामिष्टणोमि यत्कृतं न मया पुरा," [आदि० घट। ११ अन्त मे, याति ने अपने जीवन का गुद्ध अर्थ प्रकाशित करते हुए इतना और कहा—'पेरा बुलोक और मेरी प्रविची सत्य के वरू पर टिकी है। सत्य मे ही मुख्यों में अनिन प्रज्वितित होती है। मैंने कभी मिष्या वचन नहीं कहा। सञ्जन सत्य की ही पूजा करते हैं। सब देवता, मृति और मनुष्य सत्य से ही पूजनीय वनते है, ऐसा मैं मानता हुँ—

सत्येन मे धौदच वसुन्धरा च तर्ववाग्निज्वंतते मानुषेषु । न मे वृथा च्याहृतमेव वावयम्, सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयान्त । सर्वे च देवा मुनयदच लोकाः

और जनमेजम ततीम का जन्म हआ।

सत्येन पूज्या इति से सनोमतम् । [आदि० ८८।२४ यमाति के वंशघर पुरु के नाम से कुरू-पाण्डवाँ का वंदा 'पौरव' कहळाया। पौरव वंदा मे ही दुष्पत्त, भरत, हस्तिन, जिन्होने हस्तिनापुर वसाया, और पुरु नामक राजा हुए। कुरू-पाण्डव वंदा के छोग पुरु से पौरव, भरत से भारत, और कुरु से कौरव कहळाये। कुरु के ही नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। कुरु के वंदा मे ही सान्तन्न, भीरम, जिल्लियोग, खुरास्ट, पाण्डव, अपिमन्यु, परीक्षित दितीय

यही पर शान्तनु के पुत्र गायेय भीष्म का चरित्र सामने शाता है। येवालयहाचारी महापुरुष पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म-नाम देवद्रत
था। गहाभारत की घटनाओं के चलचित्र में देवकरम भीष्म महाहित्यवत के ऊचि

प्रसार की भाँति दिखाई पहते हैं। सान्तितर्य और अनुसास्तपयं में भारतीय धर्म
और दर्शन की ख्याच्या भीष्म के मुख से कराई गई है। भीष्म ने अपने पिता
गानतु का सत्यवतों के साथ विवाह समय वनाने के लिए स्वयं आजीवन बहाचारी
रहते की प्रतिक्षा भी। यह सत्यवती अपनी कुमारी क्याच्या से वेदव्यास को कन्या
थे। यह दासराज की कन्या थे। सत्यवती और शानतु का विवाह हो

स्तिपर उनके विश्वाद और विचित्रवीय नामक दो पुत्र उत्पन्त हुए। गण्यवं देश के
राजा के साथ युद्ध में चित्रांगद की प्रत्यु होगई। तत, भीष्म ने विचित्रवीय ने राजा
बनाया। विचित्रवीय जुना हुआ, तब भीष्म उसके ब्याह के लिए काशिराज कीतीन
कन्याओं को हर के आये। ज्येष्ठकन्या बन्या शीष्मपित शास्त्र की पहले हो वर चुकी
थी। अतत्य चीष्म ने उसे वहाँ जाने की आजा दे दी। अन्वका और बन्यालका
इन दो कन्याओं का विवाह विचित्रवीय के साथ कर दिया। सात वर्ष तक उनके
साथ रमण करने के बाद विचित्रवीय यह रागे से प्रसित हो गया, और उत्तीम

वह यमलोक सिधार गया । इस मर्मभेदी घटना के बाद कुरुवंध के सामने किन समस्या उपस्थित हुई । सत्यवती ने बहुत चाहा कि मीष्म को दोनों बहुओं में नियोग के लिए प्रेरित किया जाये, पर भीष्म ने पुनः अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया—"माता, में त्रिलोकी को चाहे छोड दूँ, और देवों का राज्य भी त्याग दूँ, पर सत्य को कभी न छोडूँ गा।" तब भीष्म के कहने से सत्यवती ने हुँगायन ज्यास का स्मरण किया, और व्यास ने अभिवक्ष से मुतराष्ट्र को और अम्बालिका से पाण्डु को उत्यन किया। पर शुतराष्ट्र जनम से ही अन्ये थे, और पाण्डु जनम से रोगी थे। इसी अन्य सर पर जेठी रानो की दासी ने ज्यास हारा प्रज्ञावान विदुर को पुत्र कुष्म में प्रात

भीष्म ने धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर इन तीनो कुमारों की शिक्षा का यथोचित प्रवन्ध किया। धनुर्वेद, घोडें की सवारी, गज-शिक्षा, गदा-युद्ध, ढाल-तलवार का कौशल, नीतिसास्त्र, इतिहास-पुराण, वेदवेदांग और अन्य शास्त्रों का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया । शारीरिक श्रम और व्यायाम का भी उन्हें अभ्यास कराया गया । जब ये कुमार युवावस्था को पहुँचे, तो भीष्म को उनके दिवाह की चिन्ता हुई । घृतराप्ट्र का विवाह गाग्धार देश के राजा सुवल की पुत्री गान्धारी से, तथा पाण्डुका विवाह यदुवंश में उत्पन्न शूर की पुत्री और बसुदेव की बहन पृथा से हुग्रा । तूर ने पृथा को अपने फुफेरे माई कुन्तिमोज को, जिसके कोईसतानन थी, गोद दे दिया था। इसीलिए अर्जून को 'पार्थ' और 'कौन्तेय' कहा जाता है। गान्धारी को जब मालूम हुआ कि उसके पति अन्धे हैं, तब उसने भी अपने नेत्रों पर सदा के लिए पट्टी बाँघली । इधर कुन्ती जब अपने धर्म-पिता कुन्तिभोज के घर पर थी, तब उसने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्त किया और ऋषि ने उसे एक मन्त्र सिखाकर कहा—"इस मन्त्र से तुम जिस किसी देवता का आवाहन करोगी, उससे तुम्हे एक पुत्र उत्पन्न होगा।" कुन्ती जब कुमारी थी, तभी उसने मन्त्र की सर्चाई परखने के लिए सूर्य को बुला लिया, और उससे कर्ण का जन्म हुआ। कुछ समय बाद भीष्म को ज्ञात हुआ कि मददेश (वर्तमान पजाव, जिसकी प्राचीन राजधानी शाकल या स्यालकोट थी) के राजा की पुत्री माद्री बहुत मुन्दर है, तब उन्होंने पाण्ड का विवाह माद्री से कर दिया । पाण्डु ने बहुत से देश जीते । अन्त में वह मृगया के लिए हिमालय की तराई के घने शालटक्षों के जगल में कुन्ती और माड़ी के साय विहार के छिए चला गया।

समय बीतने पर गान्धारी ने धृतराष्ट्र से १०० पुत्रों को और हुप्तली नामक एक कन्या को जन्म दिया। दुःसला का विवाह सिन्धुदेश के राजा जबटण से हुआ। इधर राजा पाण्डु अपनी दोनो पत्लियों के साथ वन में रहते थे। तब उनकी पुस्तव-यदित नष्ट हो गई और बहुव कुछ सोध-विचार के बाद जन्होंने कुन्ती को नियोग की बाजा दे दी। कुन्ती ने पति के बाग्रह से धर्मराजसे युधिष्टिर, बायु से भीम और इन्द्र से अर्जुत नामकतीन पुत्र उत्पन्न किये। छोटी रानी मादीको भी कुन्ती ने देवताओं के आवाहन का यह उपाय बताया, और दोनों अदिवनीकुमारों से मादी के नकुछ और सहदेव नामक जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए।

एक बार वसन्त ऋतु में पाण्डु अपने आपको न रोक सके, और माद्री के साथ संगम करने से उनकी मृत्यु हो गई। माद्री पित के साथ विवािन मे प्रवेश कर गई। पाण्डु की शृत्यु के अनन्तर आश्रम केतपित्वयों ने उसके शवको हिस्तामुद्र ले जाकर भीष्म, शृतराष्ट्र, बिहुर और सत्यवती को सौग दिया। पर तथ्य यह जान पडता है कि पाण्डु का बाह-कर्म हिमाल्य में ही कर दिया गया था। पाण्डु की ओंडवेरिल कियाओं से निहत्त होकर माता सत्यवती का शारीरान्त हो गया। पांचों पाण्डकों और शृतराष्ट्र के पुत्रों का एकसाथ लाजन-पालन होने लगा। महा-पाचों की शिक्षा देने के लिए भीष्म ने द्रोणाचार्य को नियुत्त किया। महा-पाचों रोण ने उन्हें अपना साय द्वीकार कर सहनाश्यास कराया। जब कुमारों की विशास मान्य हुई, तब द्रोण ने धृतराष्ट्र के कहकर 'समाज'-नामक उत्सव किया, जिसमें कुमारों ने अपनी समन-परीसा दी।

भीमसेन के बल और अर्जुन की धनुविद्या को देखकर दुर्योघन मन-ही-मन जलने लगा। उसने पाण्डवों को मारने के लिए कर्ण और शकुनि की सहायता से एक युक्ति सोची, और धृतराष्ट् को उस पड्यन्त्र में सम्मिलित कर लिया। निश्चय हुआ कि वारणावत स्थान पर जुड़नेवाले बड़े मेले के समय पाण्डवों को वहाँ भेजा जाय और वही लाक्षागृह में ठहराकरआग लगा दी जाय । लाक्षागृह मे सन, राल आदिजलनेवालेपदार्थ दीवारों के बीच-बीच में भरवाकर घी, तेल और लाल को भिट्टी में सानकर बने हुए मसाले का पलस्तर दीवारो पर चढाया जाता था । बाँस, लकड़ी आदि से बना हुआ घर ऐसा होता था कि आग की चिनगारी दिखाते ही स्वाहा हो जाय । इसे ही 'जतुगृह' कहते थे, जहाँ स्थियाँ जौहर कर लेती थी। पाण्डवो को इस पड्यन्त्र का पता रूप गया। वे गुप्त गुरंग से बाहर वच निकले, और रातो रात किसी गहन वन में चले गये। आगे बढ़ने पर हिडिम्बा के भाई हिडिम्ब राक्षस से उनकी मुठभेड़ हुई। भीम नेघमासान युद्ध में उसे मार डाला। भीमसेन ने हिडिस्वा से विवाह किया और उससे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वहाँ से पाण्डम एक चन्ना नगरी मे पहुँचे, और एक ब्राह्मण के घर मे ठहर गये। वहाँ उन्होंने वक नामक राक्षस का वध किया। तव किसी ब्राह्मण ने आकर सूचना दी कि पांचालदेश के राजायज्ञसेन द्रुपद की पुत्री कृष्णा याज्ञसेनी द्रौपदी का स्वयवर होनेवाला है। पाण्डव वहाँ पहुँचे और अर्जुन ने लक्ष्यभेद करके द्रौपदी से विवाह कर लिया। कुन्ती के एक वाक्य के कारण द्रौपदी पंचपतिका या पाँचों पतिया की स्त्री मानी गई। पर मालूम होता है कि यह बात महाभारत की कथा मे पीछे से जोड़ दी गई है।

पाण्डवों के सकुराल जीवित रहने की बात छुतराष्ट्र के पासतक पहुँव गई। उसने विदुर को दूपर के यहां भेजकर पाण्डवों को हस्तिनापुर बुलवाि हिया। कृष्णा की सलाह से पाण्डव खाण्डवप्रस्थ नामक वन मे जा वसे। घृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। वहाँ उन्होंने इन्ह्रमस्य नामक नमा नगर वसाया। वहीं रहते हुए अर्जुन बारह वर्ष के लिए तीर्षयागा पर चले गये, और अनेक स्वानों में पूषते हुए प्रभासतीय मे पहुँचे। वहीं प्रीकृष्ण उनसे आकर मिले, और उन्हें साथ लेकर दिवतक पर्वत (वर्तमान गिरनार) पर गये। वहीं गिरिमह नामक एक वड़ाउत्सव वृष्णियों ने किया, जिसमें सारण की सानी बहन सुमद्राभी सजयकर बाई। कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने सुमद्रा का बलपूर्वक हरण किया और रयपर वैठा- कर उसे हिस्तनापुर ले गये। वृष्णि लोग बहुत गरम हुए, पर कृष्ण ने उन्हें तारे अर्के हिस्तनापुर ले गये। वृष्ण लोग वहुत गरम हुए, पर कृष्ण ने उन्हें तारे अर्के पर वहुत ने खाण्डवन को जलाकर वहाँ के नागों और अयुरों की बहित्यों को साल विक्या, जिससे कि यमुना के काठे में इन्द्रप्रस्थ के राज्य को फैलने का अधिक अवसर मिल सके।

## २. सभापर्व

उसी खाण्डव बन में मय नामक एक असुर रहता या। उसे अर्जुन ने बमय-दान दिया। मय ने कृतत होकर कुछ सेवा करनी चाही। उसने कहा—"मैं अपुरों का विस्वकर्मा हूँ। मुक्ते महाकवि कहते हैं। मैं आपके लिए कुछ निर्माण-कार्य करना चाहता हूँ।" अर्जुन ने उसे कृष्ण के पास भेजा। कृष्ण ने उससे युधिष्ठिर के लिए एक समा का निर्माण करने के लिए कहा। मय ने युधिष्ठिर के लिए विमान की आकृति की एक सभा निर्मित की। तब कृष्ण पाण्डवों से विदा तेकर द्वारका चले

# नारद का राजधर्मानुशासन

एक बार देविंप नारद युधिटिटर के साथ उस सभा में उपस्थित हुए, और उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोझसंबंधी अनेक कुश्चन्यस्त पूछे । इसे 'नारद-राजधर्मानुसासन' कहते हैं । यह व्यावहारिक राजनीति का सुन्दर नियोड़ है। राजा को फिस प्रभार शासन करना चाहिए और प्रजा के साथ उसका केंद्रा ध्यवहार होना चाहिए, इसका यही बढ़ा अच्छा विदेचन किया गया है। इसी प्रभार में पूछिटिटर की समा को नापाण से बनी पहली सभा कहा गया है। उसके बास्तु और स्थाप्त की

इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयो के साथ मन्त्रणा करके राजमूत्र यह करने का संकरप किया, और द्वारका में कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। युधिष्ठि<sup>ए</sup> की इच्छा जानकर कृष्ण इन्द्रप्रस्य आये। उन्होंने सबहाल जानकर कहा कि, राज-सूय यज्ञ की सफलता के लिए मगध के प्रताची सम्राट् जरासंध के गुट को तोड़ना आवश्यक है। सब कुछ निदिवत करके कृष्ण, मीम और अर्जुन गिरिवज गये और गुप्तकप से प्रदेशकर जरासंध से मिले। जरासंध और भीम में अयंकर बाहुयुद्ध हुआ, और भीमसेन ने उसे मार डाला। जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभियेक कर वे हस्तिनापुर लौट आये।

युधिष्ठिर का राजनैतिक कष्टक तो दूर हो गया, पर राजमूय यज्ञ के लिए धन-धान्य आदिकोप का संग्रह आवश्यक था। उसके लिए उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने के लिए भेजा। अर्जन उत्तर की ओर गये। भीमसेन पूर्व की ओर, सहदेव दक्षिण की ओर, और नकुल पश्चिम दिशा की दिग्विजय के लिए गये। जब चारो पाण्डव भाइयों ने चारों दिशाएँ जीत ली, तब युधिष्ठिर ने राजमूब यज्ञ आरम्भ किया। उसमें अनेक राजा उपहार लेकर आये। यज्ञ में भीष्म के प्रस्ताव पर कृष्ण का सर्वप्रथम पूजन किया गया; पर चेदिराज शिश्पाल ने इसका कडा विरोध किया, और बन्त में वह मारा गया। यज्ञ पूरा होने पर कृष्ण द्वारका चले गये। दुर्योधन यूधिष्ठिर से विदा लेकर हस्तिनापूर छौटा। पर उसका मन क्षोम से जल रहा था। अन्त में, शकुनि से सलाह करके उसने एक योजना बनाई। तद-नुसार युधिष्ठिर की जुला खेलने के लिए आमंत्रित किया । विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि इस कपट चाल को वे रोकें। पर धृतराष्ट्र ने यही कहा-"ब्रह्मा में जो रच दिया है, सारा जगत उसी चाल से चलता है।" युधिष्ठिर आये और द्र्योधन की ओर से उसके मामा शकृतिपासा फॅककर जुआ खेलने लगे। युधिष्ठिर दांव-पर-दांव हारते गये। अन्त में, अपने आपको और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, और हार गये। चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्थिति अत्यन्त भयंकर हो उठी । उस समय दुर्योधन ने डिठाई की पराकाष्ठा दिखाते हुए दूत भेजकर द्रौपदी को सभा-भवन मे बुलवा लिया । सभा मे द्रौपदी ने सुध्मधर्म संबधी कई प्रश्न पुछे, पर दुर्योधन के माई विकणं को छोड़कर किसीते स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। सब दु.शा-सन ने सभा के बीच में वलपूर्वक द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहा। संकटके समय द्रौपदी ने भगवान् का स्मरण किया, और उसकी लाज बच गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को अभय देकर महलों में भेज दिया। युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्य लीट गये। पर अभी उनके मुख में कालिख लगना शेप था। उनकी पांचाटेरी बुद्धि और जूए की लपट का अन्त नहीं हुआ था। दुर्योधन ने तुरन्त दूत दौड़ाया और युधिष्ठिर मार्ग से ही किर छोट आरें। उनके बाते ही सङ्घित ने जूए को नई शर्त मुनाई। पासा फेंका गया, और पट सङ्घित ने कहा, "मेने दांब जीत लिया, अब तुम लोग बारह वर्ष यन में रहकर तेरहवें वर्ष अज्ञात-यास करो।" युधिष्ठिर सब प्रकार सेहीन होकर चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ वन को चल दिये।

### ३. आरण्यकपर्व

इस पर्व में पाण्डवों के बनवास की कथा है। इसमें तीन सौ अध्याय और लगभग १२००० इलोक हैं। किन्तु कथा-प्रवाह की दृष्टि से सामग्री इसकी बहुत थोड़ी है। इसमे अधिकास उपाख्यान, चरित, नीति और धर्म के प्रसंग एव तीर्थ-यात्रासंबंधी वर्णन कटहल के कोओं की भौति भरे हुए है। इमीमेनलोपाख्यान की सुन्दर कथा है। ऋष्यरा ग-उपास्थान और रामोपास्थान भी इसीमें है। वहते हैं, वन को जाते समय युधिष्ठिर ने अपने पूरोहित धौम्य के कहने में सूर्य की आराधना की, और सूर्य ने वरदान मे द्रौपदी को एक अक्षय बटलोही दी । बिदुर भी पाण्डवी को समझाने आये, और चोट पर अधिक चोट करते हुए कहा, "पृतराष्ट्र के मन मे तुम्हारी ओर से कुछ खुटका है, इसलिए तुम लोग तत्कालक्षमा-2ति बनार्व रखना।" युधिष्ठिर ने उन्हें आश्वस्त किया । पाण्डवो का संकट सुनकर कृष्ण उनसे मिलने के लिए काम्यकवन में आये, और उन्होंने वडे ओजस्वी सब्दों में समझाया। द्रौपदी ने भी विलापकर अपनी दु ख-गाया कही, "हे कृष्ण, न पिता या बन्धु हैं, और तुम भी कोई नहीं हो, जो मुक्ते उन नीचों से इस प्रकार अपमानित होना पड़ा।"द्वीपरी के दु सभरे वचन सुनकर कृष्ण ने उसे <sup>'</sup>बहुन आस्वासन दिया । द्यूतसभा के स<sup>मय</sup> कृष्ण द्वारका में नहीं थे ! वे शाल्यराज से युद्ध करने के लिए आनते देश में स्थित उसकी राजधानी सौभनगर चले गये थे। इसलिए वे हस्तिनापुर नहीं पहुंच सके। युधिष्ठिर से विदा लेकर कृष्ण द्वारका चले गये। सुभद्रा और अभिमन्यु को भी उन्होने अपने साथ ले लिया ।

पाण्डव उस महाजरण्य के एक नाग में, द्वेतवन स्थान में, बले गये। वहीं एक बड़ासरोवर था। बही पर मार्कण्डेय ऋषि उनसे मिन्ने के लिए आये। मार्कण्डेय ने युधिष्टिर को सान्त्वना देने के लिए अनेक प्राचीन कथाएँ सुनाई। इस लम्बे प्रर रणको 'मार्कण्डेय समस्या बैठक पर्य' कहते हैं। उन्होंने युधिष्टिर को राम की भी

कथा सुनाई, जब उन्होंने भी बनवास के अनेक सकट सहे थे।
हैतवन में रहनेवाले एक दूसरेतपन्धी मुनि बकदाल्म ने मुधिष्टिर को बहा
और क्षत्र का तारतन्य समझाया। फिर पाण्डव आपस में ही अपने हु ख और सीके की चर्चा करते लगे। इस प्रसंग में युधिष्टिर ने क्षा और अक्रीध पर लम्बा प्रविक्त की चर्चा करते लगे। इस प्रसंग में युधिष्टिर ने क्षा और अक्रीध पर लम्बा प्रविक्त दिया, जिसे सुनकर दौपरी हतप्रम होगई। उसने कहा, 'हा! विधाता, सुन्होरे पैर ख्ती हैं। सुनने इनकी बुद्धि पर कैसापदी हाल दिया है!" पर युधिष्टिर अपनीही बात पर जमे रहे। फिरभी दौपदी ने बीरोचित कार्य करने के लिए युधिष्टिर की बहुत उसेलित किया। भीम ने भी युधिष्टिर को समझाया। पर जनका उत्तर सुन-कर थे गहरी सीम छोडने लगे।

उसी समय महायोगी व्यास वहाँ पहुँचे, और उन्होने उस स्थान को छोड़ने

की सलाह दी। व्यास की बात सुनकर युधिटिंडर हैतवन से सरस्वती नदी के किनारे काम्यक वन के दूसरे भाग में चले गये। वहीं युधिटिंडर ने अर्जुन से एकान्त में कहा, ''हे तात! महार्घ व्यास ने मुझसे कहा है कि तुम अर्मों की सिद्धिके लिए देवताओं के पास जाओ। वहें भाई की बात मानकर अर्जुन ने समें मम्य व्रत धारण किया, और वे इन्द्र के पास लिस हिमालय में इन्द्र कील चोटो पर गये। वहीं उन्हें कर के स्वर्ग हुए। इन्द्रने उन्हें भगवान् शिव का दर्शन कर के अरन-विद्या प्राप्त करने की सलाह दी। इसके बाद महाभारत में कैरात पवे नामक प्रकरण है। इसमें किरात-वेराधारी शिव से मुद्ध करके अर्जुन ने दिव्य पागुपत अरन प्राप्त किया, जिसे ब्रह्मशिर भी कहते थे। वहाँ हिमालय पर अर्जुन और भी देवों के लोकों में गये।

इधर काम्यक वन मे पाण्डवों के पास बृहदश्व ऋषि पधारे। उन्होंने निपध-देश के राजा नल की कथा सुनाई। वह भी अपनी पत्नी के साथ विपत्ति सहता हुआ वन में रहा या। यह धार्मिक आख्यान है। मानवीय दु.ख-मुखके अनेक स्थल इस कथा में आते हैं। जात होता है, प्राचीन नियतिवादी दार्शनिकों के तरकश का एक अचुक बाण यह 'नलीपाल्यान' था, जिसमें बड़ों-बड़ी की चक्कर में डाल देने-वाले भाग्य की करत्त का प्रभावशाली ह्यान्त पाया जाता है। नल की कथा सनकर पाण्डव तीर्थयात्रा के लिए निकले। वे अपने परोहित धौम्य के साथ काम्यक वन से चलकर पूर्व में गया और महेन्द्रपर्वत तक, पश्चिम में पुष्कर और द्वारका तक, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक गये। यही एक दूसरी तीर्थयात्रा पुरुस्त्य के नाम से है। उसका क्षेत्र पूरव में कामहप तक और पश्चिम में तिन्धु-सागर-संगम तक है। उसके बक्ता नारद हैं। तीसरी तीर्थयात्रा लोमश ऋषि के नाम से संबंधित है। इसमें बदरी, केदार एवं कैलास, मानसरोवर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के तीर्थों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । लोमश-तीर्थयात्रा मे ही गंगा के जन्म की कथा और हिमालय में गंगा के भूगोल का बिस्तृत वर्णन है। तीर्थयात्रा-प्रसंग में मृहप्यार्ट न की कथा और अप्टावक की भी कथा आई है। इसीमें अप्टावक और जनक की ब्रह्मोद्य चर्चा तथा यवकीत की कथा है। यही करबल में पहुँचकर विशाल-वदरी की ओर वे गन्धमादन पर्वत पर चले गये। वहीं से यामून पर्वत या बन्दर-पूँछ पर गये, और फिर सीगन्धिक वन की ओर गये, जो सम्भवत: आजकल की भूड़ारघाटी है। यामुन पर्वत पर पाण्डवों की एक अजगर से भेंट हुई, जो पूर्व जन्म में राजा नहुप या। यही अजगर और यधिष्ठिर का बुद्धि को झकझोर देनेवाला संवाद है, जिसमें जाति या जन्म की अपेक्षा कर्म और सत्य की श्रेष्ठता बताई गई है।

हिनालय से पाण्डव काम्यक वन में लौट आये । तब सत्पभामा के साय कृष्ण उनसे मिलने आये । उन्होंने पुधि िटर से कहा, "सारे हप्णि योदा आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं । हस्तिनापुर पर चढाई करके आप दुर्योधन का नाग्न करें।"समय आनेपर हम अवस्य वैसा करेंगे, युधिन्टिर ने हाच जोड़कर कहा। उसी समय ऋषि मार्कण्डेय वहीं आ उपस्थित हुए। युधिष्ठिर और मार्कण्डेय के संबादस्प में कई अध्यायों और लगभग २००० दलोकों का एक लम्बा प्रकरण आरम्म होता है, जिसका नाम 'मार्कण्डेय-समस्या' पर्व है।

काम्यक बन की भीतल छाया में पंचपाण्डव, द्रौपदी, अनेक ब्राह्मण, पुरी-हित धीम्य, कृष्ण, सत्यभामा, नारद और मार्कण्डेय का एकत्र जमघट मानो कथाओ के लिए प्रलोभनभरा आमन्त्रण था। कथाओं के इस समूह में पौच उपास्यान मुख हैं । पहला मार्कण्डेय-उपारुयान, दूसरा धुन्धुमार की कथा, तीसरा पतिव्रता-उपा-स्यान और कौशिक ब्राह्मणके साथ मिथिला के धर्मव्याध का संवाद, चौथा आगि-रस-उपास्यान और पाँचवाँ स्कन्द-जन्म की विस्तृत कथा । यही मिथिला के धर्म-व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से शिष्टाचार-धर्म की व्याख्या की है। 'शिष्टाचार' उस समय का पारिभाषिक शब्द था । समाज में जो श्रुतिस्मृति-प्रतिपादित सत्यधर्म चला आता था, जो शील, नीतिधर्म एवं सदाचार का वद्धमूल आदर्श था, उसीको यही 'शिष्टाचार' कहा गया है । बुद्धिपूर्वक रहने और कर्म करने की जिस जीवन-पढ़ित का विकास युग-युगों के भीतर से भारतीय समाज ने किया था, उसे शिष्टाचार की संज्ञा दी गई और वही धर्म में प्रमाण माना गया। इसी संवाद के अन्त में स्कन्द के जन्म की कथा है। इसमें छोक औरवेददोनो धाराओं कासम्मेछन है।स्वन्द-लोक में एक वालगृहदेवता की संज्ञा थी । उसीका प्राचीन 'वैदिक कुमार-विद्या' के साथ समन्वय किया गया, और देवसेना, पष्ठी, श्रीलक्ष्मी, अपराजिता आदि देवियो की एकारमकता बताते हुए उन सवका सम्बन्ध स्कन्द के साथ जोड़ा गया। स्कन्द की कथा के साथ मार्कण्डेय पर्व समाप्त होता है। यहीं द्रौपदी-सत्यभामा के संवाद-रूप में स्त्रियोचित धर्मों का विवेचन है। इसके बाद सत्यभामा के साथ कृष्ण ने विदाली। उसी समय दुर्योधन की इच्छा हुई कि युधिष्ठिर और भीम उसकी राज्यलक्ष्मी को देख पाते । कर्ण ने उपाय बताया कि सुना है, इस समय राजकीय घोप देतवन में है। घोप-यात्रा के बहाने वहाँ चलना चाहिए। धृतराष्ट्र की अनुमित से दुर्योदन अपने साथियों के साथ वहाँ गया । प्राचीन काल में प्रतिवर्ष राज्य के गोद्यन की जी गणना होती थी, उसके लिए अधिकारियों का जाना 'घोप-यात्रा' कहा जाता था। गायों की संख्या करते हुए तुरन्त की ब्याई गायों को, वछडो को और गाभिन हुई ओसर बछियो को गिनकर उनपर अंक या निशान डाल दिये जाते थे। दस सहस्र गायों की संख्या को 'ब्रज' कहा जाता था । गौओं की गणना समाप्त करके दुर्योधन द्वैतवन सरोवर की ओर वढ़ गया। युधिष्ठिर का पड़ाव भी सरोवर के चारों और था। वहाँ उसने अपने विहार के लिए अखाड़ा बनवाने की लाजादी। परगन्धवं-राजा चित्रसेन भी अपनी अप्सराओं के साथ वहीं पर विहार कर रहे थे। उन्होंने रोक-थाम की । इसपर वात बढ़ गई । गन्धवों ने कौरवों की सेना को तितर-वितर करके दुर्योधन, कर्ण आदि को बंदी बना लिया । उसके मंत्री रोते-पुकारते मुधिष्ठिर के पास पहुँचे । भीमसेन तो बहुत प्रसन्न हुआ, पर मुधिष्टिर ने अर्जुन और भीम के साय गन्धवों को जीतकर कौरवों को छुड़ाया। तब दुयाँधन हस्तिनापुर लौट आया। वह जिसे इतनी अधिक लज्जा हुई कि उसने राज-पाट छोड़ देना चाहा। पर कर्ण, दु.शासन और शकुिन के समझाने से उसे अपना विचार छोड़ देना पड़ा। उसके बाद दुर्योधन ने मंत्रणा-सभा जोड़ी कि आगे बया करना चाहिए। कर्ण ने सछाह दी कि पाण्डवों ने जैसा राजसूय यह किया, वैसा तुमभी करो। उसकी बाद मानकर पूर्योधन ने इम-धाम से अपना यज्ञ सभाव किया। पाण्डवों को भी नेवता भेजा गया था, पर बनवास का समय पूरा न होने से वे नहीं खारे। है तबन से हटकर वे मरुभूमि के सिरे पर नृणविन्दु सरोवर के निकट चले गये।

एक दिन वे द्रौपदी को आधम में छोड़कर प्रगया के लिए चले गये थे। तब सिन्धुसौबीर का राजा जयद्रय आश्रम की ओर आ निकला, और सूने में द्रौपदी को बल्पूर्वक से चला। लोटने पर पाष्डब सौंपों की तरह फूंफकारते हुए उस और दीड़े, और जयद्रय द्रौपदी को छोड़कर अपने प्राण केकर भागा। भीम और अर्जुन ते अपने पढ़िस्ता, पर युद्धिष्ठिर ने किसी तरह उसे छुड़ा दिया, और वह अपने देश को लोट गया।

बुधिष्ठिर ने मार्कण्डेय से अपनी भारी विपत्ति की कथा कही, तो उन्हें सान्त्वना देने के छिए मार्कण्डेय ने राम की कथा सुनाई, जिसमें सात सौ श्लोकों पर वह बाल्मीकीय रामायण की कथा पर आश्रित है। रामोपाक्यान के बाद ही सावित्री और सस्प्रवान् का उपास्थान आधा है, जो भारत के घर-घर की बस्तु है। बुधिष्ठिर ने मार्कण्डेय से पूछा—'हे महामुनि, क्या आपने कोई ऐसी पवित्रवा स्त्री देखी या सुनी है?" उत्तर में मार्कण्डेय ने सावित्री का हत्तान्त सुनाया, जो मद्रदेश की राजकुमारी थी। उसने अपने पति सत्यवान् के प्राणों की रक्षा के छिए यमराज की भी प्रमन्त किया था।

इसके बाद इन्द्र द्वारा कर्ण के कुण्डल मांगने की कथा है। और कुन्तीद्वारा सूर्य से कीमार अवस्था में ही कर्ण को जन्म देने की कथा है। आरण्यक पर्व के कथा, समृद्र की अनितम हिलोर के रूप में, यक्ष-पूर्विष्टर-संवाद का एक विचित्र प्रकरण आता है, जिसमें लोक-साहित्य और वेद-साहित्य का सिम्मयण पाया जाता है। इसमें १८ क्लोकों में भारत और १८ स्लोकों में ही उनके उत्तर हैं। महामारत में इस अंग्र को प्रश्त-व्याकरण कहा या है। कथा यह है कि चारी माई कम्यः सरोवर पर जल पीने गये। पर उन्होंने यस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अन्त में सुविध्वर र जल पीने गये। पर उन्होंने यस के प्रकारों का उत्तर नहीं दिया। अन्त में सुविध्वर र प्रकार है—हे युविध्वर, पुरुष का विस्तार कितना है? इसकी व्यास्था करो। युविध्वर ने उत्तर दिया-अच्छेकमं का सम्ला इस प्रकार है—हे युविध्वर, पुरुष का विस्तार कितना है? इसकी व्यास्था करो। युविध्वर ने उत्तर दिया-अच्छेकमं का सम्ला इस्त प्रकार है। उस पुष्य कर्म की स्वति का

जितना विस्तार होता है, उतना ही पुष्प का विस्तार समझो। जिसे प्रियन्त्रप्रिय, सुख-दुःख, भूत-भविष्यदोनों एक-से है, ऐसा समदर्शी ब्यक्ति समस्त धनों ना स्वामी होता है।

इस प्रकार वनवास में रहते हुए पाण्डवो के बारह वर्ष पूरे होगये।

## ४. विराटपर्व

पाण्डवों ने ते रहवां वर्ष राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में बिताया। उनकी निज कथा का रुका हुआ प्रवाह फूटकर आगे बढता है। पाण्डवो का विराटनगर में आना, वेदा बदलकर राजा की सभा में प्रवेस करना, कीचक-बढ़, कीरवों हारा विराट की गायें पकड़ने के लिए आने पर अर्जुन का उनके साथ युढ़, कीरवों की पराजय और अन्त में पाण्डवों के प्रकट होने पर अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह, ये ही कथा के मुख्य सुत्र है। उपाध्यानों के लिए यहाँ कोई अवसर न था।

अर्जुन की सलाह से युधिष्ठिर ने विराटनगर में अञ्चातवास का तेरह्वां वर्षे विताने का निरुष्य किया। उन्होंने अपने वेस और नामवदल लिये, और वे अपने पुरोहित घौम्य की सिक्षा लेकर विराट की राजसभा में पहुँचे। इससे पूर्व अर्जुन ने एक समन यमीवृक्ष के उपर अपने सहनों को लिया दिया। सभा में राजा विराट ने उनका स्वागत किया। सहदेव तीवपाल नाम से विराट के पगुणाल वने। अर्जुन वृह्ननला नाम से कुमारी-अन्त:पुर में कुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने पर निष्ठुत हुए। नकुल परियक नाम से अद्वयोजक वने। युधिष्ठिर कक नाम से विराट राज के अला-विया में कुमल मित्र वने। भीम रसोइसे के पद पर नियुक्त हुए। होपदी को रानी मुदेपणा ने अपने पास रख लिया। अन्त.पुर की हित्रयों के मनवहलाव किए महावली चीम की कभी-कभी विहों के साथ कुरती कराई जाती थी। यो पाण्डवों को दस मास बीत गये। तव विराटना सेनापित कीया ग्रैपदी कर पर मोहित हो गया। जब उसने मुदेपणा की सौट-गौठ से द्वीपदीपर अपने डोरेडालने चाहे, तो भीम से उसकी टक्कर हुई जीर भीम ते हसे मार डाला। इस प्रवार अज्ञातवास का तेरहवी वर्ष भी लगभग समान्त हो गया।

इधर दुर्गोधन के मन में विचारों का सबक्ष चल रहा था। उसने तिनार्त के राजा मुसार्म और कर्ण की सलाह से बिराट देस पर चढ़ाई कर थी। मुसार्म विचार को गीवो को छीन लिया। समाचार पाते ही बिराट और उनके शूर-बार मासि-मांति के कवब पहनकर गीवों को रक्षा के लिए दोहे। बिराट ने अपने साथ पाण्डवों को मोते खिला। बिराट के गोठ में साठ हुज़ार नामें थी। ठीक मीते पर पहुँचनर दुर्गोधन ने उन सब गोवों को अपने अधीन कर लिया। दंग युद्ध में विचार के छोटे दुन उत्तर ने साथ मुहन्न का लेकर भारी पराप्रकार ने साथ स्वार्य के छोटे दुन उत्तर ने अपने साथी सुहन्न का लेकर भारी पराप्रकार निवार के छोटे दुन उत्तर ने अपने साथी सुहन्न का लेकर भारी पराप्रकार ने स्वार्य ने इस करने गोवालों से वहा कि, हर्ग

सदको विराटनगरी में ले चलो । अन्त में बात खुल गई। पाण्डव पहचान लिये गये। मस्य-राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा अर्जुन को देनी चाहो, किन्तु अर्जुन ने उसे अपनी पुत्र-वधू के रूप में स्वीकार किया। उत्तरा और अधिमन्यु का धूम-धाम से विवाह सम्पन्न हुत्रा। उस उत्सव में कृष्ण भी सम्मिलित हुए।

## ५. उद्योगपर्व

तेरह वर्ष के बनवात की त्यस्या से पाण्डव कंचन की तरह तप रहे थे। परि-स्थिति उनके पक्ष में न्याय की पुकार कर रही थी। पर सत्य के उस बिन्दुतक पहुँचने में अभी कई बाधाएँ थी। उन्हींको हटाने के आरम्भिक प्रयत्नों की फ्रांकी इस पर्व में मिलती है। इनमें सबसे आकर्षक प्रयत्न कृष्ण का कौरवों की समा में दूत बनकर जाना है। वहाँ उन्होंने झान्ति की याचना का यह स्वर ऊँचा किया-

कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादित भारत । अप्रणाशेन चीराचामेतद याचितमागतः ॥

परन्तु दुर्योधन के हठ की क्ट्यान से टकराकर यह सौस्य प्रयत्न छिन्न-भिन्न हो गया। इस समय धृतराष्ट्र के मन में सबसे बड़ी खलवली थी, जिससे उनकी नीद जाती रही। उस उन्तिद्र अवस्था को 'प्रजासर' कहा गया है। उस ब्याधि को दूर करने के लिए दो प्रकार की औषधियाँ धृतराष्ट्र को दी गई। एक तो बिटुर के नीति-धर्म की, और दूसरे ऋषि सनत्सुजात के अध्यात्मधर्म की।

उपल्खनगर में अभिमन्यु के विवाह से निवृत्त होकर पाण्डव पुनः विराटनगर लौट आये। मत्रणा-सभा में कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि कोई सुयोग्य व्यक्ति इन
कौरवों की सभा में जाय और पुधिष्टिर के लिए लावा राज्य मिने। बहुत सोच-विचार
के बाद हुपद को दूत बनाया गया। मला उस बेचारे की बात कौन मुनता? धृतराष्ट्र
ने यह कहकर उसे लौटा दिवा कि मैं भी संजय को पाइबों के पास भेजूँगा। धंजय
पाड़िवकें के पास आये, और कमंत्रपाय मं की ऐसी मीमांता करने लो कि युधिष्टिर
भी हवकें चककें रह गये। इस अवसर पर कृष्ण ने कुछ न्यप्त कया—"हे संजय!
मैं तो सभीके लिए सान्ति चाहता हूँ, पर चहीं मुदाराष्ट्र-वोस ग्रह हों, यहाँ मुद्ध
होंकर ही रहेगा।" युधिष्टिर ने नम्रता से संजय को बिदा दिया।

इसके वाद, आठ अध्यायों में 'प्रजागर पर्व' का उपदेश है, जिसे 'विदुर-नीति' कहते हैं । इसमें प्राचीन भारत के प्रज्ञा-दर्शन का बहुत अच्छा विवेचन है, जैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिछता । प्रज्ञा-दर्शन का अर्च या समभ्रद्रारी, सूस-बूस या युद्धिमता का व्यावहारिक मार्ग, जिसके अनुसार चलना सबका कर्सव्य है। यह भाष्मवाद या नियतिवाद का उछटा था। पर सब कुछ मुनकर धृतराष्ट्र ने यहीं कहा कि, जो होनेवाहा है वहीं होकर रहेगा।

इसके बाद चार अध्यायों में ऋषि सनत्सुजात का उपदेश है। उन्होंने

धृतराष्ट्र के लिए प्राचीन अध्यारममार्ग की ब्याख्या की, जिसमें सत्य, अमृत और अप्रमाद का विदेचन था। पर धृतराष्ट्र तो केवल सुनने के रसिक थे, इस कान सुना, उस कान निकाल दिया।

जब संजय ने छौटकर कौरवों की सभा में पाण्डवो का सच्चा हाल बताया, सो वहाँ आपस से बडी किच-किच हुई। सजय ने एकान्त से छुतराष्ट्र को छूप्ण

का माहात्म्य समझाया ।

अब पण्डबों के पहल करने की बारी थी। उन्होंने कृष्ण को अपना हुठ वनाकर भेजा। कृष्ण जानते थे कि युद्ध होकर रहेगा। पर उन्होंने नीति के मार्ग से मुँह न मोड़ा। वे कौरव-राज-सभा में आये। लयभग द० अध्यालों के इस लम्बे प्रकरणका नाम 'भगवद्यान पद्ये' है। चलते समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्वीपरी सब ने अपने मनोभावों के अनुसार कृष्ण को सरेदा दिया। इतराए झें सभा मे कृष्ण ने सान्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया। उनके मार्थक को सभी प्रशासा की। पर प्रयत्न उनका सफल नही हुआ, और दुर्योवन ने कृष्ण की पकड़ लेने की कृष्टमन्त्रणा की। कृष्ण कोट आये, और सब हाल सुनाकर उन्होंने कहा कि, "यद्यिप मैने सत्य और पथ्य वचन कहे, परन्तु किसीने कृष्णभी नहीं माना।" पुष्टिष्टिर ने परामर्थ-सभा बुलाई और सबने युद्ध के ही पक्ष मे मत दिया।

# ६. भीष्मपर्व

दोनों पक्षों की सेनाएँ अस्त्र-ग्रस्त्रों से सज-धजकर कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी हुईं। उसमें सारे मारतवर्ष के राजा एकत्र हुए। कीरबों के पक्ष में गान्धार देश के, कुल्लू-कांगड़ा के, मद्र या पंजाब के, कुछ राजस्वान के औरदिश्वण दिशा के चेर, चोल, पाण्ड्य आदि राजा थे। पाण्डवों के पक्ष में गंग-यमुना की अन्तवेंदी के देशों के एवं सीराष्ट्र से टेकर चेदि देश के राजाओं की ठीव पित्रों थी। सायही, अंग और मग्ध, कॉलम और वंग के राजाओं का पुछल्ला भी, जरासंप की मृत्सु के बाद, उनके पुत्र सहदेव के नेतृत्व में पाण्डवों के साथ बुंड गया था। इस प्रकरण में मुबन-कोप नामक एक बड़ा अध्याय है। उसमें गह भारत-प्रशस्ति है—

'हि भारत ! अब में सुमसे उस भारतवर्ष का बखान करूँगा, जो भारत देवराज इन्न को प्यारा है, विवस्थान के पुत्र मनु ने जिस भारत को अपना प्रियमात बाग । हे राजन् ! आदिराज वैन्य पृष्ठुने जिस भारत को अपना प्रेम आदिराज वैन्य पृष्ठुने जिस भारत के अपना प्रेम अपित किया था, और महात्मा राजिपक्य देववाकु की जिस भारत के लिए हार्दिक प्रीति थी, प्रतापी स्थाति और भक्त अन्वरीय, त्रिलोक्तविष्युत मान्याता और सेतस्थी नहुप जिस भारत को अपने हृदय में स्थान देते थे, सम्राद मुस्कुन्द और औसीनर शिवि, म्हपुम, ऐल और नृपति नृग जिस भारत को हृदय से वाहते थे,

हे दुधंपं महाराज ! कुशिक और महात्मा गाधि, प्रतापी सोम्रक और म्रती दिछीप जिस भारत के प्रति मन्ति-भावना रखते थे, उसे में तुमसे कहता हूँ। हे महाराज! अनेक बलशाली क्षत्रियों ने जिस भूमि को प्यार किया है, और सभी जिस भारत को चाहते हैं, हे भारतवर्ष में उत्तरना! 'उस भारत को' में तुमसे कहता हूँ।"

इस मुबन-कोप-प्रकरण में भारत के पर्वतों, नदियों और जनपदों की लंबी सूची है। समस्तदेश को उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापय, अपरान्तया परिचम, विग्ध्य-पृष्ठ, पर्वताथमी और मध्यदेश इन सात भागों में बौटा गया है। यह प्राचीन

भारतीय भूगोल की अनमोल सामग्री है।

इसके पश्चात् सुप्रसिद्ध श्रीमद्भगवद्गीता पर्व है । युद्ध-भूमि मे जब शस्त्र चलाकर युद्ध करने को अवसर आया, तो अर्जुन को मोह हुआ और उसने कृष्ण से कहा कि, में युद्ध नहीं करेंगा। उसके मन में भारी संदेह और कर्म के विषय में अनिश्चय हो गया था। उसके विपाद की हटाने के लिए कृष्ण ने कर्ममागं या बुद्धियोग का उपदेश दिया और उसीके साथ प्राचीन विद्या की भी मीमांसा की। गीता में प्राचीन उपनिषदों का सार भरा हुआ है । ज्ञान और कर्म दोनो ही गीता के विषय है, और दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। गीता का दूसरा सूत्र यह है कि विश्व और मनुष्य दोनों का मूल उद्गम सत्-तत्त्व है। वही ईश्वर या ब्रह्म है। गीता अधिकारी-भेद से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का प्रतिपादन करती है। ये दोनो मार्ग भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। गीता प्रज्ञा-दर्शन का ग्रन्थ है। जीवन में अध्यारम और व्यवहार इन दोनों का मेल ही सच्ची प्रज्ञा या समझदारी है। इन्द्रियों पर विजय यही दोनों मार्गों का निचीड है। कृष्ण ने कर्म के पक्ष में बहुत-सी उक्तियाँ दी, जो आजभी वैसी ही हरी है। स्वास लेकर जीवित रहनेतक को भी उन्होंने कम कहा। गीता के दसवें अध्याय में लोक-देवताओं की बहुत बड़ी सूची है। ग्यारहवें अध्याय में भगवान के विराट् रूप का वर्णन है। विश्व-रूप-दर्शन नामक यह प्रकरण बहुत ही विलक्षण है। यह दिव्य दृष्टि या मन की शक्ति से अनुभव में आता है। इसके अतिरिक्त, गीता में और भी वैदिक विषय है, जैसे ज्ञान-विज्ञान, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, क्षर-अक्षर, अपराप्रकृति-पराप्रकृति एवं सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणोके व्यापार और उनके अनुसार विश्व और व्यक्ति की रचना, देवी और आमुरी संगत् के अनुसार सारा विश्व उजाले-अँधेरे के समान दो भागों में बेटा है। जिस परमेश्वर ने यह विश्व रचा है और जिसने प्राणियों को बनाया है उसी एक तस्त्र की उपासना मनुष्य अपने-अपने स्वभाव के थनुसार करते हुए सिद्धि को पाते हैं। चाहे कर्मसन्यास हो, चाहे कर्मयोग दोनों का अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मसाक्षारकार ही है, और ईश्वर की अनन्य भिक्त से बढकर उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है।

थीकृष्ण का यह उपदेश मुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया ।पहले

दस दिन तक भीटम के सेनापतित्व में युद्ध हुआ। सबसे पहले युधिष्ठिर ने भीष्म और द्रोण को प्रणाम कर उनसे आसीर्वाद सिया। प्रथम दिन दोनों पक्षों के पुने हुए सैं निको का द्वन्त युद्ध हुआ। दूसरे दिन घृष्टचु नन ने पाण्डवों की ओरसे कौंच-व्यूह बनाकर युद्ध किया। तोसरे दिन भीटम ने अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, यहाँ-तक कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर भीटम को मारने के लिए रथ-वक लेकर दौरे।

चीये दिन भीष्म और अर्जुन का ह्यरथ-युद्ध हुआ। गांचर्वे दिन भीष्म एवं अर्जुन केसाय भीष्म का घनघोर युद्ध हुआ। छुठेदिन पाण्डव-सेना ने मकर-व्यूह और कीरव-सेना ने कीच-व्यूह स्वनाकर युद्ध किया। सातर्वे दिन कीरव-सेना ने मण्डल-व्यूह और पाण्डव-सेना ने नच्य-व्यूह रचकर भीषण संग्राम किया, एव त्रिगतं देश के राजा सुशामों का, जो सशस्त्रक गणों का राजा था, अर्जुन के साथ घोर युद्ध हुआ। आठवें दिन दोनों सेनाओं के घमासान युद्ध के अतिरिक्त मैदान घटोत्कच के हाथ रहा। नवें दिन भोष्म ने अर्ग नराक्ष्म किया। दसवें दिन अर्जुन ने शिख्यकों को आगे करते हुए बड़ा मधंकर युद्ध किया। दसवें दिन अर्जुन ने शिख्यकों को आगे करके भीष्म पर आक्रमण किया। दसवें दिन अर्जुन ने शिख्यकों को आगे करके भीष्म पर आक्रमण किया। दसवें दिन अर्जुन ने शिख्यकों को सोने पर से मिरा दिया। घीष्म युद्ध-पूर्म में शर-राय्या पर गिरकर मृत्यु पाने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते लगे।

### ७. द्रोणपर्व

दस दिनतक युद्ध करने के बाद जब भीरम धराक्षायों हुए, तब प्यारहरें दिन दुर्योधन ने द्रोण को सेनापित बनाकर फिर युद्ध शुरू किया। द्रोणाचार्य पीव दिन तक सेनापृति रहें। इस अवधि में पाँच बड़े योद्धा युद्ध में कूरे। एक तो त्रिगर्त या कुरनू-कांगड़ा के छोटे छड़ाफ़ू राज्यों के संवादक राज्या अतिम रीति थे दूरियो। यह ते प्राच्या के सक-व्यूट के छह महारियों ने अकेल अधिमण्य को चेरकर उत्तकता वस कर दिया। यह भीषण घटना युद्ध के तरहवें दिन घटी। अर्जुत ने अर्थन्त सोकाकुछ होकर जमस्य को मारले की प्रतिज्ञा की। अद्भुत परावण दियाते हुए अन्त में उन्होंने सिन्धुराज जयद्रय का वस करही डाला। इसके परचार्य दियाते हुए अन्त में उन्होंने सिन्धुराज जयद्रय का वस करही डाला। इसके परचार्य प्राच्या है के सोर में घटोलाच ने कर्ण के साथ युद्ध करते हुए इन्द्र की दी हुई रात्रित से वीरागित प्राप्ट की। अब दोणाचार्य राजपूर्ण में इटे थे। सारेपाण्डव वीरों ने उनपर एकसाथ आवमण किया। इसमें दुषद बीर दिराट दोगों वेत रहे। तब एप्टच्यू-म ने दोणाचार्य पर और भी भोर आवमण किया, और अदरत्यामां की स्त्यु करते हुं का समाचार फैछा दिया, विसे सुनकर द्रोण ने हिष्यार डालटिये। इस अवस्था में एप्टच्यु-म ने उनका दिरप्टचेद कर दिया। अपने पिता का वर्ष सुनकर अदरत्यामां आवस्यकुळा हो गया। उसने नारायण नामक एक विसेप हुं विस्त स्वत्या सामाचार फैछा दिया। उसने नारायण नामक एक विसेप हुं विस्त स्वत्या स्वत्या आवस्य स्वत्या । उसने नाराय नामक एक विसेप हुं वि

यार का प्रयोग किया, जिसे किसी तरह कृष्ण ने रोका।

### ८. कर्णपर्व

सोलहर्षे दिन अब दुर्योधन ने कर्ष को सेनापित बनाया । इस पर्व की विद्योपता कर्ण और शत्य की 'तू-तू, मैं-मैं' है ! शत्य ने कर्ण की निन्दा की । बतले में कर्ण ने शत्य पर बाग्वाणों की बोछार की । किन्तु बस्तुतः कथा के इस झीने आवरण को हटाकर देखा जाय, तो कर्ण को उन्तियों के पीछे मद्रक, यहनों (पंजाव के इण्डोजीक) के कुरिसत वैयन्तिक और सामाजिक व्यवहारों का व्यंप्यपूर्ण वर्णन है । यह भारतीय इतिहास की विचित्र सामग्री है । इसका कुछ नमूना इस प्रकार है—

"मद्र देश कुदेश या पाप का देश है। वहाँ की स्त्रियाँ, वालक, वृढे और तरुण प्राय: खेल-कूद में मस्त रहते हैं । वे इन गायाओं को ऐसे गाते हैं, मानों कोई अध्ययन कर रहे हो। मद्रक दुरात्मा है। उनकी इस तरह की गाथाएँ, जैसा कि उनको पहलेबाह्मणों ने राजसभा में सुनाया था, इसप्रकारहै। मदक बड़ा मित्रद्रोही होता है। जो हमारे साथ नित्य शबूता का व्यवहार करता है, वही मद्रक है। मद्रक के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वह झूठा, कुटिल और दुरात्मा होता है। दुष्टता की जितनी हद होती है, वह सब मद्रकों में समझो। उनकी एक विचित्र प्रथा है कि माँ, बाप, बेटे-बेटी, सास और ससूर, भाई, जमाई, पोते और घेवते, मित्र, अतिथि, दास, दासी, जान-पहिचान के और अनजान स्त्री और पुरुप सब एक दूसरे के साथ मिलकर संगत करते हैं। वे शिष्ट व्यक्तियों के घर में इकटठे होकर सत् की पिण्डियो और उसका घोल पीते है, और गोमांस के साथ शराब पीकर हैंसते और चिल्लाते है, एवं कामवश होकर स्वेच्छाचार बरतते हैं। जनकी काम-वासनाओं से भरी वार्ते सुनकर, जान पड़ता है कि, उनमें धर्म का सर्वथा छोप हो गया है। मद्रक के साथ न तो वैर और न मैत्री करनी चाहिए। वह अत्यन्त चपल होता है। उसमें शीच का भाव नहीं। उसे स्पर्श और अस्पर्श का ज्ञान भी नहीं होता। विच्छु जैसे विषवुक्ता डंक मारता है, वैसेही मद्रक का मेल है। उनकी स्त्रिया शराव के नशे में धुत्त होकर कपड़े फेंककर नाचती है। यहाँतक कि असंग्रत कामाचार से भी नहीं चुकती हैं। हे मद्रक !तू उन्हीका वेटा है, तू धर्म नया जाने ? जैसे ऊँटनी खड़ी होकर मूतती है, वैसेही स्त्रियाँ भी। वहां कांजी पीने का वेहद रियाज है। कांजी की शौकीन स्त्री कहती है कि, मैं पुत्र दे दूंगी, पर कोई मुझसे कांजी न मांगे। वहाँ की स्त्रियाँ लम्बे-चौड़े शरीरवाली, उती बस्त्र पहननेवाली, डटकर भोजन करनेवाली, निर्वज्ज और अपवित्र होती हैं, ऐसा मैंने मुना है। उसके विषय में और भी कुछ कहा जा सकता है। मद्रक धर्म को क्या जानें ? दे पापी देश में उत्पन्न हुए म्लेच्छ हैं। हे मद्रराज ! फिर यदि तमने कुछ कहा, तो मैं गदा से तुम्हारा सिर तोड दूंगा।"

हसी प्रकार मद्रक यवनों के विषय में गायाओं का तांता गुरू हो नाता है, श्रीर लगभग एक-जैसा वर्णन कुछ है। फिर उसे दस-यगरह बार दोहराया गया है। इस वर्णन में न केवल मद्रक यवनों और बाह्मीको का नाम कई बार आया है, विक्त इसमें कुछ संकेत तो ऐसे है, जो पजाब के यूनानियों परही घटित होते हैं। जैसे, यह घटना कि उनकी सगतों में स्त्रियों और पुश्च मिलकर नावते और गाँ थे। वे सांकलदेश में विशेष पर्व मनाकर अपनी प्रसिद्ध गिकाओं के साथ नृत्य करते थे, जिन्हें 'हाहते' कहा गया। यह यूनानी हैतेरा का रूप या। इस उसवी के समय भोज में पहला दौर समाप्त होने के बाद जब रात्रि और बढ़ती, तो इसरे दौर में बाँसुरी, वीणा आदि बाजों पर गाना गाते थे, जिन्हें यहां 'घोषिका गाया' कहा है। यह यूनानी सिस्पोजिया का संस्कृत रूप है। यवनों में मिट्टी के पार का विशेष रिवाल था, और उनके जूठे हो जाने का कोई विवार न खा। उनमें पुजा तिया जिस तरह तरह की बातें पूछते थे, जिसे वहां संस्विद्यानी सर रेक्हा नया है। यह तिया तरह तरह की बातें पूछते थे, जिसे वहां संसिद्ध वचनों सर रेक्हा नया है। यह निरुप्त हो तरह तरह की बातें पूछते थे, जिसे वहां संसिद्ध वचनों सर रेक्हा नया है। यह निरुप्त हो सुक्त हो हो सुक्त से अपने का तरह तरह की बातें पूछते थे, जिसे यहां न सिक्त वचने सर रेक्हा नया है। यह निरुप्त से स्वाल से सुक्त हो यह नाम के कि सरप्त हो यह सिक्त का है। सह सर्व में का हुल से स्वाल के साम के स्तर के सुक्त के सुक्त से स्वाल के सिक्त कर सुक्त से स्वाल के सिक्त कर के सुक्त से साम का उन्हें खे है। इस प्रवंग का इस स्वाल का सुक्त से सिक्त कर कुत साम है। यह निरुप्त के साम के सुक्त से स्वल कुत सुक्त में सुव्य का उत्तर की सुप्त में में आपा है। सह सुक्त के सुक्त सुक्त कर कुत सुक्त के सुक्त सी सुक्त के सुक्त सु

जावक मेद्रकन्द्रस्ता यहा या, जसा १० इस पव का गुलका न काना है । जब कर्ण और शत्य इस प्रकार कह-मुन लिये, तो दोनों चुप हो यो । वर्ष दोनों सेनाएँ ब्यूहबढ़ होकर पोर संग्राम करने लगी । युद्ध मे कर्ण का पुत्र मारा गया, और भीम के हाब से दु:सासन का वध हुआ। अन्त में कर्ण और अर्जुन युद्ध में एक दूसरे के साथ गूँच गये और विपन्न दशा में पड़े हुए कर्णको अर्जुन नेअपने

वाणों की वृष्टि से चर-चर कर डाला।

#### **६.** जल्यपर्व

कणं-वय के बाद शस्य को सेनापित बनाया गया। उसने नेजल आधे दिन नेतृत्व किया। इस पमासान युद्ध में बचे-खुने बीर भी काम आ गये। अन्त में, पुधिष्ठिर के हाथों सल्य और उसके भाई का वध हुआ। इससे निरास होकर दुर्योधन युद्ध-मूमिसे भाग गया, और ईपायन नामक सरीवर में जा छिया। पण्डव उसकी घोज करते-करने यही जा पहुँचे। युधिष्ठिर की चुनौती पर दुर्योधन तालाव से याहर निकल आया। युधिष्ठिर ने प्रस्ताव रखा कि वह किसी भी एक पण्डव से इन्द्र-युद्ध करते। इस बात पर कृष्णने युधिष्ठिर को मूर्यताका मस्त्वाकी, दिन्तु दुर्योधन ने बोरोसित स्वभाव के अनुसार भीम से छड़के का निरुप्य किया। दांनों के उस गया-युद्ध मोम ने नियम के विरद्ध दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, सियते उसकी जंघाएँ ट्रूट गई और वह मूमि पर गिर गया। उसे उसी अवस्था में छोड़कर पाण्डव अपने शिवर में बापस चले आये। दुर्योधन ने उस मर्मान्तक पीड़ा की दशा में संदेश भेजकर अक्दत्यामा को बुलवाया, औरसेनापति-षद पर उसका तिलक कर दिया ।

### १०. सौष्तिकपर्व

इस पर्व में अरवत्यामा के द्वारा प्रीपरी के सोते हुए पाँचों पुत्रों के संहार की कया है। पांचाओं से अरवत्यामा के पिता द्रोण का पुराना वैर या, जिसे उसने इतनी कूरता और कागरता से चुकाया। इस समाचार से प्रधन्न होकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिये। बोकाकुल पाण्डवों ने तब अरवत्यामा से बदला लेते की ठानी। तदनुसार उन्होंने उसके मस्तक को गणि निकाल ली, और अरवत्यामा शिरो-वेदना से पीड़ित हो गया। अरवत्यामा में बल तो था, पर घर की बुद्धि नहीं थी, जैसा किसीने भड़का दिया वह कर बैठता था! उसने पृथ्वित्रों को पाण्डविद्दिन करने के लिए प्रह्माक्त्र छोड़ा, जिससे गर्मस्य परीक्षित भी दथा होने लगा। पर कृष्ण में युवित से सबकी रक्षा की। उस युद्ध-अया को अन्त में प्रत्यक्तार ने ऐसे प्रलयंकर संहार के विषय में यहो समाधान दिया है कि इतनों बड़ी घटना दैव की इच्छा से हुई। विदव के नारा और पालन में महाकाल की लीखा ही प्रधान है। वस्तुतः जीवन के साथ मरण, यही विदव का अटल नियम है।

# ११. स्त्रीपर्व

इस पर्वं में मृत व्यक्तियों के लिए जलांबलि का उल्लेख है। इसमें मुह्यतः धृतराष्ट्र के शोक का वर्णन है। जब पाण्डव धृतराष्ट्र से मिलने आमे, तो धृतराष्ट्र ने लोहे के भीम को चूर-चूर कर अपना अदम्य कोछ प्रकट किया। उधर गान्धारी पाण्डवों को शाप देने पर उताल हो गई, तो व्यास ने उसे समझाया। भीम और युधिव्ठिर ने गान्यारी से क्षमा मांगी। दुखी द्वीपदी को गान्यारी ने सान्वना दी। गान्धारी ने बहुत शोकानुर होकर विलाप किया। अन्त में, युधिष्ठिर के कहने से सबने अपने मरे हुए संबंधियों को जलांबिल देकर श्राद्ध किया। वद बद्यास ने नियतिवादी दर्गन का साराश, जिसके धृतराष्ट्र अनुवायों से, सामने रखते हुए कहा— "देव का निश्चित किया हुआ जो मार्ग है, उसे कोई भी व्यक्ति, कितना हो प्रयत्न करे, टाल नहीं सकता।"

### १२. शान्तिपर्व

शान्तिपर्व में शोकाकुळ मुधिष्ठिर आदि को श्रीष्म के द्वारा दिया गया राज-प्रमें, आपद्-यमें और मोक्ष-धर्म का उपदेश है। यह बहुत ही विलक्षण पर्व है। इसमें चारण-यूग के साहित्यको बहुविय सामग्री चारों ओर से मिमिटकर सुरक्षित रह गई है। संस्कृत साहित्य में इसके जोड़ का और कोई भी संग्रह-स्वल नहीं है। इसमें सर्वप्रथम महिंप ध्यास ने अनेक युषितयों से युधिष्ठिर को समझाया, और ब्यास और कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेशिक्या। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। इसके अनन्तर कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर और कृष्ण भीप्त के पास गये। वहाँ भीप्त ने श्रीकृष्ण की स्तुति की, जो 'मीप्त-स्तर-गज' के नाम से संस्कृत-साहित्य का सर्वोत्त म स्तीन है। कृष्ण की प्रेरणा से भीप्त ने युधिष्ठिर को पहले राजधर्म का उपदेश किया। इसमें उस समय के राजतन्त्र का सिक्तार वर्णन है। इसीमें संघ या गणतत्र राज्यों के स्वष्ट्य और उनकी नीति का उन्हेख बहुत महत्त्वपूर्ण हुआ है।

१३० अध्यायो के बाद आपत्ति-काल में राजा के धर्मों या कर्त्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसीके अन्तर्गत कणिङ्क भारद्वाज द्वारा दिया गया सौराष्ट्र देश के राजा को कूटनीति का उपदेश है। किन्तु शान्तिपर्व का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश मोक्ष-धर्म पर्व है । इसमें प्राचीन दार्शनिक मतवादों का बहुत ही अच्छा संग्रह है। कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यहच्छावाद, भूतवाद,योनिवाद,पुरुपवाद, आत्मवाद, ब्रह्मवाद आदि विभिन्न दार्शनिक मतवादों या दृष्टियों का जैसाअच्छा विवेचन मोक्ष-धर्म-पर्व में किया गया है, वैसा संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र कही भी नहीं है। पालि-साहित्य में इन दिट्ठियों के बारे में जो कुछ कहा गया है, उससे भी अधिक सटीक और टकमाली सामग्री मोक्ष-धर्म-पर्व में पाई जाती है। इस सामग्री का अभीतक कोई अच्छा अध्ययन नहीं हुआ है। इस पर्व की शब्दावली कुछ विलक्षण ही है, जो स्वतंत्र व्याख्या चाहती है। इसमें सामग्री की दृष्टि सेतीन स्तर है। पहले स्तर में व्यक्तिगत आचार्यों की दृष्टियों का संग्रह है। दूसरे स्तर में प्राचीन सांख्य एवं योग दर्शनो का संप्रह है। तीसरे स्तर में माहेश्वर शैव और पांचरात्र वैष्णव दर्शनों का विवेचन है। इनमें नारायणीय पर्व में पाचरात्र धर्मी का सविस्तार उल्लेख है। इसमें देवपि नारद पहले बदरिकाश्रम में नर-नारायण ऋषि के पास जाते हैं, और फिर नारायण के आदेश के अनुसार क्वेतद्वीप मे जाकर भगवान् विष्णु के दर्शन करते हैं, और वहाँ पांचरात्र या एकान्तिन आगम का ज्ञान प्राप्त करके पुन: बदरिकाश्रम लौट आते हैं, और उन्होंने दवेतद्वीप में जो कुछ देखा था उसका वर्णन करते है। तब नारायण की ही महिमा के संबंध का यह विचित्र उपास्यान समाप्त होता है।

### १३. श्रनुशासनपर्व

इसमें पहले ज्ञानधर्म का महत्त्व कहा गया है, फिर उपमन्यु और थीडरण के संवाद के रूप में तर्ण्य द्वारा कहे गये 'शिवमहस्त्रमाम' का वर्णन है। युन्न अनेक छोटे-मोटे दानों का वर्णन करने के बाद श्रास्त्र, स्वमं, नरक आदि संकीर्ण विषयों वा सामान्य निरूपण है, जो असल में तो निसी धर्मसास्त्र का अंग होना चाहिए था।

### १४. ग्राज्वमेधिकपर्व

शान्ति और अनुशासन वर्षों के उपदेश सुन लेने के बाद भी युधिष्ठिर का सोककम नहीं हुआ। तब व्यासबी ने उन्हें अदबमेद-यज्ञ करने का उपदेश दिया। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। पहले आवस्यक धंन जुटोने के अर्थ अपने भाइपों को दिग्विजय के लिए भेजा, और फिर यज्ञ किया। आस्त्रमेषिक पर्व में 'अनुगीता' पर्व बहुत ही सुन्दर प्रकरण है। इसमें अध्यात्म विषयों की चर्चा है। इसीका एक भाग 'श्राह्मण-गीता' है।

### १५. आश्रमवासिकपर्व

इस पर्व में युधिष्ठिर लगने भाइयों के साथ मिलकर शृतराष्ट्र और गान्धारी की सेवा क़रके उन्हें प्रसन्न करते हैं, और अन्त में धृतराष्ट्र पाण्डवों को राजनीति का उपदेश देकर आश्रमवास के लिए वन में चले जाते हैं, और वहाँ दावानल में दग्ध हो जाते हैं।

१६, १७ और १८, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहणपर्व

इसके बाद की घटना और भी शोक से भरी हुई है। द्वारका में समस्त यादवों का, परस्पर-महार के परिणामस्वरूप, अन्त हो जाता है। तब अर्जुन बचे हुए यादवों और उनकी स्थियों को लेकर इन्द्रप्रस्थ आते है। बलराम और कृष्ण भी परमदाम की सिधार आते हैं।

तदनन्तर दृष्णि-बंशियों का धाढ़ करके पंच पाण्डव और द्रौपदी हिमालय पर महाप्रस्थान के लिए जाते हैं, और सतीपन्य से आगे स्वर्गारोहण नामक हिमा-लय के भाग में पहुँचकर सरारीर गल जाते हैं। इसप्रकार इस महान् आस्थान का अन्त होता है।

महाभारत की महिमा में जो-कुछ कहा जाय पोडा है। विश्व के साहित्य में इसके ममकरा दूसरा कोई विशाल और गम्भीर ग्रन्य नहीं। अंगों और उप-निपदों के साथ चारों वेदों का लिखे जात है, किंन्तु जो इस महामारत-गंड़क साक्ष्यान को मही जानता, उसे विचेबण नहीं कहा जा मकता। इस आस्थान को सुन केने के बाद और कुछ अच्छा नहीं, क्याता, जैसे कोयल का मधुर स्वरसुन केने पर कीवों के रूखे योल नहीं सुहाते। इस उत्तम इतिहास से कियों की विशाल प्रतिभाएँ जन्म केती हैं। इस आस्थान का आध्य किये बिना पृथिबीपर किसी कथा का अस्तित्व नहीं है, वेसे ही, जैसे आहार के बिना बारीर-पारण नहीं किया जा सकता। बारे बेष्ट कियों ने इस आस्थान का आश्य लिया है। सस जागमों में यह इतिहास सेफ है, और अधीं को हिष्ट से प्रधान है। इस उत्तम दिहास में भगवान् वेदव्यास की उत्तम बुढि उसी प्रकार ओत-प्रोत है, जिस प्रकार स्वर एवं व्यंजनों में लोक और वैद को समस्त साणी अधित है। महाभारत के क्षोज पूर्ण प्रवाह के कितने ही प्रकरणों की गूंज राष्ट्र के कानों में, अनेक शती- ब्रिट्सों के बीत जाने पर भी, बराबर सुनाई देती रही है। शत-सहस्र शाखाओं में फैंके हुए पुराण-सट-दृश के नीचे अखण्ड ममाधि में विराजमान महिष वेदस्यात ने धर्म-संज्ञक किसी अपरिभेष एव अचिन्स्य तत्त्व का स्वय साक्षात्कार किया, त्या अपनी अलीकिक काय्य-प्रतिभा द्वारा जसे मब जनों के हिनार्ष महामारत में निबद कर दिया। उनके भगीरण तप से जो धर्माम्युवती ज्ञान-गण प्रवाहित हुई उनहीं सरस्त धारा में समस्त राष्ट्र ने सहस्रो वर्षों तक अवनाहन किया है। जवतक भूत्यक्ष्य पर चन्द्र और सूर्य का प्रकाश है, जवतक अग्नियोमीय पुरुप का मानवीय व्यवहार जगत् में चालू है, जवतक गगा-यमुना के तटो पर आकाशवारी हत प्रतिनिमंक सरद् मे उत्तरते है, तवतक मगवान् की अनन्त महिमा को प्रष्यात करनेवाल यह 'जय' नामक इतिहास लोक मे अमर रहेगा।

# विदुर-नीति

[महाभारत के अन्तर्गत प्रजागर पर्व 'बिदुर-नीति' के नाम से प्रसिद्ध है। इसे प्रजागर वर्षों कहा गया इसका कारण इस प्रकार है। जब संजय ने पृतराब्द्र से पूरी बात न कही, तो उनके निर्बंक मन में किसी मारी अनर्थ की आशंका हुई। इस चिन्ता में उनको नींदस्ता गई। संजय न जाने वया संदेश लाया है, यह सीच-कर वे बहुत अस्वस्य बन गये। प्रजागरका अर्थजागरणया निर्वासय है। यृतराब्द्र ने बूत भेजकर तुरुत्तविद्धर को जुनवाया। विदुर स्वयं बड़े प्रताशील ये। वे पृतराब्द्र के क्षणमा रात-दिन के साथी थे, और पृतराब्द्र उनकी समझदारी के मत्त होकर उन्हें बहुत मानते सी थे। गृतराब्द्र सिन्तने के लिए विदुर को बाधा न थी। राजा के सिन्त के लिए विदुर को बाधा न थी। राजा के सिन्त के लिए विदुर को क्षप्र चा स्वाद्य विदुर को छूट थो कि जब चाहे मिल्ते के लिए विदुर को सम्बादी के स्वयं विद्या करना पड़ता है, पर विदुर को छूट थो कि जब चाहे मिल्ते —चानुदेववरण अध्वयाली\*

विदुर को 'महाप्राज्ञ' कहा गया है। प्रज्ञावान व्यक्ति प्राज्ञ कहा जाता था। उपनिपदों के युग में जहाँ अध्यात्म और दर्शन-तत्त्व का इतना विकास हुआ, वहीं

उसका जो बंध मानव-जीवन की व्यावहारिक वावस्वकता के लिए निचोड़ िलमा गया, उसी समझदारी का
नाम प्रवा था। जयवा, कह सकते हैं कि मानव ने निजी जीवन में और सामाजिक
व्यवहारों में समझदारी का जो सुन्दर घरातल तैयार किया था, उसी प्रवा की हद भूमि पर ठेंचे उटते हुए कोग उपनिषदों के अध्यारम तक पहुंच सके होगे। प्रवा
क्ष मृत्यवान तस्व वन गया था। आज अंदोजों में जिसे 'कामनसेन्य' या हिन्दी मे
'समझदारी' कहते हैं उसेही प्रवा कहा जाता था। उस युग के ही आवसाल यूनान
में भी प्रवा का हिट्टकोण विकसित हुआ था, जैसा हम सुकरात आदि विचारकों
की हिन्दि में पाते हैं, जो यह चाहते थे कि मानव प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक बुढिमानी से काम के और बुढिपूर्वक विचारर्यों से ही सर्वन विचार करें। कमें और
विचार में ऐसे सुलके हुए व्यक्ति को ही पिडल कहने को। पिडल, प्रवावान और
प्राप्त का एकही अर्थ था। प्रवा का मुख्य लक्षण यह है कि वह 'संसारिको' होती
है, अर्थात् प्रत्येक बात पर वह समाज को स्थित या बीवन की हरिट से विचार
करती है। धर्म, अर्म, जाम यह निवर्ग प्रवा का मुख्य विपय है—

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते । कामारयं वृणीते यः स वै पंडित उच्यते ॥

<sup>\*</sup>यहाँ विदुर-मीति को संक्षिप्त रूप में लिया गया है-संव

विदुर ने आरम्भ मे पंडित और मूर्ख इनकी ध्यास्या की-"पंडित ग प्राज्ञ वह है, जो जीवन मे प्रशस्त ध्येय को चूनता है, निदित मे मन नहीं देता। श्रद्धा उसके कर्मों का मुख्य लक्षण है। वह जी लक्ष्य पंडित की स्थारया बनाता है उससे फोध, दर्प या सम्मान की इच्छा उने नहीं हटा पाती। वह जो सोचता है उसके कम से ही वह व्यक्त होता है, कहने से नहीं । शीत, उष्ण, गरीबी, अभीरी ये उसके कार्य में विघ्न नहीं डालते। बहु सक्ति के अनुसार ही इच्छा करता है और शक्ति से ही कर्म-यात्रा बनाता है। बिना पूछे हुए दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। यह पडित की सबसे बड़ी पहचान है कि वह समझ-बूझकर अपने कार्यों का निक्चय करता है, कामबश नहीं ! जोनहीं मिल सकता, उसे वह चाहता नहीं। जो नष्ट हो चुका है, उसका सोच नहीं करता। वह आपत्ति में घवराता नहीं। यही पडित की पहचान है। जो निश्चय करके उसपर बढ़ चलता है, बीच मे रुकता नहीं, जिसने अपने मन को साधकर समय से अधिक से-अधिक दुहना सीखा है वही पडित है। गगा के गहरे दह के समान पंडित की क्षीभ नहीं होता । उसे न सम्मान से हुर्य और नअपमान से ताप होता है। यह काम की युक्ति और मनुष्यों से व्यवहार का उपाय जानता है। जो आर्य-जीवन की मर्यादाओं का रक्षक है, जिसकी प्रज्ञा उसके स्वाध्याय के अनुरूप है वही पडित है।"

जो दरिद होकर बडी-बडी इच्छाएँ करता है, जो बिना कमें के फल चाहता रहता है, यह मूद है। जो अपने अये को स्यागकर दूसरे के काम में उलझा रहता है, जो

मुद्र कौन ? मित्र केकाम में मित्र्या व्यवहार करता है, वह मूद्र है। जो कर्तव्य को टालता रहता है, सब जगह शंकाशील रहता है। जिसे सीश्रकरना चाहिए उसे विलम्ब से करता है, वह मूद्र है। जो बिना बुलाये जाता है, विना पुछे बोलता है, जो अपनी तृटियों को न देखकर उनके लिए दूसरों पर कटाई करता है, जो निठल्ला रहकर भी अलभ्य बस्तु पाने की इच्छा करता है, वह मूद्र है।"

धनुर्घारी का छोड़ा हुआ वाण एक भी व्यक्ति को मार सके या न गार सके। पर बुद्धिमान को चलाई हुई युक्ति सारे राष्ट्र और राजा को नष्ट कर डालती है।"

इस कथन से सूचित किया गया है कि प्रक्षावादी दर्शन जीवन के सबस्वन हारों को चलाने के लिए और विशेषतः राजधर्म के लिए अत्यन्त महस्वपूर्ण गा। वह जीवनोपयोगी सब दर्शनों में सिरमौर या।

"इस विस्व का कर्ता एक बिद्धतीय बहा है। जैसे समुद्र पार करने के किए नाव उपयोगी है, बैसे ही अकेला सत्य स्वर्ग तक पहुँचने की सीडी है। जैसे सौपबिक सायो चूहे को खा लेता है, बैसे हो जो राजा दिग्विजय के लिए नहों उठता और जो बाह्मण अपने पाण्डित्य के प्रकाश के लिए देशवात्रा नहीं करता, उन दोनों को गह भूमि ग्रस लेती है। दो नुकीले कॉट सरीर को सुखानेवाल है, एक निर्धन की कामना और दूसरे असमर्थ का कोष। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम । उन्हें उनके योग्य कामों में लगाना चाहिए । अल्पवृद्धि, दीर्घसूत्री, आलसी और चापलुसों के साथ परामगं करना पण्डित को उचित नहीं । बड़ा-बूढ़ा सबधी, टोटे में पड़ा हुआ कुलीन, दरिटी मित्र, नि.सन्तान वहन, इन चारोंका प्रतिपालन उत्तम गृहस्य का कर्त्तंव्य है। वृहस्पति ने इन्द्र से कहा था कि, चारवार्ते तुरन्त फल दिखाती है—देवताओं का संकल्प, प्रज्ञाशील की युक्ति, विद्वान की साधना और पाप कर्मों का क्षय । मनुष्य को उचित है कि पिता, माता, अग्नि, आत्मा औरगुरु इस पंचारिन की नित्य सेवा करे। पाँच इन्द्रियों में से यदि एक भी छिद्रयुक्त हो, तो उसी रास्ते मनुष्य की प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, जैसे नीचे के एक छेद से मशक का सारा पानी वह जाता है। निद्रा, तन्द्रा, भय, कोध, आलस्य और काम को लम्बा टालने की प्रवृत्ति, इन छह दोपों को छोड़ने में ही मलाई है। सत्य, दान, अनालस्य, अनसूया, क्षमा और छति, इन छह गुणों को रखना ही अच्छा है। ये आठ बातें आनन्द का मथा हुआ मक्खन है-मित्रों का समाज, महान् धन की प्राप्ति, पुत्र का सख, स्त्री का सुख, समय पर मीठी वातें, अपने वर्ग में सम्मिलन, इप्ट वस्तु की प्राप्ति और लोक में सम्मान । जिस घर मे नव डार है, तीन खम्भे है, पाँच सूचना लानेवाले साक्षी या सेवक हैं, और जिसमे क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वयं वैठा है, ऐसे इस शरीररूपी गृह को जो ठीक प्रकार से जानता है वही परम बुद्धिमान् है।" प्रजा-दर्शन में समाज और निजी जीवन दोनों का समान महत्त्वथा, वयोकि दोनों को सफ-लता से चलाने के लिए प्रज्ञा या समझदारी की आवश्यकता है।

जो राजा अपने राज्य के कोस, जनपद, दण्ड, बुद्धि, क्षय एवं सेना आदि की उचित मात्रा के विषय में पक्की जानकारी नहीं रखता, वह राज्य में स्थिरनहीं

राज का कर्तव्य करता है, और धमं और अयं की जानकर इनकी देखभाल करता है, और धमं और अयं की जानकर राजता है, वह राजा राज्य में हडता प्राप्त करता है। राज्य मिल गया, वस इतता ही पर्याप्त महीं है। प्राप्त मिल गया, वस इतता ही पर्याप्त महीं है। प्राप्त राज्य मिल गया, वस इतता ही पर्याप्त महीं है। प्राप्त राज्य हुआ जारा देखती है, भीतर की विद्या नहीं देखती। ऐसे ही जो कमं के भीतर छिपी अड़वाों को नहीं देखता, उसके बाहरी रूपों को देखता है वह नष्ट हो जाता है। जिस प्राप्त को निपार जा सके, जो उसका हुआ पच जान और जो पचा हुआ जन में हित करें उसीको खाने में महाई है। युस के कच्चे फुछों को जुननेवाला उनमें रस नहीं पाता। उसके लिए बीज भी नष्ट हो जाता है। यर समय पर पका हुआ फल तोड़ने से रस और बीज दोनों मिलते है। जैसे मैंवरा फूलों से रस जुनता है की ही मिलन-भिल्ल मुख्यों से अपने उपयोग की वस्तुतों का संप्रह करता चाहिए। फूलों को चुनना उचित है, उनको जड़ काटना ठीक नहीं। शांचे में जैसा माली करता है, वैसा करें। कोयल फूलेवाले के जैसा व्यवहार न करे। काम करने से मया लाम होगा, न करने से क्या हानि होगी, इस बात का विचार

करके तब फिर करते या न करते का निस्चय करे। जिसमे किया हुआ परिश्रम निर्मंक हो, ऐसा काम सदा अकरणीय है। बुढिमान् व्यक्ति अपनी प्रज्ञासे किन्हीं ऐसे कामों को मोचता है, जो आरम्भ में छोटे है, पर फल बहुत देते है और फिर पुरत्त उन्हें करने लगता है, जो आरम्भ में छोटे है, पर फल बहुत देते है और फिर पुरत्त उन्हें करने लगता है, उसमें पिष्टा नहीं करता जो सबको श्रृत्तु आम से देख-कर अपनी जगह बैठ-बैठ ही चुपपाप आँच स सबको पी जाता है ऐसे राजा को प्रज्ञा के जो प्रक्षा प्रज्ञा को लगता है। उसकी प्रजा उरे तो समुद्रान्त राज्य भी किस काम का ? आयु जैसे मेघो को छिटका देती है वैसेही राजा अनीति से बाप-बादो का राज्य चो देता है। पहले से सज्जन जिस धर्म-मार्ग पर चलते आये है उसपर चलनेवाले राजा के लिए धरती धन-धान्य से पूर्ण हो जाती है। परिष्ठ को छल्न-भिन्न करने में जो ख्यम् थम जाता है, उसे यदिस्वराष्ट्र के प्रजिपाल में लगाया जाय, तो बचा कहना—

य एव यत्नः क्रियते परराध्दावमदंने।

स एवं यत्नः कर्त्तव्यः स्वराष्ट्रपरिपालने ॥ (उद्योग, ३४।२८

राज्य-लक्ष्मी का मूल धर्म है। गाएँ गर्च से, ब्राह्मण बेद से, राजा चरों से और इतर जन श्रांतों से बस्तु का ज्ञान करते हैं। सिस्ला बीनकर खानेवाला जैसे धीर भाव से उसे बीनता है, ऐसेही जहाँ-तहीं से बुढिमानों के सुकर्म और वचनों का संग्रह राजाओं को करना चाहिए। कड़वी गाय को बुढ़ते में महाकरेश होता है, पर सहज गाय के लिए यरन नहीं करनापड़ता। शी विना तपाये फुक लाता है उसे कोन तपाता है? जो स्वय फुका हुआ काष्ठ है उसे फुकाना नहीं पड़ता। इत उपमाओं को मन में रखकर जो अपने से सल्वान है उसके सामने फुक जाना चाहिए, क्योंकि बस्त्रना के सामने हकना ऐसाही है, जैसे हम्द को प्रणाम करना-

इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे । [उद्योग, ३४।३५

पदुओं का वन्धु मेघ है। राजाओं के बन्धु जनके मित्र होते है। स्त्रियों के बन्धु पति और ब्राह्मणों के बन्धु चेत हैं। धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की नियमपूर्वक अध्ययन से, सौन्दर्य की साज-श्रू गार से और कुछ की आचार से होती है। आचारहीन व्यक्ति की कुलीनता का कोई अर्थ नहीं। पराये धन, रूप, बल, कुछ, सुख और सौमाग्य में ईंट्यों की वृत्ति अन्तहीन रोग है। विद्यामद, धनमद, कुलमद मूढ़ों के लिए तो ये मद है, पर सज्जनों के लिए येही संयम के हेतु बन जाते हैं।

जीवन में सबसे अधिक महत्त्व शील या सवाचार का है। सुन्दर वस्त्रों से सभा, घर में गौ होने से भोजन, सवारी होने से मार्ग और शील होने से सव-कुछ

जोत लिया जाता है। मनुष्य काशील प्रधान है। जिसका शील का महत्त्व शील जाता रहा, उसके जीने का कोई अर्थ नही, चाहे उसके घन और बन्धु कितने भी हों। नमक की डली के साथ जो निधेन रोटो खालेते हैं, यह भी उन्हें तराबट देती है, नयोंकि स्वाद भूख मे है । रईसों के पास भूख कहाँ ? श्रीमन्तों में प्रायः भोजन की शक्ति नहीं होती ।

जो अपने आपको न जीतकर अमात्य और अमित्रो को जीतने चलता है वह दुःख पाता है । अपनेको ही पहले एक देश मानकर यदि जीत लिया जाय, तो फिर अमारव और अमित्रों का जीतना सफल होगा। यह शरीर रथ है, आत्मा सारथी है, इन्द्रियां अस्व है। कुशल व्यक्ति सधे हुए अस्वों से धीर रथी के समान सुखपूर्वक यात्रा करता है। इन्द्रियाँ वश में न हों और चाहे बहुत-सा धन मिल जाय, तो भी राजा ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। आत्मा ही जातमा का बन्धु है, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु । अतएव संयत मन, बुद्धि और इन्द्रियों की सहायता से अपनेको पहचानना चाहिए। काम और कोधरूपीदो घड़ियाल इस शरीररूपी बारीक बने हुए जाल में छिपकर बुद्धि को कृतर रहे है। पापी का साथ न छोड़े, तो अपापी को भी दण्ड भुगतना पड़ता है, जैसे सुखे पेड़ के साथ गील को भी जलना पड़ता है। नीच बढि-भानो पर आफ्रोदा और निन्दा से चोट करता है। उसका पाप वक्ता पर पड़ता है, क्षमाधारी छूट जाता है। गुणी का वल क्षमा है। वाक्-संयम सबसे कठिन है। कुल्हाड़ी सेकाटा हुआ वन फिर शनै:-शनै: फुटाव ले लेता है, पर वाणी का चोट लाया हुआ नहीं पनपता, क्योंकि वचन का वाण हृदय को छेद डालता है। मुखे अपने. मुँह से टपाटप बाजाण चलाबाकरता है, पर जिसे वे लगते हैं उसका हो रात-दिन मरण ही हो जाता है। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसे मर्मधाती तीर दूसरे पर न छोड़ें। देवता जिसका पराभव सोचते है उसकी बुद्धि हर छेते है।

वो प्राप्त का उच्च स्थान वा वह कोई नई करपना न थी, बिक्त प्राप्त को ही वैदिक युग में 'धोर' कहते थे। उपनिषद्-युग में धृत ज्ञान प्राप्तकरके वो उसे कमों में उतारते थे उन्हें ही 'कमोंकि प्रिय.' इस परिमाया र-प्राप्ता पर 'धोर' कहा जाता था। उन घोर महर्पियों की यह काव्यमयो उदार वाणीथी। वे धमं से निरत अपने भीतर ही देखते थे, बाहर अन्य व्यक्तियों के दोषों पर इष्टिन करते थे। इस संवाद का निचोड़ वाणी का संयम है। मनुष्य को उचित है कि रूखी ममें-च्छिट् वाणी कभी न कहे। वह मुख में सावात दायन (निक्ट ति) का निवास है। वाक्-कंटकों से बढकर छहमीनायक और कुछ नही। वोलने से न बोलना अच्छा है, यह पहला पश है। उत्तरों सत्य चचन अच्छा है, यह दूसरा पश है। सत्य-कथन से भी प्रयक्त्यन दीसरा विकटम है, और उससे भी धर्मानुक्रल बचन अन्तिस है। सत्यनवात, ग्रुत तात्र, उत्तम पुष्टम सवका 'अस्ति' भाव चाहता है, किसीका 'नास्ति' भाव नही।

प्रशादर्शन सामाजिक गृहस्यधर्म का समर्थक था। समाज की इकाई कुल है। जलएन व्यक्तियों के उच्च आचार-विचार का प्रत्यक्ष फल कुलों की श्रेष्टता के रूप में समाज को मिलता है। व्यक्ति चले जाते हैं, परकुल-प्रतिद्धापीढ़ी-दर- पीढो बनी रहती है। प्राचीन भारतवासी कुछ की प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान देते थे। ऋषियों की दृष्टि मे सामाजिक उच्चताका आधार पन नहीं, तपस्चरी, बहा-दिखा, इन्द्रिय-निग्नह आदि चैयित्तक गुण ही थे, जिनसे कुछो की प्रतिष्ठा बढ़ती थी। जिन कुछों में सराचार का पालन होता है वे अस्पपन होने पर भी महाकुछों में गिने अति है। जो महाकुछी है वे ही समाज के भारी दायित्व को सँभालते है, जैसे सँदन के सुधा (स० स्यन्दन) की छोटी लकड़ी भी रच में लगी हुई मारी बोमे, को सह सेती है।

जोअवल का दुश्मन हो, वही भकुआमूर्ख है। वह मानों मुद्दी से आकाश कूटता है, हाथ में फ़रदा लेकर हवा को बाँधना चाहता है, बाआकाश के इन्द्रधनुप

मूख के सक्षण को झुकाना चाहता है, या सूर्य की किरणो को मोड़कर रुपेटना चाहता है, जो अशिष्य को सिखाता है, जो कोध

करता है, जो बल्हीन होकर बल्बान से बैर सामता है, जो दित्रमों की रक्षा नहीं करता, जो दूसरे के क्षेत्र में बीज बोता है, जो उधार लेकर कह देता है कि याद नहीं पड़ता, जो देकर डीग हॉकता है, जो समुर होकर पत्तोह के साथ हैंसी करता है, जो क्सी के मुंह लगता है, जो श्रद्धाहीन के सामने ज्ञान विषारता है, ऐसे व्यक्ति पत्ले सिरे के मूर्ण है।

मनुष्य को उचित है कि अभिवादनरूपी बिष्टाचार का वह मनुष्यमात्र के साथ ठीक-ठीकपालन करे। जब कोई बृढ व्यक्ति किसीयुक्क केपास मिलने आता

है तो युक्क के प्राणों का संतुक्क हुआ हो उठता है। सामान्य श्रियदावार के लिए उसे ज्याने केन्द्र को फिर स्थिर-शान्त बनाने के लिए उसे चाहिए कि उठकर वृद्ध व्यक्ति का स्वागत करें और अधिवादन करें। अपनेकों कभी दूसरों से चिन्न है कि श्रियदावार के विषय में वह स्वयं पहल करें। अपनेकों कभी दूसरों से चिन्न ने ने । अभ्यागत को पहले आसत देना चाहिए। कुराल-प्रस्त पूछकर जो अपने पास सुलभ हो जसे सरल हृदय से निवेदन करके सरकार करना चाहिए। जिसके यहाँ विदान को विविय-सरकार न मिले उस व्यक्ति के जीवन को आयं-पद्धति में जीवित रहना नहीं मानाजाता। विद्यान्द्व, श्रीक्ष्युठ, अयोव्द्व, बृद्धिवृद्ध, धनवृद्ध, वेप्यक्ति के जीवन के जीवन को अपनेवृद्ध, वृद्धिवृद्ध, धनवृद्ध और अधिवनवृद्ध, इन छह प्रकार के लोगों को उचित सम्मान मिलनाही वाहिए। कोई मह ही इनका अपमान करेगा।

प्रज्ञाबाद उन अनेक मतवादों की काट या, जो भाग्य, निर्वेद, कमंत्याग पर आधित समाजविरोधी आदसों का प्रतिपादन करते थे। प्रज्ञाबाद पुरुषायं, सत्कमं, प्रजाबाद और माग्यबाद की तुलना जिनसे जीवन का सवधंन होता है, निराकरण नही। यदि इस दृष्टि से विदुर-नीति या प्रजागरपर्व का नुलना-

त्मक अध्ययन किया जाय तो आदि से अन्त तक प्रज्ञाबाद के सैंकड़ी सिद्धान्तों का

दन इसमें मिलेगा। प्रशावाद का इतना सुन्दरसमन्त्रित विवेचन अन्यत्र कहीं
रतीय साहित्य में नहीं मिलता। प्राचीन भारत में प्रशावाद एक प्रौदृदर्शन
में प्रचलित था। इसकी बहुत-सी चूलें अन्यदार्शनिक मतों के साथ विशेषतः
त के साथ भी मिली हुई थी। बुद्ध स्वयं प्रशावादी थे, किन्तु उनकी सारी
रप्रारा ने श्रमण-धम को आगे बहाया, गृहस्य-धम को उसके सामने छोटा
(। पर प्रशावाद प्राचीन वैदिक परम्पराओं को लिए हुए था जिसमें व्यक्ति
हिमा, गृहस्याथम की महिमा, पुरवायं और उत्थान की महिमा का प्रतिकिया गया। प्रशावाद अमावासक नही, जीवन का मावातक हण्डिकोण
-भाषामिच्छति सर्वस्य माभावे कुरते मतिम् (जियोग, १६११६

प्रशानाय उत्थान, समारम्भ एवं प्राप्तम का दृष्टिकाँण खता है। इन्द्रियों
मं छोड़ बैठना ऐसा ही है, जैसे मृत्यू हो जाना। उत्साह ही जीवन है।
नि उत्साह छोड़ दिया उन्होंने मानो लक्ष्मी और श्री से भी विदा दे ली।
हपरायण कमें ही सुख की प्राप्ति, दुःख के नाग और श्री का मूल है।
ग मन नही बुझा बही जीवन में महाह न सकता है। जो प्रमुविण्यु या
यंवान् है उसीकी क्षमा सच्ची साम है। जो अशक्त है उसके पास तो समा
या और कुछ हैही नहीं। जो वर्ष और जनवंदोनों कोएकसमान समझ वैठा
ही नित्य समा का आश्रय केता है।

प्रभावाद छोटे और बड़े, बिहान् और मूर्छ में उचित भेदकरता है। इसके रि छोटों को बड़ों का स्वागत, सरकार, अभिवादन करना आवश्यक है।

> न जातु कामान्न मयान्न लोमाद् धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः।

यम त्यजज्जावितस्थाप हताः। नित्यो धर्मः मुखदुःखे स्वनित्ये,

नितयो जीवो चातुरस्य त्वनित्यः ॥ [उद्योग, ४०।११-१२ अर्थात् काम से, मय वे, तोभ से या प्राणों के मय सेभी धर्मको न छोड़ना ए, क्योंकि धर्म नित्यहै और सुख-दुःख अनित्य है, जीवन नित्यहै और सरीर र है। अनित्यको छोड़कर नित्य का आअम सेना चाहिए। इस उत्तम स्लोक हाभारत के अन्त में पुन: दोहराते हए 'भारत-साबिजी' कहा गया है।

प्रज्ञावान इस बात का समर्थन करता है, कि मनुष्य को व्यावहारिक जीवन र-मृहस्थी, खान-पान, वरत-शवनासन, मूमि, राज्य-शासन आदि सबमें राज्य चाहिए। पुरुपार्थवादी पा प्रतावादी हुटुम्य, खेत, मूमि, पर, रहन-सहन, भोजन-सबको अच्छे कुल के बडीटी सम्बद्धात है, जीरउनमें सुधार करना चाहताहै। पर में दरिद्रता के कारण जीविका का अनाव है, तो उसे भाग्य पर न टाल-विनय या जीवन में प्राप्त थिक्षा से उपलब्ध करना चाहिए। कार्य में सहस-य प्रजा का कक्षणहै। कभी ऐदर भी देखने में आता है कि बुद्धि होने पर भी धन-

## हमारी परम्परा भ नहीं होता और मूढ़ के पास रुपये-पैसे की तरावट देखी जाती है। ऐसी घटना

प्रज्ञावादी घवडाता नही । छोक-पर्याय धर्म से ऐसा सम्भव है, किन्तु अन्त में प्रज्ञा फल मिलता ही है। भाग्यवादी मृढजन विद्यावृद्ध, शीलवृद्ध, बृद्धिवृद्ध आदि

जतों का अपमान कर बैठते हैं, क्योंकि वे गुणों को नहीं मानते।

प्रजावादी उसेही प्रिय मानला है जो सहज स्नेह से प्रिय और हिल् है।

। प्रकार क्षय और रुद्धि भाग्य के खेल नहीं । इनमें भी मन्त्य के प्रपार्थ का रंश्मा और कर्म का जादू काम करता है। कैसा भी क्षय हो यदि उसके साय पार्थ जड़ा हुआ है और वह दृद्धि की ओर उन्मुख है, तो उसे क्षय नहीं माना सकता। किन्तु कैसी भी समृद्धि हो यदि वह पुरुषार्थ से शून्य है तो उसे क्षय समझना चाहिए। नियतिवाद का परिणाम श्रमण-धर्म था, अर्थात घर-वार इकर वैराग्य साथलेना । यह अच्छी स्थितिनथी। प्रज्ञावादी की दृष्टि मे अग्नि-थ, शील, सदाचार, विवाह, दान, भोग, स्त्री, धन, अध्ययन और वेद इन सवका ,य है और जीवन में सबके लिए इनकी आवश्यकता है ।

## यक्ष के प्रवन

## [वियोगी हरि]

प्रसंग यह हैत वन का है। चित्रसेन गंधवं के बन्धन से राजा दुर्योधन को कर युधिष्टिर पुनः हैत बन लौट गये। वहाँ एक ब्राह्मण घवराया हुआ पहुँचा, : ब्रुधिष्टिर से बोला, "राजन् ! मेरा तो बुरा हाल हुआ, अरणियों-सहित मैने ता वर्तन एक पेड़ पर टाँग रखा था। एक हिरण आया और उसे लेकर भाग । हाय! अब में अपन कंसे जलाऊँगा? तुन और तुम्हारे चारों भाई जाकर

खोजो, और मेरा अरणियों का बर्तन मुक्ते लादो।"

पाण्डव उस हिरण को ढूँढ़ने निकल पड़े। पर उसका कहीं भी पता न ा । पके हुए खिल पाण्डव एक बट वृक्ष की ठंडी छाया में या बैठे। ग्रुधिप्टिर ने ने भाई नकुल से कहा, "देखों, पास में कही पानी हो, तो तूणों में भरकारप्पास तने के लिए यहाँ लाखों।"

समीप ही एक कुण्ड या । नकुल वहाँ पहुँचा। ज्योंही उसने वहां का पानी । चाहा, अन्तरिक्ष से कोई बोला—"खबरदार! ऐसा दुस्साहस न करना। कुण्ड पर पहले से ही मेरा अधिकार है। माडी-पुत्र! पहले मेरे प्रश्नों का ।र दो, तभी तम इसका पानी भी सकोषे।"

।, तभा तुभ इसका पाना पा सकाग । वह यक्ष या । उसकी इस बात पर नकुल ने ध्यान नहीं दिया ।

वह सक्ष भा । उसका इस बात पर नेकुल न ध्यान नहां दिया।
पास के मारे ब्याकुछ था। किन्तु पानी पीते ही वह गिर पड़ा और
के प्राण छूट गये। इसी प्रकार सहदेव, अर्जुन और भीम एक-एक का यही हाल

ग्रिधिष्ठर ने भाइयों को मृत देखकर बहुत बिलाप किया। उन्होंने भी छी बही कापानी पीना बाहा, बही आवाज सुनाई दी, 'णुधिष्ठिर १ मेरे प्रक्तों उत्तर देकर ही तम इस पानी को हाथ लगा सकते हो।"

"पूछो, यथामित में तुम्हारे प्रश्लों के उत्तर दूँगा," युधिष्टिर ने कहा ।

यक्ष : धर्म का एकमात्र साधन क्या है ?

यश किस एकही उपाय से प्राप्त होता है ? स्वर्ग-प्राप्त का एकमात्र साधन क्या है ?

कौन-सा ऐसा एकही उपाय है, जिससे मुखलाभ हो सकताहै?

पब्टिर: दाक्यमेकपदं घम्यं दानमेकपदं ग्रज्ञ:। सत्यमेकपदं स्वग्यं शीलमेकपदं सुखम्।। दशता धर्म का एकमात्र साधन है; यस-नाम का एकमात्र उपाय दान है; स्वप् केयल एक सत्य में हो प्राप्त होना है; एक दोल हो मुख वा मूल है।

यक्ष : मनुष्य का आतमा कीन है ?

कौन उसका भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है ?

मुधिष्ठिर : पुत्र आरमा मनुष्यस्य भावी दैवकृतस्तला । मनुष्य का आरमा उनका पुत्र है;

मित्र उसका वह भागी है, जो भाग्य में ही मिलती है।

यक्षः सर्वोत्तम लाम क्या है ? सर्वोत्तम मुख क्या है ?

युधिष्ठिर : सामानां श्रेष आरोग्यं मुखानां तुष्टियत्तमा । आरोग्य सर्वोत्तम लाभ है;

सन्तोप ही सबसे उत्तम सुख है।

यक्षः धर्मसे बढ़कर संसार में और तथा है ? बह कौन-सा धर्महैं, जो सदा फल देता है ?

वह क्या है, जिसका नियत्रण करके शोक नहीं होता ? वे कौन हैं, जिनके साथ की गई मित्रता कभी जीण नहीं होती ?

युधिष्ठिर : आनुतांस्यं परं धर्मात् श्रेताधर्मस्सदाफतः। मनो यस्य न होचिन्त सन्विस्सद्धिनं जीर्षते ॥

> उदारता धर्म से भी बढ़कर है; सदा फल देनेवाला वैदिक धर्म है;

वह मन है, जिसका नियंत्रण करके तीक नहीं होता; सज्जनों की मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती।

यक्ष : किसे त्यागकर मनुष्य प्रिय हो जाता है ? किस यस्तु के त्याग से उसे बोक नहीं होता ?

वह क्या है, जिसे त्यागकर मनुष्य सम्पत्तिशाली हो जाता है ? किसे त्यागने से वह सुखी हो सकता है ?

युधिष्ठिर : भानं हित्या प्रियो मवति श्रोधं हित्या म शोचति । भामं हित्यार्थ्यान्मवति लोमं हित्या मुखी मवेत् ॥ भूवं का त्याग करने से मनुष्य सबका त्रिय हो जाता है;

कोध के त्याप से उसे शोक नही होता; काम का त्याप करके वह सम्पत्तिशाली बनता है:

और, लोभ के त्याग से वह मुखी होता है।

यक्ष : तप का क्या लक्षण है ? दम किसे कहते हैं ? सबसे बड़ी क्षमा नवा है ? और लज्जा की भावना क्या है ? युधिष्ठिर : तपस्स्वधर्मवित्तिवं मनसो दमनं दमः । क्षमा इन्द्रसहिष्णुत्वं ह्वीरकार्यनिवर्तनम् ॥ स्वधमं का परिपालन ही धर्म है; सच्चा दम मन का दमन, अर्थात् निव्रह ही है: (शीत-उष्ण, सुख-दु.ख आदि) इन्ह्रों का सहना ही सबसे बड़ी क्षमा न करनेयोग्य कर्म से मुंह मोड़ छेना ही छज्जा की भावना है। यक्ष : सबसे बड़ी दया क्या है ? और आर्जन अर्थात् सरलता किसे कहते है ? पुधिष्ठिर : दया सर्वसृष्टीधत्वमार्जवं समिचत्तता ॥ सबके सुख की इच्छा ही सबसे बड़ी दया है; समिचत्तता को ही आर्जव कहते हैं। यक्ष : मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन-सा है ? ऐसी कौन-सी व्याधि है, जिसका अन्त ही नही ? साधु किसे कहा जाये ? और असाध किसे कहते हैं ? युधिष्ठिर : श्रोधस्सुदुर्जयश्चात्रलां मो व्याधिरनन्तकः। सर्वभूतहितस्साधुरसाधुनिदंयस्स्मृतः मनुष्यो का दुर्जय सन्नुकोध है; लोभ ऐसी न्याधि है, जिसका कोई अन्त नहीं; साध वह है, जो सब प्राणियों का भला बाहता है; और निदंय ही असाधु है। यक्ष : सबसे बड़ा स्नान क्या है ? और सबसे बड़ा दान किसे कहा जाये ? युधिष्ठिर : स्नानं मनोमलत्यागो दानं वं मृतरक्षणम् ॥ मनोविकारों का त्याग ही सबसे बड़ा स्नान है; प्राणियों की रक्षा ही महान् दान है। यक्ष : भेरा बन्तिम प्रश्न यह है, जिसका उत्तर पाने से तुम्हारे भाई जीवित हो जार्थेने। इस जगत् में आश्चर्य वया है ?

मुधिष्ठिर : अहत्यहिन मुतानि गच्छत्तीह यमातयम् । सेपारस्यावर्रामच्छत्ति किमान्त्रवंमतःत्वरम्।। दिन-प्रति-दिन प्राची यमलोक को जा रहे हैं। यह देयते हुए भी रोप प्राची चाहते हैं, कि ये अनत्वकान तक जीविन रहें ! इससे यड़ा आरुपर्य और क्या हो सनता है ?

आरुषय आर व्या हा सबता हु : यहा को यूधिष्ठिर के इन उत्तरों से पूरा सन्तोप हो गया, और उसने चारों पाण्डवों को जिला दिया ।

# शर-शय्या पर से प्रवचन

## [वियोगी हरि]

मृद्ध समाप्त हो गया था। दुर्मोधन और उसके सारे ही भाई तथा साथी योद्धा मुद्ध में नारे गये और पाण्डव विजयी हुए। युधिष्टिर इस जातिन्वध और कुल-नाव से लिजत और संताप-पीड़ित थे। ग्लानि के मारे सोचने लगे कि हम से यह महान् पाप हुआ। मैंने ही लगने वड़े भाई कण की मरना डाला। बातक अभिमन्तु के वध का भी उत्तरदायों में हो हूं। द्रीपदी के पौचों पुत्र भी मारे गये। मेरे हृद्य में काज जैसे आप जल रही है। राज्य यह मेरे सामने पड़ा है। पर इसे लेकर में क्या करूंगा? अब तो मैं अनकन करके झरीर को सुवाकर प्राण त्याग दुंगा, क्योंकि यह सारा अनवं मेरे ही कारण हुआ है।

मुधिष्ठिर को इस प्रकार संताप-पीड़ित देखकर वेदव्यासजी ने समझाया और क्षात्र-धर्म का उपदेश किया। उन्होंने कहा—"अन्त तो एक-न-एक दिन सभीका होता है। संयोग का वियोग निश्चित है। तुम तो बुद्धिमान हो और धर्म का मर्ग समझते हो। तुन्हें विधाता ने कर्म करने के लिए ही पैदा किया है। कर्म

को छोडने का सम्हें कोई अधिकार नहीं है ।

श्रीकृष्ण ने भी पूषिष्ठिर को प्राचीन उपास्थानों के उदाहरण दे-दैकर समझाया। उन्होंने कहा, "धर्मराज, क्षात्र-धर्म का पालन न करने से आप पाप के भागी बनेंगे। प्रजा आपको छोड़ और कितका आप्य लेगी? राजसिंहासन पर आपको प्रजा में हित को देखते हुए बैठना ही होया। युधिष्ठिर को इस प्रकार राजी कर, दौपदी के साथ राजसिंहासन पर बैठा दिया यया। श्रीकृष्ण ने शख में जल लेकर उनका अभिष्क किया। हिस्तनायुर के नागरिकों ने घर-घर बड़े उत्साह से उत्सव सनाया।

एक दिन धमेराज बुधिष्ठिर श्रीकृष्ण के पास गये और बोले, "मैं आपकी ही कृपा से युद्ध में विजय पाकर इस राज्य का अधिकारी हुआ हूँ। संसार में यह जो हमारी कीर्ति फैली है वह श्रसल में आपकी ही कीर्ति हैं!"

श्रीकृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे ध्यानस्य वैठे रहे।

मुधिप्टिर को आइचर्य हुआ कि जिन थी कृष्ण का व्यान वड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी करते हैं, वे आज यह किसका ध्यान कर रहे है ।

युधिष्ठिर के बहुत पूछने पर थीकृष्ण ने कहा, "धर्मराज, कुलिशतामह भीष्म बुत्तती हुई अग्नि की मौति शर-शय्या पर पढ़े मेरा ध्यान कर रहे हैं। मेरा मन इस समय उन्हीकी ओर या । महात्मा भीष्म के स्वर्गस्य होने पर यह पृथिवी उसी तरह शोभाहीन हो जायगी, जैसे चन्द्रमा से हीन रात्रि । अभी समय है। अप भीष्म वितामह के समीप जाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारो प्रुपार्थी तथा राजधर्म के विषय में उनसे पूछ लीजिए। मुक्ते दीख रहा है कि भीष्म का अत होने पर सारे भमण्डल में ज्ञान का ह्यास हो जायेगा।

महाराजा युधिष्ठिर, श्रीकृष्णतया अपने चारों भाइयों के साथ तुरन्त रथ तैयार कराकर भीटम पितामह के समीप पहुँचे । वे शर-शय्या पर पडे अपनी मन-चाही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे से । श्रीकृष्ण को देखकर आनन्द से पुलकित हो गये वे । पुरुषोत्तम कृष्ण की उन्होंने गद्-गद कष्ठ से स्तुति की ।

क्या ही दिव्य दृश्य था वह ! महात्मा भीष्म श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे, और प्रयोत्तम स्वयं उनके सम्मुख विनीत भाव से खडेथे। सच्चे अर्थ में क्रक्षेत्र उसी घडी धर्मक्षेत्र मे परिणत हुआ था।

युधिष्ठिर एकटक देख रहे थे कि पितामह सन्ध्याकालीन सूर्य के समान निस्तेज होकर शर-शय्या परपड़े हुए है। अनेक ऋषि-मुनियों से वे घिरे हुए थे।

यह स्थान ओघवती नदी का तट था।

श्रीकृष्ण ने महात्मा भीष्म से कहा, "युधिष्ठिर इस महान् युद्ध के परिणामो से, जाति-यम और कुल-नास से अत्यन्त शोक-पीड़ित और लिजत हैं। किसी प्रकार हमने इनको राजसिंहासन पर बैठाया है। किन्तु धर्म के विषय में यह आज किकत्तंव्यविमृद्ध हैं। आप इनको सामान्य धर्म और राजधर्म का रहस्य खोलकर बतलाइए, जिससे इनके मन का संताप दूर हो जाय और यह धर्मपूर्वक राज्य का द्यासन करें।

महात्मा भीष्म ने महान् धर्म को,पुरपोत्तम कृष्ण को और धर्मज ब्राह्मणो को नमस्कार करके, युधिष्ठिर को सम्बोधन करते हुए शास्त्रत धर्म का प्रवचन

प्रारम्म किया । उन्होने कहा-

उत्यानेन सदा पुत्र प्रयतेया युधिष्ठिर । न ह्युत्यानमृते देवं राज्ञामयं प्रसाधयेत्।। साधारणं द्वयं होते दैवमुत्यानमेव च। पौरुषं हि परं मन्ये दैवं निश्चित्यमृह्यते ॥

सारे ही कार्य राजा को अपने स्वयं के पौरूप से करने चाहिए। जिन राजाओं में पौरप नहीं होता है, उनको भाग्य कुछ भी फल नहीं देता।

पौरप और देव यही सिद्धि के दो उपाय है, परन्तु इन दोनों में पौरप बड़ा है। वह प्रत्यक्ष फल देता है। भवितव्यता तो फल के द्वारा निश्चित है।

न हि सत्याद्ते किचिद् राज्ञां वै सिद्धिकारकम् । सर्वकार्येषु श्रवेयाः आर्जवं कुरुनन्दन ॥ हे कुठनन्दन ! राजाओं के लिए सत्य के सिवाय दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे वे सिद्धि पा सर्कें।

सत्यपरायण राजा इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है।

मृर्डीह राजा सततं लङ्घ्यो भवति सर्वज्ञः। तोक्ष्णाच्चोद्विजते लोकस्तस्मादमयमावरेत॥

जो राजा सदा सब तरह से कोमलता का बर्ताव करनेवाला होता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन लोग कर जाते हैं, और केवल कठोरबर्ताव करने से भी लोग उससे घयरा उठते हैं।

इसलिए जहाँ जैसी आवश्यकता हो, उसे देखते हुए तुन्हें कठोरता और कोमलता दोनों का हो सहारा लेना चाहिए।

> र्वाततव्यं कुरुश्रेष्ठ सदा यर्मानुर्वातना । स्वं प्रियं तु परित्यज्य यदात्लोकहितं भवेत ।।

हे कुरुप्रेट ! अपने आफ्को जो प्रिय लगता हो उसे त्यागकर धर्मात्मा राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे कि सब लोगों का हित होता हो ।

आत्मवांत्रच जितकीयः शास्त्रार्थकृतनित्रवयः। यमं चार्यं च कामे च मोक्षे च सततं रतः॥ इस्सां संवृतमन्त्रदच राजा मचितुमहीत । यूजिनं च नरेन्द्राणां नान्यच्चारस्यापात् परम्॥

बही पुरुष राजा होने के योग्य है, जिसने अपने मन को यञ्च में कर लिया है, कोघ को जीत लिया है औरशास्त्र के सिद्धान्त का निरुपयात्मक ज्ञान प्राप्तकर जिया है;

नो धर्म, अर्च, काम और मोक्ष की साध्या में सदा छगा रहता है, जिसे होनों वेदों का ब्रान हो गया है और जो अपने गुप्त विचारों को दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता है।

प्रजाकी रक्षा न करने से बड़ा राजाओं के लिए दूसरा कोई पाप नहीं है। शुचिस्तु पृथिवीपाली लोकचित्तग्रहे रतः।

न पतत्यरिभिग्रस्तः पतितश्चावितव्हते।।

जो राजा बाहर और भीतर से पितत्र रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का यन्त करता है, वह आक्रमण किये जाने पर भी सत्रुकों के वस मे नही पड़ता ।

यदि वह गिर भी जाय, तो अपने सहायकों को पाकर बीझ उठ खड़ा होता है।

पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः। निर्मया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः॥ सर्वोत्तम राजा वही है, जिससे राज्य में लोग इस प्रकार निर्मय विचरते है, जैसे अपने पिता के घर में पुत्र निर्भीक रहते है ।

अर्थमूलोऽपि हिंसां च कुरुते स्वयमात्मनः।

करैरशास्त्रदृष्टेहि मोहात्सवीडयन्प्रजाः ॥ धन के लोभ से जो राजामोहबदा प्रजा से शास्त्र-विरुद्ध अधिक कर लेकर

उसे बलेश पहुँचाता है, यह अपने ही हाथो अपना विनास करता है।

कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम् । योगक्षेमं च वृत्ति च नित्यमेव प्रकल्पवेत् ॥

मानक्षम च बात च नित्यमय अकल्पनत् ।। गरीवों, अनायों, वृद्धों और विधवा स्त्रियों की रक्षा और उनकी जीविका का राजा को सदाही प्रवत्य करना चाहिए।

मा ते राष्ट्रे याचनका मूबन्मा चापि दस्यवः।

एवां दातार एवते नेते भूतस्य भावकाः।।

तुम्हारे राज्य में न तो कोई भिखमंगे हो औरन घोर-लुटेरे; क्योंकि ये प्रजा के धन को सिर्फ छीननेवाले होते हैं, उसके ऐस्वर्य को

बढानेवाले नही । संरक्ष्यान पालयेद राजा स राजा राजसत्तमः।

ये केचित् तान् न रक्षन्ति तैरयों नास्तिकश्चन।।

वही राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है, जो रक्षा करनेयोग्य मनुष्यों की रक्षा करता है। जो ऐसा नही करते, उन राजाओं की दुनिया को कोई आवस्यकता नहीं।

राजा चरति चेद् धर्मं देवत्वायैव कल्पते।

स चेदधमँ चरति नरकायैव गच्छति॥

स चदवन चरात नरकाव न गण्याता । धर्माचरणकरने से राजा देवता बन जाता है;और यदि वह अधर्म करता है तो नरक मे ही गिरता है।

दुर्बलस्य च यच्चक्षुर्मृनेराज्ञीविषस्य च।

अविषहातमं भन्ये मा स्म दुर्वलमासदः ॥

दुवंछ मनुष्य और मुनि और सर्प इनकी दृष्टि को मैं अस्यन्त असहनीय मानता हैं, इसिल्ए तुम किसीभी दुवंछ प्राणी को न सताना ।

दुर्वलास्तात मन्येथा नित्यमेवाविमानितान् ।

मा त्वां दुर्बलचक्षूषि प्रदहेयुस्सवान्यवम्।। किसीभी दुर्वेल प्राणी का तुम कभी अपमान न करना;

सदा सार्वधान रहना कि कही दुवेलो की दृष्टि तुम्हें बन्धु-बान्धवों-सहित जलाकर भस्म न कर डाले।

> विमानितो हतः विलब्दस्त्रातारं चेन्न विन्दति । अमानुषकृतस्तत्र दण्डो हन्ति नराधिपम ।।

यदि कोई अपमानित, मारा-मीटा हुआ और याखी-गलीज से तिरस्कृत दुवंछ मनुष्य राजा को अपने रक्षक के रूप में नहीं पाता है, तो वैव द्वारा दिया हुआ दण्ड उस राजा का ही अन्त कर डालता है।

मा स्म तात रणे स्थित्वा भुंजीया दुवंलं जनम् । मा त्वां दुवंलचक्षंणि दहन्त्यन्तिरिवाशयम् ॥

वत्स ! युद्ध में संलग्न होकर तुम किसी दुवैल मतुष्य को, उससे कर लेकर, अपने उपभोग की वस्तु न बनाना । जैसे, आग, जिस लकड़ी में वह रहती है, उसी को जला देती है, वैसेही दुवेलों की दृष्टि सुम्हें कही जला न डाले ।

यानि मिथ्याभिश्वस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम् । तानि पुत्रान् पशुन्धनन्ति तेषां मिथ्यामिशंसनात ॥

झूटे आरोप लगाये जाने पर रूदन करते हुए दोन-दुवंदों की अखिं से जो आंसू गिरते हैं, वे मिय्या दोप लगाने केकारण उन अपराधियों के पुत्रों और पशुओं का भी नाश कर डाल्ते हैं।

> अयुद्धेनेव विजयं वर्धयेद्वसुधाधिपः। जधन्यमाहविजयं युद्धेन च नराधिप।।

हे राजन् ! युद्ध के धिवाय किसी इसरे ही उपाय से राजा को अपनी जीत बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए; युद्ध से जो विजय मिलती है, उसे निम्न कोटि का बताया गया है।

नाधर्मेण महीं जेतुं लिप्सते जगतीपतिः। अधर्मविजयंतव्य्वा कोऽनुमन्येत भूमिपः॥

किसीभी राजा को अधर्म के द्वारा पृथिवी पर विजय पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कीन राजा सम्मान पा सकता है ?

रागो द्वेयस्तया मोहो हर्षरशोकोऽनिमानिता। क्रोयो दर्परच तन्द्री च परवृद्घ्युपतापिता।। अञ्चानमेतनिर्विद्धं पापानां चेव याः क्रियाः।।

राग, ब्रैंग, मोह, हर्य, शोक, अहंकार, काम, ऋोध, गर्व, तन्द्रा, दूसरों की बढ़ती देखकर जलना और पापकमें करना इन सब कार्यों को अज्ञान बतीय गया है।

> दमेन सदृतं धर्मं नान्यं लोकेषु शुधूम। दमोहि परमो लोके प्रशस्तः सर्वधर्मिणाम्।।

संसार में हमने इन्द्रिय-दमन के समान कोई दूसरा घर्म नही सुना। सभी धर्मवाओं ने जगत् में दम को सर्वोच्च बताया है। सभीने उसकी भारी प्रशसा की है। क्षमा पृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् । इन्द्रियामिजयो दाक्ष्यं मार्वयं हीरचापलम् ॥ अकार्यव्यमस्तरम्भस्सन्तोयः प्रियवादिता । अविहिसाऽनसूमा चाप्येषां समुदयो दमः॥

क्षमा, धीरता, बहिता, ममता, सत्यवादिता, सरलता, इन्द्रिय-विजय, निपुणता, कोमलता, जज्जा, अवचलता, उदारता, कोधहीनता, सन्तोष, मधुर वचन वोक्तने का स्वभाव, किसीभी प्राणी को पीड़ा न देना और दूसरों के दोषों की न देखता इन सद्गुणों का प्रकट होना ही दम कहलाता है।

द्गुणा का प्रकट होना हा देम कहलाता है। असर्व यस्य सूतेभ्यः सर्वेषामसर्व यतः। नसस्यः सर्वमृतानां रान्तो मवति बुद्धिमान्॥

जिसे सारे ही प्राणियों से भय नहीं है और सभी प्राणी जिसकी ओर से निर्भय हो गये हैं उस दमनशील और बुढिमान पुरप की सभी वन्दना करते हैं।

सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद् विद्यते परम्। सत्येन विघते सर्वं सर्वे सत्ये प्रतिध्ठितम्।।

सत्य बोलना शुभ कमें है। सत्य से बड़ा कोई दूमरा कार्य नही है। सबको सत्य ने ही धारण कर रखा है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिन्ठित है।

जीवतुं यः स्वयं चेच्छेत् कयं सोऽन्यं प्रधातयेत् । यद् यदात्मनि चेच्छेत् तत् परस्योपि चित्तयेत् ।। जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरो के प्राण कैने ले सकता है ? अपने लिए जो-जो सुख-मुविषा मनुष्य चाहता है वही दूसरो के लिए भी सुलम कराने की बात उसे सोचना चाहिए ।

उत्यानेन जयेत् तन्द्रां वितकं निश्चयाज्जयेत् । मौनेन बहुमाध्यं च शीयेण च मयं त्यजेत् ।।

आलस्य को उद्योग से तथा वितर्कको हड निश्चय से जीतना पाहिए; मौन का सहारा लेकर बहुत बोलने की आदत को, और शूरवीरता के डारा भय को त्याग देना चाहिए।

> यच्च काममुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्। मृष्णाक्षयमुखस्यैते नाहतः घोडशीं कलाम्॥

जगत् में जो काम-वासना से उत्पन्न सुख है और जो स्वर्ग का दिव्य और महान् सुख है, ये दोनों ही नृष्णा-क्षय से होनेवाले सुख की सोलहवी कला की भी तुलना में नहीं जा सकते।

> मृत्युनाऽभ्याहतो लोको जस्या परिवारितः। अहोराजाः पतन्त्येते ननु कस्माझ बृध्यसे।।

अर्द्धव कुरु यस्त्रे,यो मा त्वां कालोऽत्यगादयम् । अकृतेत्वेव कार्येषु मृत्युर्वे संप्रकर्षेति ॥ मृत्यु कोर्यो को पीट रही है और बदाये ने उनको घर रा

मृत्यु लोगों को पीट रही है, और युडापे ने उनको घेर रखा है। ये दिन और रातें तेजी से बीततो जा रही हैं। तब, सुम क्यों नहीं जाग जाते ?

अवभी ऐसा काम करो जिससे तुन्हारा कत्याण हो और समय आगे न निकल जाये। कही ऐसा न हो कि तुम्हारे कार्य अधूरे रह जायें और प्रस्तु तुम्हें स्वीचकर ले जाय।

> अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् । मृत्युरापदाते मोहात् सत्येनापदातेऽमृतम् ॥

अमरता और इत्यु ये दोनो देहके भीतर ही वसे हुएहै; इत्यु मोह से प्राप्त होती है, और सत्य से अफ़्त-पद ।

हाता ह, जार संस्य स जरत-नद

नास्ति विद्यासमं चक्षुनीस्ति सत्यसमं तपः। नास्ति रागसमं दुःखम् नास्ति त्यागसमं मुखम् ।। विद्या के समानकोईनेत्र नहीं, सत्यकेसमानकोई तप नहीं, राग केसमान

कोई दुःख नही और त्याग के समान कोई सुख नही । नात्यक्ता सुसमाप्नोति नात्यक्ता विन्दते परम् ।

नात्यश्त्वा चामप्रशीते त्यवत्वा सर्वे सुखी भवेत् ॥ निता करू स्थाप क्रिये सम्राणक स्टी स्टेनर और स विसा

विना कुछ त्याग किये सुख प्राप्त नहीं होता, और न विना त्याग के मनुष्य परमतत्त्व तक पहुँच पाता है। त्याग के बिना निर्मय होकर कोई रह नहीं सकता। मनुष्यसर्वत्याग से ही सुखी हो सकता है।

प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लागः परो मतः । प्रज्ञा निःश्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतस्सताम् ॥

प्राणियों का आश्रय स्थान एक प्रज्ञा ही है। श्रज्ञा को सबसे बड़ा लाम कहा गया है। इस कोक में प्रज्ञा ही कल्याणकारिणी है, और सत्पुरुषों ने प्रज्ञा को ही स्वर्ग माना है।

सत्यं ब्रह्म सपस्सत्यं स्वर्गं सत्येन गच्छति । अनुतं तमस्रो रूपं तमस्रा नोयते ह्यथः १।

सत्य ही बहा है, सत्य ही तप है, सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग को पाता है। असत्य, जो अन्धकार का रूप है, मनुष्य को नीचे गिरा देता है।

वेदस्योपनिषदसद्यं सत्यस्योपनिषद्गः। दमस्योपनिषन्मोक्ष एतस्सर्वानुज्ञासनम्।।

वेदों का रहस्यात्मक अर्थ सत्य है, सत्य का अर्थ दम है, और दम का है मोक्षा यही सर्वानुसासन है। इयः कार्यमद्य कुर्वति पूर्वाह्मो चापराह्मिकम्।

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं बास्य न वा कृतम्।।

जिस काम को कल करना हो, उसे आजही कर छिया जाय। जिसे दोपहर थाद करना हो, उसेदोपहर से पहले कर डालना चाहिए; क्यों कि मृत्यु इस बात की बाट नहीं देखती कि इसका काम पूरा हो गया या नहीं।

अद्यैय फुर यच्छे यो मा त्यां कालोऽत्यगान्महान् ।

को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकासी भविष्यति ॥

जो कल्याणकारी कार्य है उसे तुम थाजही कर डालो। यह महान् काल कही तुम्हे लांघ न जाय। भीन जानता है कि आज किसकी मीत की घडी आ पहुँचेगी।

## गीता-नवनीत [वियोगी हरि]

#### दूसरा अध्याय

अशोष्यानन्यशोचस्यं प्रज्ञावादांश्च मायसे । सतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ अरे, तूचनके लिए शोक कर रहा है, कि जिनके लिए नहीं करना चाहिए ! साथ ही ज्ञान की वार्ते वघारता है ! प्राण किसीके जार्षे या रहें, ज्ञानी पुरुष उनके लिए शोक नहीं किया करते ।

न स्वेवाहं जातु नासं न स्वं नेमे जनाधियाः।

न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।।१२।।

यह बात तो है नहीं कि मैं पहले कभी नहीं था; तू और ये सब राजेमहाराजे पहले न थे।

यह भी नहीं कि हम सब अब आगे न होंगे।

रेहिनोऽस्तिस्पया देहे कीमारं मीवनं जरा। तथा देहानद्रमाप्तिधरिस्तत्र न मुद्धात ॥१३॥ जैसे देहधारी को इस देह में मालपन, जवानी और बुडापा प्राप्त होता है, उसी तरह उसे दूसरी देह प्राप्त होती है।

इसलिए इस विषय में जानी मनुष्य को मोह नही होता। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः।

अनाशिनोऽप्रमेषस्य तस्माखुष्यस्य मारत ॥१८॥ कहा गया है कि शरीर का स्वामी अर्थात् आत्मा नित्य है, अविनाशी है, और अपिन्स है; किस समितनेबाले ये शरीर आधानन हैं। अतः है शरत । त गठ

किन्तु उसे मिछनेवाले ये शरीर नागवान हैं। अतः है भारत ! तू युद्ध कर।

य एनं बेसि. हस्तारं यहचेनं मन्यते हतम् । उमी तो न विजानीतो नार्य हस्ति न हस्यते । १६।। इस सरीर के स्वामी या आस्मा को मारनेवाळा यह समझता है कि वह मारा जाता है, उन दोनों को हो चज्जा ज्ञान नहीं है। यह न तो किसीको मारता है, और न किसीसे मारा जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संपाति नवानि देही ॥२२॥

जैसे कोई पराने वस्त्रों को उतारकर नये वस्त्र पहनता है, वैसे ही यह देही अर्थान् आत्मा प्राना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर छेता है।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं वलेदयन्यापी न शोपपति मारतः ॥२३॥ इस आरमा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है. न इसे आग जला सकती Ř:

पानी इसे भिगो नहीं सकता, और वाय मुखा नहीं सकती।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्यं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽयं न त्वं शोचितुमहंति।।२७॥

जो जन्म देता है, उसकी मत्यू निश्चित है; और जो मरता है, उसका जन्म भी निश्चित है।

अत: इस न टल सकनेवाली बात के लिए फ्रोक करना तुके उचित नहीं ।

देही नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहंसि ॥३०॥

सबके देह में रहनेवाले इस आत्मा का वध कदापि नहीं किया जा सकता। इसलिए हे भारत ! किसीभी प्राणी के विषय में बोक करना तुमे उचित नहीं ।

अय चेत्वमिमं धर्म्यं संवामं न करिष्ट्यक्ति ।

ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ तू यदि अपने धर्म के अनुकूल युद्ध नहीं करेगा, तो अपने धर्म को और यश को खोकर त पाप ही बटोरेगा।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ।

मा कर्मकलहेतुर्भूमति सङ्गीऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ तैरा अधिकार केवल कर्म करने का है; फल का मिलना या न मिलना कदापि तेरे अधिकार में नहीं।

इसलिए यह सोचकर तू कर्म न कर कि उसका अमुक कल मिलना चाहिए, और कर्म न करने का भी आग्रह मत कर।

बुढियुक्तो जहातीह उभे मुक्तदुष्कृते।

तस्माद्योगाययुज्यस्वयोगः कर्ममुकीशलम् ॥५०॥

जिसमें (साम्य-) बुद्धि आ गई, वह संसार में पाप एवं पुष्प से लिप्त नहीं होता; अतः तू योग-मुक्त हो जा।

कर्म करने की कुशलता ही योग है।

यदा ते मोहकलिलं युद्धिःयंतितरिष्यति।

तदा गन्तासि निर्वेदं थोतव्यस्य भूतस्य च ॥५२॥ जब तेरी बुद्धि मोह के मैले आवरण की हटा देगी, तब जो कुछ तूने मुना हैं और जो सुनने को हैं उससे तू विरत हो जायगा।

दुःखेयनुद्धिगनमनाः मुखेषु धिगतस्पृहः। बीतरागमयस्रोधः स्थितयीर्मुनिरुच्यते ॥१६॥

दु:ख में जिसका मन खिन्न नहीं होता, और मुख में जो आसवत नहीं होता:

प्रीति, भय और कोछ जिममें रहा नहीं, उसेही 'स्थितप्रज्ञ' मुनि कहते हैं।

यः सर्वत्रानिभ्रत्नेहस्तत्तरप्राप्य शुभाशुभम्।

नामितन्दति न हेव्टि तस्य प्रशा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ सर्वत्र जिसका मन अनासक हो गया; यथाप्राप्त शुभ का जिसे आनन्द नहीं और अशुभ का विषाद नहीं,

कहना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है।

ध्यायतो विषयान्युंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्घात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ।।६२॥

जो विषयों का चिन्तन करता रहता है, उनमें उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है,

इस आसन्ति से विषय-वामना पैदा होती है।

और (बासना तृप्त न होने पर) उससे कोध उत्पन्न होता है।

कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्समृतिविश्रमः। स्मृतिभंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥

कोध से अविवेक पैदा होता है, और उससे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुढ़ि का नाग, तथा बुढ़ि-नाश से सर्वस्व नष्ट हो जाता है ।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याञुबुद्धिः पर्पवतिष्ठते ।।६५।।

चित्त प्रसन्न रहने से सभी दु.ख नष्ट हो जाते हैं;

क्योंकि प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि तुरन्त स्थिर हो जाती है।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जार्गात संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निज्ञा परयतो मुनेः ।।६६॥ जो सबके लिए रात्रि है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता रहता है, और जब सारे प्राणी जागते रहते है, सब ज्ञानवान् के लिए वह रात्रि है।

आपूर्यमाणमचसप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविश्वान्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

तद्वस्कामा य प्रावशान्त सव संशान्तिमाप्नोतिन कामकामी ॥७०॥

चारों ओर से पानी भर जाने पर भी अपनी मर्यादा न छोड़नेवाले समुद्र मे जैसे सारा पानी चला जाता है, उसी तरह उस मनुष्य मे सब विषय प्रवेश तो करते है, पर उसकी शान्ति भंग नहीं होती।

शान्ति उसेही प्राप्त होती है, विषयों की कामना रखनेवाले की नही।

#### तीसरा मध्याय

न हि करिस्यस्थणमपि जातु तिर्घ्ययक्तमंकृत् । कार्यते ह्यद्याः कर्मे सर्वः प्रकृतिकंपूंणेः ॥५॥ कुछ-न-कुछ कर्मे किये विना एक क्षण भी कोई रह नही सकता । प्रत्येक परतंत्र मनुष्य को प्रकृति-जन्य गुण कुछ-न-कुछ कर्मे करने के लिए सरा प्रेरित करते ही रहते हैं।

कर्में प्रियाणि संवय्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्वमुदासा मिच्याचारः स उच्यते ॥६॥ अपनी कर्में न्द्रियां की रोककर वो मूड व्यक्ति मन से उनके विषयों को सोचता रहवा है,

उसे मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहते है।

यस्त्यात्मरतिरेव स्यादात्मत्वन्वच मामवः । आत्मन्येव च संतुष्यस्तस्य कार्ये न विद्यते ।।१७॥ बो केवल आत्मा में ही अनुरक्त है, उसीमें तृष्त है और उसीमे सन्तुष्ट, उसके लिए अपना कुछभी करने को धेप नही रहता ।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । असक्तो ह्याचरम्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥१६॥ जब ज्ञानी पुरुष कूछमी अपेक्षा नही रखता, तब तुभी फल-प्राप्ति का

मोह छोड़कर सतत कर्त्तव्य कर्म कर। आसिक छोड़कर कर्म करनेवाले मनुष्य को ऊँची-से-ऊँची गति प्राप्त होती है।

यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरते सोकस्तवनुवर्तते ॥२१॥

भेष्ठ पुरुष जोकुछ करता है, उसीको जनसाधारण करते हैं। यह जिसे प्रमाण मानकर चळता है, छोग उसीका अनुकरण करते हैं।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यया कुर्वन्ति भारत ।

क्यांद्रिद्दांस्त्यासक्तिः चिकौर्यस्त्रं स्वाप्त्रम् ॥२१॥ हे अर्जुन ! जो 'लोक-संग्रह' करता चाहता है, लोकहित के विचार से लोगों को सदाचारी बनाना चाहता है, उस ज्ञानवान् मनुष्य को आसिक त्यागकर वैसा वर्ताव करना चाहिए, जैसा कि व्यावहारिक कमें में लासक लोग करते हैं।

काम एप क्रोघ एप रजोगुगसपुद्धः । महारानो महापाप्पा विद्वचे निमह वैरिणम् ।।३७।। तू यह समक्षते कि रजोगुग से उत्पन्न यह कामऔर यह क्षोघ बड़े छोजुप

और बड़े पापी है,

ये दोनों ही तेरे शत्रु हैं। तस्मास्विमिद्धयाण्यावी नियम्य भरतर्घम।

पाप्मानं प्रजिह ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥४१॥ इस्रलिए, हे भरतश्रेष्ठ ! पहले इन्द्रियों को नियंत्रण में रख ज्ञान-विज्ञान का नाश करनेवाले इस पापी को तू मार डाल ।

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जिह बार्चु महाबाहो कामरूपं दुरासबम् ॥४३॥ हे महाबाहो ! जो बुद्धि से परे है उसे ठीक तरह से जानकर और अपने-आपको रोककर इस कामरूपी दुराराध्य शत्रु का तू हनन करदे ।

#### चौथा अध्याय

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंदति भारत । अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुनाम्यहम् ॥७॥ हे भारत ! धर्म जबसीण होने लगता है, और अधर्म प्रबल हो उठता है, तव में स्वयं ही अवतार लेता हूँ।

परित्राणायसाधूनो विनाशायच दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे ॥६॥

सञ्जतों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापित

करने के प्रयोजन से, (अर्थात् लोक-सग्रह की दृष्टि से)युग-युग में मैं जन्म लेता हैं।

े यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव मजाम्यहम् ।

मस बस्मानुबर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ मुक्ते जो जिस प्रकार भजते है मैं उसी प्रकार के फल उनको देता हूँ। हे पार्थ ! किसीभी ओर से हो, सब मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविमागशः।

तस्य कर्तारमधि मां बिद्धयकर्तारमध्ययम् ॥१३॥ चारो वर्णो की व्यवस्था, उनके गुग और कर्म के अनुसार, मैंने निर्माण की हैं।

तू इसे समझले कि भैउस व्यवस्था का कर्ताभी हूँ और अकर्ताभी; उसे न करनेवाला मैं अव्यय (अविनाशी) भी हूँ।

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवीजताः।

ज्ञानागिनदाधकर्माणं तमाहुः पण्डितं सुषाः ।।१६।। बुद्धिमान लोग उसीको ज्ञानी कहते हैं, जिसके सारे ही उद्योग फलेच्छा से रहित है;

और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गये है।

यदुच्छालाभसंतुच्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः।

समः सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निवस्पते ॥२२॥ जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीमे संतुष्ट, सुख-बुःख आदि इन्ह्रों से मुक्त, किसीके भी प्रति ईंब्यों न रखनेवाला,

और सफलता या असफलता को एक-मा माननेवाला मनुष्य कर्म करके भी उसके बंघन में नही आता।

ययेथीति समिद्धोऽिनमस्मतात्कुरतेऽर्जुन । ज्ञानािम्बः सर्वेदकािण मस्मतात्कुरते तथा ॥३७॥ जीते प्रज्जबित अग्नि सारे इंधन को भरम कर डालती है, वैते ही, हे अर्जुन ! ज्ञान को अग्नि सभी कर्मों को (उनके ज्ञुम-अज्ञुम बन्धनों को) जला डालती है।

न हि जानेन सदुर्श पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वर्षेपोगसंसिद्धः कालेनासमित वित्रति ॥३६॥ इस संसार में सचसुच ज्ञान के समान पवित्र और कुछभी नहीं । विज्ञतन योग हो सद्दे हो गया, वह समय पाकर उस ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता हैं।

#### पाँचवाँ ग्रध्याय

योगयुक्तो विशुद्धातमा विश्वितातमा जितैन्द्रियः । सर्वभूतातममूतातमा कुर्वभ्रमि न लिप्पते ॥७॥ जो योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हो गया, अपने मन को और इन्द्रियों को जिसने जीत लिया,

आर सुरुप का राज्य का राज्या, और सब प्राणियों का आत्मा विसका अपना आत्मा यन गया, बहु कर्म करता हुवा भी (जनके पुष्प और पाप से) अलिप्त ही रहता है। सर्वक्रमणि मनसा संगम्यास्ते सर्ध यत्नी।

नबहारे पुरे देही नेय कुवंत्र कारयन्।।१३॥ समस्त कमी को मन संस्थानकर जितिन्द्रय पुरुष नीवारोंवाछ इस देह-स्भी नगरमें न कुछ करताऔरन कराता हुआ आनन्दपूर्वक वसता है।

विद्यापिनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समर्वाजनः ॥१८॥ विद्वान्, विनयशील आह्मण, गाय, हायी और इसी तरह कुत्ता और चाण्डाल सभीके प्रति पण्डितों अर्थान् ज्ञानियो की दृष्टि समान रहती

है। न प्रहृट्येक्प्रियं प्राप्य नोहिजेत्र्याप्य चाप्रियम्। स्मरचुहिरसंमुद्धो ब्रह्मविद् ब्रह्मचि स्थितः

स्मिर्द्युद्धिरसंमुठी धहानिव् ब्रह्मणि स्थितः ।।२०।। जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्त नहीं होता, और अप्रिय को पाने से खिन्न नहीं, इस प्रकार जिसकी बुद्धि स्विर हो गई है, और जो मोह के फंटे में नहीं फेंसता, वह ब्रह्मचेता पुरुष ब्रह्म में स्थित एहता है।

#### छठा अध्याय

उद्धरेशस्मात्मानं नात्मानमवसाययेत् । प्रस्तेव ह्यासम्तो व्युप्तस्तेव रिपुरास्त्यः ॥४॥ अपना उद्धार स्वयं हीकरना चाहिए, अपने-आपको गिराना नही चाहिए, क्योकि मनुष्य व्याही अपना मित्र है, और आपहो अपना शत्रु । वस्प्रतासासमनसस्य येनास्येवास्त्रना जितः ।

अनात्मनस्तु आत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् ॥६॥ वह आप अपना मित्र है, जिसने अपने आपको जीत लिया । पर जिसने अपने आप पर झात्रु नहीं पाया यह स्वयं अपने साथ शत्रु की तरह वैर करता है।

मुहुन्मित्रायुंदासीनमध्यस्यद्वेदयबन्धुषु । साधुष्विप च पापेषु समवृद्धिविशिष्यते ॥६॥ सहद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्य, द्वेप करनेयोग्य, बान्धव, सज्जन और दुप्ट--इन सबके प्रति जिसकी समान बृद्धि है, उसी भनूच्य को विशेष योग्य

कहना चाहिए। नात्यश्नतस्तु |योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥

हे अर्जुन ! ठूंस-ठूंसकर खानेवाले या विल्कुल न खानेवाले, इसी तरह बहुत अधिक सोनेवाले या रतजगा करनेवाले मनूष्य को यह योग सिद्ध होने का नही।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेप्टस्य कर्मेनु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ जिसका आहार और विहार नियंत्रित है, कमों का आचरण जिसका नपा-तुला है, और सोना और जागना जिसका परिमित है, उसेही यह योग सुखदायक

होता है । यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमहियरम । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत ॥२६॥ यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ भी बाहर को दौड़े, वहाँ से रोककर इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए।

यो मां पश्यति सर्वेत्र सर्वे च मिप पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ जो मुझ (परमेश्वर) को सर्वत्र, और सबको मुझमें देखता है, उससे में कभी अलग नहीं होता, और न वह मुझसे कभी दूर रहता है।

सर्वमृतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः।

सर्वया वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते।।३१।। जो सब प्राणियों में समान बुद्धि रखकर उनमे स्थित मुझको भजता है, वह योगी सब प्रकार से बर्तता हुआ भी मुझमें ही रहता है।

आस्मीपम्येन सर्वत्र समंपश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परनी मतः ॥३२॥

हे अर्जुन ! सुख या दु ख अपनी ही तरह दूसरो को भी होता है। जो ऐसी दृष्टि सर्वत्र रखता है, उसेही उत्तम योगी मानना चाहिए। असंत्रपं महाबाहो भनो दुर्निग्रहं बत्तम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते ॥३४॥ हे महाबाहु अर्जुन ! संदेह नहीं कि मन यह चंचळ है और इसेवता में रखना बढ़ा कोठन है। किन्तु, हे कोन्तेय ! इस मन को अभ्यास से तथा वैराग्य से बदा में किया जा सकता है।

#### मानवां अध्याय

मनुष्याणां सहस्रेषु किंग्चितीत सिद्धये। यततामपि सिद्धानां किंग्चनमां वेलि तत्वतः ॥३॥ इचारों में कोई एक-आध ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और ऐसे अनेक प्रयत्न करनेवाले सिद्ध पुरुषों में से कोई विरला ही मुफ्ते ज्ञानपूर्वक जानता है।

रसोऽहमप्तु कौत्तेष प्रमास्मि शशिदुर्वयोः । प्रणवः सर्वेवेदेषु शब्दः से पौरुषं नृष्ठु ।।=।। हे कौत्तेय ! में जल में रस हूँ; मैं ही चन्द्र और सूर्य की प्रभा हूँ; सब वेदों में ऑकार में हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और सबका मेही पुरुपाप हूँ ।

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्यं धनातनम् । बुद्धिबृद्धिमतामस्मि तेजस्तैजस्विनामहम् ॥१०॥ हे पार्यं ! मुभे त् सब प्राणियों का सनावन बीज समझ । मैंही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियो का तेज ।

यलं बलवतां चोहं कामरागिवबीजतम्।
पर्माविरुद्धो मूतेषु कामोऽस्मि मरत्यम् ॥११॥
काम (वासना) और राग (विषयासिक्त) से रहित बलवानों का मैही
बल हूँ;
औरहे भरतश्रेष्ठ ! सब प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जानेवाला मैं काम
भी हैं।

ये चैव सारिवका भावा राजसास्तामसाध्य ये। मत्त एवेति ताम्बिद्ध न त्यहं तेषु ते मिव ॥१२॥ तू यह समझरे कि जो भी सारिवक, राजस या तामस भाव है, वे सव मुझते ही उत्पन्न हुए हैं;

किन्तु वे मुझमें हैं; मैं उनमें नही हूँ ।

दैवी होया गुजनमी मम मागा दुरस्यया । मामेव ये प्रपद्धन्ते मायामेतां तरम्ति ते ॥१४॥ मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया कठिनाई से पार की जा सकती है । परन्तु इसे चेमनुष्य (अनायास)पार कर रेलेते हैं, जो मेरी शरण मं आजाते है ।

न मां दर्कतिनो मुद्दाः प्रयद्यन्ते नराधमाः ।

मायवापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१४॥ जिनका ज्ञानमाया ने नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ़, दुष्कर्मी नराधमञासुरी विद्य मे फुँसकर भेरी दारण मे नही जाते ।

बहुनां जन्मनामन्ते जानवान्मां प्रपत्नते । बासुदेयः सर्वमिति स महातमा सुदुर्लमः ।।१६॥ अनेक जन्मो के अनन्तर जब यह अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी है बह सब 'बासुदेव' ही हैं— तब जानी पुरुष मुक्ते प्राप्तकर छेता है; ऐसा महात्या बहुत दुर्तम है।

#### आठवाँ अध्याय

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मर्रातः नित्यक्तः। सस्याहं सुसमः पार्यं नित्ययुक्तस्य योगिनः।।१४।। हे पार्यं ! अनन्य चित्त से जो निरत्वर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य-युक्त योगी को मैं सुळम रीति से प्राप्त हो जाता हूँ।

मामुरेत्य पुनर्जनम दु.खालयमशाइवतम् । नानुवन्ति महारमानः संसिद्धि परमा गताः ॥१४॥। मुझमे मिळ जानेपर परमसिद्धि पानेवाले महारमाओ का पुनर्जन्म नही होता, जो द:खों का घर है और जो अनित्ख है ।

#### नवाँ अध्याय

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेदां पित्रमाँकार ऋवसाम यजुरेव च ॥१७॥ मैं इस जगत् का पिता, माता औरपितामहहूँ; इसे पारण करनेवाला भी महीं हूँ। जो कुछ पवित्र या जो कुछ जाननेवोग्य है वह सब मैं ही हूँ, ओकार तथा ऋषेवर सामवेद और यजुर्वेद मी में हूँ।

मितमैती प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् । प्रमवः प्ररूपः स्यानं निधानं बीजमन्ययम् ॥१८॥ मैं सबकी गति हूँ, पोषक हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी और आध्यय-स्थान हूँ । करण औरसुहृद् भी में हूँ ; उत्पत्ति, प्ररुय, स्थिति, भाष्डारऔर अविनाशी बीज भी मेंही हूँ ।

पत्रं पुष्पं फलं तोवं यो मे मक्त्या प्रयच्छति ।

तदह मनत्युपहृतमश्चामि प्रथतात्मनः ।।२६।। एक-आध पता, कूल, फल या बोड़ा-सा जरु भी जो मुक्ते कर्पण करता है, उस स्थिर विस्तवाले व्यक्ति की वह भक्तिपूर्ण मेंट में प्रसन्ततापूर्वक ग्रहण करता हैं।

्रतक्तरोपि यदानासि यन्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुध्य मदर्यणम् ॥२७॥ हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह साराही मुक्ते तु अपंण करदे ।

समोज्हं सर्वभूतेषु न में हेट्योजिस्त न प्रियः। ये भजन्ति तुमां मक्त्या मधि से तेषु चाप्पहृत्।। में सभीके लिए एकसमान हूँ; मुक्ते न तो कोई अप्रिय है और न कोई प्रिय;

किन्तु भक्तिपूर्वक जो मुक्ते भगते हैं, वे मुझमे स्थित हैं, और में भी उनमें स्थित हूँ।

व्यपि चेत्सुदुराचारी भजते मामनत्यमान् । सापुरेव स मन्तव्यः सम्याव्यवस्तितो हि सः ॥३०॥ कोई कैसाही वड़ा दुराचारी हो, यदि वह मुम्ने अनन्यभाव से भजता है, तो उसे साधु हो मानना चाहिए; कारण कि उसकी वृद्धि ने भगी-भौति ऐसा निश्चय कर लियाहै।

कारण कि उसका बुद्धि न भागा-भागि एसी निरुचये कर लिया है। सन्मना भव मद्भक्तो सद्याजी मां नमस्कुर । सामेवैय्यति युवरवैयमात्यानं मत्यरायणः ।।३४॥ तु मुझमें मन लगा; मेरा मक्त बन; मेरी पूजा कर, और मुफ्ते नमस्कार कर—

इस प्रकार मुक्तमे परायण होकर योग का अभ्यास करने से तू मुक्ते प्राप्त करलेगा।

#### दसर्वा अध्याय

वहं सर्वस्य प्रमवो मतः सर्वे प्रवत्ते । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥=॥ यह जानकर कि सवकी उत्पत्ति मुझसे हुईहै, और सबकी प्रष्टत्ति भी मुझसे होती है, ज्ञानी मनुष्य भावनापूर्वक मुक्ते भजते है । अहमातमा गुडाकेश सर्वभूताशपियतः। अहमाविश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ हे गुडाकेश ! सब प्राणियों के भीतर रहनेवाला आत्मा हूँ मैं; मैं सबका आदि हूँ, मध्य हैं और अन्त भी।

यद्याद्वमूर्तिमत्सत्त्वे श्रीमद्गीजतमेव या। तत्त्तदेवावगेच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंमवम् ॥४१॥ जोभो वैभवशाली बोर श्रीसम्पन्त है, उसे तू भेरे तेज के अदा से उत्पन्त हुआ समझ।

#### ग्यारहर्वा अध्याय

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगिद्रवास

त्वमक्षरं सदसत्तत्तरं यत् ॥३७॥ हे महातमत् ! तुम ब्रह्मा के आदिकारण हो, और उनसे भी श्रेप्ठ हो । तव तुम्हारी वन्दना वे क्यों न करेंगे ? हे बनन्त ! हे जगन्निवास ! तुम्ही सत् हो और तुम्हीं असत्;

ह अनत ! ह जगानवास ! तुम्हा सत् हा आर तुम्हा सत् और असत् से परे जो असर है, वह भी तुम्ही हो । त्वमाविवेव: पुरुष: पुराण-

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वैत्तासि वेद्यं च परं च धाम

त्यमा ततं विद्यमनन्तस्य ।।३६॥ तुम आदिदेव हो, पुगतन पुरप हो, जगत् के एकमात्र आधार हो ; तुम तय कुछ जानते हो, और तुम्ही जाननेयोग्य हो । हे अनन्तस्य !तुम्हीनेइस विद्य को इतना बड़ा विस्तार दिया अथदा व्याप्त किया है ।

मत्त्रमं कुन्यत्परमो सङ्काः सङ्घर्षानतः । निर्वेरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव ॥४५॥ है पाण्डव ! जो यह समझकर कमं करता है कि सारे कमं मेरे ही अर्थात् पर्याख्य के है, जो मुससाय है तथा आसक्ति-रहित है, और जो किसीके भी साथ बैर-माब नहीं रखता, उस अपने भवत को मैं प्राप्त हो जाता हूँ।

### बारहवां भ्रध्याय

अइंद्र्या सर्वभूतानां मैद्राः करण एवं च । निर्मानी निरहंकारः समदुःलसुषः समी ॥१३॥ किसीसे भी जो देव नहीं करता, सब प्राणियों के साथ जो नित्रता का बर्ताव करता है, और जो दयानु है, जो न ममत्व-बुद्धि रसता है, और न अहंकार, जिसे दुःख और सुख समान है और जो रामाबान है.

संतुष्टः सत्ततं योगी यतात्मा दृबनिःचयः। मर्प्यापतमनोबृद्धियों मद्भक्तः स से प्रियः ॥१४॥ जो सदाही संतोषी, संयमी और दृढ़ निरुचयवाला है, जिसने अपना मन और बुद्धि मुक्ते अपित करदी है, ऐसा मेरा भक्त मुक्ते प्रिय है।

बार बुग्ड मुक्त बापत करदा है, एसा मदा भक्त मुक्त प्रय है। सस्मारमेडिजते सोको सोकासोडिजते च सः । हर्षामर्पमयोहेर्गमृतो सः सः च मे प्रियः ॥१४॥ जिससे न तो लोगों को बरेश होता है, बीर न जो लोगों से फरेस पाता है.

जिससे न तो लोगों को बलेश होता है, और न जो लोगों से पलेश जो हुयें, क्रोध, भय और विपाद से मुक्त है, वह मुफ्ते प्रिय है। अनपेक्षः गुचिदंक्ष उदासोनों गतस्ययः।

सर्वारम्परित्यागी यो मञ्जूकः स मे प्रियः ।१६॥ मुम्ने अपना ऐसा भक्त प्रिय है, जो निरपेश है, पवित्र और दक्ष है, जो (कर्म-फल के प्रति) उदासीन है, कोई भी विकार जिसे विचलित नहीं कर सकता, और जिसने (फलासबित में फॅसानेवाले) सारे संकर्पों को स्पाग दिया है।

मो न हृष्यति न हेटिट न शीचित न कांसति। शुभाशुमपिरियागी मिक्तमानः स मे प्रियः।।१७॥ जो न से हुर मानता है, न हेप करता है, और न गोक ही, जो न कोई इच्छा रसता है, जो युभ बौर अगुम (कर्म-फटों) को छोड जुका है, यह मन्तिमान मन्त्य मुक्ते प्रिय है।

समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । श्रीतौष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविबलितः ॥१८॥ यत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुःख जिसके लिए सब समान हैं, और किसीपर भी जिहकी आसक्ति नहीं है,

तुल्पिनिन्दास्नुतिमौती संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमितर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१६॥ निन्दा और प्रशंसा जिसकी इटिट में समान है, जो मितपायी है, जो कुछ मिल जाम उमीमें संतुष्ट है, जो अनिकेत हैं अर्थात् जिसको कही भी आसक्ति नहीं, वह भक्तिमान् मनुष्य मक्ते प्रिय हैं।

## तेरहवाँ अध्याय

अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा स्पन्तिराजंवम् । आचार्योपासनं शौचं स्वैर्यमात्मविनित्रहः ॥७॥ मानहीनता, दम्महीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, क्षाचार्य-उपासना, बृचिता, स्विरता, मनोनिग्रह,

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराच्याधिदुःखरोषानुदर्शनम्।।दः। इन्द्रियों के विषयों में विरक्ति, अहकारहीनता तथा जन्म-मृत्यु-बुढापा-व्याधि एवं दुःखों को (अपने पीछे लगे हुए) दोष समझना,

असक्तिरनिमध्यङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमध्टानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥

कमें में अनासक्ति, स्त्री, पुत्रों और गृहस्थी में आसक्त न होना, चाही या अनुचाही बस्तु के मिलने पर चित्त-दृत्ति को सदा एकसमान रखना,

मिष चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिलो । विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ मुक्षमे अनन्यभाव से अटल भक्तिहोना, एकान्तस्थान में रहना, साधारण कोगो की भीड-भाइ को पसन्द न करना,

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतच्यानमिति श्रोक्तमञ्जानं यदतोऽग्यया ।१११। अध्यात्मज्ञान की नित्यता को समझना, तथा तत्त्वज्ञानका अनुसीलन,— इस सबको 'ज्ञान' कहते हैं; इससे अन्यया सारा अज्ञान है।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।

विनस्यस्विविनस्यन्तं यः पश्यतिस पश्यति ११२०॥ सभी प्राणियोमें सदाएकरस रहनेवाला, तयासवकानात्र हो जानेपरभी जिसका नात्र नही होता ऐसे परभेश्वर को जिसने देख लिया, उसीने, कहना चाहिए कि, (सच्ये तस्व को) यस्तुतः पहचाना है।

समं पत्रयन्हि सर्वत्र समवस्यितमीदवरम् । न हिनस्त्यारमनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥२८॥

परमेश्वर को सर्वत्र एक-सा व्याप्त समझकर जो अपने आपका घात नहीं करता, स्वयं अच्छे मार्ग पर छम जाता है, वह उत्तम गति पाता है।

## चौदहवां अध्याय

प्रकार्श्व च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ हे पाण्डव ! प्रकारा, प्रवृत्ति और मोह के प्राप्त होने पर जो दुःख नहीं मानता.

और वे प्राप्त न हों, तो उनकी इच्छा नहीं करता,

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचारयते। गुणा चर्तन्त इत्येव घीऽवतिष्ठति नेङ्गते॥२३॥

जो तटस्थ-सा रहता है, तोनों ही गुण जिसे विवलित नही करते, जो यह मानकर स्थिर रहता है कि गुण तो अपना-अपना काम करते हैं, जो डिगता नही है, अर्थोत् जो किसीभी विकार के बया में नहीं होता।

समदुःखसुबः स्वस्यः समलोध्ठाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।।२४॥

सुख और दु:ख बिसे समान हैं, जो अपनेमें ही स्थिर है, पत्थर और सोने में जो भेद नहीं करता, प्रिय और अग्निय को, निन्दा और प्रशंसा को जो समान दृष्टि से देखता है, जो सदा धैर्यवान् है,

मानापमानयोस्तृत्वस्तृत्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्पयरित्यायो गुषातीतः स उच्यते ।।२१। जिसे मान बीर अपमान, यामित्र-पक्ष और तत्रु-पक्ष ये दोनों ही समान हैं, और जिसने सारे हो (काम्य) उद्योगों को छोड़ दिया है, उसे 'गुणातीत' कहते हैं।

## पन्द्रहर्वा ग्रध्याय

निर्मानमोहा जितसङ्गदीया अध्यात्मनिरया विनिवृत्तकामाः। इन्द्रेविमुक्ताः सुखडुःखर्सर्ग-र्मच्छन्त्यमुद्धाः पदमध्ययं सत्।।५॥

जिनके मन में नती मान है, न मोह है, जिन्होंने आसक्ति-दोष को जीत लिया है, अध्यारमज्ञान में जो स्थिर रहते हैं, जिन्होंने कामजों का रसाग कर दिया है, और सुख-दुःख आदि इन्हों से जो मुक्त हो गये हैं, वे ज्ञानी पुरुष अविनाशी पद को अर्थात् ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं। द्वाविमो पुरुषों सोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षारः सर्वाणि भूतानि कूटस्योऽसर उच्यते ॥१६॥ इस लोक मे दो पुरुष है—एक 'कार' दूसरा 'क्षार'— क्षर सभी नाववान प्राणियों को कहते हैं, और अक्षर कहते हैं कूटस्य को, सबके मुछ में रहनेवाछे अव्यक्त तत्त्व को ।

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो सोकत्रयमाविदय विमर्त्यव्यय ईदवरः ।।१७॥ किन्तु उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर इन दोनों से भिन्न है। उसे परमात्मा कहते हैं।

वही अविनासी परमेश्वरतीनों लोकों में व्याप्त होकर उनका सदा भरण-पोषण करता है ।

### सोलहवाँ ग्रध्याय

अमर्य सत्त्वसंशुद्धिर्तानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमस्य पत्तस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।११॥ अभय शुद्ध सात्त्विक इत्ति, ज्ञानमार्गं और कर्मयोग को तारतम्यपूर्वक व्यवस्थाः

दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता,

अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः ज्ञान्तिरपैशनम् ।

द्या मुतेव्यतोतुप्त्वं मार्दवं हीरचापत्रम् ॥२॥ ऑहसा, सत्य, अकोध, कर्म-कल का स्याग, शान्ति, अपैशुन्य अर्थात् धुद्र दृष्टि स्यागकर उदारभाव रचना, सभीप्राणियों पर दया, तृष्णा न करना, कोमलता, (बुरेकाम की) छण्जा, स्थिरता.

तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । मयन्ति संपर्द देवीमिमजातस्य भारत ॥३॥ तेजस्विता, क्षमा, घृति, पवित्रता,द्रोहन करना और अतिमान न रखना— द्रे भारत ! ये गुण देवी सम्पत्ति में जन्म ठेनेवाळों को मिळते हैं।

त्रिविषं नरकायेवं हारं नारानमात्मनः।
कामः कीपस्तया सोमस्तत्मादेतत्त्रयं त्यवेत् ॥२१॥
कामः कीपस्तया सोमस्तत्मादेतत्त्रयं त्यवेत् ॥२१॥
कामः, भोघ और लोम ये तीन प्रकारके नरक-छारहै; ये हमारा नास कर
हालते हैं,
देसलिए इन तीनों का ही परित्याग करना चाहिए।

#### सत्रहवाँ अध्याय

अनुद्रेगकरं धावयं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाप्यायाभ्यसनं चैव वाहमयं सप उच्यते ॥१५॥ वनेदा न देनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारी भाषण तथा स्वाध्याय को बाचिक अर्थात वाणी का तप कहते हैं।

मनःप्रसादः सौम्पत्वं मोनमात्मविनिष्ठहः । भावसंगुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुस्यते ॥१६॥ मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मुनियो को जैसी वृत्ति रखना, अरत्म-निष्ठह तथा गुद्ध भावना, इनको मानसिक तप कहते हैं ।

चातव्यमिति यहानं दोयतेऽनुषकारिणे। देसे काले च पात्रे च तहानं सारिवकं स्मृतम् ॥२०॥ वह दान सारिवक है, जिसे किया जाता है स्थान, काल और पात्र का विचार करके कर्तव्यविद्ध से.

और जो दान अपने साथ बदले में उपकार न करनेवाले व्यक्ति को दिया जाता है।

यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कमं चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ यज्ञ, तप और दान में स्थिर भावना रखने को 'सत्' कहते हैं; इनके निमित्त जो कमें किया जाय, उसका नाम भी 'सत्' ही है।

## अठारहवाँ स्रध्याय

न हि देहमुता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलस्यागो सः त्यागीत्पनिषीयते ॥११॥ देहभारी के लिए कर्मफ तंत्र समूर्णतया त्याग संभव नहीं है। अतः जिसने केवल कर्मफलों का त्याग किया है, वही वास्तव में त्यागी अर्थात् संत्यासी है।

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृयग्विधम्।

विविधादन पृथवेचेटा देवं चैवात्र पञ्चमम् ॥१४॥ अधिष्ठान अर्थात् स्थान तथा कर्ता, भिन्न-भिन्न करण याने साधन, अरेक प्रकार की अराग-अलग चेष्टाएँ अर्थात् कर्ता के व्यापार और उनके साथ ही पाँचवां कारण है देव ।

सर्वभूतेषु येनैकं मायमध्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साह्त्विकम् ॥२०॥ जिस झान सेयहजाना जाय कि भिन्त-भिन्न प्राणियों में एकही अविभयत श्रीर अविनाशी तत्त्व व्याप्त है, तुक्के जानना चाहिए कि वह सास्त्रिक ज्ञान है।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः।

स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५। अपने-अपने (स्वभावजनित गुणोके अनुसार )कर्म मे निरन्तर निरत रहने-वाला उसीसे परमसिद्धि पाता है।

अब यह सुन कि स्वकर्म में तत्पर रहने से सिद्धि कैसे मिलती है।

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिष्टं ततम् । स्यकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं चिन्दति मानवः ॥४६॥ समस्त प्राणियों की जिससे प्रवृत्ति हुई हैऔर जिससे सारा जगत् ब्याप्त है, अपने कमें द्वारा उसकी अर्चना करने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्।

विमुच्य निर्ममः शास्तो ब्रह्ममूपाय करवते ॥५३॥ अहंकार, वल, गर्व, काम, जोध और परिग्रह को छोड़कर वह 'ब्रह्मभूत' अर्थात ब्रह्ममय हो जाता है।

ब्रह्मभुतः प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति ।

सप्तः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति समते पराम् ॥४४॥ इह्मभाव को प्राप्त कर वह प्रसन्तिचित्त मनुष्य न तो योक करता है, और न किसी वस्तु की खाकांक्षा हो। प्राणिमात्र में समस्यभाव रखकर वह मेरी परमभक्तिको प्राप्त कर नेता है।

ईश्वरः सर्वमूतानां हृहेशेऽज्न तिष्ठति ।

श्रामयसर्वभूतानि प्रत्यास्त्रानि सायवा ॥६१॥ हे अर्जुन ! ईस्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहकर अपनी माया से उनकी इस तरह थुमा रहा है,

जैसे वे किसी यंत्र पर चढा दिये गये हो।

तमेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारतः। तत्त्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्रास्त्यतिः शास्वतम् ॥६२॥ हे भारतः ! तू अनन्यभाव से उसीकी शरण मे जा। उसके अनुबह से तुक्ते परमशान्ति और शास्त्रतः स्थान प्राप्तः होगा।

मनमना भव सद्भक्तो मदाजी सां नमस्कुर। मामेर्वव्यक्ति सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोशित मे ।।६४।। मुझमें अपने मन को तूपिरो छे, मेरा मक्त हो जा, मेरा यजन कर और मेरी बरवना. मैं तुझसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि इससे तू मुझमें हो आ मिलेगा; क्योकि तू मेरा प्रिय भक्त है।

सर्वधर्मान्यरित्यच्य मामेकं शरणं मज । अहं त्या सर्वपायेभ्यो मोक्षपिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ सारेधर्मो अर्थान् अनेक मार्गोको छोड़करत् केवल मेरी ही शरण आजाः मैं तुम्के सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, मत सीच-विचार में पड़ ।

#### अध्याय-७

#### पुराण

## [शास्त्री रामप्रताप त्रिपाठी]

अथर्व-संहिता के एक मंत्र के अनुसार कि 'ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषासह' पुराण वैदिक काल मे भी थे। शतपय बाह्मण मे पुराण को वेद कहा गया है —'पुराणंबेद'। पर यह मान लेने का कोई आधार नहीं, कि वैदिक साहित्य में उत्किखत 'पुराण' का आशय बर्तमान काल के १८ पुराणों से है।

'पुराण' इस शब्द का अर्थ है पुरानी कथाओं या आख्यायिकाओं का संग्रह । बहुवा ये कथाएँ और गावाएँ धार्मिक व सामाजिक भूमिका पर आधार रखती हैं। बहुत प्राचीन काल से परम्परागत सम्पदा के रूप में ये सुरक्षित रही हैं। पुरा काल से इन ग्रंथों पर लोक-श्रद्धा रही है। जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुवायियों में भी पुराणों के नाम से प्रसिद्ध कई ग्रंथ मिलते हैं, और उन ग्रंथो पर उनकी भी ऐसीही श्रद्धा है।

> परिभाषा—अनेक पुराणों में पुराण की परिभाषा यह दी गई है— सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्।।

जिस यंथ में सर्ग या स्टिटका विज्ञान, प्रतिसर्ग वयांत् स्टिट का विस्तार और प्रत्य, सृष्टि की आदि यंशायकी, मन्यन्तर याने किस-किस मनु का अधिकार कवतक रहा और उस समय की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन तथा इतिहास के प्रमुख राजवंशी के राजाओं का विवरण इन सामिप्रयों का क्रम से या विनाही कम से जिन प्रयों में वर्णन किया गया हो, उन्हें पुराण' कहा जाता है। महापुराणों में इन पांच लक्ष्मों का होना आवश्यक माना गया है।

पुराण की यह परिभाषा लगभग सभी महापुराणों पर बहुत-कुछ सही उतरती है। परन्तु कुछ ऐसेभी महापुराण है, जिनमें ये पौचों वार्ते एकसाय नही पाई जाती है। किन्तु ऐसा भी नहीं कि किसी पुराण में इन पौचो लक्षणों में से दो-तीन लक्षण भी न मिलते हो।

> भागवत में पुराण के लक्षण दस गिनाये गये है.— सर्गश्चाय विसर्गेदच वृत्ती रखान्तराणि च । वंद्री वंद्रानुचरितं संस्वा हेतुरपाश्रयः ॥ [भाग० १२।७।६

सर्ग — पांच लक्षणों के अनुसार, विसर्ग — जीव-सृष्टि, वृक्षि — जीव के लिए उपयोगी वस्तुएँ, रक्षा — दृश्वर के विदिध अवतारों से आश्चय है, यंग्न तथा अंग्रानुष्टित — पांच लक्षणों के अनुसार ही, संस्था — प्रतिसर्ग से तात्वय है, हेतु — जीव से आश्चय है,

पुराणों को सामिक प्रत्य माना गया है। प्राचीन मान्यताओं की पुराणों में विविध प्रकार से स्वापना की गई है। आज के मुन में यद्यपि पुराणों की अनेक कथाओं का महत्त्व घटता जा रहा है, फिरमी उनमें ऐसी अनेक कथाएँ हैं, जिनका मूल्य कम नहीं क्याया जा सकता । मानव-जीवन के शाव्वत सत्यों पर प्रकाश डाजनेवाली वे कथाएँ आजभी भारतीय साहित्य में आवरणीय है। आजभी ऐसे सहस्रों परिवार मिलेंगे, जो पुराणों का धामिक ग्रन्थों के रूप में आवर करते हैं। ऐसेभी लाखों परिवार है, जो पुराणों का भली मीति अर्थन समझते पर भी केवल कनके पाठ या प्रवण से अपना कत्याण समझते है। तीयों वर्षों के कसेगी पर, जनमीत्सव, उपनयन या विवाह के समारोहां पर, पूर्वजों के देहावसान या श्राहांदि के अवसरों पर पूराणों का पाठ कराया बाता है।

पुराषों में परम्परा से चली आ रही विविध मान्यताओं का स्रोत देखा जा सकता है। परमात्म-तत्त्व तथा परलोक के चित्तन के साय-साय ऐहिक जीवन के सुख-साधनों को सुक्त बनाने की तरफ प्री पुराषों का व्यान रही है। विसारक संस्कृत साहित्य की रचना में पुराषों का धासा हाथ रहा है। संस्कृत साहित्य में जितने महाकाव्य, नाटक, कथाएँ और आस्थायिकाएँ पाई जाती हैं, उन सव पर पुराषों को छाप देखने में बाती हैं। इतिहास न होते हुए भी उनमें इतिहास की

ऐसी सामग्री भरी पड़ी है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

िन्तु पुराणों के महत्त्व को स्वीकार करने के साथही यह भी मानवा उचित होगा कि सामाजिक उपल-पुषल के कारण पुराणों में कई विकृतियों का भी सामाजिक हुआ है। इसलिए लॉब मूँदकर उनका उपयोग नहीं किया जासकता। पुरानी सम्मदा का उपयोग सबंत्र इसी प्रकार संभव होता है। उनका सबीध निर्दोष नहीं होता है। जो अंख आज के समाज के लिए अनुपयोगी हैं, उनको तो उपेसा ही की जायगी। अनुसरण उन्हीं अंशों का किया जायेगा, जो उपादेय समक्षे जायेगे।

<sup>\*</sup>बतदेव उपाध्याय--पुराण विमर्श, पुष्ठ १२८-२६ व ३०

पुराणों में आजमी हमऐसा बहुत-कुछ पाते हैं, जिससे किसी विशेष जाति, वर्ष या समाज का ही नहीं, किन्तु सारी मानवता का हिन हो सरुता है। परोपकार, सहातुन्नृति, करणा, तप, श्रद्धा, सत्यपरावणता, आत्म-विदवास, न्वार्थसाग, स्त्री-पुश्य-मर्यादा, वीरता, विर्य-रक्षा, अन्य धर्मों के प्रति अपने ही धर्म के समाग आदर-दृष्टि आदि सद्गुणों को प्रतिष्ठित करने में पुराणों की कयाएँ विदव-माहित्य मे ऊँचा स्यान प्रवती है।

यही नहीं, पुरानों में राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति तथा गृहस्य के सामान्य व विदोष धर्म तथा आष्ट्धमं को भी सरल, सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिनका साधारण अधिक्षित लोगों पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है।

व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी कलाओ और कार्यों की ओर भी पुराणों का ब्यान रहा है। कृषि, वाणिज्य, राजधर्म, नृत्य, वाद्य, सगीत, मूर्ति-कला, चित्रकला, वृक्षारीपण, वापी-कूप-तज़ग की प्रतिष्ठा, उद्यान की सजावट, भवन, दुगं तथा मानों का निर्माण आदि उपयोगी विषयों की पुराणों में खासी अच्छी सामग्री मिलती है।

पुराणों की किरानी ही कयाओं के नायक व उपनावकों के रूप में अनेक राजिपयों, ऋषियों, मुनियों और गृहस्थों के आदर्श जीवन का समाज पर पिर-काळ से खासा प्रभाव रहा है। ये कथाएँ उस काळकी सामाजिक,सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराती है।

मानव-जीवन के सभी अंगों पर ऊँचे आदर्शों का चित्रण पुराणों में किया गया है। वेदों व सास्त्रों के दुर्गम ज्ञान-दुर्ग में प्रवेश पाने के छिए भी पुराणों ने राजमार्गों का काम किया है। वेदों के गम्भीर ज्ञान, दश्तों के उच्च विचार तथा धर्मशास्त्र की सूक्ष्म व्यास्त्राएँ भी पुराणों के द्वारा सुनम हुई है।

हमारे साहित्य का भी पुराणों ने कम उपकार नहीं किया है । पुराणों की कितनी ही कयाओं के आधार पर भास, काछिदास, भवभूति, वाणभट्ट, दण्डी, श्रीहर्ष, भारति, माघ आदि कवियों ने अमर रचनाएँ की है । आजभो भारत की विभिन्न भाषाओं के कवियों और लेखकों को पुराणों से प्रेरणा मिलती है।

िन्तु धार्मिक किया-कलायों को परस्परागत रूढियों की भाँति पुराणों की कुछ कथाओं में जही-सहीं विकृतियाँ भी मिळती है। कही-कहीं पर मत-मतान्तरों का चुराग्रह तो देखने में आता ही है। एक दूसरे के छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। समय-समय पर ब्याकों व सूतों को मनमानी के कारण जहाँ-तहाँ जितायोंनितयां और विसंगतियां भी देखने में आते है। विश्व-वर्षान्त के जिता के अपने कारण जहाँ-तहाँ जितायोंनितयां और विसंगतियां भी देखने में आते है। विश्व-वर्षान्त के जिता के अपने कारण जहाँ सहाँ पर संकृतित दृष्टि के कारण उसीका हनन किया गया है। अत: पुराणों के अध्ययन के छिए विवेक-दृष्टि आवश्यक है। जैते, आम के मधुर-

रस में बाबा डालनेवाले खिलके व गुठली को सावधानी से अलग कर देना पड़ता है, उसी तरह विदेक की दृष्टि से पुराणों का अध्ययन करना उचित होगा। स्पष्ट है कि समय-समय पर लोकरुचि के आग्रह के कारण पुराणों में पीछे से जो नई-नई बार्ते जोड़ी गई, उनका मूलक्याओं से मेल नही बैठता। किन्तु कुल मिलाकर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों की रचना उदार-भावना को लेकर ही हुई थी।

पुराणों में तीनों मतों —वैष्णव, वैव एवं जानत के समन्वय का खासा अच्छा प्रमत्न निया गया था। कुछ स्थलों को छोड़कर, जो साम्प्रदायिक दुराग्रह से कारण बाद में 'प्रिक्ष्ण्व' हुए होगे, यह साफ़्तीर से कहा गया है कि शिव से विरोध रखनेवाले वैण्यव की, तथा विष्णु के निन्दक शैव या शानत को पोर दुर्गेति होती है। इतना ही नहीं, पुराणों में वेदों और ईश्वर की सत्ता को न माननेवाले तथानत बुढ़ को तथा जैन-धमं के आदि प्रवतंक तीयंकर ऋषमदेव को ईश्वर के बवतारों में गिना गया है।

पुराणों की सबसे बड़ी देन हैं, 'भागवत धर्म' । शुष्क ज्ञान तथा कर्मकाण्ड की नीरसता से बचाकर बैंप्णव धर्म की नवधा भिन्त का भारतीय जन-जीवन को पुराणों ने जो नया क्षेत्र प्रदान किया, विश्ववन्त्रुता और उदारता की जो नई दृष्टि दी, उससे उसका महानू हित-साधन हुआ है। सन्देह नहीं कि इन दोनों ऊँची भावनाओं ने अनेक गुगों तक वर्ष रता और युख की विभीषिका से जन-जीवन को बचाकर हो नहीं रखा, बहिक परवु.खकातरता, जीवमाश्र के प्रति समान दृष्टि आदि सद्-विनारों को भी एक नया हज दिया।

पुराण-साहित्य को समझने के लिए उमकी रचना-प्रित्रया का जानना आवस्यक है। मनोवैज्ञानिक या तुल्जात्मक समीक्षा की दृष्टि से पुराण-साहित्य पुराणों की रचना का अध्ययन करना उसके प्रति त्याय नहीं होगा। किसीभी देश, जाति या समाज के प्राचीन साहित्य पर स्ता प्रकार की दृष्टि से बहुत सही विचार नहीं किया जा सकता। आचार्य वल्देन उपाध्याय ने 'पुराण-दिनस्वे' के दक्तव्य में यह सत्य ही कहा है कि 'अजकल पुराण की प्रतिहासिक पद्धति से विश्ते पण की प्रया इतनी जामक है कि उससे पुराण एक वीवित सास्य न रहकर बजायवघर में रखने की चीज् बन जाता है। उसके अग-प्रत्यंप का इतना निर्मम विश्तेपण आज किया जाता है कि उसके मूल में कीई तत्त्व ही शेष मही रह जाता।"

पुराग-साहित्य की अपनी एक वैली है। इतिहास, काव्य, उपन्यास, कहानी या तथ्यात्मक साहित्य की भौति उसपर केवल तक या मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करना ठीक नहीं। उसके अध्ययन के लिए जरूरी है वह उदार दृष्टि, जिसमें पुराकाल की परिस्थितियों और कर्तव्य-सीमाओं के प्रित सहानुपूर्ति हो। इस प्रकार के अध्ययन के समय ही इस वात का पता चल सकता है कि पुराण-महोदिध में कितने तो रत्न है और कितनी निर्पंक वस्तुएँ। प्रकृति में परमात्म-तर्स्व के दर्गन की जो प्रेरणा पुराणों से मिलती है. उत्तीका यह परिणाम है कि हम सूर्य और कद को केवल ग्रह मानकर सतुष्ट नहीं होते, और न हिमालय और किट्याचल को पापाण-सिलाओं का एक समूह मानकर ही। इन सबसे देवत्व की प्रतिच्या की उदार कत्वनता से क्या लाभ होता है, इसे कोई कोरी वैज्ञानिक नहीं वा सकता। इसका विश्वेषण तो वही कर सकता है, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, सतद, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि महानदियों में मातृत्व की कल्पना करके भारत राष्ट्र की ग्रदा-मित्त से देवता और कहता है.— 'माता भूमि: पुग्नोहरं पृथिच्या: ।'

यही बयो, कूपो और सरोवरों में, इक्षों और वनस्पतियों में देवत्व की भावना फैलाने में भी पुराणों का यही उद्देश्य रहा है कि ये सब हमारी भू-माता के सुन्दरश्यार है, और इनकी प्रतिष्ठा करके हमन केवल अपनाऔर अपने पड़ो-सियोका ही उपकार कर रहे हैं, वरन्आनेवाली पीड़ियों भी इनसे उपकृत होंगी।

पुराणों के रचना-कोल के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। कुछ पुराण बहुत प्राचीन माने जाते हैं, तो कुछ की प्राचीनता में, बहुत बाद की सामग्री का समा-पुराणों का रचना-कान देवा होने के कारण, सन्देह किया जाता है। किन्तु दुत्तमा तो निविवाद है कि वेदों की रचना के समय भी पुराण नाम से प्रच्यात कोई-न-कोई सामग्री मेनूद थी। यह सामग्री कितनी थीय किन-किन क्यों में थी, इतका कोई स्पष्ट विवरण, पुराणों के सिवाय, अन्यत्र नहीं मिलता। इसिछए यह बताना कठिन है कि उस सामग्री में कालान्तर में कितना परियतन या परिवर्द्धन हुआ और उसमें कितना अग्र प्राचीन और मीछिक है। किन्तु फिरभी पुराणों के काल-निर्णय-सम्बन्धी कुछ तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार उपलब्ध है:

कुछ विद्वानों का मत यह है कि भागवत, वाराह और विष्णु पुराण १२वी सताब्दी, ब्रह्मपुराण १४वी, पद्मपुराण १४वी तथा १६वी, और नारवीय-पुराण १६वी सा १७वी द्वाराण १६वी सा १७वी द्वारावी की रचनाएँ हैं। परन्तु १०३१ ई० मे लिखी गई अलबेक्नी की भारत सम्बन्धी पुस्तक में १५ महापुराणों और १५ उपपुराणों के जो नाम गिनाये गये हैं, उससे इस मत का खच्डन हो जाता है। इसके अतिस्तर, महाभारत मे अठारहों महापुराणों के पढ़ने और सुनने की फलभूति से भी यह विद्वार है कि महाभारत की रचना से पूर्व अठारहों महापुराणों का किसीन-किसी रूप में अस्तिस्व रहा होगा। प्रसिद्ध इतिहास-स्वक भी चिन्तामणि श्रंच के अनुसार एक लाख रकों को महाभारत की रचना है। स्वार्म इस की प्रयत्नामणि श्रंच के अनुसार एक लाख रकों को महाभारत की रचना है। स्वार्म इस की प्रयत्नामणि श्रंच के

पहले ही हो चुकी थी। इसपरसे, कुछ भी हो, इतनातोकहा ही जा सकता है कि पुराणों को अति आधुनिक मानना सही नहीं है। देवी भागवत के इस स्लोकसे यह सिद्ध होता है कि समय-समय परस्वमं व्यासो ने ही पुराणों का सम्यादन किया था :

अतीतास्तु तथा व्यासाः सप्तविशंतिरेव च ।

पुराणसंहितास्ते तु कथितास्तु पुगे-पुगे ।। दिवी मा० १।३।३४ कृप्लाद्वैपायन व्यास ने पाण्डवों के राज्यकाल में पुराणों का २०वीं बार

करणाईपायन व्यास ने पाण्डवों के राज्यकाल में पुराणों का २०वीं बार सम्पादन किया था। इक्ते पूर्व २७ वार व्यास लोग इतका सम्पादन कर कुते थे। इससे यह भानना चाहिए कि बहुत प्राचीन काल से ही पुराणों में पाजनर तथा नईकथाएं जोड़ने की परम्परा चली आ रही थी, और अति आधुनिक कालतक वही परम्परा चली का रही थी, और अति आधुनिक कालतक वही परम्परा चला के कारणा कुछ पुराणों में जहाँ-तहाँ क्षेपकों का होना अस्पम्य नहीं है। व्यासों और सूर्तों नहीं नहीं, लिपकारों में भी माज्यक की भौति जिन पुराणों में कहीं नहीं। पर ऐसा सभी पुराणों में नहीं किया गया। भागवत की भौति जिन पुराणों का किसी विद्यास सम्बन्ध था, उनमें इस तरह के क्षेपक या परिवर्तन की गुजाइश बहुत कम थी।

स्पट है कि कथावाचकों और सूतों ने अपने अपने राजाओं के बंधों के वर्षों में नियन्त्रण नहीं रखा। परिणाम यह हुआ कि पुराणों में दी गई बंधा-बिलयों में परस्पर मतभेद पैदा हो गये, जिससे किसी निष्कर्ण पर पहुँचना कठिन हो गया है। बम्बई के बैकटेस्बर प्रेस से प्रकाशित 'सिवष्य पुराण' को देखकर तो यही मानना पड़ता है कि इन प्रस्तों में काफी गोलमाल हुआ है। अकवर के वर्णन से ही सक्तीप नहीं किया गया, महारानी विक्टीरिया का उल्लेख करना भी आवायक मानूम हुआ। परन्तु इस प्रकार के क्षेपकों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सविष्य पुराण अति आयुक्त रचना है। अविष्य पुराण का नाम 'आपस्तान्व धर्मसूत्र' में भी आया है, जिसका रचनाकाल डॉब बुह लर के मतानु-सार ३०० वर्ष ईसापूर्व है। कुछ ऐसीही बात दूसरे पुराणों की भी है।

महापुराणों की संस्था १ - है। इनके कम के सम्बन्ध में यद्यपि एकमत नहीं है। बेनी नीचे दिया गया कम प्राय: बहुसम्मत

| कहाजा सकता ह : |                     |                 |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|
| १ ब्रह्म       | ७ मार्कण्डेय        | १३ स्कन्द       |  |  |  |  |
| २ पद्म         | द अग्नि             | १४ वामन         |  |  |  |  |
| ३ विष्णु       | ६ भविष्य            | १५ कुर्म        |  |  |  |  |
| ४ शिव (अथवा वा | रु) १० ब्रह्मवैवर्त | १६ मत्स्य       |  |  |  |  |
| ५ श्रीमद्भागवत | ११ लिंग             | १७ गरुड         |  |  |  |  |
| ६ नारद         | १२ वराह             | ्रेट ब्रह्माण्ड |  |  |  |  |

इन अठारहों महापुराणों के स्लोको की संस्था लगभग ३,६५,१०० होती है। १८ उपपुराण भी गिनाये गये हैं। प्रसिद्ध है कि कृष्णद्वैपायन द्वारा २८वी बार पुराण-संहिता के सम्मादन के बार जो पुराण रचे गये, उन्हें उपपुराण का नाम दिया गया। ये ये हैं:

| ٤ | भागवत             | 9       | नन्दकस्वर              | ۲,  | कसायल       |
|---|-------------------|---------|------------------------|-----|-------------|
| 7 | माहेरवर           | 5       | साम्ब                  | १४  | दुर्वासस्   |
| 3 | व्रह्माण्ड        | 3       | कालिका                 | 84  | शिवधर्म     |
| ¥ | आदित्य            | १०      | वरुण                   | १६  | वृहन्नारदीय |
| ų | पाराशर            | ११      | उपनस्                  | १७  | नारसिंह     |
| Ę | सौर               | १२      | मानव                   | Ş۶  | सनत्कुमार   |
| 3 | त उपपराणों में से | ਜੁਵੇਂ ਕ | प्राप्त हैं. कई खण्डित | है। |             |

इन उपपुराणों के अतिरिक्त महाभारत का खिल पर्व हरिवंश पुराण कहा जाता है।

फिर १८ औपपुराण या अतिपुराण भी कहे जाते हैं, जिनके नाम ये हैं:

| १ कार्तव | ७ सूर्यं    | १३ भागव    |
|----------|-------------|------------|
| २ ऋजु    | = परमानन्द  | १४ वाशिष्ठ |
| ३ आदि    | ६ वृहद्धमं  | १५ कौर्म   |
| ४ मुद्गल | १० महाभागवत | १६ गर्ग    |
| ५ पशुपति | ११ देवी     | १७ चण्डी   |
| ६ गरोश   | १२ कल्कि    | १८ लक्ष्मी |

इनमें से भी कई दुष्पाप्य और खिंडत है। ये सभी परवर्ती काल की रचनाएँ है। इनमें से कुछ अच्छी मनोहर बैंछी में लिखे गये हैं, और उनमें इतिहास, धर्मशास्त्र, समाजसास्त्र और दर्शनशास्त्र की भी अच्छी सामग्री मिलती है।

जैनो और बौढों के भी पुराण ग्रन्थ इन्ही पुराणों को बौछी पर रचे गये है। इनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये ईसा की ६वी वर्ष्यो शताब्दी में रचे गये थे। जैनों के २४ तीर्थंकरों के नाम पर २४ पुराण है, जो सब संस्कृत भागा में हैं।

नैपाली बौढों में जिन ६ पुराणों का प्रचलन है, वे नवधमं के नाम से प्रस्थात है। इनमें भी पुरानी कथाओं, इतिहास, जीवनचरित, व्रत आदि का वर्णन है।

पुराणों की रचना बहुधा सरल संस्कृत के गेय छन्दों में हुई है। कुछ पराणों में भागवत की भाँति उत्कृष्ट पदा व गदा की रचना-शैली भी मिलती है, पर अधिक मात्रा में नहीं। सर्वेसाधारण में अधिक से-अधिक लोकप्रिय हो सके, इसी उद्देश्य से इनमें, पुनवित्यों की चिन्ता न कर, प्रत्येक विषय को सुन्दर इंग से रखा गया है। इनकी कवाओं का आरम्म प्राय: मनीवैत्रानिक दंग से होता है, और कहीं वहुत थोड़े मे, तो कहीं वहुत विस्तार के साथ किसी-न-निक्सी अवश्यं या उद्देश्य को स्थापना में उनकी समापित होती है। बहुत सारी कवाओं से असम्बव और अतिशासीवतृष्य करना प्रायः मी की गई है। किन्तु अनेक कथाओं की रोवकता का निर्वाह बहुत करके कुशाल्यापूर्वक किया गया है।

कई पुराणों में मुख क्याएँ विविध रूपों में प्रस्तुत की गई है। वंदा-वर्ली का वर्णन भी कही-कही फिन्न-भिन्न है। यही नहीं, सैकड़ों ऐसीभी कथाएँ हैं, जो महाभारत में भी हैं। कुछ ऐसीभी कथाओं का विस्तृत वर्णन पुराणों में बाया है, जिनका मुक्त वेदों में पाया जाता है। कहीं उनमें समानता है, तो कहीं कुछ अन्तर है। पुराणों में माहात्म्य-साहित्य की वहुसता है। तीयों, बतों, दानों आदि के माहात्म्य के साथ पुराणों की फ्लअर्तृत का भी माहात्म्य वताया गया है। लोक-रिच को जगाने के विचार से ही शायद ऐसा किया गया है। किन्तु मुतों का हाय भी इसके मूल में देखने में आता है।

प्रत्येक महापुराण का निवरण बहुत सक्षेप मे नीचे दिया जाता है:

इते 'आदि ब्रह्मपुराण' भी कहते हैं । यह पुराण वम्बई पूना और कलकत्ता के कई संस्करणों में निलता है। शिवपुराण, मागवत, नारदपुराण, देवी भागवत और ब्रह्मवैवर्त की पुराण-सभी के अनुसार

बहापुराण इसकी स्लोक-स्ला एक लाख होनी चाहिए। मस्य पुराण इसके स्लोकों की संख्या १३,००० वतलाता है। पर आज जो संस्करण इसके मिलते हैं, उनमें स्लोकों की मंख्या १३,७८२ हैं। अनुमान है कि इसके ७८३ स्तोक मस्य पुराण की रचना के बाद बढ़ाये गये होंगे। पुराणों पर शोध करनेवाले कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ११वी या १२वी सताब्दी मेंदाक्षिणात्य सुतों ने इसमें अनेक माहात्म्य-प्रकरण दढा दिये हैं।

होता ।

ब्रह्मपुराण के अनेक क्लोक महामारत में भी पाये जाते है। या तो महा-भारत से ये स्लोक ब्रह्मपुराण में लिये गये है, या ब्रह्मपुराण से महाभारत में लिये गये है। तब ब्रह्मपुराण की रचना महाभारत की रचना के पूर्व की भी हो। सकती है। महाभारत का रचना-काल ईसा से ५०० वर्ष पूर्व का बहुधा माना जाता है। इस हिसाब से ब्रह्मपुराण की रचना इंसासे ५०० वर्ष पूर्व से भी पुरानी हो। सकती है। ब्रह्मपुराण की कवार्य ली और भागा भी सभी पुराणों की सौली और भाग से कुल पृथक्सी मालूम देती है। उसमें 'आर्थ' प्रयोग और वैदिक उपाल्यानों की अधि-कता से यह निक्वित होता है कि पुराणों भे यह सबसे अधिक प्राचीन है।

श्रोकृष्ण-चरित का वर्णन इस पुराण मे विस्तारपूर्व के किया गया है ! सर्वोपासना के महत्व को भी इसमें दिखाया गया है । सांख्ययोग का भी इस पुराण

में अच्छा विश्लेषण किया गया है।

म अच्छा ।वस्त्रपण । तथा गथा ह ।

रचना-काल के विकार से पद्मपुराण का स्थान दूमरा है । मत्स्य, गारढ,
मागवत, देवी भागवत और शिवपुराण के अनुसार इसमें ५५००० रलोक होने

पद्मपुराण वाहिए, किन्तु न्रहावैवर्तपुराण इसके स्लोकों की सस्या

५६००० वतलाता है । आज जो पद्मपुराण मिलता है,

उसकी स्लोक-संस्था ४८,४५२ है । सम्भव है कि कालातर में उसके कुछ अंश
नप्ट हो गये हों, अथवा उनको उपपुराण या अतिपुराण के स्प में किर से रख
दिया गया हो ।

इस पुराण मे पांच खण्ड हैं---सृष्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वर्गखण्ड, पाताल-

खण्ड और उत्तरखण्ड ।

पद्मपुराण भी प्राचीन पुराण माना जाता है। इसके कुछ बचनो का उद्धरण 'आपस्तम्ब धर्मसूत्र' में किया गया है। किन्तु सायही इस पुराण में क्षेपक भी काफी है। इसमे बणित सीधों व बतो के माहारस्यों की अस्तियायिक्तयों से यह स्पट्ट हो जाता है कि परवर्ती काल में इस पुराण पर सुतो और बन्दीजनों की कुषा बहुत अधिक रही। इसकी भामा और बीली ब्रह्मपुराण की भाषा और बीली से कुछ सुधरी हुई तथा लोककिच के अनुकुल है।

पद्मपुराण में विष्णु-मिन्ति का बड़ा अच्छा प्रतिपादन किया गया है ।

इसीलिए वैटणव सम्प्रदायों में इस पुराण को बहुत अधिक आदर मिला है।

इस पुराण का स्थान तीसरा ठहरता है। ब्रह्मवन्तं, मस्स्य, देवी भागवत, नारद और त्रिवपुराण के मतानुसार इसकी स्लोक-संस्था २३,००० है। कुछ लोग इसके स्लोकों की सस्या १०,००० बताते हैं, और

विष्पुपुराण कुछ केवल २००० ही ।

प्रो० विल्सन इसके स्तोको की सस्या ७००० वतलाते है। श्रीधर स्वामी, जिन्होने भागवत की सुप्रसिद्ध टीका 'श्रीधरी' लिखी है, इसकी रुलेक-संस्था ६,००० अनुमान करते हैं। 'विष्णु-धर्मोत्तर' नामक अंश इस पुराण का उत्तर-खण्ड जान पढ़ता है। अलवेश्नी का तथा नारवपुराण का भी यही मत है।

विष्णुपुराण की जो प्रति मिलती है, उसमें यदि 'विष्णु धर्मोत्तर' को मिला दिया जाय, तो इसके दलोको की संस्था १६,००० हो जाती है। विष्णु-धर्मोत्तर का वर्तमान रूप खण्डित जान पड़ता है, बयोकि उसके उपलब्ध कम में श्रृ खला की कड़ी टूटी हुई मालूम देती है।

विष्णु पुराण की भाषा, शैली, कथावस्तु व साहित्यिक रूप सभी पुराणों से कुछ-न-कुछ अलग हैं। अतः इसकी अति प्राचीनता में संदेह नहीं किया जा

सकता ।

इसमें गद्य और पत्त दोनों प्रकार की रचनाएँ हैं। दोनों में ही भाषा-संस्कार और रस-परिवाक भी खुद हुआ है। प्रोo विस्सन विष्णुपुराण के वड़े प्रसंसक हैं। उन्होंने स्वयं इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है।

विष्णुपुराण में ६ अंग अर्थात खण्ड हैं। दूसरे अश में तत्कालीन भूगोल का विशद वर्णन आया है। तीसरे अंग में बैदिक शाखाओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। कृष्ण के चरित का भी इस पुराण में वडा सुन्दर वर्णन किया गया है।

शिवपुराण का, रचनाकाल को दृष्टि से, चौथा स्थान है । किन्तु मस्स्य, नारद और देवी भागवत में चतुर्यं स्थान पर शिव और वायु दोनों पुराणों का

शिवपुराण नामोल्लेख आया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका असली नाम वायुपराण ही है। इसमें मुख्यरूप से शिव-

असली नाम वायुप्राण ही है। इसमें मुख्यस्य से सिव-तत्त्व की व्याख्या और प्रतिष्ठा होने के कारण इसका नाम सिवपुराण भी पढ़ गया होगा। इस मत के विपरीत, विष्णु ,पद्म,मार्चण्डेय, कूमें, वराह, भागवत और सकन्द, इन पुराणों में शिवपुराण का ही उल्लेख किया गया है, वायुप्राण का नहीं। पर गहराई से विचार करने पर मालूम पढ़ता है कि प्राचीन काल में ये दोनो पुराण एकही रहे होगे, वयोंकि दोनों के जो वर्तमान रूप मिलते हैं, उनमें बहुतेरे स्लोक समान हैं, यथिष कही-कही पर भेद भी दिखाई पड़ता है।

देवी भागवत के अनुसार शिवपुराण के स्लोकों की संस्था १०,६०० और शिव, नारद, मागवत, मत्स्य तथा ब्रह्मवैवतं के अनुसार २४,००० होनी चाहिए। पर आज जो शिवपुराण उपलब्ध है, उसके स्लोकों की संस्था १२,००० है। उसमे युछ ऐसी संहिताएँ आई है, जिनके स्लोकों की संस्था जोड़ने पर २४,००० क्लोकोंवाली संस्था सही मानूम पड़ती है।

तिवपुराण बायुपुराण से प्राचीन है, इसमें सन्देह नही। कादम्बरीकार बाणमट्ट ने, जो ईसा की सातवीं तताब्दी में मीजूद था, बायुपुराण का उल्लेख अपने प्रन्य में किया है। महाकवि कालिदास रिचत 'कुमारसंभव' की कथा भी वायुपुराण से छी गई है । प्रो० वित्सन इसे सैंकड़ों वर्ष ईसापूर्व की रचना मानते हैं।

ेशिवपुराण में ४ पाद है, अर्थात् छण्ड । भूगोल व धगोल का वर्णन इस पुराण में धासा अच्छा मिलता है। बैदिक साखाओं का भी इस पुराण में वर्णन आया है। सिवपुराण में विजत 'पासुपत बोग' अपना विशेष महस्व रखता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के सब्दों में "यह अस प्राचीन योगसास्त्र का स्वरूप जानने के लिए अस्तन्त महत्वपुण है।"

रचना-काल के कम से भागवत का पाँचवा स्थान है। किन्तु सभी पुराणों में लोकप्रियता, उक्तम कथावस्तु, माहित्यिक सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक प्रेरणा के

लिए भागवत का पुराणों में सबसे ऊँचा स्थान है। अव-श्रीमद्भागवत तक इमकी अनेक स्याह्माएँ व टीकाएँ लियों का सुकी है। प्रसिद्ध है कि 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' अयोत् विद्वानों की परीक्षा भागवत कथ के भी स्पष्ट करने में होती है। इसकी वर्षन-पैली और भागा-सौण्ड के यद्-भूत चमत्कार देखने में आता है। इसके गढ़ व पद्य दोगों में हो कास्य के गुण चूट-कुटकर भरे हुए है। कथा का कम बहुत लिखत और मनोरम ढग से चलता है।

धिबपुराण, देवी भागवत, श्रह्मवैबर्त, नारद और मत्स्यपुराण के अनुसार भागवत पुराण की श्लोक-संस्था १८,००० है। इसने वर्तमान संस्करणों के श्लोकों की संस्था १८,००० पाई भी खाती है। मुख्य कारण इसना यह है कि सैकड़ी वर्षों से संस्था १८,००० पाई भी खाती है। मुख्य कारण इसना यह है कि सैकड़ी वर्षों से यह प्रसिद्ध प्रन्य धामिक जनता का, विशेषकर के वैण्णवों का कण्ठहार रहा है। किसीभी मृत्य पर इसका अंग-भंग नहीं होने दिया गया। इसकी मीलिकता सुरक्षित एखने में इसकी प्राचीन प्रस्थात ही की वहा निवास है। दूसरे पूराणों को ऐसा तथीग नहीं मिला। पर कुछ विचित्र वार्तों भी भागवत के सम्बन्ध में पाई जाती है। नारद, बहावैबर्त, श्रीधर स्वामी, मितासरा के टीका-कार खादि के मतों से इसकी गणना खठारह महापुराणों के अत्वर्गत की जाती है। किन्तु वित्त मरस्म, कालिका, भागवत-क्यासंब्रह आदि के अनुसार देवी भागवत ही गहापुराण है, श्रीमद्भागवत नहीं। इस सम्बन्ध में एक दूसरे के विरोधी तर्व उपित्त तथी वर्षों है।

भागवत में राधा के नाम का उस्लेख नहीं है, जो परवर्ती कृष्ण-काय्य की आधार-मूमि है। उसमें भद्रकाली का माहारम्य है, जबकि देवी भागवत में राधा की सारी कथा बड़ी रोजकता के माथ वर्णन की गई है। भागवत में जहाँ दार्ध-निक भावों की प्रधानता है, वहाँ देवी भागवत में तान्त्रिक भावों की बहुलता है। उसकी इसी तान्त्रिक भावना के कारण उसे कुछ लोग अवाचीन मानते है। परस्तु

१ पुराण-विमर्शः पृष्ठ १४५ ।

तन्त्र की पढिति बहुत नई नही है। भाषा और वस्तु-विन्यास की दृष्टि से उसमें भागवत की अपेक्षा कुछ नदीनता अवस्य पाई जाती है। जहाँ भागवत की भाषा अत्यन्त पिरकृत, पाण्डिलपूर्ण, अर्थ-गाम्भीय से युक्त और पद-पद पर समाय-वहुला है, वहाँ देवी भागवत की भाषा दूसरे पुराणों की भाँति सामान्यतमा सरल और सुगम है। उसके छन्दों में भी भागवत की भाँति विविधता नहीं है। किन्तु महापुराणों के अन्तर्यत िमा जानेवाला व्यीमद्भागवत है या देवी भागवत, इसका निर्णय करना एक कठिन समस्या है। कुछ छोगों को पारणा है कि जब देव में सावतों और वैष्णवों का प्रभाव अधिक वढा, और दोनों में प्रतिस्विध की भावना पैदा हुई, तब भागवत पुराण के नाम से, जो पंचमपुराण अपने मूलक्ष में या, दोनों सम्प्रदायों ने अपने अपने मत के अतुकूल संकित्वजीर सम्पादित किया होगा। इस घारणा में सिवा तर्क की संगिति के, इन दोनों पुराणों की दौली और रचना-पढित की समानता भी कारण हो सकती है। कुछ भी हो, भागवत की गणना महापुराणों में हो या न हो, उसकी प्रतिष्ठा सभी पुराणों से वहुक विकत्त अधिक रही। किसी अंग में तो वाल्मीकि-रामायण और महामारत से भी वढ़कर भारत में भागवत को प्रसाद सेर आदर है।

यह छठे पुराण के नाम से विक्षात है। इमें 'नारदीयपुराण' भी कहते है। भागवत, देवी भागवत, मत्स्य, ब्रह्मार्ववर्त और स्वयं नारदीय पुराण के मतानुसार वारदपुराण इसमें २५,००० स्लोक होने चाहिए। किन्तु आज जो

नारवपुराण नारत-पुराण मिलता है, उसमें २२,००० हलोक हैं।
पूर्व और उत्तर भाग के नाम से इसके दो खण्ड है। उत्तर खण्ड में ३००० हलोकों
को ही कुछ लोग मूल 'नारद पुराण' मानते है। नारद पुराण के कुछ प्रसंगों का
उल्लेख ११वीं तताब्दी में मीजूद अलबेदनी तथा १२वीं शताब्दी में बल्लालतेन
ने भी किया है। किन्तु डॉ० विल्सन ने इस पुराण को १६वी शताब्दी की रचना
माना है। पुराणों के सभी लक्षच इसमें पूरे घटित होते हैं। अन्य पुराणों की
अपेसा इसमें अपक अंश भी कम देवने में आता है, परन्तु लिपिकारों की असाव-धानों से कुछ-न-कुछ परिवर्तन इस पुराए में भी हुए हैं। विष्णु-भिवत का बड़ा
सुन्दर प्रतिपादन नारदपुराण में मिलता है। इतिहास की दृष्टि में भी इस पुराण
का अपना विशेष महस्व है।

इसका स्थान सातवों माना जाता है। भागवत, देवी भागवत, शिवपुराण, नारदीयपुराण, बहार्ववर्त तथा मत्स्यपुराण के अनुसार इसके दकोकों की संस्था मार्कण्डेयपुराण की स्त्रीनी चाहिए। किन्तु उपलब्ध मार्कण्डेपपुराण की स्क्रीक-संस्था ६,६०० है। नारदीयपुराण में इसके दो सण्ड होने का उत्लेख मिळता है। सम्भव है कि दोप २,४०० स्त्रीक उत्ती सण्ड में हों, जो इस समय उपलब्ध नहीं है। संकराचार्य तथा सुकृषि मयूर और बाण ने मार्कण्डेय पुराश के बचनों को उहत किया है। 'दुर्गासप्तराती' इसी महापुराण का एक छोटान्सा अंस है, जिसे साक्त छोग अपना पूज्य प्रन्य मानते हैं। पर इस पुराण में साम्प्रदायिक विचार को कोई आदर नहीं दिया गया है। कतिपय पादचात्य विद्वानों से इस पुराण को अच्छा सम्मान मिला है। पाजिटर महोदय में तो इसका अग्रेजी अनुवाद भी किया है।

इसका आठवां स्थान माना गया है। मत्स्य, देवी भागवत और सिव-पुराण के मतानुसार इसके रहोकों की सस्या १६,००० होनी चाहिए। ब्रह्मवैवते और भागवत में २,५००० रहोकों का उल्लेख है।

अस्मिपुराण वार्त में २,५०० हरुका का उल्लय है। परन्तु प्राप्त अनिपुराण के हरुका का उल्लय है। परन्तु प्राप्त अनिपुराण के हरुका को स्था १९०० के हमागा है। अस्मिपुराण में बेद-बेदांगों का विस्तृत परिचय दिया गया है। इसके पहुछे अध्याय में हो बैदिक मन्न द्वारा अग्नि की महिमा बताई गई है। अर्हत वेदान्त का भी निचोड इस पुराण में देखा जा सकता है। नाट्य-गाहन, व्याकरण, ज्योतिय आदि की भी इसमें चर्चा है। पर जो संस्करण आज प्राप्त है, उसमे प्रक्षिप्त अंत स्पष्ट मालूम देते हैं। शास्त्रीय विवेचन और परिचय की दृष्टि से इस पुराण का अधिक महत्व है, इसीलिए यह कहा गया है कि:

'आग्नेयेहि पुराणेऽस्मिन् सर्वाः विद्याः प्रदक्षिताः ।'

इसे कालत्रम से नवां स्थान दिया जाता है। नारदपुराण के अनुसार इसमें १४,००० रहोक होने चाहिए। किन्तु शिव, मस्य, ब्रह्मवैवर्त, मागवत और भविष्यपुराण देवी भागवत के अनुसार इसमें १४,५०० रहोके हैं।

भावव्यपुराण उपलब्ध भविष्य पुराण के स्लोको की संस्था भी लगमग इतनी ही है। आज बार प्रकार के भविष्य पुराण मिलते हैं। इनमें से कौन-सा प्राचीन है और कौन-सा नवीन इसका निर्णय करना कठिन हो गया है। किन्तु भविष्यविषयक बातों का वर्णन सभी भविष्य पुराणों मे है। सौनिक विषयों की चर्ची भी सर्वमें समान ही है। भविष्य पुराण में क्षेत्रकोको भरसार है। लिपकारों के अलावा प्रेसवातों ने भी जी खोलकर इस पुराण का स्तुति-मान किया है। यह दसवाँ पुराण माना जाता है। मत्स्य, भागवत, नारदीय, शिवयुराण

यह दसवा पुराण माना जाता है। मस्य, भागवत, नारदीय, शिवपुराण और देवी भागवत के अनुसार इसमें १८००० क्लोक होने चाहिए। पर जो अहार्ववर्त पुराण आज मिलता है, उसको स्लोक-

बहाववर्त युराण आज मिलता है, उसको स्लोब-संस्था इतनी नहीं है। साथ हो, विभिन्न पुराणों में इस पुराण के सन्वन्ध में जो बच्च विषय बताये गये हैं, वे भी वर्तमान संस्करण में नहीं मिलते। साधिक विषयों का इसमें अधिक वर्णन है। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। कृष्ण-काव्य की प्रमुख आराध्या रामा का भी इस पुराण में वर्णन आया है। कृष्णोपासक वैष्णवों में इसी कारण यह पराण वहन लोकप्रिय है। काल-कम के अनुसार इसका ग्यारहवी स्थान माना गया है। अन्य पुराणों के अनुसार इसके स्लोकों की संस्था ११,००० है। किन्तु जो लिगपुराण आज सितापुराण एक कर्मकाल्ड कर प्रत्य है। पुराणों की प्रेणी में गणना किये जाने के कारण इसमें कुछ कथाएँ बाद मे जोड़ी हुई जान पड़ती है। इसमें किरानितिश के मध्यस्य होकर जिब ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश किया है। जिब के १८ जबतारों का इस पुराण में उल्लेख किया गया है। इस इसने आधृनिक विषयों की अधिकता है। कुछ स्वस्तो पर विष्णू के निन्दारमक वचन भी

इस पुराण का स्थान बारहवाँ है। इसके इलोकों की संस्था दूसरे पुराणों में दी गई अनुक्रमणी के अनुसार २४,००० होनी चाहिए । किन्सु इसके पूर्वी दें

बराहपुराण के रूप में एकही खेण्ड आज मिछता है, जिसकी रहीक संस्था १०,५०० है। उत्तराई, हस्ति छिखित रूप में, कही-कही पाया जाता है। पर उन्नके स्लोकों को सरुवा का निश्चित पता नहीं रूग सकता है। सम्भव है, उत्तराई के रहोकों को मिछाकर २४,००० की संस्था पूरी हो जाय। जिम्मुराण को भाति वराहपुराण भी एक कर्मकाण्ड विषय का अन्य है। इसको रचना १२वाँ सताब्दों के आसपात में मालूम पड़ती है। इस पर रामानुत्रीय बैंदाजब सम्प्रदाय को छाप स्पष्ट है। सम्प्रदाय विदोध से सम्बर्ध होने के कारण इसमें से प्रक कम हुए हैं। इसरे पुराणों में इसमें विणत विषयों को जो अनुकनणी दी गई है, वह लगमा पूरी-को-पूरी मिछ जाती है।

बराहपुराण में निचकेता का उपाख्यान विस्तृत रूप में आया है, परन्तु

आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर कठोपनिषद् से वह भिन्न है।

इसमें रख दिये गये है।

यह तेरहवाँ पुराण माना जाता है। ब्रह्मवैवतं, नारदीय तथा देवी भागवत में इसके ब्लोकों की संस्था = १,००० वताई गई है। भागवत और मस्स्यपुराण इसकी

स्कान्दपुराण स्कोक-संस्था ६१,१०० बताते हैं । शिवपुराण में 
६४,००० स्त्रोक होने का उत्केख है । स्कन्दपुराण में 
६ संहिताएँ हैं —सनत्कुमार, सूत, शंकर, बैण्यन, ब्राह्मतवा शौर। इनमें सूतसंहिता 
सिवोपासना की वृष्टि से विदोयतीर पर उन्लेखनीय है । दूबरे प्रकार से इसे इन 
सात खण्डों में विभक्त किया गया है —माहेस्बर, बैण्यन, ब्रह्म, काशी, देवा, तापी 
और प्रभास। इन तेरह सातों में एक लाख के लगकम स्कोक मिलते हैं । इस 
पुराण में कुछ आधुनिक विषयों को भी वर्चा की गई है। यद्यिष मूल रूप में इसके 
अस्तित्व की सूचना ७वी साताब्दी में भी प्राप्त होती है, तोभी इसमें १५ वीं, 
१६वीं सताब्दी तक साम्प्रदायिकों द्वारा परिवर्तन और परिवर्दन हुए हैं । उनके 
ऐसे अविचिन विषयों का इसमें समावेश किया गया है, जिन्हें देवते हुए यह

कहना पड़ता है कि कुछ कालतक अनेक सम्प्रदायों के अनुपायियों की कृपाहिष्ट इस महायुराण पर रही है ! इसके 'बृहदाकार' का कारण भी शायद यही हो।

इसकी गणना चौदहवें स्थान पर की जाती है। दूसरे पुराणों के मतानु-सार इसके क्लोकों की सस्या १०,०००होनी चाहिए। पर यह सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध

नहीं है। अवतक इसका पूर्व भाग ही प्रकाश में आया है। परन्त अनेक प्रभागों से यह प्राण १५वी और १६वी

हा निर्वाचित के रचना मालूम होता है। ऋष्वेद में विषत 'त्रिविकम' के प्रतीक को इसमें लोकिक कवा का रूप दिया गया है। साथ हो, नारदीय पुराण में आये हुए विषयों की जो सूची इसमें दी गई है, वह मी सही मालूम होती है। इस पुराण में तीयाँ, बतो आदि के माहात्म्य के रूप में अनेक छोटी-मोटी पुस्तको का समायेदा हुआ है।

यह पन्दह्वा पुराण कहा जाता है। शिव, नारदीय, ब्रह्मवैवतं, देवी भाग-वत और श्रीमद्भागवत के अनुसार इसके स्लोकों की संस्या १७००० तथा मत्स्य-

कूमंपुराण के अनुसार १८००० होनी चाहिए। किन्तु कूमंपुराण का जो सस्वरण आज मिलता है, उसमें केवल ६००० होहलोक है। इसमें कूमांवतार की कथा का विस्तार के साथ वर्णन किया गर्बी। तंत्रवास्त्र का भी इसमें उत्लेख है। जोन पहता है कि या तो तायकों ने इसमें दोशर रख दिये है या किर दक्की रचना तांत्रिक काल के बाद हुई है। इसमें बाह्मी, भागवती, सौरी और वैध्या में या संहिताएँ हैं। मस्य और नारदीय पुराण में इसकी जो अनुक्रमणी दी गई है, यह भी ठीम बैटती है।

और नारदीय पुराण में इसको जो अनुकमणी दी गई है, वह भी ठीक बैठती हैं। यह पुराण सोल्हवां कहा जाता है । रचना-कौशल औरवस्तु-विन्यास फी दिन्ट से यह महत्त्वपूर्ण पुराण है । नारदीय पुराण के अनुसार इसकी स्लोक-

संस्या १४,००० होनी चाहिए, जो प्राप्त सस्करण में मिलती हैं। किन्तु स्वयं मत्सपुराण के अनुसार इसके क्लोकों की संख्या २०,००० होनी चाहिए। इस पुराण में भी दान, यज्ञ,तप,तीर्थं जत आदि के माहास्त्य का विस्तृत वर्णन है। राज्यंवाजिक्यों के साथ प्रधियों की भी वंशावकी इसमें दी गई है। इस पुराण की रचना अधिसीम ग्रन्थ के सासनकाल में हुई, जो कलिन्युग के आदिम राजाओं में से था। आधुनिक विषयों की अधिक चवा होने के कारण मालूम होता है कि सुतों और मागयो ने इस पुराण में भी क्षेत्रक जोड़े है।

यह सब्देवां पुराण कहा गया है। बहुधा इस पुराण के उत्तर खण्ड का वाचन मरणाशीच के दिनों में कराया जाता है। कारण यह है कि इस पुराण में पारलेंकिक बातों की अधिकता है। मरस्यपुराण के गरहदपुराण अनुसार इसमें १७,००० और अन्य पुराणों के अनुसार १६,००० इलोक होने चाहिए। पर आजकल इसका जो संकरण प्रचलित है। उसके रहोकों की संख्या ११,००० के लगभग है। दूसरे पुराणों में इसकी जो अनुक्रमणी दी गई है, वह यथात्रम इसमें मिलती है। गरु पुराण में इस बात का उल्लेख आया है, कि इसकी रचना या संकलन राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय के समय में हुआ था। इस पुराण में भी क्षेपक जोडे गये है। यों तांत्रिकों का प्रमाय इसमें नहीं दीख पड़ता है, तो भी दानादि तथा तीर्थ-त्रनों को बहुत अधिक महत्व देनेवाल लोगों का हाथ मालुम होता है।

यह पुराण अठारहर्वा कहा जाता है । नारदीय, ब्रह्मवैवर्त और भागवत के अनुसार इसमें १२,०० क्लोक होने चाहिए । प्राप्त ब्रह्माण्डपुराण के क्लोकों की संख्या भी लगभग इतनी ही है । इस पुराण के भी चार

सहमण्डपुराण भागा या याठ हैं, जिनके नाम हैं—प्रक्रिया, अनुवंग, उपोद्धात और उपसंहार। इसकी रचना-बीली और भागा यहाँ प्राचीन जान पड़ती हैं, फिरभी कुछ नये विषय भी इसमें पुळे-भिले मालूम देते हैं। इस पुराण में इस वात की चर्चा आई है कि अधिशीम कृष्ण के समय में इसना संकलन या सम्यादन हुआ था। अधिसीम कृष्ण के पश्चात् होनेवाले राजाओं का इसमें कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया है।

मस्स्यपुराण के ५३वें बध्याय में, ७३ रलोको में, पुराणों की सख्या और उनका विवरण दिया गया है।

नारदीय पुराण के वीथे पाद के ६२वें अध्याय में भी अठारह पुराणो के विभिन्न विषयों की विस्तारपूर्वक अनुक्रमणी दी गई है।

अठारहो महापुराणों का यही संक्षिप्त परिचय है।

#### अध्याय-द

# स्मृतियाँ : धर्मशास्त्र [वियोगी हरि]

# सामान्य परिचय

स्पृति से छहो बेदांग (शिक्षा, करूप, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष और निरुक्त) धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और नीति के सभी प्रत्य समझे जाते है। स्पृति शब्द का यह ज्यापक प्रयोग है। परन्तु विशिष्ट अर्थ में स्पृति शब्द से धर्मशास्त्र के उन्हें प्रत्यों का बोध होता है, जिनमें प्रजा के लिए उचित आचार-ज्यवहार की व्यवस्था और समाज केशासन के निमस नीति और सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टतापूर्वक विदे रहते है।

स्मृति को एक अन्य प्रकार से भी व्याख्या की जाती है – यह कि बड़े-बड़े ऋषियों ने वेदो का आगय या चिन्तन करते हुए जिन बन्धो की रचना की,उनको स्मृति कहा जाता है—'महॉपभिवेंदार्थिचन्तनम् स्मृतिः'

श्रुति और स्मृति इन दोनों शब्दों का बहुषा साय-साथ प्रयोग होता है। श्रुति से जहाँ बैंदिक सहिताओं का अर्थ लिया जाता है, तहाँ स्मृति का अर्थ किया गया है 'धर्मशास्त्र'।

स्पृतियों में मनुस्पृति को मुख्य स्थान दिया गया है। प्राचीन प्रत्यों में जहाँ मानवधर्म-शास्त्र के उद्धरण आये हैं, वे सूत्ररूप में है। यह सूत्राकार मानवधर्म-शास्त्र अभीतक उपलब्ध नहीं है। इप्ण्याजुर्वेद को मंत्रायणीय शाखा की एक उपशाखां मानवधर्मसूत्र को भी मनुस्पृति का मुक्र कतिषय विद्यान्त मानते है। मनुस्पृति का प्रत्याना एका ए०० ई० पूर है २०० ई० तक माना जाता है। कुछ अंश तो इसके बहुत प्राचीन है, और कुछ ग्रंश बाद में जोड़े पये मानूम होते हैं। मानव-धर्मशास्त्र बन्य स्पृतियों वा भी आधार माना जाता है, नयों कि ये सभी वाद की रचनाएँ है।

मनुस्पृति में बारह अध्यायहै । इनमें सैकड़ों विषयों का उल्लेख तथा विवे-वन किया गया है। अध्यायवार, अत्यन्त सक्षेप में, यहाँ हम विषय-विर्देश दे रहे हैं :

१ रामदास गौड़—हिदुत्व, पुष्ठ ४४६

## पहला अध्याय

वनत् की उत्पत्ति, ब्रह्म-स्वरूप, स्वगं और भूमि की सृष्टि, तीन वेद, धर्म और अधर्म में विवेक, महाप्रख्य, मन्वन्तर, युग-युग में धर्म की विलक्षणता, चारों वर्णों के कर्म, आचार आदि।

# दूसरा अध्याय

धमं का सामान्य लक्षण, धमं का मूळवेद,श्रुति-स्ष्टृतिका परिचय, आर्या-वर्ष, सोळह सस्कार, सावित्री-जपका माहारम्य, प्रणव-प्रशंसा, संघ्या-वन्दन, होम-विधि, गुरु-सेवा, गुरु-दक्षिणा आदि ।

#### तीसरा अध्याप

ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, विवाह और उसके प्रकार, पंचयज्ञ, दान-माहालय, श्राद्ध आदि ।

#### चौथा ग्रध्याय

वेद-विरोधो कर्मो कात्याग, असत्जीविका का निपेध, संतीप-प्रशंसा, अति-भोजन-निपेध, असत्यकथन की निन्दा, योग्य पुत्र की कुटुम्य का भार सौंपना, बहा-चितन आदि ।

#### पाँचवां अध्याय

मांस-मक्षण-निर्णय, भश्य और अभश्य, श्रोच तथा अशीच, स्पर्शास्पर्श, आचमन-विधि, स्वामी-प्रशंसा, स्त्री-धर्म, पातिव्रत आदि।

#### छठा अध्याय

वानप्रस्य आध्रम, परित्राजक के नियम, प्राणाधाम-प्रशंसा, आत्म-ध्यान, दर्शविध घर्माचरण, ब्रह्मसाक्षात्कार आदि ।

#### सातवां अध्याय

राजधर्मं, प्रजा-रक्षण, दण्डोत्पत्ति व दण्ड-प्रशंसा, ग्यायवर्ती राजा, त्यसन-निन्दा, राज-रक्षा, पूसखोरी पर शासन, कर-व्यवस्था, संघि औरविग्रह, चैन्य-परी-क्षण, परराष्ट्र-मीड्न आदि ।

### ग्राठवां अध्याय

अठारह प्रकार केविवाद या मामले, धर्मपूर्वक निर्णय, साध्य, शपथ-प्रहण, भूठ बोलने तथा विविध अपराध करने पर राज-दण्ड, सत्रह प्रकारकेदास आदि ।

# नर्वा अध्याय

स्त्री-रक्षा और उसके उपाय, स्त्री-प्रशंसा, कन्या के पुनर्दान का निपेध, दायमाग, विभाग-काल, औरम, दत्तक एवं नियुक्त पुत्र के अधिकार, प्रायश्चित-प्रकरण आदि ।

## रमर्था अध्याय

वर्णों मे ब्राह्मण की प्रमुखता, सजातीय, वर्णसकर और उनके कर्म, ब्रास्य. आपद्धमं, प्रतिग्रह-निन्दा आदि ।

# ग्यारहर्वा अध्याय

स्तातको के प्रकार, कुटबी ब्राह्मण को दान, पाँच महापातक, अनेकविध प्रायरिवत्त, पाप का न छिपाना, पापवृत्ति की निन्दा, तप की प्रशसा आदि ।

## बारहवाँ अध्याय

शभ-अशुभ कर्मों के फल, मानस, वाचिक और शारीरिक कर्म, जीवारम-परिचय, सारिवक, राजस और तामस गुणो के रुक्षण, आत्मज्ञान की प्रधानता, समदर्शन, वेदल-प्रशसा, आत्मस्वरूप आदि।

मन्-सहिता के बाद स्मृतियों में याज्ञवह्यय-संहिता का उल्लेख किया जाता है। इस स्मृति के तीन अध्याय है :---

१. आचार अध्याय

२. ब्यवहार अध्याय

 प्रायश्चित अध्याय इन दोनों स्मृतियों के अतिरिक्त नीचेलिखी स्मृतियो को भी प्रामाणिक माना जाता है '---

| १. अत्रि-सप्टति              | ११. पाराशर-स्पृति |
|------------------------------|-------------------|
| २. विष्तुप-स्पृति            | १२. व्यास-स्मृति  |
| ३. हारीत-स्पृति              | १३. शंख-स्पृति    |
| ४. औपनसी-स्पृति              | १४. लिखित-स्मृति  |
| ५. आगिरस- <del>स्</del> पृति | १५. दक्ष-स्मृति   |
| ६. यम-स्पृति                 | १६. गौतम-स्मृति   |

७. आपस्तम्ब-स्मृति १७. शातातप-समृति द. संवर्त-स्मृति १८. वशिष्ठ-समृति

६. कात्यायन-स्मृति १६. भृगु-स्मृति

१०. बृहस्पति-स्मृति

२०. नारद-स्पृति

इन सभी स्फृतियों के मुख्य विषय बहुत करके समान है। आचार, ज्यव-हार और प्रायश्चित्त का विवेचन ब्यूनाधिक रूप में इन सभी स्फृतियों में किया गया है। चारों वणों तथा चारो आय मों के कमों का निरूपण सभी में मिलता है। अनेक प्रकार के दानों का वर्णन जाया है। भूमिनान की भारी प्रवसा की गई है। अनेक अप-राधों की र पातकों का उल्लेख मिलता है। उनके प्रायश्चित की विविध प्रकार के बताये गये है। प्रायश्चित्त करनेलायक कुछ ऐसेमी अपराध गिनाये गये हैं, जो आज विचित्र मालूम देंगे, जैसे उटे-गाड़ी गर बैठना (अति-स्मृति) और नीका वरत्र पहनाना, (आपत्ताच्य-स्मृति) इन्द्रपत्र पत्र को अत्र सुर के राज्य में ससता (मनुस्यृति)! दीय अनेक प्रकार के माने गये है, जैसे स्पर्शास्पर्स, शूद्र के घर का पानी पी लेना, बिल्ली आदि का जूठा अन्न खाना (अत्र-स्मृति) ब्रह्म-हत्या, मदिरा-पान, स्त्री-वध इत्यावि।

अनुलोम तथा प्रतिलोम उत्पन्न जातियों का विचार कई स्पृतियों में किया गया है। बाह्य लादि आठ प्रकार के विवाहों का निरूपण और स्त्री-धर्म का वर्सन भी कई स्पृतियों में आया है।

जिन सत्कर्मों के शुभ फल बताये गये हैं, उनमें वावड़ी, कुएँ और तालाव के जीजोंद्वार भी घामिल है।

संध्योपासन, गायत्री-जप और तर्पण-विधि का उल्लेख शंख-स्मृति में विशेषरूप में हुआ है।

चार्ट्सपण, कृष्छु आदि बतों के विघान और उनकी विधि का उल्लेख कई स्पृतियों में आया है।

याज्ञवल्य-स्मृति के व्यवहार अध्याय मे अनेकप्रकरणों पर विचार किया गया है, जैसे साक्षी-प्रकरण, ऋण-दान-प्रकरण, तेहय-प्रकरण, दाध-भाग-प्रकरण, दण्ड-प्रकरण आहि ।

दण्ड-विधान के अन्तर्गत ब्राह्मण को अदण्डनीय माना गया है, उसके अप-राधी होने पर भी (जीतम-स्मृति) । आततायी ब्राह्मण का वध निन्दनीय कहा गया है (बिशिट्ड-स्मृति) ।

देवता और अतिथिके पूजन-सत्कार में प्रमु-वध किया जा सकता है, ब्रिसिट्ट-स्मृति ने इसे दोप नहीं माना है।

मनुस्मृति में ऐसे पशुओं की सूची दी गई है, कि किनका मांस भक्ष्य है और किनका अभव्य ।

नैष्टिक ब्रह्मचारी की, अग्निहोत्रो की और संस्कारी गृहस्य की कई स्पृतियों में पूरि-भूरि प्रशंसा की गई है !

सभी स्पृतियों मे बुख वार्ते रूगमग सामान्य है । देवने मे आता है कि समय और परिस्थितियों में अन्तर आने के कारण अनेक नियमों में परिवर्तन किये गये । तव के कितने ही विधि तथा निपेध के नियम आज अनावस्यक हो गये है, और अपने-आप रह भी। संभव है कि उस-उस काछ में विधि-निपेध को कुछ कारणों से इतना अधिक महस्व दिया गया हो। उन कारणों को खोजने को कोई आवस्य-यता नही। हो सकता है कि कई विधि-निपेध के नियम बनाने में किसी-न-किसी स्थापता प्राआद से भी काम लिया गया हो। फिरभी इन स्मृतियों में ऐसेभी कुछ विधान और नियम पाये जाते हैं, जिनका महस्व कम नही आँका जा सकता। वुदि-संगत आचार-शुद्धि को अनावस्यक नही आँका जा मकता। स्थान्तर हो संगत हैं, किन्तु दोप तो समाज में सदा रहेंगे हो, ययिष प्रायस्थित का बही रूप न होगा, जो उस-उस काछ में माना गया था। वसा धर्म है और क्या अधर्म, इसका निर्णय करने के छिए सदाही विवेद-जुदि की तराजु आवस्यक है। महस्व हि ह स्मृतियों में स्था दे हैं है हि सारा ही च्यो-का-च्यो म तो प्रहण करनेयोग्य है, विषय में निर्णय संज्ञित और समीधीन रहेगा।

शास्त्री रामप्रताप त्रिपाठी का, स्मृति-ग्रन्थों के संबंध में, यह मत विहक्कुक सही है कि—"आज के प्रुग में ब्राह्मण एवं ब्रुह जैसे भेद की कोई आवस्यकता नहीं रह गई है। स्मृतियों में जिस पुरानी वर्ण-व्यवस्था का वर्णन किया गया है उसको आज के ग्रुग में भी वैसाही आदर देना असामियक और हार्गकरार की प्रोद्यक्त का प्रचल किया गया है उसको आज के ग्रुग में भी वैसाही आदर देना असामियक और हार्गकरार को है प्रीप्तकाल की प्रांति आने का सेवन करना मूखता है। जिन पुर्गों में ये स्मृतियों रची गई भी वे बीत गये। वककी आवस्यकताएँ और समस्याएँ दूसरी थी। इसिक्ट आवस्यकता इस बात की है कि स्मृतियों में यंजित आवारों, नियमों और परस्पराओं का, वर्तमान समाज की आवस्यकताओं और परिस्यितियों के अनुसार, अनुकरण करना उजित है। स्मृतियों में ऐसी सहस्रों मुक्तियाँ हैं, जिनकी आजभी येसी ही आवस्यकता है, असी पूर्वकाल से थी। गूर्य और चन्द्रमा की ज्योति के समान उनकी आसा मालन हो नेवाली नही।"

विकास करना भी है, जिनमे जन-समुदाय नैतिक, भौतिक और बौद्धिक जीवन के ऐसे स्तर तक पहुँच सके, जो सबकी मलाई और शान्ति के अनुकूल हो, क्योंकि ये दशाएँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपनी स्वतन्त्रता को अधिकाधिक वास्तविक बनाने में सहायता देती है।

धर्म का मुल सिद्धान्त है मानवीय गौरव को प्राप्तकरना, जो भगवान का निवासस्यान है। "सब धर्मों का सबंस्वीइस मूल सिद्धान्त यह ज्ञान ही है कि पर-मात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय मे निवास करता है। " "समझलो कि धर्म का सार यही है और फिर इसके अनुसार आचरण करो, दूमरो के प्रति वैसा व्यवहार मत करो, जैसा, तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे माथ करे, ।" "हमें दूमरी के प्रति ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो यदि हमारे प्रति किया जाय, तो हमे अप्रिय लगे। यही धर्म का सार है, श्रेपसारा बर्तावतो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होता है।" इसे दूसरों को अपने जैसाही समझना चाहिए। "जो अपने मन, अचन और कर्म से निरन्तर दूसरों के कल्याण में लगा रहता है और जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, ओ जाजलि, वह धर्म को ठीक-ठीक समझता है।" "सब प्राणियों के प्रति मन, वचन और कर्मद्वारा अ-द्वेप,सद्भावना और दान, इन्हें सबके लिए आवश्यक गुण्<sup>थ</sup> बताया गया है। स्वतंत्रता या मुक्ति अनुशासन द्वारा ही होती है।"' दूसरे शब्दों

१ भगवान् वासुदेवो हि सर्व भूतेष्ववस्थितः, एतज्ज्ञानं हि सर्यस्य मूलं धर्मस्य शाश्वतम् ।

२ श्रुयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्या चैवावधार्यताम्, अत्मनः प्रतिकृलानि परेयां न समाचरेत। वुलना कीजिए : आपस्तम्ब ; आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति शः पश्यति ।

३ न तत् परस्य समादध्यात् प्रतिकूलं यदारमनः,

एय सामासिको धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ।

४ सर्वेषां यः सुहुन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः,

कर्मणा मनसा घाचा. स धर्म वेद जाजले । शान्तिपर्व, २६१-६ साय ही तलना कीजिए :

सर्वशास्त्रमधी गीता सर्ववेदमधी हरिः. सर्वतीर्थमधी गंगा सर्वधर्ममधी हता ।

५ अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा,

अनुप्रहरच दानं च सतां धर्मः सनातनः।

६ वेदस्योपनिपद्सत्यं, सत्यस्योपनिषद् दमः, दमस्योपनियम्मोक्षः, एतत सर्वानशासनम्। साय ही तुलना कीजिए,

में, हमारे सामाजिक जीवन को इस डंग से चलाया जाना चाहिए, जिससे उसके प्रत्येक सदस्य का, एक व्यक्ति के हप में जीने का, काम करने का और जीवन में उन्नित करने का अधिकार प्रभावकारी हफ से स्वीकार कर लिया जाये। यह पवित्र की गई गतिविधि है। व्यक्ति के जीवन का सार उसे सामाजिक अनुष्ठानों से परे दे जाता है, हालांकि उसे उन अनुष्ठानों की वावस्वकता है। मामाजिक जीवन हमारी भवितव्यता में एक गति है, अन्तिम छोर नहीं। इसको दशा सदा तनाव बौर गति की ही रहती है। एक इस प्रकार का अविराम प्रभाव चनता रहता है कि किन्ही भी दी हुई दशाओं के सम्बन्ध में अस्तिस्व के सामान्य स्तर को जितना संभव हो, अधिक से-अधिक केचा उठाया जाये। हिन्दू-धर्म हमारे सम्मुख नियमों और विनियमों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और यह अनुमति देता है कि उनमें निरन्तर परिवर्तन किया जा सकता है। धर्म के नियम अमर विचारों के मरणसाठि सोरो को मीति हैं, और इसिलए उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

धर्म के स्रोत ये हैं: (१) श्रृतिया वेद, (२) स्मृति और स्मृति को जानने-धर्म के स्रोत वानों का व्यवहार, (३) धर्मात्मा लोगों का आचरण, और (४) व्यक्ति का अपना अन्त.करण 1

वेद हिल्दू-घम का नूल लाधार है। वेद के घटद सरल, महत्वपूर्ण और प्राचीन है। वे श्रद्धा और अस्ति से, विश्वास और निष्चय से मरे हुए हैं। उनमें मनुष्य की धारवत आसाएँ और साल्वनाएँ घनीभून हैं। उन ऋषियों की गंभीरता को हृदयंगम कर पाना भी कठिन है, जिनके होंठों संपहले-पहल यह प्रायंगा निकलों थी, 'असन् से हटाकर पुभे सन् की ओर लेचलों, अच्छनार से हटाकर मुक्ते प्रकास की ओर ले चलों, शृद्ध से हटाकर मुक्ते धावनत नेता को ओर ले चलों। " वैदिक मूर्तिमाँ कपनी व्यंजना की दिष्ट से अनन्त हैं। " हारीत का कपन है क्यूति के सन्तर्गत बेद और तन्य दोनों हो हैं। "हिन्दू-धम के अन्तर्गत कुछ सम्प्रदाय ऐनेभी हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मनते। मेवातिष्य कहता है, "हस प्रकार मुख विदेशी

नाहं प्रस्तः प्रतिप्तपानि किचित् दमं द्वारं ह्यमृतस्येह वेचि । गुह्य बह्य तदिदं प्रवीमि न मानुपात् श्रेष्ठतरं हि किचित् ॥

१ बेरोऽखिलो धर्ममूलं, स्मृतिशोले च तद्विराम्, आचाररचेव सायुनां आत्मनस्तुप्टिरेव च।

२ श्रुतिप्रमाणको धर्मः । हारीत ।

३ असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्यमय, मृत्योमाँऽमृतंगमय ।

४ अनन्ता वै वेदाः।

४ श्रुतिरच द्विविषा, वैदिकी तान्त्रिको च । मनु को टोका में कुल्लूक द्वारा उद्धृत, २─१

सम्प्रदाय, जैसे, भोजक, पंचरात्रिक, निग्नंय, अनर्षवादी, पाष्पुपत तथा अन्य सम्प्र-दाय यह मानते है कि महापुरुषों ने और उन विशिष्ट देवताओं ने, जिन्होंने उन मतों का प्रवर्तन किया, उन मतों में निहित सत्यका सीधे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया है और उनका विचार है कि धर्म का उदगम वेद नहीं है।"

वेदो में धर्म का कोई मुस्यविस्यत विवरण नहीं है। उनमे आदतों की ओर सकेत हैं, और कुछ व्यवहारों का उत्तेख है। आचरण के उदाहरणों से भिन्न, निमम और आवेदा स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में प्राप्त होते हैं; स्पृति और धर्मशास्त्रों में प्राप्त होते हैं; स्पृति और धर्मशास्त्र व्यवहारत पर्यायवाची ही है। स्पृति का शब्दार्थ उस सस्तु की ओर सकेत करता है, जो वेदों के अध्ययन में निष्णात ऋषियों को याद रहगई थी। स्पृतिका कोई भी नियम, जिसके लिए कोई वैदिक सृत्र कूँडा जा मके, वेद की भीति प्रामा-णिक वत्र जाता है। यदि कही खूति और स्पृति में विरोध हो, तो वहाँ श्रुति को प्रामाणिक स्वीकार किया जायेगा। है

जिस डग से अनुशासित (शिष्ट) लोग आचरण करते हैं, वह भी धर्मका एक स्रोत है। यह आधा की जाती है कि भसे मनुष्यों का व्यवहार शास्त्रों के अपदेशों के अनुकूल ही होगा और इसलिए उसे आचरण के लिए पप-प्रदर्शक माना गया है। यह आवस्पक नहीं है कि में मनुष्य अनिवायंग्य से सामाण हो हो। मित्र मिश्र मले भूटों (मन्द्र्य) के च्यवहार को प्रामाणिक मानता है। योजिए के क्यानानुसार उन्हें निःस्वायं होना चाहिए। स्यानीय प्रयाओं (रिवाजो) को प्रामा-

१ न वेदमूलमपि धर्मम् अभिमन्यन्ते । मनु पर टीका, २–६

२ शास्त्रदीपिका, १-ने-४ । कुमारित लिखता है, "ब्योकि ये स्मृतियाँ मानयीय रचिताओं से निकली हैं, और वेदों की मंत्रि शास्त्रत नहीं हूँ, इसरिए इन्हें स्वतःप्रमाण नहीं माना जा सकता । मनु की स्मृतियाँ अप कोगों की स्मृतियाँ उनके रचिताओं के स्मरण पर आधारित है, और स्मरण को प्रामाणिकता जसके मून कोत की सावता पर निर्भर हैं, परिणासतः कितीभी एक स्मृतियाँ वेदों को माति स्वतःप्रमाण नहीं माना जासकता । फिरभी, वयोंकि हम वेखते हैं कि वेदों में निज्जात प्रतिविद्य पुर्वे को एक अविच्छित परपरा उन्हें प्रमाण मात्र कर अविद्यसानीय कहकर अस्वीकार माही कर सकते । इतीशिय उनकी विश्वसत्तायता के विद्यय में अनिश्चितता का भाव उत्पन्त हो जाता है।" तान्यातिकः ।

महामारत में एक ब्लोक है, जो प्रायः उद्धृत किया जाता है : तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ता नेको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन यतः स पन्याः ।

४ अकामात्मा-१-६

णिक माना गया और उनका समावेश सदाचार में कर लिया गया। याज्ञवल्वय का कथन है, "यदि कोई बात स्मृति-सम्मत भी हो, पर लोग उसे बुरा समझते है, तो उसके अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए।" वृहस्पति ने घोपणा की कि "प्रत्येक देश, जाति और कुटुम्ब की चिरकाल से चली आ रही प्रयाओं या परम्प-राओं को ज्यो-का-त्यों बनाये रखना चाहिए।"

"यदि किन्ही जातियों ने बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित थी, तो हिन्द्र शासको ने उसमे हस्तक्षेप नहीं किया। नये जीते हुए देश के विषय मे चर्चा करते हुए याज-बल्क्य कहता है, "उस देश में चाहे जो भी प्रधाएँ, कानून और रीति-रिवाज प्रच-लित हों, राजा को चाहिए कि उनका पालन पहले की ही भाँति होता रहने दे।"8 परन्तु वह प्रथा अनैतिक या लोकहित-विरोधो न होनी चाहिए। वह सदाचार के अनुकूल होनी चाहिए। गौतम का कथन है कि देशों, जातियों, और कुटुम्बा के आचरण के नियम, यदि श्रुति-विरोधी न होतो, प्रामाणिक हैं। श्रु समाज जिस वस्तु को अपना लेता है, उसे अपने विचार और कर्म के प्रमुख आदर्श के अनुरूप ढाल लेता है।

थेट व्यक्तियों के व्यवहार के साथ-साथ 'अच्छे अन्त.करण' को भी धर्म का एक स्रोत स्वीकार किया गया है। <sup>६</sup> याज्ञवल्क्य ने उस वस्तु का उल्लेख किया है, जो अपने-आपको त्रिय लगे और सावधान विचार से उत्पन्न इच्छा हुई हो।" यह अनुशासित व्यक्ति का अन्तः करण है, किसी उथले व्यक्ति के मन की मीज नहीं। जिसभी वस्तु की हृदय स्त्रीकृति देता<sup>म</sup> हो, या जिसकी आर्य लोग प्रशंसा करते हों, वह धर्म है। मनु हमे वह कार्य करने को कहता है, जिससे आन्तिरक आत्मा को (अन्तरात्मा को) तृष्ति होती हो। " जो बात युक्तियुक्त हो, उसे स्वीकार

```
१ आदवलायन, १-७-१; बौधायन, १-५-३
```

२ १-१४६

३ २-२६-३१ तुलना कीजिए,

देशधर्मान् जातिधर्मान् कुलधर्माश्च शास्वतान्,

पाषाण्डगणधर्माञ्च शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मतुः। —मनुस्मृति, १-११८ 8 8-385-383

४ देशजातिकुलधर्माञ्चाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम् ।

६ आत्मसंतुष्टिः । मनु, २-६

७ स्वस्य च प्रियमारमनः सम्यक् संव ल्पजः कामो। २-१२; याज्ञवल्वय, १-६

व हृवयेनाभ्यनुज्ञातः । मनु, २-१

६ यं आर्थाः प्रशंसन्ति । विश्वासित्र

<sup>80 8-888</sup> 

करना चाहिए, फिर चाहे वह किसी वालक ने कही हो, या किसी तोते ने। पर जो बात युक्तियुक्त नहो, वह चाहे किसी छड़ ने कही हो, या स्वय मुनि शुकदेव ने, उसे अस्वीकार हो किया जाना चाहिए। १

सकट के समय कर्त्तव्य के नियमों मे अपवाद की भी अनुमतिथी। आवरय-कता किसी नियम को नही देखती, और प्राण-रक्षा के किए आपद में के नियमों के अप्तमंत्र किसीभी प्रकार के आपरण की छूट दी गई है। विस्वामित्र के सामने ऐसा अवसर आया था, जब उसे प्राण बचाने के लिए कुत्ते का मास नुराना आव-प्रयम हो गया था और उससे इस चोरी को मह कहकर उचित्र ठहराया कि जीवित रहना मरने की अपेक्षा अच्छा है। धर्मानुकूल जीने के लिए पहले जीवित रहना आवश्यक है। भूति सर्वोच्च प्रमाण है, उसके बाद महत्त्व की दृष्टि से स्पृति या मनुष्य द्वारा बना ली गई परम्परा का स्वान है। यह उस सीमातक प्रामाणिक है, लहांक यह वेच के प्रतिकृत नहीं है। इसे प्रमाणकता वेद से प्राप्त होती है, ग्लाकर या प्रमाएँ (आचार) भी विस्वसनीय है, यदि वे मुसंस्कृत कोगोद्वारा स्वीकृत हो। व्यवित का अपना अन्तःकरण भी प्रमाणिक है।

बेदो को हमारी सब आवश्यकताओं का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता था। इसिलए हमें उन खोगों की बुद्धिमता पर भरोसा करना होगा, ओ बेदो की भावना से भली भीति परिचित है। वैदो में प्रत्येक कल्पना किये जा सकनेथोम्य मामले के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, किन्तु कुछ साधारण सिद्धान्त नियत कर दिये गये हैं, जिन्हें हम अपने विवेक और दिवान के अनुभार नये मामलों परी लगा कर दिये गये हैं, जिन्हें हम अपने विवेक और विवान के अनुभार नये मामलों परी लगा कितार किया जा सकता है, यदि हम मह पक्ता विश्वाचा हो कि वे निष्पक्ष है। संदिश्य और विवादप्रस्त मामलों परी हों हम प्रविच्छा को परावर ने यह नियम बनाया है कि जब लोगों की आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाते हैं, तब परिपद बुलाई जानी ही चाहिए। साधारणवार्या परिपद में सी बुद्धिमान प्राह्मण होने चाहिए, परम्तु संकट के समय अनता टिन्डाला और जितेन्द्रिय एक अन्ना भी परिपद के रूप में कर सकता है। 'स्मृतिबन्धिका' गत है कि आधाम भी परिपद के रूप में कर सकता है। 'समृतिबन्धिका' गत है कि आधाम अनुष्यो द्वारा चलाई गई परस्पर भी वेदों की मीति ही प्रामाणिक है। समु का कर्य है कि यदि समितियाँ न बुलाई जा सकतें, तो एक श्रेटठ श्राह्मण स्थान का है लि यदि समितियाँ न बुलाई जा सकतें, तो एक श्रेटठ श्राह्मण स्थान करने हैं की स्थान है कि यदि समितियाँ न बुलाई जा सकतें, तो एक श्रेटठ श्राह्मण स्थान करने हैं कि यदि समितियाँ न बुलाई जा सकतें, तो एक श्रेटठ श्राह्मण स्थान करने हैं कि यदि समितियाँ न बुलाई जा सकतें, तो एक श्रेटठ श्राह्मण स्थान करने हैं की स्थान है। सामाणिक है।

१ पुक्तियुवतं वचो ग्राह्यं बालादिष शुकादिष, पुक्तिहीनं वचस्त्याज्यं बृद्धादिष शुकादिष । २ जीवितं मरणात् श्रेयो जीवन् धर्ममवाप्नुपात् ।

३ मुनीनां आत्मविद्यानां द्विज्ञानां यज्ञयाजिनाम्,

वेदवृत्तेषु स्नातानां एकोऽपि परिषद् भवेत् । पराक्षर, ८-३

सम्मित भी काफी है। ' समाज के लिए विधान बनाने का अधिकार केवल उन्हों लोगों को है, जो अनुवासित हों, सब बीवों के प्रति सहृदय हों, वेदों और तर्क की पद्धतियों में निष्पात हों, ज्यावहारिक बुद्धिवाल (देशकाल-विशेषन) हों, और निश्कलंक चरित्र के हों। ऐसे लोगही राष्ट्र के सचेतन मन और अन्तःकरण होते है। सामाजिक प्रमाप (स्टैडर्ड) सामाजिक विकास की स्वामाविक प्रक्रिया हारा एकाएक स्वतः नहीं वन जाते। वे उन व्यक्तियों के, जो सृजनशील प्रतिमा से सम्मान है, आध्यात्मिक प्रयन्तों के परिणाम है। यद्यापि ऐसे लोग सदा अल्पसस्यकः रहते है, फिरजी वे सामाग्य कोटि के मनुष्यों पर प्रत्यक्ष सीये ज्ञान देने की पद्धति द्वारा प्रभाव नहीं डालते, बल्कि एक सामाजिक कथायद की पद्धति के कार्य करते हैं। सामान्य लोग यन्त्र की भांति एक ऐसा विकास कर बैठते है, जिसे वे अपने-आप पहल करके नहीं कर सकते थे।

हमें प्रत्येक प्रसंग में अपने सही कत्तंच्य का निर्णय करना होता है। आपस्तम्य का कथन है, "धर्म और अधर्म यह कहते नहीं किरते कि 'हम ये रहे', न देवता, न गण्यवं और न पितर ही यह वताते हैं कि 'यह धर्म है' और 'यह अधर्म है'।" हमें अपनी तकेंबुद्धि का प्रयोग करना होता है और परम्परा को ययोचित उदाव्या करनी होती है। हमें सास्त्रों को, उनकी संगति (प्रसंग) को हृदयंगम किये विना, अखि भीचकर क्लुकरण नहीं करना चाहिए। अटेट लोग जिस बात की प्रशंसा करते हैं, वह शिक है; जिसकी वे निन्दा करते हैं, वह गल्यत है।" यह बात श्रुति के इस सारेश के अतुक्रल हैं कि जहीं यह सरेह उत्पन्न हो जाय कि कथा उचित है और नथा अनुवित, वहां पर्मरायण लोगों के दिवारों को स्माण मानता चाहिए। मिताक्षर का कथन है, "यह कोई बात धर्म हारा अनुमत होने पर भी लोक-निन्दत हो, तो उसपर आवरण नहीं करना चाहिए, वसोंकि उससे स्था ने पर भी

३ तुलमा की जिए,

देखिए थी के वी रंगस्यामी आयंगर-लिखित 'राजधमें' (१६४१)

विद्य ६१४

१ समयवचापि साधूनां प्रमाणं वेदवद् भवेत् ।

२ न धर्माधर्मी चरत आवां स्वइति, न देवगन्धर्याः न पितर ब्राचक्षते अयं धर्मी अयं अपने इति । १-२०-६

केवलं झास्त्रमाधित्य न कत्तंच्यो विनिर्णयः, युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते । — मृहस्पति

आर्पं पर्मोपरेशं च वेदशास्त्राविरोधिना, पस्तर्केणानुसंघत्ते स धर्मः वेद नेतरः । — मनु, १२-१०६ ४ यं आर्योः फियमाणं प्रशसन्ति स धर्मः, यं गहुंन्ते सोत्पर्मः ।

सुख नही मिलता ।" े जहां यह निश्चय करना कठिन हो कि उचित कर्त्तव्य क्या है, वहाँ जो व्यक्ति आदिष्ट (निर्धारित) कर्त्तव्य का पालन करता है, उसे पाप नहीं लगता । जब एक बार यह निश्चय हो जाये कि ठीक कार्य यह है, तब हमे उसका पालन करना चाहिए। ब्यास हमे प्रोत्माहित करता है कि धर्म का पालन करता ही चाहिए, भले ही उसके लिए अपनी समस्त सासारिक इच्छाओ का बलि-दान गयो न करना पडे. चाहे उसके कारण हमें कितने ही भीषण कष्टो और दरिद्रता का सामना क्यों न करना पड़े, और चाहे उसमे प्राण जाने तक का भय क्यों न हो। भर्त हरि कहता है, "धर्मपरायण व्यक्ति न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, चाहे दुनियादारी की दृष्टि से कुशल लोग उनकी प्रशसा करें या निन्दा करे, चाहे उन्हें सम्पत्ति मिलती हो, या छिनती हो, चाहे तुरन्त मृत्यू होती हो, या दीर्घ जीवन प्राप्त होता हो ।"<sup>3</sup>

धर्म के वे नियम, जिनका उल्लंघन करने से कानूनी कार्रवाई करना आव-श्यक होता है, व्यवहार या वास्तविक विधान कहलाते हैं। हिन्दूविधानशास्त्री नैतिक शिक्षाओं और वैधानिक नियमों में मतभेद करते हैं; एक है धार्मिक और नैतिक पालन के नियम (आचार) और प्रायश्चित्त करने के नियम (प्रायश्चित्त); और दूसरे हैं सकारात्मक विधान के नियम (ब्यवहार)। याज्ञबल्बय-समृति मे तीन अध्याय है : आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त। व्यवहार या दीवानी कानून-अर्थविधान-का सम्बन्ध विवाह, पुत्र गोद छेने, बँटवारे, और उत्तराधिकार से है। यह पहले से चली आ रही प्रयाओं पर आधारित है। बृहस्पित का कथन है कि चार प्रकार के विधान हैं, जिनका प्रवन्ध शासकों को करना होता है और संदिग्ध मामलो का निर्णय इन विधानों के अनुसार ही होना चाहिए। ये विधान है : धर्म या नैतिक निधान, व्यवहार या दीवानी कानून (अर्थविधान), चरित्र या प्रवाएँ और राजशासन या राजा के अध्यादेश । अधिचत्य और सामान्य वृद्धि पर आधा-रित नये बनाये गये वैधानिक नियम भी प्रामाणिक होते हैं और वे पहले से विध-मान कानुनी और प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं।

<sup>8-2-8</sup> 

२ न जातुकामात् न भयात् न लोमात

धर्मे त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः । ३ निन्दन्तु मीतिनिषुणाः यदि वा स्तुवन्तु, सस्मी समाविषातु गच्छतु वा यथेस्टम्, अद्येव या मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यास्यात्पयः प्रविचलन्ति पर्दे न धीराः ।

<sup>¥ 7-8=</sup> 

किसीभी जीवित समाज में निरन्तर बने रहने की शक्ति और परिवर्तन की शनित, दोनों ही होनी चाहिए।हिन्दू-विचारधारा में अत्यावश्यक परिवर्तनो के छिए स्थान रखा गया है। सामाजिक आन्यंशिकता में परिवर्तन के सिद्धान्त कोई उन्न व्याचात न पड़ना चाहिए, फिर भी नये दवानों, अन्तर्विरोधों और गढ़बड़ी का तो सामना करना ही होगा और उनपर विजय पानी होगी। यह ठीक है कि आत्मा के सत्य सनातन है, पर नियम युग-युग में बदलते रहते हैं। हमारी लालित सस्याएँ नष्ट हो जाती हैं। वे अपने समय में धूमधाम से रहती है, और उसके बाद समाप्त हो जाती है। वे काल की उपज होती है और काल की ही ग्रास बन जाती है। परन्तु हम धर्म को इन संस्थाओं के किसीभी समूह के साथ एक या अभिन्न नहीं समझ सकते । यह इसलिए बना रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें मानवीय प्रकृति में हैं, और यह अपने किसीभी ऐतिहासिक मूर्त रूप के समाप्त हो जाने के बाद भी वचा रहेगा। धर्म की पढित परीक्षणात्मक परिवर्तन की है। सब संस्थाएँ परीक्षण है, यहाँतक कि सम्पूर्ण जीवन भी परीक्षण ही है। विधान-निर्माता अपने आस-पास की परिस्थितियों से, यहाँतक कि जब वे उससे ऊपर उठने की कोशिश भी कर रहे होते है, तब भी वॅथे-से रहते है। विधानो और संस्थाओं में पवित्रता या निष्कसकता की कोई बात नहीं है। पराक्षर-स्मृति में कहा गया है कि सतय्ग, त्रेता, द्वापर और कलि-युग, इन चार युगों मे कमशः मन, गौतम, गंख-लिखित और पराशर के आदेश सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने चाहिए । एक यूग के विश्वासों और प्रथाओं को हम दूसरे युगो में स्थानान्तरित नहीं कर सकते । सामाजिक सम्बन्धों के विषय में नैतिक धारणाएँ परम नहीं है, किन्तु विभिन्न प्रकार के समाजों और दशाओं के सापेक्ष हैं। यद्यपि धर्म देश-काल-निरपेक्ष है, परन्तु इसकी कोई भी अन्तर्वस्तु परम और कालातीत नहीं है। नैतिकता में केवल एकही वस्त शारवत है, और वह है मनुष्य की उत्कृष्टतर होते जाने की अभि लापा। परन्तु प्रत्येक विशिष्ट स्थिति मे यह 'उत्कृप्टतर' नया होगा, इसका निर्धारण काल और परिस्थितियाँ करनी हैं। हम सामाजिक रुढ़ियों को, उनके साथ बुड़ी सुनिर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखे विना, ऊँचा उठाकर देश-काल-निर्पेक्ष नियमों का आसन नहीं दे सकते । कोईभी ऐसा मुनिश्चित मानवीय कार्य नहीं है, जिसे तर्कसंगत रूप से, जिन परिस्थितियों में वह किया गया है उनका विल्कूल विचार किये विना, पूरा सही या पूरा गलत कहा जा सके। आचरण के विभिन्न प्रकार सम्यता के विभिन्न सोपानों में इस आधार पर अच्छे या बुरे माने जाते हैं कि वे मानव के आनन्द में रुद्धि करते है या उसमें बाधा डालते हैं। हिन्दूशास्त्रकार न तो स्वप्नदर्शी ही थे.

१ पराशर १-३३, युगरूपानुसारतः १-२२, देखिए, मनु, १८४

और न ययार्यवादी ही । उनके पास आदर्श थे, किन्तु वे आदर्श अव्यवहार्य नही थे। वे इस बात को स्वीकार करते थे कि समाज एक शर्ने शर्ने होनेवाली उन्तित है। बस्तुएँ मर जाती है और उन्हें हटाकर रास्ते को साफ कर देना होता है। अमर कालातीत सत्य अपने आपको जीवन की चिर-आवर्तनशील नवीनता में प्रकट करते हैं । विज्ञानेदवर का, यद्यपि वह रूढिवादी विधिज्ञ (ज्यूरिस्ट) है, कथन है कि समाज को अधिकार है कि वह अनुपयुक्त कानूनो को अस्वीकार कर दे, भले ही वे ज्ञास्त्रानुमत भी क्यों न हो । वह गो-विल और गो-मास-भक्षण का उदाहरण देता है, जो किसी समय मान्य थे, पर उसके समय में सदीप मानकर अस्वीकृत कर दिये गये थे । इसी प्रकार अतीत में 'नियोग' की प्रथा पूर्णतया वैद्य थी. परन्त अब बह अवैध मानी जाती है। समय की आवश्यक्ताओं को देखकर कानून बनाये जाते है, और खटम भी कर दिये जाते है। जो लोग हिन्द्रशास्त्रों के भाष्यकारों के कार्य से परिचित है, उन्हें मालूम है कि उन भाष्यकारों ने जो परि-वर्तन किये, वे कितने महत्त्वपूर्ण थे । शासकों ने भी, जो पण्डितो की सहायता से कानून का प्रवन्ध चलाते थे, समाज की आवश्यकताओं को पहचाना और उनके अनुसार कानुनो मे परिवर्तन किये। नीति-विज्ञान और विधान सामाजिक विकास की किन्ही विशिष्ट अवस्थाओं के विचारों और रुचियों के प्रतिविम्ब होते हैं, और ज्यों ज्यों वे धर्म के साथ सम्बद्ध होकर एक खास तरह की पवित्रता प्राप्त कर लेते हैं. तो वे परिवर्तन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधशील हो जाते है । सामाजिक लचक हिन्दूधमें की मुख्य विशेषता रही है। सनातन धर्म को मानने का अर्थ 'स्थिर खड़ा हो जाना' नहीं है। इसका अर्थ है कि उसके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो को ग्रहण कर लिया जाये और उनका आधनिक जीवन में प्रयोग किया जाये। सब सच्ची उन्नतियों में परिवर्तन में भी एकता सुरक्षित बनी रहती है। जब बीज पौधा बनता है और जीवास पूरा पुष्ट शिशु बनता है, तब उनमें अबि-च्छिन निरन्तरता बनी रहती है। जब परिवर्तन हो भी रहे होते है, तो वे परि-वर्तन प्रतीत नहीं होते, नयोकि वहाँ एक बनाये -रखनेवाली एक शक्ति रहती है, जो नई सामग्री को मिलाती और नियत्रित रखती है। यदि घम के वृक्ष को सुर-क्षित रखना हो, तो हमे चाहिए कि इस अदृश्य शक्ति को जीवन की अधिकाधिक यढती हुई अभिव्यक्तियों को व्यवस्थित करने और बनाय रखने दें। यदि हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था की छिन्न-भिन्न नही होने देना है, यदि हमे अपने सामा-जिक विचार को असंगत या अड-मंड नही बनने देना है, तो हमे उन बाह्य अनु-भवों को, जो हमपर अधिकाधिक आ-आकर पड़ रहे है, नियंत्रित करना होगा और उन्हें सार्थक बनाना होगा। धर्म के सिद्धान्तों को, मान्यताओं के मानदण्डों को नये अनुभवो के दबाब में और उनके बाद भी बनाये रखना होगा। केवल तभी हमारे लिए सतुलित और समग्र सामाजिक प्रगति कर पाना सम्भव होगा । यदि हम बदलती हुई दशाओं में भी उत्तराधिकार में प्राप्त संहिताओं से ही चिपटे रहेंगे, तो उसका परिणाम यदि विनाश नहीं, तो अस्थिरता अवस्य होगा । आज हमें परिवर्तन करने चाहिए और हिन्दूधर्म की अन्तर्वस्तु को आधुनिक दशाओं से ससगत बना देना चाहिए । हिन्दूसमाज में नई शनितयों का प्रवेश, एक कृषि-प्रधान देशका औद्योगिकीकरण, विशेषाधिकारों और गुणों का पृथवकरण, हिन्द्र-समाज में अहिन्दुओं का प्रवेश, और विवाह तथा धर्म-परिवर्तन द्वारा जातियों का मिथण, स्त्रियों का उद्धार (कष्ट से मुक्ति), ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके सम्बन्ध में उदार भावना के साथ विचार किया जाना चाहिए । वैदिक युग में आयों से कहा गया था कि वे अनार्य भारतीयों, द्रविड़ों, आन्द्रों और पुलिन्दों को सामा-जिक मान्यता दें। ऐतरेय बाह्मण में उल्लेख है कि आन्ध्र विश्वामित्र की सन्तान ये। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आन्त्र आयों के समकक्ष है। पुराणों में लिखा है कि विश्वामित्र ने एक नई सुष्टिरची थी। वेदों से हमें पता चलता है कि शास्त्राम यज्ञ करने के बाद बात्यों को आयों में सम्मिलत किया जा सकता था। बारह पीड़ियों के बाद भी उनकी भुद्धि के लिए व्यवस्था की गई है। हमें पता नहीं कि ये बाल्य लोग कौन थे। अधिक लोकप्रिय मत यह है कि वे यूनानी (यवन) और असम्य थे। युनानी और सीथियन लोगों ने हिन्दुधर्म को स्वीकार कर लिया था, और नवधर्म-दीक्षितों का-सा उत्साह प्रदर्शित किया था। एक यूनानी उपराजदूत हीलियोडोरस विष्णु का भक्त (भागवत) हो गया था, और उसने एक बैष्णव मन्दिर में एक स्तम्भ (गरुडध्वज) खड़ा करवाया था 13 हण भी विष्णु के उपासक बन गये थे। अनेक विदेशी आक्रमणकारी यहाँ क्षत्रिय बनकर रहने लगे। जब मुसलमानों की विजयों के कारण हिन्दू नर-नारियों का सामृहिक रूप से धर्म-परिवर्तन होने लगा, तब देवल समृति ने, जो ईस्वी सन् की आठवीं शताब्दी के पश्चात् किसी समय सिन्ध में लिखी गई, उन्हें फिर हिन्दूधर्म में दीक्षित कर लेने को उचित ठहराया ।

नई दक्षाओं का सामना करने के लिए नई स्मृतियाँ वनी। न तो वेदों में और न अतीत की प्रयाओं मे ही कोई ऐसी बात है, जिसके कारण हमसे

१ ७-१८ १

२ कारयायन २२-४, १-२८।

३ इस प्रितालेख पर लिखा है, "देवाधिदेव वासुदेव के इस गरुडध्वज का निर्माण तलाजिलावासी, डियोन के पुत्र, परमर्वणाव हीतियोडोरस ने करामा, जो महान् राजा ऐंटियास्सिडस का यूनानी राजवृत वनकर शरणागत-रक्षक राजा काजीपुत्र भागमद्र के यहां आया था; राजा काजीपुत्र उस समय अपने राज्य-काल के चौदहुर्वे वर्ष में मुख और समृद्धि के साथ शासन कर रहा था।"

यह अपेक्षा की जाती है। कि हम उन्ही पुरानी बातों से चिपटे रहें, जो कभी की जीणं-सीणं ही चुकी हैं। मैयातिषि कहता है, "यदि आजभी कोई ऐमा ब्यक्ति होता, जिसमें उपयुं नत योग्यतारों होती, तो आगे आमेवाली पीड़ियों के लिए उसके चक्त भी (मृत तथा अन्य स्वितकारों के चक्तों) की ही भीति प्रमाणिक होते।" जिल लोगों को सत्य का अग्तरिक ज्ञान है, वे ही नये अनुमयों को सँमाल पाने में और धमें की धारणा करने की चिन्त को फिर नया कर पाने में समये होंगे। यदि वे परिवर्तन को स्वीकृति देते हैं, तो सुरक्षा के आपे चन में समये होंगे। यदि वे परिवर्तन को स्वीकृति देते हैं, तो सुरक्षा के आगे वह सकेगा। भविष्य में तैयार की माई स्मृतिया, जहित के वेदों में प्रकट वो गई मावना के मूल सत्यों पर आधारित होती, पूरी तक होते के स्वीकृति वेदे से सुरक्षा के स्वीकृति देते हैं से सुरक्षा ने काल स्वीकृति हो जाते, कि वह प्राचीन के मूल सत्यों पर आधारित होती, पूरी तक छो नहीं हो जाती, कि वह प्राचीन है, और न कोई नई रचना के वल हतीलिए बच्छी नहीं हो जाती, कि वह प्राचीन है, और न कोई नई रचना के वल हतिल चुरी समझी जासकती है कि वह नई है।

प्रत्येक समाज के इतिहास में एक ऐसा समय थाता है, जब इस समाज को एक सजीव शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखना हो और अपनी प्रगति को जारी रखना हो तो, सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना आव-इयक हो जाता है। यदि वह प्रयत्न करने में असमर्थ रहे, यदि उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी हो, और उसका पुरवार्थ निशेष हो चुका हो, तो वह इतिहास के रंगमंत्र से बाहर निकल जायगा । हमारे सम्मूख सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहत बड़ा अवसर उपस्थित है। हम मनुष्य-निर्मित विषमताओ और अन्यायों को हटाकर समाज को शुद्ध करना होगा और सब लोगों को वैयक्तिक कल्याण और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा। यदि आज वे लोग, जो हमारी संस्कृति में निष्णात है (बहुधता:) और इसे बचाए रखने के लिए उत्स्क हैं, हमारे सामाजिक संगठन में आमूल परिवर्तन करदें, तो वे हिन्दू-परम्परा की भावना के अनुकुल ही कार्य कर रहे होंगे । भारत में हम सलेट को पोछकर एकदम साफनही कर दे सकते औरन विलकुल अनलिखे कागज परही कोईनया सुसमाचार लिख सकते है। सच्ची प्रगति वृक्ष की वृद्धि की भाति एक (सजीव) वस्तु है। हमें निष्प्राण लकड़ी को काट देना होगा और निस्तेज अतीत की भी परे फेक देना होगा। हम अतीत में इतनी अधिक बार बदलते रहे है कि केवल परिवर्तन-भर से धर्म की आत्मा अव्यवस्थित नहीं हो जायगी। हमारी कुछ सस्थाएँ सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण के मार्ग में दुर्जय वाधाएँ बन गई है और हमे इन वाघाओं को हटाने के लिए यहन करना होगा, अन्धविश्वास को बनाये रखनेवाली

१ मनुपर मेघातिथि को टीका २-६।

२ पुराणभित्येद न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवभित्यवद्यम् ।

शक्तियों के विरुद्ध पुद्ध करना होगा और छोगों के मनों को नया हप देना होगा।

## जातियों या वर्णों का विभाजन

जातियो या वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित है. 9 जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारम्म में केवल एक हो वर्ण था। हम सबके सब ब्राह्मण थे या सबके सब बुद्र थे। रेएक स्मृति के मूल पाठ में कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब वह बुद्र होता है और फिर बुद्ध होकर वह बाह्मण बनता है ।<sup>3</sup> सामाजिक आवश्यकताओं और वैयन्तिक कर्मों के अनुसार लोगो की विभिन्त वर्णों में बाँट दिया गया है। ब्राह्मण लोग पुरोहित है। उनके पास न सम्पत्ति (जायदाद) होनी चाहिए और न कार्यकारी (शासन की) शक्ति । वे लोग द्रप्टा (ऋषि) हैं, जो समाज के अन्त करणस्वरूप है। क्षत्रिय लीग प्रशासक है. जिनका सिद्धान्त है जीवन के प्रति सम्मान और श्रद्धा । वैश्य लोग व्यापारी और कारीगर है, झिल्प-कौराछवाले लोग, जिनका उद्देश्य है कार्यपट्ता । अकुगल कामगर, श्रमिक वर्ग, भूद्र है। उनकी अपने कार्य में कार्य के लिए कोई विदोप रुचि नही होती; केवल अनुदेशों का पालन करते जाते है और कुल कार्य में उनका योग (देन) केवल अंशमात्र ही होता है। वे निर्दोष मनोवेगो का जीवन विताते है और परम्परागत रीतियों को अपनाते हैं । उनका सारा आनन्द विवाह और पितृत्व की पारिवारिक तथा अन्य सामाजिक सम्बन्धों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही होता है। वर्णों के आधार पर बने हुए समूह (जातियाँ) समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और औदोषिक अनुभागों का कार्यभार सँभाठनेवाली व्यावसाप्रिक श्रेणियाँ अधिक है। हिन्दु-धर्म ने आयों को, द्रविडों को और पूर्व की बोर गगा की घाटी में था भटकी मगील जातियों को और हिमालय-पार से आक्रमण करनेवाले पार्वियन, सीथियन और हण लोगों को अपने बाड़े में खीच लिया ) इससे अपने बाहे में अनेक प्रकार के विविध लोगों को लिया और धर्म-परिवर्तन करके हिन्दु बननेवाले छोगों को यह छट दी कि वे नये धर्म में रहते हुए भी अपने

१ सत्त्वाधिको बाह्मणःस्यात् क्षत्रियस्तु रजोधिकः, समोधिको भवेत् वैदयः गुणसाम्यात् ब्रुद्रता ।

२ बृहादारण्यक उपे०, १-४-११-१५; मनु, १-३१; महामारत से भी जुलना कीजिए, १२-१८=:

न विशेषोस्ति वर्णानां सर्व बाह्यमिदं जगत्

<sup>.</sup> बहाणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिवंणेतां गतम्। ३ जन्मना जापते शदः संस्कारीहज उच्यते।

पराने धर्मों की विधियों और परम्पराओं को बनाये रखें, यद्यपि उनके रूपों में सदैव कुछ-न-कुछ परिवर्तन किया गया । 'महाभारत' में इन्द्र सझाट मान्याता मे कहता है कि वह सबनों-जैसी सब बिदेशी जातियों को आयों के प्रभाव में लाये। हिन्दू-धर्म में उसके विकास के सभी स्तरी पर जातिभेदो की आश्चर्यजनक विविधता रही है। 'ऋग्वेद' के काल में विभाजन आयों और दासों के रूप में था, और स्वय आयों में कोई प्यके विभाग नहीं थे। 'ब्राह्मणग्रन्थों' के काल में चारों वर्ण जन्म पर आधारित अनम्य (मुकठोर) समुहो में विभक्त हो चुके थे। ज्यों-ज्यों कला-कौरालो की संस्या और जटिलता बढी, त्यो-त्यो घन्धो (पेशो) के आधार पर जातियो का विकास हुआ । स्पृतियों ने अनगिनत जातियों का कारण अनुलोम और प्रति-लोम विवाहो द्वारा चारों वर्णी के परस्पर मिश्रण को बताया है। जब वैदिक आयों ने देखा कि उनके यहाँ अनेक जातियों और रगों के अनेक कवीलो और श्रेणियों-वाली जनमञ्ज्या विद्यमान है, ये कवीले और श्रेणियां विभिन्न देवताओं और भूत-प्रेतों की पूजा करती है, अपनी असटस प्रथाओं और रहन-सहन की आदतों पर चलती है और अपने कवीलों की भावनाओं से भरी हुई है, तो उन्होंने चौहरे वर्गीकरण को अपनाकर उन सबको एकही समस्टि में ठीक हुग से बिठा देने का प्रयस्न किया। ये चार वर्ण मूल जातीय भेदो का अवसमण कर जाते हैं (उनसे कपर है)। यह ऐसा वर्गीकरण है, जो सामाजिक तथ्यों और मनोविज्ञान परआधा-रित है। हिन्द-धर्म की एक सारभुत विशेषता है--मनूष्य में आत्मा को स्वीकार करना; और इस दृष्टि ने सब मनुष्य समान हैं। वर्ण या जाति कार्य की असदशता है और जीवन का सहय निष्काम सेवा द्वारा जाति-वैविध्य से ऊपर उठ जाना है ! वर्ण-व्यवस्था सम्पूर्ण मानव-जाति पर लागु करने के लिए है। 'महाभारत' में कहा गया है कि यावन (यूनानी, किरात, दरद, चीनी, शक (सीथियन), पहन (पापियन), शवर (द्रविड पूर्व जातियाँ) तथा अन्य कई अहिन्दू लोग इन्ही चार वर्णों में से किसी-न किसी में आते है । ये विदेशी जन-जातियाँ (कवीले) हिन्दू-समाज में घुल-मिल गईं। वह समजन, जिसके द्वारा विदेशियों को हिन्दू-धर्म मे दीक्षित कर लिया जाता है, बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। जबतक निदेशी लोग समाज की साधारण परम्पराओं और साँके काननो का पालन करते थे, तबतक उन्हें हिन्दू ही समझा जाता था । बडे-बड़े साम्राज्य-निर्माता, नन्द, मौर्य और गुप्त पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्न वर्णों में उत्पन्न हुए थे। गुप्त सम्राटों ने लिच्छवियों में विवाह किये, जोकि म्लेच्छ समक्षे जाते थे। इस प्रणाली को इस उद्देश्य से रचा गया था कि इसके द्वारा पहले भारत की विभिन्त

१ शान्तिपर्वं ६५

२ शान्तिपर्व ५५ । साथ ही देखिए, मनु, १०-४३-४४

जातीय जनता और उसके बाद समस्त संसार की जनता एक ही साँझी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक म्यू खला में बँध सके। प्रत्येक बगं के लिए सुनिश्चित कुरत और कर्सव्य नियत करने और उन्हें अधिकार और विश्वेपाधिकार देने से यह आशा की जाती थी, कि विभिन्न वगं सहयोगपूर्वक कार्य करेंगे और उनमें बातीय समन्वय हो सकेगा। यह एक ऐसा सांच्य है, जिसमें स्व ममुज्यों को, जनकी व्यावसायिक पोग्यता और स्वभाव के अनुसार, डाला जा सकता है। वर्ण वर्म का लाय सह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के विधान को पूर्ण करने मा यत्न करना चाहिए। हमें अपने अस्तित के ममूने के अनुकूल ही अपने जीवन को अनुसारित करना चाहिए। जिस नमूने के हम नहीं है, उसके पीछे दौड़कर अपनी ऊर्जाओं का अपव्यय करने से कोई लाभ नहीं है।

इस योजना का यह ध्येय अवस्य था कि आनुविज्ञिकता और शिक्षा की शिवायों का प्रयोग करके विभिन्न वर्गों के सदस्यों में यथायोग्य भावना और परस्परा का विकास किया जाय, परन्तु इस विभाजन को सुकठोर (अनस्य) नहीं समझा जाता था। कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें स्वित्यों और समूहों ने अपना सामाजिक वर्ग (वर्ष) बदल लिया था। विस्वामित्र, अजमीढ और दुरामीढ को जाहाणवर्ग में स्थान दिया गया था, और यहांतक कि उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की थी। यासक ने अपने 'निक्कत' में बताया है कि सत्तानु और देवांपि दो भाई थे; उनमें एक अधिय राजा बना और इसरा ब्राह्मणपुरीहित। दास-कन्या स्लुपासे उत्तन-पुत्र कव्यने एक यज्ञ में ब्राह्मणपुरीहित का कार्य किया था। 'जनक में, जो जन्म से सविय था, अपनी पिष्कित बुढि और सन्तजनोचित चरित्र के कारण ब्रह्मण-पद प्राप्त कर लिया था। 'भावनत में बताया गया है कि धष्ट्र, नामक अपन पत्र जिल क्यान स्था । जाति-उन्कर के लिए व्य-वास गया है । भके ही आप पुत्र हों, पर यदि आप अच्छे काम करते हैं वो आप पुत्र हों, पर यदि आप अच्छे काम करते हैं वो आप पानु हों, पर यदि आप उन्ह कारण के कारण होते हैं। '

१ ऐतरेय ब्राह्मण, २-१६

२ रामायण, बालकाण्ड, ५१-५५

३ एमिस्तु कर्मभिर्देवि शुभैराचरितस्तया। शुद्रो बाह्मणतां याति वैश्यः क्षत्रियतां ब्रजेत ॥

४ न योनिर्नापि संस्कारो न श्रृतं न च सन्तितः। कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तुकारणम्।। और साम ही:

भले ही हमने सूद्र के घर में जन्म क्यों न लिया हो, अच्छे आचरण द्वारा हम उच्च-तम स्थिति (पद) तक पहुँच सकते हैं। "

मानय-प्राणी सदा वनता रहता है । उसका सार गति मे है, जकडे हए उद्देश्यों मे नहीं। पहले स्वस्य सामाजिक गतिशीलता थी, और बहुत समय तक वर्ण आनुवशिक, सुनियत जातियाँ, नहीं बने । परन्तु कर्म के आधार पर विभाजन बहुत प्राचीन काल से हो काम नहीं करता रहा। मैंगस्थनीज हमें वर्ण-व्यवस्था से भिन्त विभाजन के विषय में बताता है । उसने राजनीतिज्ञो और सरकारी कर्म-चारियों को सबसे ऊँचा स्थान दिया है, और शिकारियों तथा जगती लोगों को छठे विभाग में रखा है। पतञ्जलि ने ब्राह्मण राजाओं और मनू ने शुद्र शासको का उल्लेख किया है। सिकन्दर के समय ब्राह्मण सैनिक होते थे, जैमेकि आजभी होते है। वर्ण-व्यवस्था का लक्ष्य चाहे जो कुछ रहा हो, परन्त हुआ यह कि लोगो में एक मिथ्या अभिमान की भावना आ गई और उसके फलस्वरूप निचले वर्णों का तिरस्कार होने लगा। बूडो के सम्बन्ध में मनु की दुर्भाग्यपूर्ण उक्तियाँ सम्भवतः जमके बौद्रधर्म-विरोधी रुख से प्रेरित थी: जो बौद्धधर्म शदों को अध्ययन और मठवाद का उच्चतम धार्मिक जीवन विताने का अधिकार देता था। मनू की दृष्टि में ये वे शुद्र थे, जो दिजो (ब्राह्मणो या उच्च वर्णों) की सी शान दियाया करते थे। मन ने धर्मशास्त्रों के अध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मणो तक सीमित रखा है, परन्त शंकराचार्य का मत है कि उन्हें सब वर्णों के लोग पढ सकते हैं। जब वर्ण-व्यवस्था की मूल योजना मे अत्यधिक रूढिवाद (नियम-निष्ठा) आ गया, तव उसके विरोध में बौद्ध और जैन मतों के अनुयायियों ने प्रतिवाद की आवाज उठाई; और उन्होने मैत्री या मानवीय भातुमाव के आदर्श पर जोर दिया। विशेषरूप से वे लोग इन नये मतो मे दीक्षित हो गये, जिन्हें अपनी शक्तियों को उच्चतम सीमातक विकसित करने का अवसर प्राप्त नही था। हिन्दू आचार्यों ने जाति के आधार पर भेदभाव की निन्दा की । 'वच्चसूचिकोपनिषद्' का मत है कि ऐसे बहत-से ब्राह्मण मुनियों के पद तक पहुँच गये थे. जो अन्ब्राह्मणियों की सस्तान थे।

सर्वें इयं ब्राह्मणो सोकं घृत्तेन च विधीयते । वृत्तिस्पतस्तु श्रूदोपि ब्राह्मणस्यं नियच्छति ॥ १ श्रूदयोगी हि जातस्य सद्गुणानुपतिस्वतः । वंदयस्यं समसे द्वाराः अत्रियस्यं तर्यव च । आजेये वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते ।–अरण्यपर्यं २ ग्रुद्रांस्च द्विजलिङ्गिनः

के जात्यन्तरेषु अनेकजातिसम्मवात् महर्षयो बहवः सन्ति व्यासः केवतंकन्यायां, वशिष्ठ उर्वश्यां .. अगस्त्यः कलशज इति श्रुत्वात्

'महाभारत' के एक स्लोक में कहा गया है कि हम सब ब्राह्मण ही उत्थन्त होते है और बाद में अपने आवरण और घन्धों (पेशों) के कारण अलग-अलग वर्णों में पहुँच जाते है। पहले सारा संसार एकही वर्ण का था, और वाद में चार वर्ण लेगों के अपने-अपने आवरण के कारण स्थापित हुए। वादिम जातियों का हिन्दूकरण, उच्चतर आदरों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण, धीरे-धीरे विना किसी दवाव के होता रहा है। इसे और भी धी झ तथा सफल बनाने के लिए मेद ने हिन्दुओं में एक जातीयता का विभाग नहें तथा। बनागित जातियों और उपजातियों से भी पिण्ड छुड़ाना होगा, जिनके साथ एकाविकता, ईप्यां, लोभ और भय की भावना जुड़ी हुई है।

द्यारोरिक शुद्धि (बीच) आग्तरिक शुद्धि का ही साधन है। स्वच्छता दिक्यता के लिए प्रायमिक सहायता है। पुराने समय में ब्राह्मण, क्षित्रय और बैंदय एक-दूसरे के हाथ का पकाया हुला अन्त छा तकते थे। मनु को कथन है कि डिज को शूद्र के हाथ का पकाया भोजन नही करना चाहिए। "परन्तु जो खाद्य वास ने या परिचार के मित्र ने या खेती के लाम में साभीदार ने पकाया हो, यह याता जा सकता है। है हमारे इस समय में इस प्रकार के भेदमाब क्समचंगीय है और लिझाने-याले है, और ये स्वच्छन्द सामाजिक गति में स्कायट डालते है। प्राचीन काल में मांस ब्राह्मण लोग भी छात्रे थे। प्राचीन वैदिक धर्म में कई पतुओं की बिल दी जाती थी। बीद, जैन और वैप्यन मतों के प्रभाव के कारण यह मत्रा दूरी समझी जाने लगी। मनु और बाजवल्वय ने मांस-प्रकाण पर इतने ब्रधिक प्रतिवन्ध लगा विये है कि वे मांसाहार को निस्ताहित करते हैं।

#### संस्कार

संस्कारों में प्रमुख ये हैं: (१) जातकमें या जन्म; (२) वपनयन या आरितक जीवन में दीक्षा; (३) विवाह; (४) अरंपेप्टि या मृतक की अंतिम विधा। अन्य संस्कार, जी नामकरण—वच्चे का नाम रखना, अन्नप्राप्तान—वच्चे को पहली बार पका हुआ भोजन खिलाना, विद्यारम्भ—वच्चे की विशा का आरम्भ लोकप्रिय दंग के मंस्कार हैं, जिनसे बच्चे के प्रति प्रेम और वास्तस्य प्रकट होता है। उपनयन को छोड़कर बाकी सवसंस्कार, भन्नेही अलग-अलग स्वों में सभी

एकवर्णमितं पूर्वं विद्यवमातीद् बुविध्टिर,
 कर्मिक्याविद्येषेण चातुर्वम्यं प्रतिष्ठितम् । -- अरण्यपर्वं
 ४-२३२; गीतम, १७-१

र ४-२४३; आपस्तम्ब १८-१-६, १३, १४

हिन्दुओं द्वारा किये जाते है। उपनयन आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। पहले जन्म में विच्छेद, वियोग और आवश्यकता के सामने भुकना होता है। यह दूसरा जन्म सम्मिलन और स्वाधीनता में होता है । पहले जन्म में अस्तित्व का विश्वदत्तया बाहरी रूप ही होता है; दूसरे जन्म का अर्थ है जीवन को गहरे आतरिक स्तर पर जीना । उपनयन सस्कार का मूळ भारत-ईरानी है। इसका सार पवित्र गायत्री मत्र सिखाने मे है। यह एक प्रायंना है, जो सिवत् (सूर्य) है से की गई है, जो मृष्टि का मुल उदगम और प्रेरक माना जाता है। नारा सत्य प्रतीकात्मक है। सूर्य, जो प्रकाश और जीवन का प्रत्यक्ष स्रोत है, दिव्यता (ईश्वरत्व) की प्रकृति (स्वभाव) को अन्य किसीभी कल्पनात्मक सकेत की अपेक्षा कही अधिक अच्छी तरह व्यक्त करता है। दिव्य शक्ति का यह सबसे प्रमुख दृश्य आविर्भाव (प्रकटन) है। मत्र का अर्थ है: "हम देवी प्रकाश की देदीप्यमान महिमा का ध्यान करते है; वह हमारी बृद्धि को प्रेरणा दे।" उपनिपदों के काल मे उपनयन एक सीधा-सादा अनुष्ठान या। शिष्य समिधाएँ हाय में लेकर गुरु के पास जाता था और छात्रत्व (बहाचर्य) के आश्रम मे प्रविष्ट होने की इच्छा प्रकट करता था। मगचर्म धारण करना. उपवास करना तथा अन्य अनुष्ठान उस काल से अवतक घले आ रहे हैं. जबिक वैदिक आर्य बनो में रहा करते थे। जब सत्यकाम जाबालगौतम हरिद्रमत के पास आकर सच बात बता देता है, तो गौतम कहता है, "समिधाएँ है आओ वस्स, मैं तुम्हे दीक्षा द्रा।" मूत्रों और स्मृतियों मे पहुँचकर यह अनुष्ठान बहुत विशद हो गया । सुप्रसिद्ध मत्र को बोलते हुए यज्ञोपबीत धारण करना दीक्षा का प्रतीक है। यद्यपि क्षत्रियों और वैश्योंको भी उपनयन का अधिकार था, पर लगता है कि वे सब इस अधिकार का उपयोग करते नहीं थे। संध्या में अवैदिक तत्त्व मिल

१ ऋग्वेद, ३-६२-१०

गये हैं; सध्या के कई अवयव (अंग) हैं.आचमन (जलके पूट भरना), प्राणायास (स्वाम का नियंत्रण), मार्जन (मत्र बोलते हुए अपने शरीर पर जल छिडकना) अधमपण (सुर्य को जल-अध्य चड़ाना), जप (गायत्री मंत्र का वार-बार पाठ),

र तत्वासुर्वरेण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचीदयात् । वैदिक तत्वा अन्य परम्पराओं में सूर्य को परमात्मा को मूर्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। इस प्रया के विषय में दान्ते कहता है, "सारे संसार में अन्य कोई इन्द्रिय-पाह्य बस्तुऐसी नहीं है, जो परमात्मा का प्रतिक्य बनने के लिए सूर्य से अधिक उपयुक्त हो।"

३ छान्दोग्य उपनिषद्, ४-४-५।

४ यत्तोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यंत् सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमधूषं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यत्तोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥

उपस्थान (प्रात.काल सूर्य की उपासना के लिए और सायकाल वरण की उपासना के लिए मंत्रों का पाठ), उपसंग्रहण (अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए, अपने कान लूकर, पैर पकड़कर और सिर म्हुकाकर यह कहना कि 'में प्रणाम करता हैं')।

गायवी की प्रायंता भारत के सांस्कृतिक इतिहास की समयुगीन है। इसमें यह मान लिया गया है कि वस्तुएँ जिस रूप में है उनमें एक प्रकार की अविराम अस्यरता है; एक उत्कृष्टतर मार्ग की सादवत खोज है और है एक उत्कृष्टतर समार की ओर निरन्तर प्रगति । जीवन का सबसे वड़ा वरदान एक उच्चतर जीवन का स्वच्न है। प्रत्येक व्यक्तित की महत्वाकांका यह होती है कि उत्ते गम्बीरतर, तीव्रतर और विस्तृततर आस्मेतना और स्पष्टत आस्मान प्राप्त हो। इस प्रायंना को तो सदेहवादी और ईस्वरतायों भी बचने वीडिक अन्तःकरणो पर औच जाने दिये विना अपना सकते हैं। यह मानव-आस्मा में और मानवीय प्रयत्न की काने दिये विना अपना सकते हैं। यह मानव-आस्मा में और मानवीय प्रयत्न की मात्रित में पढ़ा की पहले से ही कल्पना करके चलती है। यह उस सच्चे चर्म की प्रतिक है, जो आध्यामिक साहस-कार्य है। परमात्मा सतत पुग्जेम्म है। हमें अपने-आपको नम्न (अनावृत) और मिध्यात्व के मुखावरण के विना पाना होगा। तभी हमारा दूसरा जन्म होता है।

#### अध्याय-ह

# दर्जन गास्त्र

डिंं व हन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम. ए., पी. एच. डी.

मनुष्य ने जिस दिन प्रनीयमान, अर्थात् ऊपर या बाहर से दीखनेवाले जगत् की गहराई में पैठकर उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया, उसी दिन से दर्शन का प्रारम्भ होता है। चंकि भारतीय विचार-धाराओ दर्शन का प्रारम्म को जानने के लिए सबसे प्राचीन प्राप्त साहित्य वेद है, इसलिए भारतीय दर्शनो का प्रारम्भ वेदों से मानाजाता है। पर यह कहना उचित न होगा कि वेदो की रचना करनेवाले आयों से पहले भारत में दार्शनिक हिन्द नहीं थी। वेद एवं पुराणों में बहुत-सी ऐसी परम्पराओं का उल्लेख आया है, जी भारत के निवासियों में, आयों के आने सेपहले, प्रचलित थी। जबतक आयों और मूल निवासियों में संघर्ष चलता रहा, उन्हें आदर नहीं मिला । किन्तु वातावरण के शान्त होने पर जब दोनो आपस में मिल गये. तब उन परम्पराओं ने भारतीय सस्कृति मे फिरसे अपना प्रमुख जमा लिया। वर्तमान हिन्दू-संस्कृति का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाय, तो उसमें आर्येतर प्रभाव साफ प्रतीत होता है, और यह उन परम्पराओं की दढता तथा उदास भावना का प्रमाण है। फिर-भी उन परम्पराओं का कमबद्ध इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री उप-लब्ध नहीं है। इसलिए भारतीय दर्शनों का इतिहास-लेखन वेदो से प्रारम्भ किया जाता है, और अवैदिक परम्पराओं को वैदिक परम्परा की प्रतिक्रिया बताया जाता है। पर यह ठीक नहीं है। श्रमण-परम्परा के बीज उपनिपदा तथा अवर्ववेद और ऋग्वेद में मिलते है। यह ठीक है कि उन परम्पराओं मे नये-नये प्रवर्तक आये और प्रयोग भी नये-नये होते रहे । उनमें से बहत-से प्रयोग प्रतित्रिया के रूप में भी हए । किन्तु यह कहना सही नहीं कि उन प्रयोगों से पहते उन परम्पराओं का कोई रूप नहीं या, और उस समय वैदिक परम्परा ही सर्वत्र व्याप्त थी।

जहाँतक अनुभव का प्रदन है, दर्शन और विज्ञान दोनों का एकही साध्य है। लेकिन साधनों में भेद है। उपेय एक होने पर भी उपायों में भेद है। विज्ञान,

वर्शन और विज्ञान है, वहाँ दर्शन तक के आधार पर । यद्यपि तक का आधार भी प्रत्यक्ष ही है, किन्तु दर्शन प्रत्यक्ष अथवा अनुभव का उपपादन करने

अनुभव के आधार पर, जहाँ वस्तु की व्याख्या करता

के लिए ऐसी वस्तुकी कल्पना भी कर लेता है, जी अतीन्द्रिय है। विज्ञान इस प्रकारकी कल्पनाएँ नहीं करता।

भारतीय विचार-धाराओं में 'दर्शन' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। व्याकरण के अनुसार यह अब्द 'दृष् धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। इसी धातु से 'ऋषि' शब्द भी बनता है, जिसका अर्थ 'दर्शन' शब्द का अर्थ 'ऋषि' नहीं कहा जा सकता। भाषित वह है, जिसने जीवन अथवा विचय के रहस्य को देखा। जीवन का रहस्य जाननेवाला धर्मप्रवर्त्तक के रूप में सामने आया, और विस्व का रहस्य जाननेवाला दार्थनिक के रूप में ! इसी प्रकार दर्शन शब्द का भी अर्थ है'रहस्य का साक्षात्कार'।

जैन दर्शन में इस शब्द के दो अबं मिलते हैं। पहला अबं है अद्धा। यह दो प्रकार की होती है, मिथ्या और सम्यक्। को वास्तव में दुःख के साधन है उन्हें सुख का साधन मानना, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहचानना मिथ्या' श्रद्धा है। इसके विपरीत, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहचानना और मुख के वास्त्रविक साधनों को सुख का साधन और दुंख के साधनों को दुःख का साधन मानना 'सम्पक्' श्रद्धा है। इन्होंको भिष्यादर्शन' और 'सम्पन्दर्शन' भी कहा जाता है। जैन जावार-शास्त्र मा श्राहमें का साधनों को दुःख का साधन सामना 'सम्पक् श्रद्धा है। इन्होंको भिष्यादर्शन' और 'सम्पन्दर्शन' भी कहा जाता है। जैन जावार-शास्त्र मा श्राहमा सामन सामने सामने से होता है।

दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ 'निराकार प्रतीति' या आत्मा का किसी वस्तु को जानने के छिए प्रथम आवर्जन है। झान का प्रारम्भ इस दर्शन से होता है। इन दोनों का विदेचन आगे किया जायगा।

वीडदर्शन में दर्शन की जगह 'इंग्टि' शब्द अधिक प्रचलित है। यहाँ भी

आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ सम्बक् दिष्ट के साथ होता है।

दार्शनिक विचार-धाराओं की चर्चा करते समय दर्शन धन्द्र का अर्थ मुख्यतः 'विद्य के रहस्य का सांसात्कार' माना जाता है। सभी दर्शनों ने अपनी-अपनी हिन्ट से विद्य का जो रहस्य देखा, उसका तक और अनुभव के आधार पर प्रतिपादन किया, वही प्रत्येक विचार-धारा का साहित्य वन गया।

दर्शन शब्द के उपयुक्त अर्थ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दर्शन का सम्बन्ध जीवन तथा अनुभव दोनों के साय है। जीवन का रहस्य बाचार-सास्त्रके अन्तर्गत है औरअनुभव का रहस्य तरवज्ञान के बन्तर्गत।

बर्यान का क्षेत्र अन्तर्गत है, अरिअनुभव का रहेस्य तरप्तान के अन्तर्गत । विश्व विद्यान का क्षेत्र तरप्तान के अन्तर्गत । विद्यान का अर्थ है 'वास्त्रविकता का जान'। हम घट-पट आदि गैकड़ों पदार्थों को प्रतिदिन देखते हैं। हमारे मन में स्वभावतः प्रत्य उठता है निश्या वे, जैसे कि दिवाई देते है, पास्त्रव में ऐसे ही हैं अथवा मिन्त प्रकार के। आंवला खाने केवाद शुद्ध जल भी मीठा लगता है। पित्रा ज्वरालोल हो प्रत्येक चस्तु करोली लगती है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसे जैसी प्रतीति होती है, 'वास्तविकता' भी वैसी ही है। वास्तविकता की खोज के लिए हम उसका अनु-भव दूसरे अनुमवों से मिलाते है। उसके विकृत अनुभव का कारण ढूंदते है और सब्बे अनुभव की कसोटी निश्चित करते है। ये सारी वार्ते प्रभावाश्व में आती है। सम्यप्तात के कारण को 'प्रमाय' कहते हैं। बिस शास्त्र में अती की परीक्षा की जाय वह प्रभावातात्त्र है। जानने की कसोटी के निश्चित हो जाने पर हम प्रतिथमान पदार्थों को उस कसोटी पर परखते हैं, उनके खरे या खोटे होने की जाँच करते हैं। इसे 'प्रमेय-परीक्षण' कहा जाता है। इसी तरह हमें यह भी जातना है कि जान के साधन काजेयके साथ क्या सम्बन्ध है। उदाहरण के रूप में, हम अंखों से पट को जातते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि आंखें यट को किस फकार जातती है। इस चर्चा को जान-मीमासा कह सकते है। इस प्रकार अनुभव के तीन भेद ही जाते हैं.

- १. प्रमाण-मीमासा
- २. प्रमेय-मीमांसा
- ३. ज्ञान-मीमांसा

यदि इनके साथ आचारशास्त्र (नीतिशास्त्र) को भी मिला दिया जाय, तो दर्शनशास्त्र के चार विभाग हो जाते है।

भारतीय दर्शनों का विभाजन साधारण तौर पर 'वैदिक' तथा 'अवैदिक' दर्शनो के रूप में किया जाता है । त्याय, वैतेषिक, सास्य, योग, मीमासा और वेदान्त

भारतीय दर्शन वि दर्शन है। और जैन, बौद्ध तथा चार्याक अवैविक है। वैदिक का इतना ही अर्थ है कि इन दर्शनों ने
वेद की अप्रमाण नही भागा। धर्म या आचार के दोज में वेद को अन्तिम प्रमाण के
रूप में भी स्वीकार किया है। जहाँ कह वांशीनक सिद्धान्तों का प्रश्न है, प्रथम चार
दर्शन अपने मूळ आधार के रूप में चेदों को प्रस्तुत नहीं करते। मीमाशा तथा वेदांत
ही अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन वैदिक साहित्य के आधार पर करते है। इन
दर्शनों का दूसरा विमाजन 'आस्तिक' तथा 'नास्तिक' के रूप में किया जाता है।
प्रथम छह अस्तिक माने जाते है, और अन्तिम सीन नास्तिक। किया आस्तिक
कहा नया है।

जपर का यह निभाजन इसी आधार पर किया जाता है। पाणिति ने पर-लोक माननेवाले को आस्तिक, और न माननेवाले को नास्तिक कहा है। इस दिष्टि से देखा जाय तो जैन और नौद्ध नास्तिक नहीं है। केवल चार्वाक हीऐसा दर्धन है, जो परलेक तथा जात्म का अस्तित्व नहीं मानता कोजीमियद्दीय दिवाजन पर्दे के बाद आस्मा के रहने और न रहने के आधार पर किया गया है। अग्रेजी में आस्तिक और नास्तिक के लिए कमश्वः 'धीएस्ट' तथा 'एथीएस्ट' शब्दों का प्रयोग में आस्तिक और नास्तिक के लिए कमश्वः 'धीएस्ट' तथा 'एथीएस्ट' शब्दों का प्रयोग होता है। वहां इनका अयं है जगनुकर्ता के रूप में ईन्वर को माननेवाला और न माननेवाला। इस दृष्टि से देखा जाय, तो सांख्यदर्शन की गणना नास्तिकों में होगी। किन्तु मारत में यह अर्थ नहीं लिखा जाता।

दर्शनों का दूसरा विभाजन मूछ दृष्टि के आधार पर भी किया जाता है। कुछ दर्शन विद्व के मूछ में एक तत्त्व भानते हैं, कुछ दो, और कुछ अनेक। कोई

बाह्य जगत को मिथ्या मानता है, तो कोई सत्य।

वैदिक दर्शनों को गुगल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ है कि दे एक-दूसरे के पूरक है। न्याय और वैदेधिक का गुगल है। न्याय मुख्यत्वा प्रमाण अर्थात् तक्ष्मास्त्र को प्रस्तुत करता है, और वैदेधिक प्रमेश अर्थात् जगत् के स्वरूप को। सांच्य और योग का गुगल है। सांच्य जहाँ विश्व के मूल तत्त्वों का निरूपण करता है, तहीं थोग साधना-मार्ग का। इसी प्रकार मोमांसा और वेदान्त का गुगल है। मोमासा कर्ममार्ग का प्रतिपादक है, और वेदान्त ज्ञान मार्ग अर्थान् आरमा के साक्षाकार का।

सभी दर्शन ससार को दुःखरूप मानते हैं, और उससे छुटकारा जीवन का चरम छहय। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय दर्शनों को मोधशास्त्र कहा जायमा। इसके विपरीत, पारचात्य दर्शनों का मुख्य स्थय है सत्य की खोज।

दर्शनशास्त्र की मुख्य तीन शाखाएँ है :

(१) विश्व-व्यवस्था या ज्ञेय-मीमांसा—इसमे यह वताया जाता है कि विश्व का स्वरूप क्या है, उसकी रचना कैसे हुई और उसके मूछ तत्त्व कितने हैं ?

(२) प्रमाणयातकं-मीमांसा--इसमें यह वताया जाता है कि हम वस्तुओ

को कैसे जानते है और हमारा ज्ञान कहाँतक ठीक है ?

(३) आचार-मीमांना—इसमें यहबताया जाता है कि जीवन का चरम

लक्ष्य क्या है, और वह कैसे प्राप्त होता है ?

वर्वदिक परम्पाओं ने इस साखा का अन्तर्भाव घर्म में किया है। किन्तु वैदिक परम्पराओं में धर्म का मुख्य लक्ष्य सामाजिक जीवन रहा है, और आस्म-साधना दर्मन का थंग।

वैसेपिक दर्सन के प्रथम सूत्र में धर्म की व्याख्या की गई है । वहाँ बताया गया है कि जिससे 'अम्युदय' और 'नि.श्रेयस्' दोनों की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते

जीवन का तस्य हैं। अम्युदयका अर्थ है लौकिक उल्लेति। किन्तु मीमांसा को छोड़कर अन्य किसी देशन ने लौकिक उल्लेति को

जीवन का लक्ष्य नहीं माना। सभी दर्धनो न निःश्येयम् अयांत् मोहा पर जोर दिया है। मोस एक ऐसी अवस्या है, जहाँ सभी दुःखों का सदा के लिए अन्त हो जाता है। यह ब्यास्था सर्वसम्मत है। किन्तु वहाँ आत्मा किस रूप मे रहता है, इस विषय में काक्री मतभेद है। वैसेषिक दर्सन के अनुसारवहाँ झान, मुख, इच्छा आदि ऐसा कोई गुण नहीं रहता, जो चेतना को जड से थुयक् करता हो। केवल अस्तित्व रहता है। साख्य दर्शन अस्तित्व केसाथ चेतना को भी मानता है। किन्तु जसमें किसी विपय की अनुभूति नहीं होती। वेदान्त चेतना के साथ आनन्द को भी मानता है। किन्तु वह आनन्द दु ध का अभावमात्र है। विधिरूप में उसकी कोई व्याख्या नहीं की जासकती। इस टिंट से देखा आय, सो भारतीय दर्शनों का लक्ष्य मुख्य रूप से से से हों से छंट करार है।

अहँत वेदानंत तथा भूत्यवादी (माध्यमिक) एवं ज्ञानवादी (योगाचार) बौद्ध यह मानते हैं कि मुक्त अवस्था में जीवारमा का अस्तित्व नही रहना। बहन्नह्म या किसी महातरन में विलीन हो जाता है। किन्तु अन्य दर्सन उसका ध्रुथक् अस्तिरव मानते हैं। उनकी दृष्टि में बैयस्तिक अस्तित्व की समाप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता।

### न्याय-दर्शन

त्याय का अयं है वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर विवादास्यद प्रश्नों का निजंय किया जाता है। प्राचीन समय मे इसके अनेक रूप रहे है, जैसे, बाहयों की आज्ञा, परम्परा या रिवाज, प्रतिटिव्य व्यक्ति काआदेश इत्यादि। मीमांसा-दर्शन, स्प्रति-साहित्य तथा अनेक दार्थानिक परमराओं में उन्हे प्रमाणके रूप में स्वीकार किया गया है। किन्तु महाँय गीतम ने सत्य का निजंय करने के लिए तकं पर अधिक जोर दिया। तभी व्याय को तकं-विद्या मान लिया गया, और उसका उत्यरोत करो हिता गया। इसको आन्वोक्षिकों भी कहा जाता है। इसका अर्थ है देखी या जाती हुई दाता का पुत्त: देखना या परीक्षण करना। गीतम का दूसरा नाम अक्ष्याद वा, इसिक्ए इसे अक्षपाद-दर्शन भी कहा जाता है। अन्य दर्गनों के समान न्याय भी मोक्ष को अपना चरम रूपन मनता है। उहाँ बताया गया है कि तत्व-जान से मोक्ष-लाम होता है। और उसके उपाय के रूप में प्रमाण-विद्या वर्षात् वस्तु को ठीक-ठीक जानने के उपायों का प्रतिपादन किया गया है। त्याय-दर्गन ने विदय-व्यवस्था के लिए प्रायः वैदेधिक-दर्शन को अपना आधार माना है, इसीलिए त्याय-वैदेधिक का ग्रमण या जोडा कहा जाता है।

न्याय-दर्शन का मूल अन्य गौतम कृत (ई० पू० २००) न्याय-सूत्र है। इसमें पाँच अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय मे दो-दो आज्ञिक।

[नोट-न्याय-दर्शन पर लिसे गये विविध ग्रन्यों की सूची परिशिष्ट 'स्व'

में देखों ।] गौतमकेन्यायसूत्रकेभाष्यकार वात्स्यावन ने पदार्थों को चार भागों में विभवत किया है :

- १. प्रमाता--जाननेवाला
- २. प्रमेय-जान का विषय
- ३. प्रमाण-ज्ञान का साधन, और
- ४. प्रमिति-अर्थात् झान

न्याय-दर्शन मे जिन विषयों की चर्चा है, उनको इन चार श्रेणियों में विमक्त किया जा सकता है—१. प्रमाण-चर्चा, २. प्रमेय-चर्चा, ३. प्रमाणी-चर्चा और ४. ईंदबर-चर्चा। इसका विकास मुख्यतया बोढो के चंग्य सास्त्रार्थ के फळस्वरूप हुआ।

गौतम ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ये १६ पदार्थ गिनाये हैं: प्रमाण, प्रमेष, संदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह-स्थान ।

वास्तव मे देखा जाय तो ये सब प्रथम दो अर्थात् प्रमाणऔर प्रमेय के अदर आ जाते हैं, शेप चौदह पदार्थों मे से कुछ अनुमान के अग है, और कुछ शास्त्रार्थ से सम्बन्ध रखते हैं।

प्रमाण का अर्थ है 'प्रमा' अर्थात् सच्चे ज्ञात का करण प्रमाण यानी सबसे उत्कृष्ट साधन । यहाँ नीचेलिखे प्रश्न उपस्थित होते हैं :

 शान किसे कहते है ? २. उसमे सचाई का क्या अर्थ है ? ३. वह कैसे होता है अर्थात् उसके साधन कौन-कौन से है ? और, उनमें ४. सर्वोत्कृष्ट किसे कहा जायेगा ? भोचे इन प्रश्नों की त्रमतः चर्चा की जायगी :

. ज्ञान का स्वरूप—न्याय-दर्शन मे ज्ञान या बुद्धि आत्मा का गुण है। जैन-दर्शन तथा वेदान्त-दर्शन के अनुसार यह गुण स्वाभाविक है, अर्थात् प्रत्येक आत्मा अपने-आपमे सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी है। उसका यह गुण आवरण या अविद्या के कारण दवा रहता है, उसके हटते ही वह अपने-आप प्रकट हो जाता है। किन्तु न्याय-दर्शन ने इसे स्वाभाविक नहीं माना । सामग्री के एकप्र होने पर इसकी उत्पत्ति होती है, और फिर अपने-आप नष्ट हो जाता है। मुक्त अवस्था में सामग्री नहीं रहती, अतः ज्ञान नहीं होता । ज्ञान और विषय के सम्बन्ध को छेकर तीन मान्य-ताएँ है । ज्ञानाईतवादी मानते है कि विषय या बाह्य जगत् का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हैं। जैसे स्वप्न में हमारा ज्ञान ही हाथी, घोडे आदि बाह्य जगत् का रूप छै छेता है, इसीतरह सर्वत्र हमारा ज्ञान ही ज्ञेय के रूप मे प्रतीत होता है। दूमरी मान्यता सांस्य-दर्शन की है। उसका कथन है कि बाह्य वस्तुएँ विद्यमान तो हैं, पर हम उन्हें साक्षात् नही जानते । वे हमारी बुद्धि में प्रतिविम्बित होती हैं, और बुद्धि प्रतिविम्ब को ग्रहण करती है। ज्ञान की निर्मेछता प्रतिविम्ब की निर्मेछता पर आधार रखती है, और वह दर्पण अर्थात् बुद्धि की निर्मलता पर । इसे 'प्रतिविम्ब-बाद' कहते है। इसीसे मिलती-जूलती भाग्यता सौत्रान्तिक बौद्धों की है। तीसरी मान्यता 'प्रकाशवाद' है। इसका कथन है कि जिस प्रकार दीपक घट-पट आदि पदार्थों को ज्यो-का-त्यों प्रकाशित करता है, उसी प्रकार झान भी बाह्य वस्तुओं को आलोकित करता है। न उनकी वह रचना करता है और न उनमे कुछ मिलाता है। न्याय-दर्शन भी 'प्रकाशवाद' का समर्थक है।

अब हमें यह जानना है कि 'तुष्टचा ज्ञान किसे कहते है। न्याय-दर्शन के अनुसार सच्ये ज्ञान का अर्थ है 'तद्वति तद्शकारक ज्ञान'। उदाहरण के रूप में, घट में घटत्व रहता है। यदि हम उसे घटत्व विशिष्ट के रूप में जानते है, तो यह ज्ञान सच्चा है। इसके विषरीत, जब हम रस्सी को सौप समजते हैं, तो वहाँ, सर्पत्व न होने पर भी, सर्पर्त्व विशिष्ट का ज्ञान होता है। वह 'तद्वति तद्शकारक' नहीं

है, इसलिए मिथ्या है।पीलिया रोगवाले को शंख पीला न होने पर भी पीला दिखाई देता है, अत: भ्रम है। सच्चे ज्ञान के लिए इन तीन वातों का होना आवस्यक है: (१) उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, (२) भ्रम नहीं होना चाहिए, और (३)वह अनुभवरूप होना चाहिए, अर्थात् ज्ञान और विषय का साक्षात् सम्पर्क होना चाहिए ।

#### मिथ्या ज्ञान के भेद

अप्रमाया मिथ्या ज्ञान चार प्रकार का है :

संग्रय—अनिश्चयात्मक ज्ञान

२. विषयंय—विपरीत ज्ञान, जैसे अँबेरेमें रस्सीको साँप समझ लेना

स्मति—पहले कभी जानी हुई वस्तु का स्मरण करना

४. तक -- ऊहापोहात्मक ज्ञान, जैसे जहाँ-जहाँ धूआ होता है, वहाँ आग भी होती है।

पिछले दो ज्ञान झुठे नहीं है, पर उनमे किसी नई वस्तु का अनुभव नहीं होता । विषय का जान के साथ सम्बन्ध भी नहीं होता, इसलिए उन्हे 'प्रमा' में नहीं गिना जाता।

#### प्रमाके भेट

प्रमा यानी सच्चे ज्ञान के चार भेद हैं:

(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान, और (४) शब्द

प्रत्यक्ष का अर्थ है इन्द्रियों हारा होनेवाला साक्षात ज्ञान । इसकी परिभाषा कई प्रकार से की जाती है। गौतम ने इसका यह लक्षण किया है कि जो जान इन्द्रिय और पदार्थ के परस्पर-सम्बन्ध से उत्पन्न होता है. जिसे

प्रत्यक्ष शब्दों द्वाराव्यक्त नहीं किया जा सकता, तथा जो भ्रम

से रहित और निश्चयात्मक है, उसे 'प्रत्यक्ष' कहते हैं । कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि सभी 'प्रत्यक्ष' इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न नहीं होते। उदाहरण के रूप मे, ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य है, वह कभी उत्पन्न नहीं होता। इसीप्रकार हमें जो सुख-द ख आदि का प्रत्यक्ष होता है, उसमें इन्द्रियों के सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती। इन तथ्यों को सामने रखकर दूसरी व्याख्या की गई कि जो ज्ञान दूसरे ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान आदि अन्य ज्ञानों में दूसरे ज्ञान की आवश्यकता रहती है। आग का अनुमान करने के लिए मुएँका प्रत्यक्ष आवश्यक है। इसी प्रकार उपमान में स्पृति, और शब्द-ज्ञान में शब्दों का श्रवसेन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष अनिवार्य है। प्रत्यक्ष ही ऐसा ज्ञान है,जिसे उत्पन्न होने के लिए दूसरे ज्ञान की बावस्यकता नहीं होती। इस परिभाषा में ईस्वर का ज्ञान तथा आत्म-संवेदन अर्थात् मुख-दु:ख बादि अनुभृतियाँ सम्मिलित हो जाती हैं। किन्तु यह प्रत्यक्ष के स्वरूप को विधि-रूप में उपस्थित नहीं करता। तीसरी परिभाषा की गई कि साक्षात् ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है। प्रत्यक्ष ही ऐसा ज्ञान है, जहाँ हम वस्तु का साक्षात् अनुभव करते हैं। अन्य ज्ञानों में दूसरे ज्ञान का व्यवधान हो जाता है।

साधारणतया प्रत्यस के दो भेद किये जाते हैं, लीकिक और अलीकिक। लीकिक का अर्थ है साधारण लोगों का प्रत्यस। इसके दो भेद हैं, बाह्य अर्थात् इन्द्रियों से होनेवाला प्रत्यस, तथा आम्यन्तर अर्थात

प्रत्यक्ष के भेद मानसप्रत्यक्ष। अलीकिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद है, ईस्वर

का प्रत्यक्ष और योगियों का प्रत्यक्ष।

ज्ञान के लिए ज्ञाता और ज्ञेय का परस्पर-सम्बन्ध आवश्यक है। इसीको 'सन्निकर्य' कहते हैं। यह कई प्रकार का है। बाह्य अर्थात् इन्द्रियों से होनेवाले

प्रत्यक्ष में इन वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध होता है— सन्निकर्य आत्मा का मन के साथ, मन का इन्द्रिय के साथ और

इन्द्रिय का घट, पट आदि होता वर्षा के साथा जा अपना का प्राप्त के कारण कर हिन्द्रय का घट, पट आदि होता वर्षा के साथा जान्यकरा प्रथस में यह सम्बन्ध केवल मन और आत्मा का होता हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष नित्य है। वहीं यह सम्बन्ध ही नित्य है और माइवल हैं। मन या इन्द्रिय के रूप में किसी साधन को आवस्य-कता नहीं होती। योगी के प्रत्यक्ष में यह सम्बन्ध योग से उत्पन्न शक्ति के द्वारा होता है।

बाह्य प्रत्यक्ष में ६ प्रकार का सम्बन्ध होता है।

(१) संयोग—घट, पट लादि द्रव्यों के प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय औरपदार्य का संयोग-सम्बन्ध होता है।

(२) संयुक्त-समवाय—द्रव्य में रहनेवाल गुण, किया तथा जाति का प्रस्थक्ष संयुक्त-समवाय सम्बन्ध से होता है। इन्द्रिय का संयोग द्रव्य के साथ होता है, और उसमें गुण आदि समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं।

(३) संयुक्त-समबेत-समवाय—गुणतया कर्म में रहनेवाली जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है। द्रव्य का इन्द्रिय के साथस्रयोग होता है। उसमें गुण एवं श्रिया समवाय-सम्बन्ध में रहते हैं, और उनमें जाति समुवाय-सम्बन्ध से रहती है।

(४) समवाय-सन्द का प्रत्यक्ष समवाय-सम्बन्ध से होता है। त्याय-दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है, और धोत्रेन्द्रिय आकाशरूप है। अतः शब्द का उसके साथ समवाय-सम्बन्ध है।

(४) समवेत-समवाय—यद्द में रहनेवाली जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध

से होता है।

(६) विशेषणता—अभाव का प्रत्यक्ष विशेषणता-सम्बन्ध से होता है। उदाहरण के रूप मे, जब हम यह जानते हैं कि मेज पर क़लम नही है, तोचलु- इन्द्रिय का सम्बन्ध मेज के साथ होता है। और 'क्रलम का अभाव' मेग का विधे-पण होने के कारण जान लिया जाता है।

इन्द्रियों का स्वरूप गुण है, उसे ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय उसी द्रव्य से बनी

हुई है । श्रोप्रेन्द्रिय सब्द को ग्रहण करती है, और शब्द आकाश का विशेष गुण है,

अतः थोवेन्द्रिय आकासरूप है । चक्षद्रन्द्रिय रूप को प्रहण करती है, जो अग्नि का विशेष गुणहै, अतः चक्ष

इन्द्रिय लागेय या तेजस् है। झालेन्द्रिय गन्ध को प्रहण करती है, जो पृथियो का विशेष गुण है, अतः

घारोन्द्रिय पाधिव है।

िल्हा या रसनेन्द्रिय रस को प्रहण करती है, जो जल का विशेष गुण है, अत: रसनेन्द्रिय जलीय है।

स्पर्नेन्द्रिय स्पर्श को ग्रहण करती है, जो वागु का विशेष गुण है, अत: स्पर्नेन्द्रिय वापत्य है।

मन के द्वारा सभी पदार्थों का प्रहुण होता है। वह नित्य है और अणु-परिमाण अर्थात् छोटे-से-छोटा है। सारेशरीर मे पूमता रहता है, और जिस इन्द्रिय से जान करना होता है, वहां पहुँच जाता है।

स नाप करना हाता है, वहा पहुच जाता है। न्याय-दर्शन हमारे ज्ञानका विस्तेषणदो भागों में करता है, पहला 'उर्दे स्य' है, और दूसरा 'विषेय'। साधारणतया हम जब कोई बात कहते है सो एक भाग

हु, आर दूसरा नवयम । साधारणतया हुम जब काइ कात कहत हु ता एक नाग लक्ष्य होता है अर्थात् जिसके विषय में बात कही जाती प्रत्यक्ष का स्वरूप है, और दूसरा भाग लक्षण, अर्थात् वह बात होती है।

हु, आर दूसरा भाग छलाण, अयात् वह बात हाता है। इस्तिंको प्रमास: 'उद्देश्य' और 'विभेय' कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, 'यह पड़ हैं,' इस ज्ञान में 'पह' उद्देश्य है और 'पड़ा' विभेय। उद्देश्य को 'विभेय्य' मा 'सामान्य' भी कहा जाता है और विभेय को 'विभेयण' या 'प्रकार'। प्रत्येक ज्ञान विशेय और प्रकार को छिने रहता है, इसीछिए उसे विभिन्न कहा जाता है । इस इस के स्वरूप का निर्धारण प्रकार या विशेषण के आधार पर होता है। हम आकार विशेषण छे पहुते हैं, इसी अका प्रत्येक इसे गीत नाम का धर्म या प्रकार रहता है। अपने अपने अपने स्वरूप कहते हैं, इसी प्रकार घट अपने-आप में नह पाय, और न उससे भिन्न है। सार 'निश्चप उसी विशेष पर्म के आधार पर होता है। इसी प्रकार घट अपने-आप में न पट है, और न वघट। घटत्व के कारण ही उमे घट कहा जाता है।

इस दिन्द से न्याय-दर्शन के बनुसार प्रत्यक्ष वार सणों या अवस्थाओं में पूरा होता है। प्रथम क्षण में इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्धहोता है। द्वितोयक्षण में पट और पटत्वका, परस्पर विदोषण-विदोष क्षाब के विना, जान होता है। इसकी निर्विकत्तक प्रत्यक्ष कहा जाता है। तृतीय क्षण में 'घटत्व' वाला 'घट' इसप्रकार का विशिष्ट ज्ञान होता है। इसको सर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते है। चौथे धण में हानी-पादान वृद्धि होती है, अर्थात् यह भान होता है कि ज्ञात वस्तु को स्वीकार करना चाहिए या छोड़ना चाहिए।

चतुर्य अवस्था प्रत्यक्ष का फल है, तृतीय अवस्था की ज्ञान मानने पर प्रथम तथा द्वितीय अवस्थाओं को प्रमाण अर्थात् ज्ञान का साधन कहा जायगा, और द्वितीय अवस्था को प्रत्यक्ष मानने पर प्रथम अवस्था अर्थात सन्निकर्ष।

अनुमान मे बस्तु का सीधा ज्ञान नहीं होता। हम एक बस्तु को देखते हैं और यह जानते हैं कि वह दूसरी वस्तु के बिना नहीं हो सकती, इस सम्बन्ध के आधार पर दूसरी वस्तु के अस्तित्व का अनुमान कर

अनुमान लेते है। उदाहरण के रूप में, जब हम घुएँ को देखते हैं और यह जानते है कि धुआँ आग के बिना नही होता, तो आग के अस्तित्व का ज्ञान कर लेते है। इसीको 'अनुमान' कहा जाता है। 'अनु' का अर्थ है पीछे होनेवाला और 'मान' का अर्थ है ज्ञान।

अनुमान के दो भेद हैं, स्वायं और परायं । स्वायं-अनुमान का अयं है अपने लिए किया गया अनुमान, और परायं-अनुमान का अर्थ है दूसरे के लिए किया जानेवाला अनुमान । जब हम किसी बस्तु को स्वयं जानना

दो भेट चाहते हैं, तो स्वार्थ-अनुमान होता है। जब दूसरे की बताना या सिद्ध करना चाहते है, तो परार्थ-अनुमान का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में देखा जाये तो स्वार्थ-अनुमान हो ज्ञानरूप है। परार्थ-अनुमान वचनरूप होता है, और उसका प्रयोग प्रायः शास्त्रार्थ मे किया जाता है।

१. हेत्-जो चिह्न या वस्तु दूसरी वस्तु के विना नहीं हो सकती !

फलस्वरूप उसे देखकर दूसरी वस्तु का अस्तित्व जाना जा सकता है। उदाहरण के अनुमान के तीन घटक रूप में, घुत्रां अग्नि के बिना नहीं होता । अतः अग्नि का बस्तित्व सिद्ध करने के लिए घुत्रां 'हेतु' है।

२. साध्य-हेतु के द्वारा जिस वस्तु को सिद्ध किया जाता है, उसे 'साध्य'

कहते है। ऊपर के उदाहरण में अग्नि साध्य है।

३. व्याप्ति-साध्य और साधन के परस्पर-सम्बन्ध को 'व्याप्ति' कहते है । यह सम्बन्ध दो प्रकार का होता है । घुएँ और अन्नि का सम्बन्ध 'कार्य-कारण-भाव' है। धुआं अग्निकाकार्य है, और अग्नि धुएँ का कारण। कार्य, कारण के बिना नहीं होता। अत: घुएँ को देखकर अग्नि का अस्तित्व जाना जा सकता है। दूसरा सम्बन्ध स्वभाव या 'ब्याप्य-ब्यापक-भाव' है। आम इक्ष की एक जाति है, इसलिए आम 'व्याप्य' है और इक्ष 'ब्यापक' । इनका यह सम्बन्ध स्वामाविक है। अत: आम को देखकर दक्ष के होने का अनुमान किया जा सकता है। अनुमान में सबसे पहले हेतु का ज्ञान होता है। इसके बाद व्याप्ति का स्मरण होता है और उस आधार पर साध्य का तिश्चय। परार्थ-अनुमान में जम बदल जाता है, वहाँ सबसे पहले यह बताने की आवश्यकता होती है कि साध्य क्या है। साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है, उसे 'पक्ष' कहते है। हम अग्नि को पर्वत में सिद्ध करना चाहते है, अत: पर्यंत पक्ष है। पक्ष के बाद साध्य बताया जाता है, उसके बाद हेतु, तथा उसके पश्चात् उदाहरण के साथ व्याप्ति-पक्ष में साध्य के अस्तित्व का कथन 'प्रतिज्ञा' कहा जाता है। इस प्रकार परार्थ-अनुमान की नीचेलिखी प्रणाली बन गई है :

प्रतिज्ञा-पर्वत में आग है

हेत्.--क्योंकि धुआँ है

जवाहरण-जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है, जैसे रसोई-घर। इसके विपरीत, जहाँ आग नहीं होती, वहाँ धुआँ भी नहीं होता, जैसे तालाव । इन उदाहरणों मे पहली 'अन्वय-व्याप्ति' है । वहाँ हेतु के अस्तित्व के साथ साध्य का अस्तित्व बताया गया है। दूसरी 'व्यतिरेक-व्याप्ति' है। वहाँ साध्य के अभाव में हेतू का अभाव बताया गया है।

कही-कहीं परार्थ-अनुमान के दो अवयव और माने गये है। वे है--जपनय और निगमन । इनमें उपसंहार करते हुए कमशः हेतु और प्रतिज्ञा की दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए उपनय—इस पर्वत में भी धुआँ है। निगमन—अतः

अग्निभी है।

पारचात्य तकं-शास्त्र में भी परार्थ-अनुमान के तीन थंग माने जाते है, पर वहाँ प्रारम्भ व्याप्ति में होता है ।

अनुमान का मुख्य आधार हेतु और साध्य का परस्पर-सम्बन्ध है । जिस हेतु मे वह दूषित है वह साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता । उसे हैत्वाभास कहा

हेत्वाभास

जाता है, अर्यात् वह नकली हेत् है। हेत्वाभास के पांच भेद हैं :

 सव्यमिचार—अनुमान के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ-जहाँ हेतु हो, वहाँ साध्य अवश्य हो, और इसके लिए निश्चित आधार होना चाहिए। यदि हेतु साध्य के बिना भी सम्भव हो, तो उसे 'सन्यभिचार' कहा जाता है। अस्नि को सिंह करने के लिए धुएँ को हेतु बनाया जा सकता है। किन्तु यदि धुएँ का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अग्नि को हेतु बनाया जाय, तो ठीक न होगा । तपे हुए लोहे मे आग होती है, किन्तु धुआँ नही होता । ऐसे हेतु को 'सोपाधि' भी कहा जाता है। जहाँ घुआँ है, यहाँ अपन का होना स्वाभाविक है। किन्तु जहाँ अग्नि है वहाँ पुआँ तभी होगा जब ई धन गीला हो । इस प्रकार अग्निद्वारा घुएँ का अस्तित्व तभी सिछ हो सकता है, जब ईंधन गीला होने की शत भी पूरी हो ! इस प्रकार की सर्व को 'उपाधि' कहते है। तब साध्य अपने अस्तिस्व भी सिद्धि के लिए हेतु के अलावा दूसरी किसी सर्व की अपेक्षा रखे, तो उसे 'सोपाधिक' कहा जाता है, और ऐसे सम्बन्ध को 'सोपाधिक-सम्बन्ध'। इसके लिए एक दूसरा उराहरण दिया जाता है। किसी क्ष्मी के बच्चों को देखकर हम अनुमान करते हैं कि इसकी गर्भस्व सत्तान काली होगी, नयों कि वह उसकी सन्तान है। जो-जो उसकी सतान होती है, वह काली होती है, जैसे अन्य सन्तान। यह हेतु भी सोपाधिक है, क्यों कि सन्तान काली कालापन माता के अतिरिक्त अन्य सप्यो पर निर्मर है। उसी भाता की एक सन्तान काली है। सकती है, और दूसरी गोरी। सच्यभिचार को 'अनेकासित' भी कहते हैं।

 विषद्ध—जब हेतु साध्य के विषरीत जाता हो, तो उसे 'विषद' हेरवाभास कहते हैं। हम अनुमान करते हैं, घब्द नित्य है, क्योंकि जन्म है। यहाँ जन्मरूप हेतु नित्यता के विषद्ध अनित्यता को सिद्ध करता है, क्योंकि जो जन्म

होता है वह अनित्य होता है, नित्य नहीं 1

३. सस्प्रतिषक्ष — प्रतिषक्ष का अर्थ है विरोधी या सनु । हम एक हेतु के द्वारा जिस साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि दूसरा हेतु उसके विपरीत सिद्ध करता हो, तो उसे 'साप्रतिपक्ष' कहा जायेगा । उदाहरण — शब्द नित्य है, वयोकि कानो से सुना जाता है । यहाँ नित्यता साध्य है । इसका खण्डन करनेवाला दूसरा अनुमान है — सब्द अनित्य है, वयोकि जन्म है। विरुद्ध हेन्ताभास में वही हेतु साध्य के विपरीत जाता है, और यहाँ नये हेतु का प्रयोग किया जाता है । साध्यतिशक्ष में दोनों हेतु साम्य के विषय ते निवंख बना देते हैं। परिणामस्वरूप, कोईभी अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता ।

४. असिद्ध — हेतु ऐसा होना चाहिए, जिसे वादी तथा प्रतिवादी दोनों स्वीकार करते हो । इसके विपरीत, यदि हेतु का बास्तस्य भी सन्देह में हो या अस्वीकृत हो, तो उसे 'असिद्ध हेलाभास कहते हैं । यदि हम किसी बौद्ध केसामने यह अनुमान करते हैं कि ईश्वर जगत् का कर्ता है, स्वेशिक सर्ववाक्तिमान भी है। इसके उत्तर में बौद्ध कह सकता है कि, हम ईश्वर को सर्ववाक्तिमान भी नहीं मानते । अत. उस आधार पर जगत-कर्तृं च तिद्ध नहीं किया जा सकता । इसे 'साध्यसम' भी कहा जाता है। यहाँ हेतु भी साध्य के समान असिद्ध होता है।

५. याधित —जब हेतु किसी ऐसे साध्य को सिद्ध करता है, जो अन्य प्रवल प्रमाण द्वारा खण्डित हो जाय, तो उसे 'बाधित' कहते हैं। उदाहरण के लिए, आग ठण्डी होती है, बयोक्ति वह एक द्रव्य है, जैसे पानी। यहाँ आग का ठण्डा होना प्रत्यक्ष द्वारा वाधित है।

उपमान का अर्थ है, उपमा या सादश्य से होनेवाला ज्ञान । बालक एक

पशु को देखता है। उसकी माता कहती है कि, यह गाय है। बालक अपने मनमें संस्कार जमा- लेता है कि इस प्रकार के पशु को गाय

संस्कार जमा- लेता है कि इस प्रकार के पत्रु को गाय कहते हैं। कालान्तर में जब वह फिर उसी आकृति को वेखता है, तो समझ जाता है कि यह गाय है। इसी झान को 'उपमान' कहते हैं। इसके अनेक रूप हैं। बहुत बार ऐसाभी होता है कि वस्तु ना प्रत्यक्ष न होने पर भी हम उसका वर्णन मुनकर मन में आकार की कल्पना कर लेते हैं। कालान्तर में, उस आकार को प्रत्यक्ष विकर जान जाते हैं कि यह अमुक वस्तु है। कालान्तर में, उस आकार को प्रत्यक्ष वेखकर जान जाते हैं कि यह अमुक वस्तु है। कालान्तर में इसका उदाहरण गवय वर्षात नील गाय कर्म में दिमा जाता है। नगर में रहनेवाला युक्त नहीं जानता कि मील गाय कैसी होती है। युवक वन में पहुंचता है, और गाय-सरीवे पत्रु को देसकर समस् जाता है कि यह गवय मानील गाय है।

चौथा प्रमाण 'याब्द' या 'आगम' है। हमें बहुत-सा ज्ञान माता, पिता, अद्यापक, विश्वसनीय व्यक्ति तया पुस्तकों से प्राप्त होता है। यह सच्चा तभी होता है. जब कहनेवाला आप्त यानी विश्वसनीय हो।

हाता हु, जब कहुनवाला आप्त पाना । वश्यवनात ही। शब्द इसके दो भेद है—माता, पिता, गुरुवन आदि लोकिक आप्त हैं। उनके शब्द लोकिक प्रमाण है। ईस्वर अलोकिक आप्त है। उसके शब्द वेद हैं और यह अलोकिक प्रमाण है।

वाक्य का अर्थ है पूरे अर्थ की प्रकट करनेवाला शब्दों का समूह । केवल शब्दों के समूह को बाक्य नहीं कहते । हम 'छोटा, कपड़ा, घोड़ा, पानी' आदि अनेक

शब्दों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर इतनेमात्र से वावय
नहीं बनता। इसके लिए अर्थ का पूर्ण होता आवश्यक
है। यह क्रियायर लगाने पर ही होता है। एक वावय में कई शब्द होते हैं, और
शब्द में एक पा अनेक अकर। यहाँ एक प्रक पठता है किशब्द काअर्थ ने साथवया
सम्बन्ध है ऐसी कौन-नी शक्ति है, विसके द्वारा घड़ा, पानी आदि शब्द अपनेअपने विभिन्न क्यों को प्रकट करते हैं। इसे 'अभिधा' शक्ति कहा जाता है। त्यायदर्शन में इसका नियामक ईस्वर की इच्छा है। ईस्वर ने ही शब्दों को रचा और
उनके अर्थ स्थिर कर दिये।

बाक्य की रचना के लिए में चार बातें आवश्यक है:

१. आकांका—उसमें जितने शब्द हो, वे एक दूसरे की आकाक्षा पूरी करने-वाले होने चाहिएँ। उदाहरण के रूप में, जब हम 'घोड़ा' कहते है तो यह प्रश्त उठता है कि 'क्या', यानी उसके विषय में हम क्या कहना चाहते है। इसी प्रकार जब हम कहते है 'फागता है', तो यह प्रश्न उठता है कि 'कौन' ? इन प्रश्नों का उत्तर दिये विना आकांक्षा बनी रहती है। 'घोड़ा भागता है' इस पूरे वाक्य में 'घोडा' और 'भागता है' शब्द परस्पर आकांक्षा परी करते है।

२. योग्यता—वाक्य मे प्रयुक्त राज्दों में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वे एक दूसरे की आकाला पूरी कर सकें। उदाहरणार्व, यदि हम कहते है 'वहआग से क्षेत को सीचता है' तो यह ठीक न होगा। आग में सीचने की योग्यता नहीं होती।

इ. सिलिषि—स्सका अर्थ है बाब्दों का एक दूसरे के समीप रहना। यदि हम 'मोडा' कहकर एक पण्टे के बाद 'मागता है' कहते हैं, तो वाक्य नहीं बनता। इसी प्रकार सज्ञा और कियापद के बीच असम्बद्ध शब्द डाल देने पर भी बाक्य नहीं बनता।

४. तारायं—वावय का प्रयोग करते समय वक्ता का कुछ अभिप्रायहोता है। वह कही पर शब्दों द्वारा प्रकट हो जाता है, और कही प्रसग द्वारा। एकही वावय के भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर भिन्न-भिन्न अमें हो जाते है। हम कहते हैं कि सूर्य छिप गया। जब यह बात हल चलते हुए किसान से कही जाती है, तो उसका दात्यमं होता है, हल साना वक्त करके घर चलो । जब किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण से कही जाती है तो इसका तात्यमं होता है, हल प्रमान कर करके घर चलो। जब किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण से कही जाती है तो इसका तात्यमं होता है, सन्ध्या करते। जब गृहिणी से कही जाती है तो इसका तात्यमं हो जाता है, दिया जलाओ।

प्रमाण के पहचात् 'प्रमेय' का स्थान है। गौतम ने प्रमेय इसके नीचेलिखे भेद बतावे है:

१. आतमा, २. सरीर, ३. इन्द्रियों, ४. विषय, ५. ज्ञान, ६. मन, ७. प्रवृत्ति 
द. दोष, ६. प्रेरयभाव अर्थात् मृत्यु, १०. फल, ११. दु ख, और १२. अपवर्ग अर्थात् 
मोक्षा । यह पणना निःश्येयस् या मोक्ष को लक्ष्य मे रखकर की गई है । यह विश्वव्यवस्था का पूरा परिचय नही देती । इन पदाओं का स्वरूप यैशेषिक-दर्शन में 
बताया जायगा । यहाँ इतना ही जानना पर्याप्त है, कि इनमे से चारअर्थात् आत्मा 
श्वारीर, इन्द्रिय और मन हमारे व्यक्तित्व के घटक है । ज्ञान का निरूपण किया 
जा चुका है । विषय का अर्थ है 'श्लेष पदार्थ'। हम मन और इन्द्रियों हारा तथे 
पदार्थों को जानते है और प्रवृत्ति अर्थात् भले-युरेक मंकरते है। उससे राग, हेष आदि 
दोष उत्तमन होते हैं। उनसे ग्रुप-अयुभ फल प्राप्त होता है । मृत्यु और दु:ख उसी- 
के फल है। उनसे सदा के लिए छूट जाना अपवर्ग अर्थात् मोक्ष है ।

बैरोपिक-दर्शन के साथ सम्बन्ध होने पर न्याय-दर्शन ने भी प्रमेय के रूप में इन सात परार्थों को अपना लिया : द्रव्य, गुण, कर्ग, सामान्य, विरोप, समवाय

और अभाव।

कणाद ने ईश्वर का उल्लेष नहीं किया । गौतम तथा वास्त्यायन ने वर्ड बार किया है । उत्तरकाल में जब योद्धों के साथ शास्त्रार्थ हुए, तो इस प्रश्न की धीक-से-अधिक महत्त्व मिलता गया। उदयन ने ईश्वर

ना अस्तिरव सिद्ध करने के लिए विस्तृत चर्चा की है।

प्राप्तिक परम्परा के रूप में त्याय-दर्शन का सम्बन्ध दीव मत के साथ कहा जाता है, जहाँ ईश्वर को जगत् का कत्ती, रक्षक तथा सहारक माना है।

अर्डत-वेदान्त ने बहु को जन्तु का उपादान कारण भी माना है। वहाँ
यह बताया गया है कि जैसे मकड़ी अपनेही पेट से तन्तु निकालकर जाला बुनती
है, उसी तरह बहु अपनीही माया से -विदक्ष की रचना करता है। सामग्री
के लिए भी वह बाहर का सहारा नहीं लेता। किन्तु न्याय-दर्गन ईस्वर को केवल
निभित्त कारण मानता है। जैसे, कुम्हार बाहर से मिट्टी लाकर षड़ा बनाता है,
मिट्टी को पैदा नहीं करता, इसी तरह ईस्वर परमाणुओं से जगत् की रचना
करता है, परमाणुओं को नहीं बनाता है। वे बनादि है। ईस्वर की इच्छा से परमाणुओं
में हलवल होती है, और वे बापस में जुड़ने लगते हैं। वैपिक दर्गन में इस हलवल
का कारण प्राणियों का 'एट' माना पाया है। भीति ज जगत् इन्हों को जोड़का परिणाम
है। इसी प्रकार प्रलय बाने पर ईस्वर की इच्छा से परमाणु बिखर जाते हैं, और
उनसे बने हुए सारे पदार्थ नप्ट हो जाते हैं।

ईदवर का दूसरा कार्य जीवों के 'अटप्ट' अर्थात् भाग्य पर नियन्त्रण है।

हम जैसा काम करते हैं, ईश्वर उसके अनुसार वैसा फल देता है।

ग्याय-दर्शन के अनुसार ईस्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और नित्य है। उसके चार विशेष गुए हैं:

१. बुद्धि अर्थात ज्ञान, २. सुख, ३. इच्छा, और ४. प्रयस्त

ईरवर में रहनेवाले गुण भी निस्य है। इसका अर्थ है कि ईरवर वह शास्त्रत सत्ता है, जिसके द्वारा विश्व का सवालन होता है उत्तरर अन्य किसीका नियन्त्रण नही है। वह उच्छू खल भी नही है। वह स्वयं अपने नियमों में बेंधा हआ है।

अन्य दर्शनों के समान न्याय-दर्शन भी मोक्ष को जीवन का चरम रुक्ष्य मानता है। इसका अर्थ है आत्मा का शरीर, इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध से सदा

 जाता है । उसके दूर होने पर राग, द्वेष आदि दोष नष्ट हो जाते है । राग, द्वेष के हट जाने पर प्रवृत्ति नहीं होती । जब प्रवृत्ति नहीं सोक्ष-प्राप्ति का कम रहती, तो बहस्ट का संचय नहीं होता । परिणामतः नया जन्म नहीं होता । जन्म का अर्थ है नये शरीर के साथ सम्बन्ध । सुख, दु.ख

का भोग चरीर के द्वारा ही होता है। जब वहनहीं रहता, तो दु ख भी नहीं होता। दु.ख का न होना ही मोक्ष है।

# वैशेषिक-दर्शन

विशेष का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद । सांख्य-दर्शन विश्व के मूल में दो तस्त्र मानता है, और अहँत वेदान्त एक तस्त्र । वैशेषिक-दर्शन अनेक तस्त्रों का प्रतिपादन करता है, और उनमें परस्पर-भेद नाम मानता है। उसकी टिट में पृथियो, जल, अग्नि आदि द्वार्थों में परस्पर मोलिक भेद है। इसीका दूसरा नाम है 'विशेष'। विशेष को मुख्यता देने के कारण इस परस्परा का नाम वैशेषिक-दर्शन प्रया। प्रवर्तक के नामपर इसे कारणद-दर्शन और ओलूब्य-दर्शन भी कहा जाता है।

वैशेषिक-दर्शन के प्रवर्त्तक महींप कणाद माने जाते हैं। इनका दूसरा नाम उल्क भी था। कणाद का समय ई० पू० ३०० माना जाता है। किन्तु वैशेषिक-

दर्शन के सिद्धान्तों का उस्लेख प्राचीन जैन तथा बौद्ध प्रवर्तक साहित्य में भी मिलता है। मालूम होता है कि कणाद ने जन सिद्धान्तों को सबसे पहले व्यवस्थित रूप दिया।

इस दर्शन का मूल ग्रन्थ कणाद का रचा 'वैशेषिक सूत्र' है।

िनोट—वैशेषिक-दर्शन पर लिखे गये विविध प्रन्यों की सूची परिशिष्ट 'ख' में देखों।

म दखा ।] बेदान्त-दर्शन जगत् की रचना के लिए मकड़ी का उदाहरण देता है। मकड़ी अपने पेट से तन्तु निकालकर जाला जुनती है। जाले की सामग्री प्राप्त करने के लिए

वह किसों दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। वैसेषिक-दर्सन भी विदय को ईन्दर की रचना मानता है। किन्तु वह कुम्हार या जुलाहे की जपमा देता है। इम्हार मिट्टी को जरान नहीं करता, वह केवल उसे नमा आकार देता है। इसी आकार को पड़ा कहा जाता है। जुलाह सूत का उत्पादक नहीं होता। वह केवल तन्तुओं की जोड़कर नमा रूप देता है। इसी प्रकार प्रायक नहीं होता। वह केवल तन्तुओं की जोड़कर नमा रूप देता है। इसीप्रकार पृथिवी, जप, अनि और वायु के परमाणु नित्य हैं। ईस्वर न तो उन्हें उत्पन्न करता है और न उनका नाम। वह केवल उन्हें मिन्त-भिन्न रूपों में जोड़ देता है। उसीसे पृथिवी, जल आदि महाभूत उत्पन्न होते हैं। दार्चनिक परिमामा में देते हैं। उसीसे पृथिवी, जल आदि महाभूत उत्पन्न होते हैं। दार्चनिक परिमामा में देते कि उत्पन्न नहीं वरता। दूसरे बारों में, वह 'निमित्त' कारण है, 'उपादान' कारण नहीं। वह सामग्री को उत्पन्न नहीं करता, केवल उसे जोड़ता है।

जगत् के मूल में छह तत्त्व हैं-इंट्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और

समवाय । कालान्तर में इनके साथ 'अभाव' नाम का सातवाँ पदार्थ जोड़ दिया
गया । इनमें से प्रथम तीन अथीत् द्रव्य, गुण और कमं
जगत् का स्वरूप अर्थ है, अर्थात् उनकी वास्तविक सत्ता है। क्षेप चार केवल मानमिक, कल्पनाएँ है, जो बाह्य जगत् की व्यास्था करती है। उदाहरणार्थ, मनव्य एक बाह्य वस्तु है। उसका स्प, रग और चलना-फिरना भी वास्तविक है।

केवल मानसिक, कल्पनाएँ है, जो बाह्य जगत् की व्याख्या करती है। उदाहरणायँ, मनुष्य एक बाह्य वस्तु है। उसका रूप, रग और चलना-फिरना भी बास्तविक है। किन्तु मनुष्यत्व कोई बाह्य वस्तु नहीं है। वह एक कल्पना है, जो मनुष्य का पशु से भेद करती है। इसी विभाजनके लिए कहा गया कि प्रथमतीन मे सत्ता समवाय-सम्बन्ध से रहती है, और भेष चार तस्तो मे नहीं रहती।

द्रव्य, गुण और किया का आधार है। वही विभिन्न कार्यों के रूप मे परि-णत होता है। उसके नौ भेदहै। इनमें से पहले पाँच मौतिक जगत्से सम्बन्ध रखते

णत हाता है। उसके ना मन्दहा इसमें संभित्त पाच भागतक जगत् सं तम्बर्ध रख्ण हैं। छठा काल है। सातवाँ है दिशा। शेप दो, अर्थात् द्रवर्षों का स्वरूप एवं आरमा और मन चेतन जगत् के घटक हैं। प्रयम चार अर्थात् पृथिबी, जल, जनिन और बायुनित्य और अनित्य

अधात पृथियो जल, लाग जारवापुनिस्य अरिजानस्यो प्राप्त के हैं। परमाणु के रूप में निस्य है, और अवयवी अर्थात् वनी हुई वस्तु के रूप में अनिस्य । पृथियो का गन्छ, पानी का रस, अिन का रूप, वापु का स्पयं और आकारा का सब्द विरोध गुण है। काल इब्य-परिवर्तन का कारण है, और विशा दूर, समीप आदि व्यवहार का। आकारा, काल, दिशा और आरमा व्यापक है। मन अणुपरिमाणवाला है। शेष चार इब्यो के परमाणु-अणुपरिमाणवाले है, और अवयवी अर्थात् परमाणुओं से वने हुए प्वार्थ मध्यम परिमाणवाले है, और अवयवी अर्थात् परमाणुओं से वने हुए प्वार्थ मध्यम परिमाणवाले । एक वात ध्यान देनेयोग्य है। वैशेषिक-दर्यों के अनुसार आकारा एक महाभूत है और सद को उत्पन्त करते है। वहस्थानया भूत्यरूप नही है। उसकी तुलना आयुनिक स्थान के साथ है। स्थान सकती है। दूसरा इब्य दिशा है। इसका सम्वन्य स्थान के साथ है। साध्य तथा वैदान्त-दर्गन काल और दिशा का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मानते।

आतमा दो प्रकार का है—जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा मे नौ गुण हैं, जो जड़ पदार्थों से उसका भेद प्रकट करते है। वे हैं—बुद्धि, सुख, दुःख, दुःख, देक्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। किन्तु ये गुण आत्मा

आत्मा स्वाभाविक नहीं है। मुक्त अवस्था में इनमें से कोई नहीं रहता। सांसारिक अवस्था में 'अटस्ट' अपति धर्म और अध्में के कारण आत्मा और मन का संयोग होता है। उसीसे अन्य गुणो की उत्पत्ति होती है। इच्छा, देव और प्रयत्न पुत्र: धर्म और अध्में को उत्पत्ति क्षीर मानसिक क्यापों को जन्म वेते हैं। इस प्रकार अनादि प्रवाह पत्ना आ रहा है। प्रक्य-काल में भी अटस्ट बना रहता है, जो मुस्टि-काल आने पर मानसिक क्रियाएँ प्रारम्भ कर देता है। जीवात्मा अनेक हैं, और सर्वस्थापी है। प्रत्येक आत्मा के व्यापक होने पर भी उसकी हल- पल शरीर में होती है। उसके बिना जीवारमा कुछ नहीं कर सकता। यही एक आरमा का दूसरे आरमा से भेद प्रकटकरता है, अर्थात् व्यापकता की दृष्टि से प्रत्येक आरमा के सर्वत्र होने पर भी प्रत्येक झरीर का एकही स्वामी है। हमारा घरीर पौचभूतों से बना हुआ है, किन्तु सभी शरीर पौचभीतिक नहीं होते। वस्य लोक के शरीर जलीय होते हैं, अमिसोक के आरमेय और वागुलोक के बायव्य।

तारीर में पांच जातेन्द्रियों हैं। जो इन्द्रिय जिस गुण को प्रहण करती है, वह उसी विशेष गुणवाले द्रव्य की वनी हुई है। द्रारोगिट्टय गन्ध को प्रहण करती है। गन्ध पृथिकी का विशेष गुण है। अतः प्रारोगिट्टय इन्द्रियाँ पार्थिव है। रसनेन्द्रिय रस को प्रहण करती है, जो जल

पाधिय है। सतीन्द्रय सक्त का महण करती है, जा जल का विशेष गुण है। अतः समेनिद्रय किया है। चयुइन्दिय एक को महण करती है, जो अिम का विशेष गुण है। अतः समुद्दिय किया है। व्यक्त सार निर्मेष स्पर्य किया है। व्यक्त या स्पर्योद्धिय स्पर्य केश हिण करती है, जो वाषु का विशेष गुण है। अतः स्पर्योद्धिय वाषु की विशेष गुण है। श्रोवेन्द्रिय बाव्य को महण करती है, जो आकाश का विशेष गुण है। अतः श्रोवेन्द्रिय आकाशक्य है। क्यां-विवर के अन्दर का आकाश ही श्रोवेन्द्रिय आकाशक्य है। क्यां-विवर के अन्दर का आकाश ही श्रोवेन्द्रिय की वा समर्थोद्धिय सारे शरीर में रहती है, अर्थात् स्पर्य की अतुभूति सारे शरीर द्वारा की जा सकती है। वेष इन्द्रियो अपने-अपने स्पान में सीमित है। चेषु और स्पर्य-इन्द्रियो अपने-अपने गुण केश प्रहण करती है। अप प्रत्य केश स्पर्य क्या गुणों को महण करती है। अप प्रत्य केश स्पर्य क्या काता है तो उसकी किरणें निकलकर पदार्थ तक पहुँचती है और उसका ज्ञान कराती है। सेष इन्द्रियों अपने-अपने स्थान को नहीं छोड़ती।

मन स्वतंत्र द्रव्य है, किन्तु यह जीवात्मा का मुख्य तत्त्व है। इसके बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता। बुढि आदि समस्त गुणो की उत्पत्ति मन के सम्बन्ध से ही होती है। इन्द्रियों को प्रेरित करना और

मन सन्याप सहा होते हैं। इस्त्रीप होने पर उस प्रभाव को आस्या तक से जाना मन का ही काम है। यदिमन साम मही है, तो इन्द्रियाँ, विषय के साथ सन्याथ होने पर भी, ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। वीद में स्पर्सेन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर भी, ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। वीद में स्पर्सेन्द्रियों का सम्बन्ध विस्तर के साथ बना रहता है। कमरे में सुगन्ध फैली रहती है। संपीत की डबनि होती रहती है। किरभी उनका अनुभव नहीं होता। इसका कारण है, उत समय मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध हुट जाता है। इसी तरह अनेक विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी सबकी अनुमूति एकसाथ नहीं होती। इसका कारण है, मन का सबके साथ पुणप्द सम्बन्ध नहोंगा। यह अणु-परिमाण अलाव दूरमा मुनवाना है, और सारे सरीर में पूमता रहता है। जिस समय जिस इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होता है वही अपने विपय का अनुभव कराती है, इसरी नहीं। मन भी नित्य हव्यहै। जवतक मोक्ष नहीं होता, उसका आरम कराती है,

सम्बन्ध बना रहता है। जब किसी बाह्य वस्तु काप्रत्यक्ष होता है, तो आत्मा का मन के साथ सम्बन्ध होता है, मन का इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का वस्तु के साथ। सुख, दुख आदि आन्तरिक अनुभूतियों मे केवल ब्रात्मा और मन का सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध को 'सिन्नकर्य'कहा जाता है, जिसका निरूपण न्याय-दर्शन में किया गया है।

आत्मा नामक द्रव्य का दूसरा रूप ईश्वर है। वह विश्व का निर्मित्त कारण है। प्रलय-काल के बाद उसकी इच्छा से परमाणुओं में हलचल होती है,

र्षुश्वर और उनके मेळ से पृथिवी आदि चार महाभूतों की रचना होती है। परमात्मा सर्वेश, सर्वश्वक्तिमान तथा सर्वे-व्यापी है। उसकी इच्छा, ज्ञान तथा प्रयत्म नित्य है और जीवों के अट्ट के अनु-सार कार्य करते रहते है। इसका अर्थ है कि विस्त्र में एक प्रकार की व्यवस्था है, न्याय है और परमात्मा उसका सचालक है। किन्तु वह अपनी स्वतन्य इच्छा से कुछ नहीं करता।

बैशेपिक-दर्शन का दूसरा तस्व 'गुज' है । यह द्रव्य मे रहता है । एक गुज में दूसरा गुज नहीं रहता । कुछ गुज सामान्य है, अर्थात् सभी द्रव्यों में रहते हैं, और कुछ विभिन्न द्रव्यों की विशेषता प्रकट करते हैं ।

चौचीस गुण उन्हें विशेष गुण कहा जाता है । गुण २४ हैं — रूप, रस, गन्ध, स्पर्स, झब्द, सख्या, परिमाण, पृथनत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, इ.ख, इच्छा, हेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। पहले गाँच गुण पाँच महाभूतों के विशेष गुण हैं। संख्या वह गुण हैं। उत्तर्वत अपरत्व, क्ष्म संस्कार। पहले गाँच गुण पाँच महाभूतों के विशेष गुण हैं। संख्या वह गुण हैं। उत्तर्वत कारण वस्तुओं के एक, दो, तीन आदि गिनतों की जाती है। वास्तव में देया जाय तो 'एक' ही ऐसी सख्या है, जो प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है और गुण कही जाता तो है। तेन आदि संख्याएँ किसी वस्तु का गुण नहीं हैं। जनका व्यवहार केवल अपेक्षा-बुद्धि से होता है, अप्यांत् जब एक संख्यावाली अनेक वस्तुएँ इकट्टी हो जाती हैं, तब उनमें दो, तीन आदि का व्यवहार होने तमता है। परयह 'एक' संख्या के आधार पर ही होता है। परिमाण का अयं है 'नाप'। यह तीन प्रकार का है— (१) अणु-परिमाण अर्थात्त सबसे छोटा परमाणु जो मन में रहता है। (२) महत् परिमाण, जो परमाणुओं से वती हुई छोटी-वही वस्तुओं में रहता है। दे सध्यम परिमाण भी कहा जाता है। (३) परम महत् परिमाण अव्यांत, काल आदि व्यापक हव्यों में रहतेवाला परिमाण।

ष्टृष्यस्य —पूष्पस्य उस गुण का नाम है, जो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से भिन्नता प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, एक गाय दूसरी गाय से पृषक् है। यह गुण वैष्यितक भेद को प्रकट करता है। गुणों से इसका सम्बन्ध नहीं है।

संयोग-संयोग का अर्थ है स्वतन्त्र सत्तावाले दो द्रव्यों का परस्पर-

सम्बन्ध, जैसे मेज और पुस्तक का परस्पर-सम्बन्ध। जहां एक वस्तु कारण है और दूसरी कार्य की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होता। वर्षोकि कार्य की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होता। वह कारण में ही रहता है। वस्त्र तन्तु के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार षड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। बतः यहाँ संयोग-सम्बन्ध नहीं है।

विभाग-विभाग का अर्थ है संयुक्त वस्तुओं का एक दूसरी सेथलग

होना ।

परस्य —परस्य का अर्घ है देश या काल-कृत दूरी, और अपरस्य का अर्घ है सामीप्य । प्राचीन वस्तु नई उत्पन्न वस्तु की तुलना में पर है । इसी प्रकार चार मील पर पड़ी हुई वस्तु दो मील पर पड़ी हुई वस्तु से पर है । परस्य का उत्टा यानी सामीप्य है अपरस्य ।

गुरुत्य--- गुरुत्व का अर्थ है भारीपन, जिससे वस्तु नीचे गिरती है। द्रवत्व--- द्रवत्व का अर्थ है विघलना।

स्तेह — स्तेह का अर्थ है गीलापन । ये दोनों जल के विशेष गुण है । बुद्धि — बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, जो आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न

होता है। इसका विस्तार त्याय-दर्शन में किया गया। सुख, द:ख, इच्छा और हेय —इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट है।

मुख, दुःख, इच्छा आर हय —इन शब्दा का अथ स्पटः प्रयान—प्रयान का अर्थ है हलचल । इसके तीन भेद है :

(१) प्रवृत्ति-अर्थात् इच्छापूर्वक किसीमें प्रवृत्त होना।

(२) निवृत्ति-अर्थात् इच्छापूर्वक हटना ।

(३) जीवन-योनि — अर्थात् जीवन-रक्षा के लिए विना इच्छा के होनेवाले व्यापार,जैसे स्वास, प्रश्वास, रक्त-संपालन आदि । धर्म और अधर्म — इनका अर्थ है पुष्प और पाप, जो सुख और दुःख के कारण है। दोनों को 'अटप्ट' भी कहा जाता है।

संस्कार-यह तीन प्रकार का है :

(१) येग--जब हम किसी वस्तु को फॅक्टी हैं, या पहिया चलाते हैं तो धका देते हैं। उसमें वेग नाम का संस्कार आ जाता है, जो पक्काखत्म होने पर भी उन्हें कलाता रहता है।

(२) भावना-वह संस्कार, जो हमारे पिछले अनुभवों को संवित

रखता है, जिससे वे अवसर मिलते ही जाग उठते हैं।

(३)स्थिति-स्यापक-बहुसंस्कार, जिसके कारण वस्तु फिरसे अपनी पूर्व स्थिति में चली जाती है। रवड़ में यह संस्कार होता है, जिससे खींचना सन्द होते ही वह अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती है।

भावना नाम का संस्कार केवल आत्मा में होता है। येप दो पृथिवी आदि

चार महाभुतों मे पाये जाते है।

कमं —तीसरा तत्त्व कमं है। इसका अयं है हलवल या किया। यह केवल मूर्त अर्थात् अर्थात् वा मध्यम परिमाणवाले क्रयों मे होता है, परम महत् परिमाणवाले अर्थात् अर्थात् अर्थात् क्रयों मे नहीं होता। स्यूल रूप में इसके पाँच भेद है:

(१) उत्क्षेपण—ऊपर उठना

(२) अवक्षेपण—नीचे गिरना

(३) आकुञ्चन—सिकुड़ना

(४) प्रसारस-फैलना

(प्र) गमन-- चलना

वास्तव में देखा जाय तो ये गमन या गति के ही विभिन्न प्रकार है। गति

व हल वल के अन्य प्रकार भी इन्हींने शामिल कर लिये जाते हैं।

सामान्य — बौया तस्त सामान्य है। इसे 'आति' भी कहा जाता है। इसका अर्थ है वह धर्म, जो वस्तुओं का श्रेणी-विभाजन करता है। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है। फिरमी सबको एक श्रेणी में रखकर 'मनुष्य' कहा जाता है। एकता की इस कड़ी को जोड़नेवाला धर्म मनुष्यत्व है। वह एक ओर सब मनुष्यों को एकता के सुत्र में बाँध देता है, और दूसरी ओर पशु एवं अय्य जगत में उन्हें पृथक् भी करता है। इसके तीन भेद है:

(१) पर-सामान्य — वह धर्म, जो सबको सन्मिल्ति कर लेता है। किसी-का प्रवकरण नहीं करता, जैसे सत्ता। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें सत्ता न

हो । इसलिए सत्ता 'पर-सामान्य' है ।

(२) अपर-सामान्य — जो धर्म अनेक बस्तुओं मे रहनेपर भी क्षेत्र की हिन्द के इतना सीमित हो कि उमका उपविभाजन न किया जा सके। उदाहरण के लिए, जीवरन से छोटी मनुष्यस्व जाति है। मनुष्यस्व से छोटी माह्यणस्व। इस प्रकार विभाग करने पर जो जाति सबसे छोटी हो, उसे 'अपर-सामान्य' कहा जाता है।

(३) परापर-सामान्य—बीच की सब जातियों को 'परापर-सामान्य' कहा जाता है, जो किसीकी तुळना में छोटी है और किसीकी तुळना में बड़ी !

'द्रव्य' तथा 'गुण' नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं । कर्म केवल

अनित्य होता है, और सामान्य नित्य होते है।

विशेष—भौचवां पदार्थ 'विशेष' है। यह सामान्य से उल्टाहै। सामान्य द्रव्य, गुण तथा कमं तीनों मे रहता है। किन्तु विशेष केवल तित्य द्रव्यों में। वैशेषिक-दर्शन केवनुसार एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद खबयब-भेद के कारण होता है। घट और पट परस्पर-भिन्न है, वयोकि घट के अवयब और पट के अवयब परस्पर भिन्न हैं। अवयवों में भेद प्रतिअवयव में भेद के कारण होता है। इस प्रकार हम परमाण पर पहुंच जाते है। बहाँ भी यह प्रश्न होता है कि एक परमाण दूसरे पर-माण से भिन्न क्यों है ? इसी प्रकार आकाश, आत्मा आदि नित्य तथा निरवयन द्रव्यों के विषय में प्रश्न होता है। इसका उत्तर है विशेष । प्रत्येक मे विशेष नाम का एक पदार्थ होता है, जो एक नित्य द्रव्य को दूसरे नित्य द्रव्य से भिन्न करता है। परमाण के समान विशेष भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। उसका पता केवल अनुमान से लगता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एक विशेष को दूसरे विशेष से भिन्न करनेवाला तत्त्व कौन-सा है। इसका उत्तर हैविशेष स्वयं एक दूसरेसे भिन्न हैं। उनमें परस्पर भेद करनेवाला दूसरा तत्त्व नहीं होता। सामान्य के समान विशेष भी नित्य है।

समवाय-छठा पदार्थ 'समवाय' है । वैशेषिक-दर्शन में दो प्रकार के सम्बन्ध माने जाते है, संयोग और समवाय । संयोग-मम्बन्ध अनिहय है, अर्थात् उसके हुट जाने पर भी वस्तुओं का अस्तित्व नष्ट नहीं होता । पुस्तक और मेज के परस्पर अलग हो जाने पर भी दोनों का अस्तित्व बना रहता है। किन्तु समवाय-सम्बन्ध नित्य है। वहां सम्बन्ध टूटने का अर्थ है बस्तु के अस्तित्व का नांश । उदाहरण के रूप में, पट तन्तुओं में समवाय-सम्बन्ध से रहता है । उसका तन्तुओं को छोड़कर अस्तित्व सम्भव नहीं। यह ऐसी वस्तु का सम्बन्ध है, जो अयुत सिंद्ध है अर्थात् जिसका अस्तित्व अपने आधार से पृथक् नहीं होता । अवयवी विना अवयवों के नहीं रह सकता। इसी प्रकार गण, कर्म, सामान्य तथा विशेष अपने-अपने आश्रय के बिना नहीं रह सकते । इन सबका अपने आश्रय के साथ जो सम्बन्ध है. वह समदाय है।

अमाव-सातवां पदार्च 'अभाव' है। कणाद ने मूल पदार्थों की गणना में इसका उल्लेख नहीं किया। इस आधार पर कुछ विद्वान मानते है कि वैशेषिक-दर्शन मूल में छह पदार्थ मानता है, किन्तु वैशेषिक सूत्रों में अन्यत्र इसका उल्लेख

है। टीकाकारों ने भी विस्तृत चर्चा की है।

रात में आकाश की ओर देखने पर सूर्य दिखाई नही देता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ नहीं देखते, किन्तु सूर्य का अभाव देखते हैं। 'कुछ नहीं देखते का' अर्थ है औंखें बन्द रखना। किन्तु जब आँखें खोलकर देखने का प्रयत्न करने पर भी एक वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसका अर्थ है कि हम उसका अभाव देखते हैं। जो वस्तु जिस इन्द्रिप से जानी जाती है, उसका अभाव भी उमी इन्द्रिय से जाना जाता है। अभाव के दो भेद हैं, 'संसर्गाभाव' और 'अन्योन्यामाव'। संसर्गा-भाव का अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव । इसके तीन भेद हैं :

(१) प्रागमाव-प्राक का अर्थ है पूर्वावस्था। कार्य के उत्पन्त होने से पहले उसका कारण में जो अभाव रहता है उसे 'प्रागभाव' कहते हैं। जैसे घडा उत्पन्त होने से पहले उसका मिट्टी में अभाव अथवा वस्त्र बनने से पहले उसका तन्तओं में अभाव।

- (२) प्रध्यंसामाव—प्रथ्यंस का अर्थ है नास । यस्तु का नास हो जाने पर जो रोप यच जाता है, उसमें नध्ट वस्तु का अभाव 'प्रथ्वंसाभाय' कहा जाता है। जैसे ठीकरो मे घड़े का अभाव या चीचड़ों में यस्त्र का अभाव।
- (३) अस्पन्तामाव एक वस्तु का दूसरी वस्तु मे कभी न रहना 'अस्यन्ताभाव' है, जैसे हवा में रूप का अभाव।

अन्योग्याभाव तादारस्य अर्थान् दो वस्तुओं में एकता का निषेध करता है। इसको भेद भी कहा जाता है। जैसे घट और पट में परस्पर अन्योन्यामाव है। घट पट नहीं है, और पट घट नहीं है।

भारत के प्राय सभी दर्शन मृष्टि को एक नैतिक व्यवस्था मानते है, जिसका उद्देश्य है प्राणियों को अपने-अपने कम के अनुसार सुख-दुख देना। जो प्राणी कम या प्रवृत्तिको छोड़कर आत्मलीन हो जाते हैं,

सृद्धि और प्रलय वे मुख-दुःख के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें 'मुक्त' कहा जाता है। वे ससार में नहीं आते। इसके विपरीत, जो प्राणी इस प्रपञ्च में फैंसे हुए हैं, वे सुख-दुःख भोगते रहते हैं। बाह्य जगत् इसी भोग का साधनमात्र है। इस व्यवस्था का संचालन करने के लिए किसीने शासक के रूप मे एक तत्त्व स्वीकार किया, जिसे महेश्वर, परमात्मा आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है; दूसरो ने यह माना कि यह व्यवस्था अपने-आप चलती है । उसका कोई वाह्य नियामक नहीं है। वैशेषिक-दर्शन प्रथम कोटि मे आता है। यह मानता है कि प्रलय-काल मे प्रथम चार महाभूतों का परमाणु विखर जाता है। क्षेप पाँच द्रव्य नित्य है। वे ज्यो-के-स्यों वने रहते है। मन विद्यमान होने पर भी अपनी क्रिया वन्द कर देता है । परिणामतः आत्मा में ज्ञान, सुख-दुःख, इच्छा, द्वेप तथा प्रमत्न नहीं होते । केयल अटप्ट अर्थात् धर्म और अधर्म बचते हैं;। जब प्रलय-काल समाप्त हो जाता है, तो परमात्मा उसी अटप्ट से प्रेरित होकर सृष्टि की इच्छा करता है। परिणाम-स्वरूप परमाणुओं में हलचल होती है और दो परमाणु मिलने पर इयणुक बन जाता है । सीन द्यणुकों का त्रसरेणु बनता है । चार त्रसरेणुको का चतुरणुक । इसीप्रकार बढ़ते-बढ़ते महाभूत बन जाते है, और प्राणी अपने-अपने अहस्ट के अनुसार मुख-दु ख भोगने लगते हैं। इसीको 'आरम्भवाद' कहा जाता है। इसी-प्रकार प्रलय-काल आने पर परमासुओं का परस्पर सम्बन्ध छूट जाता है। फल स्वरूप, इयसुक नष्ट हो जाते हैं और क्रमशः महाभूत विखर जाते है।

'अटट' वैतिपिक-दर्शन का महस्वपूर्ण तत्त्व है। जो वस्तु जिम व्यक्ति के काम में आती है, उसकी उत्पत्ति में उस व्यक्ति का अहस्ट काम करता है। उदाहरणार्यं, यदि हम अमरीका की बनी वस्तु को काम में ता रहे हैं; तो उसकी उत्पत्ति में हमारा अष्टप्ट भी कारण है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वैशेषिक-दर्शन के अनुसार जहाँ कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ कारण का रहना जावश्यक है। पर जब हम भारत में रहते हैं, तो हमारा अद्यप्ट अमरीका में की रह सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैशेषिक ने आत्मा को ज्यापक माना है। अद्यप्ट एक गृण है और गृण, गृणों के बिना, नहीं रह सकता । इसलिए जहाँ बद्धण्य हमारी है। यहाँ अद्यप्त का कारण बनता है, और बदी किर उपयिक का कारण बन जाता है।

आरम्मवार —कारण से कार्य की उत्पत्ति के विषय में दार्शनिकों की विविध मान्यताएँ हैं। सांस्य-दर्सन 'पिरणामवादी' है, और वेदान्त 'विवर्सवादी'। इनकी ब्यास्या यदास्थान की जावगी। वैतेषिक-दर्शन 'आरम्भवादी' है। उसका कथन है कि वस्तुएँ परमाणुओं के संवात या समूह से वनती हैं। उनकी जैसी रचना होती है, वैतीही वस्तु वन जाती है। उनके विवरने और नथे प्रकार से संगठित होने पर नई वस्तु सामने आ जाती है। इसीको 'परिस्पन्द' कहा जाता है।

वैशेषिक-दर्शन की तर्क तथा आचार-शास्त्र के विषय में जो मान्यताएँ हैं, उनका निरूपण न्याय-दर्शन में किया गया है।

# सांख्य-दर्शन

साध्य-दर्शन दाव्द का आदाय है 'सम्यक् ज्ञान' से। यह दर्शन मोक्ष-प्राप्ति के लिए जड़ और चेतन अर्थान् प्रकृति और पुरुष के भेद-सान पर जोर देता है। योग-दर्शन दनका सहयोगी है. जो उस विवेक-नान के लिए

दर्शन इसका सहयोगी है, जो उस विवेक-जान के लिए नाम आत्म-शद्धि और मन की एकाध्रता का मार्ग प्रस्तुत

करता है। साहय का बल तरन-जात पर है, और योग का किया या साधना पर।
गीता आदि अत्यों मे दोनो को एक इसरे का पूरक माना गया है। गीता में तो वहीं
तक कहा है कि सांहय और योग को अज्ञानी छोग ही पृथक् मानते हैं, असल में वे
एक ही है। सांह्य दाद की ब्युलित महबा से भी की जाती है। इसका अर्थ है
गणना। सांह्य-दर्शन ने सबसे पहले पच्चीस सहय गिनाकर विश्वके स्वरूप का प्रति-

साध्य-दर्शन भारत का सबसे प्राचीन और ध्यापक दर्शन माना जाता है। उपनिषदों में इसके बीज मिलते है। वात्मीकि, ध्यास, काल्टिदास आदि ने अपनी प्राचीनता और प्रवर्तक है। स्मृति तथा पौराणिक साहित्य इसीको आधार

हा स्मृति तथा पाराणक साहत्य ६५ मानकर चलते है। वेदान्त-दर्शन इसीका विकास कहा जा सकता है।

सास्य-दर्शन के प्रवंतक महाँप कपिल माने जाते है। बेदों में उनके उलेल्ख आदिविद्वान् तथा महात्तानी के रूप में आया है। भगवद्गीवा में उन्हे सिद्धों मे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किन्तु उनके काल के बारे में ऐतिहासिक आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

साहय-प्रवचन सूत्र या साहय-सूत्र नामक ग्रन्थ इस दर्शन पर प्रचलित है, जो कपिल-कृत जाना जाता है ; इसपर निज्ञान मिक्षु का साहय-प्रवचन भाष्य है।

[मोट— सांस्य-दर्शन के विविध प्रत्यों की सूची परिशिष्ट 'ख' मे देखों।] वैदेषिक-दर्शन विदव के मूल में अनेक तत्त्वों को मानता है, किन्तु सास्य-दर्शन केनल को की प्रस्त कर्जी कर प्रत्याक करना है, एक वर्ष

विदय-स्यवस्या और दूसरा चेतन। इनके दूसरे नाम है प्रकृति और पुरुष ।

अन्य दर्शना में जो स्थान आत्माका है, वहीं सास्य-दर्शन में पुरुप का है ! यहमी इसे अनेक तथा व्यापक मानता है। वैशेषिक-दर्शन में आत्मा अपने-अप में धेतन नहीं है। वहाँ ज्ञान, सुख, इच्छा आदि गुणी

पुरुष की उत्पत्ति मन के सयोग से होती है। किन्तु सांख्य-दर्शन में पुरुष शृद्ध चेतन-स्वरूप है। चेतना उसका स्वभाव है, या यों कहना चाहिए कि चेतना का ही दूसरा नाम पुरुष है। यहाँ चेतना गुज नहीं है। वैशेषिक-दर्गन में बृद्धि या ज्ञान विषय की प्रतीति का नाम है। वहाँ गुद्ध या निविषयक प्रतीति को नहीं प्राना गया। किन्तु संस्य का पुरुष चेतना है। उसमें किसी विषय का माल नहीं होता। वह गुद्ध प्रकाश है। उसका किसी वस्तु के साथ सम्पर्क नहीं। सांस्य-दर्गन में विषयों से सम्बन्ध रणनेवाली जानना, चाहना, सुध-दुःख का अनुभव करना आदि किसाएँ प्रकृति की हैं, पुरुष को नहीं। वेदान-दर्गन में आरमा को मत्, चित् तथा आनन्दरकरूप माना गया है। किन्तु सांस्य-दर्गन आनन्द को नहीं मानता। वहाँ 'सत्' और 'चित् ' ये दो ही हैं। वैशेषिक-दर्गन चित् को भी नहीं मानता। वहाँ 'सत्' और 'चित् ' ये दो ही हैं। वैशेषिक-दर्गन चित् को भी नहीं मानता। वहाँ आसा अपने आपमें वैजल सद्दण है।

सांस्य-दर्गन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं। किन्तु प्रकृति 'परिणामी' नित्य हैं, अर्थात् परिवर्तन होनेपर भी उमका अस्तित्य बना रहता है। पुरुष 'कुटस्य' नित्य है। उममें किसी प्रकार का परिवर्तन हों होता। वैदेषिक-दर्गन में आत्मा अने-बुरे कार्यों का कर्ता है, और उनके अनुसार फ भी मोगता है। परन्तु सांस्य का पुरुष केवल भीका है, कर्ता नहीं। नहीं करने का सारा उत्तरपाय परन्तु सांस्य का पुरुष केवल भीका है, कर्ता नहीं। नहीं करने का सारा उत्तरपाय परन्तु सांस्य का पुरुष कर्य भी वैठे हुए उक्त माजिक के समान है, जो स्वयं कुछ नहीं करता। राय को ही कना, त्योवना आदि सारे कार्य दूसरों के द्वारा किये जाते हैं। किन्तु करनेवाले फल नहीं भीगते। पर का मिलक के मिलता है। सांस्य-वर्धान में प्रकृति और पुरुष में के की उपमा 'अन्य-पंपु-त्याय'से दी जाती है। प्रकृति अग्यी है। किया वह कर सकती है, पर देप नहीं सकती। दूसरी ओर पुरुष मंत्र क्रि. क्षत्र हो कि पर चल नहीं सकता। जब अपदा पंतु को अपने कन्यों पर विद्या है, यह देयता है, पर चल नहीं सकता। जब अपदा पंतु को अपने कन्यों पर विद्या हेता है तब देवना और चलना दोनों काम होने लगते हैं। इसी प्रकार प्रकृति पुरुष के संसर्ण से काम करती है।

दूसरा मूल तत्व प्रकृति है। यह अपने आप में जड़ है, परन्तु पुरुप का संसर्ग होते ही सृष्टि के रूप में परिणत होने लगती है। प्रकृति के घटन तान तत्व है सन्द्र रुख्य और सम्म । इन्हें सुण सन्द्रा स्वास है।

है, सत्व, रजस् और तमस् । इन्हें गुण कहा जाता है । प्रकृति किन्तु महाँ गुण का अर्थ द्रव्य में रहनेवाली विदोपता

नहीं है। प्रकृति एक है, और व्यापक है। सत्य को स्वभाव प्रकाश है, रज्या का किया और तमम् का स्थित। यह तीनों गुण हरेक वस्तु में पाये जाते है, और एक दूसरे के प्रतिवन्धक है। तमोगुण प्रकाग और क्रिया का प्रतिवन्धक है। इसी-प्रकार स्वक्त किया और स्थित का। अंतर स्वविक्त में स्वति का स्वविक्त स्वति का स्वविक्त स्ववि

ज्ञानेन्द्रियों में सत्व की ! जबतक तीनों गुणसमान अवस्था में रहते है, कोई कार्य मही होता । एक की धनित दूसरे को कुष्टित किये रहती है । उसी अवस्था का नाम 'प्रकृति' है । गुणों में विपमता आते ही सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है । उसका प्रारम्भ सत्व गुण की प्रधानता से होता है और महाभूतो के रूप में अन्त तमोगुण की प्रधानता से ।

प्रकृति और पुरुष का सयोग होते ही गुणों में विषमता आने लगती है। उससे सर्वेप्रयम 'महत्' तस्त की उत्पत्ति होती है। इसीका दूसरा नाम बुद्धि है।

इसमे सस्य की प्रधानता रहती है। यह वेतना की प्रधम पृथ्य-कम अभिव्यक्ति है। इससे अहकार की उत्पत्ति होती है, जो रजोगुण का प्रधम उन्मेप है। अहंकार का अर्थ है 'मैं' की अनुमूति, जहाँ व्यक्ति अपनी सन्ति का अनुभव कर उसे अभिव्यक्त करना चाहता है। अहंकार से ये १६ पदार्थ उरपन होते हैं:

(क) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—धोत्र, चसु, झाण, जिह्ना और त्वचा

(ख) पांच कर्मेन्द्रियां—वाक, पाणि (हाय),पाद, पायु (गुदा) और जपस्य (जनतेन्द्रिय)

(ग) पाँच तन्मात्राएँ—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश

(घ) मन सानेन्द्रियों में सत्त्व की प्रधानता होती है; कर्मेन्द्रियों में रजस्की बीरतन्मात्राओं में तमस्की। मन में तीनों गुण रहते हैं। वे कमदाः ज्ञान, इच्छा बीरमोह्
की सृष्टि करते हैं। हम पृषिवी, जब आदि जिन महाभूतों को काम में लाते हैं, वे
गृद्ध नहीं होते । उममे पीचों भूतों के तत्त्व मिले हुए होते हैं। इस मिलावट से
गृद्ध नदेके भूत की गुद्ध अवस्था को 'तन्मात्रा' कहते हैं। सस्कृत में इसकी
बुद्रपति है—'तदेव तत्मात्रम्' अर्वात् जहाँ वही है, दूसरे का मिश्रण नहीं हैं।
इन्होंको 'अपन्यीकृत' मत भी कहा जाता है।

तन्मात्राओं के मिथन से पौच महाभूतों को उत्पत्ति होती है। पृथियी महा-भूत में आधा भाग पृथियी सन्मात्रा का है, और आधा भाग अन्य तन्मात्राओं के आठवें भाग से बता है। पृथिवी महाभूत में आधा भाग पृथियोका है, आठवीं जल का, आठवीं अपिन का, अठवीं बाधु का और आठवीं आकाश का। यहीं यह उत्लेखनीय है कि सास्य-दर्शन आकाश को नित्य नहीं मानता। अन्य महाभूतों के समान उसेपी वह 'उत्पत्तिभोल' मानता है।

इस प्रकार सांख्य-दर्शन में पच्चीस तत्त्व माने जाते हैं:

प्रकृति, महत्, अहकार, पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तस्मात्राएँ, मन, पाँच महाभूत और पुरुष । कार्य-कारण-भाव की दृष्टि से इनका विभाजन इस प्रकार किया जाता है : १. मूल प्रकृति—यह अन्य तत्त्वों को उत्पन्त करती है, पर स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए इसको मूलप्रकृति अर्थात् मूलकारण और 'अबिकृति अकार्य' कहा जाता है।

 प्रकृति-विकृति — महत्, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ। ये कारण और कार्य दोनों हैं । स्वयं दूसरे से उत्पन्न होते हैं; साय ही, अन्य तत्त्वों के उत्पादक

भी है।

चक्कति—पांच जानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, पांच महाभूत औन मन,
 केवळ दूसरे से उत्पन्त होते है, किसी अन्य तस्य को जन्म नही देते ।

४. न प्रकृति, न विकृति--पुरुष, जो न किसी तत्त्व से उत्पन्न होता है,

और न किसी तत्त्व को जन्म देता है।

वैशेषिक-दर्शन 'आरम्भवाद' को मानता है, अर्थात् परमाणु मिलकर कार्य-द्रश्य का प्रारम्भ करते है। किन्तु सांस्य-दर्शन ऐसा नहीं मानता। पहाँ

परिणामवाद प्रकृति एक ज्ञिला-चण्ड के समान है, जिसमें से पूर्तियाँ बनाई जाती हैं। असल में देखा जाय, तो गूर्ति शिला में पहुले से ही मौजूद है। मूर्तिकार केवल उसे प्रकट कर देता है। इसीप्रकार प्रकृति

पहले से ही मौजूद है। मौतकार केवल उसे प्रकट कर देता है। इसीप्रकार प्रकृति में सारा जगत् जिया हुवा है, और वह समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इसी को 'सत्कायंवार' कहा जाता है, अर्थात् उत्ति से पहले भी कायं जपने कारण में रहता है। कारण कार्यक्ष में परिष्या होना सांस्थ-दर्शन में 'पिरिणाम' कहा जाता है। वैशेषिक-दर्शन में यह एक नई बस्तु है कि उत्पन्त होने से एके उसका तनुओं में अस्तित्व नही होता। अतः 'असत्' को उत्पत्ति होती है। किन्तु सांस्थ-दर्शन उत्पत्ति से पहले मी कार्य तनुओं में अस्तित्व नही होता। अतः 'असत्' के उत्पत्ति होती है। किन्तु सांस्थ-दर्शन उत्पत्ति से पहले भी कार्य की सत्ता मानता है। यहाँ उत्पत्ति का अर्थ 'अभिययित्त' है, नया अस्तित्व नही।

सास्य-दर्शन भी, वैशेषिक-दर्शन के समान, सृष्टि और प्रस्प को मानता है। प्रकृति से महाभूतीतक मृष्टि का जो कम बताया गया है, उसीके उस्टे कम से प्रस्प दोता है। महाकल स्वाप्यार्थों से विकास से

सांक्य-दर्शन और ईश्वर है अल्प होता है। महाभूत तमात्राओं में बिलीन हो जाते हैं। तन्मात्राएँ सानेन्द्रियों में, कर्मेन्द्रियों और मन अहंकार में। अहंकार बुढ़ि में, और बुढ़ि प्रकृति में। सृष्टि और प्रलय का यह

जहकार में । जहकार बुढि में, और बुढि प्रकृति में। सुष्टि आर प्रक्रय की यह कम स्थाप्ताविक हम से चलता रहता है। ईस्वर मा कोई बाह्य सिन्ति उसपर नियन्त्रण नहीं करती। सांस्थ-प्रवचन में कहा गया है 'इस्वरासिड' अर्थात् ईस्वर की सत्ता किसी प्रमाण से सिंह नहीं होती। योगदर्शन में भी मन को एकाप्र करने के लिए ईस्वर के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, कर्ता के रूप में नहीं। इसी आधार पर योग को 'सेस्वर सांस्य' भी कहा चाता है।

प्रमाण-व्यवस्या — सांस्य-दर्शन में तीन प्रमाण माने गये हैं — १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, और ३. आगम । अन्य सब प्रमाण इन्होंके कतर्गत आ जाते हैं । (१) प्रत्यक्ष-- 'सांस्य-कारिका' में प्रत्यक्ष को 'दृष्ट' कहा गया है । उसकी व्यास्था है-- "प्रतिविषयाध्वसायो दृष्टम्", अर्थात् जिस ज्ञान में प्रत्येक विषय 'अध्यवसाय' होता हो, उसे दृष्ट कहते हैं। अध्यवसाय का अर्थ है वस्तु का बृद्धि में प्रतिविध्यत होना। सांस्य-दर्शन के अनुनार हम जिस वस्तु को जानना चाहते हैं उसका इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि में प्रतिविध्य पडता है। बुद्धिदर्शणके समान एक निमंज पदार्थ है। उसमें एक और से वस्तु का प्रतिविध्य पडता है, और दूसरी ओर से पुष्ट का । इसीका नाम 'अध्यवसाय' है। जैसे अध्यक्षत्र में प्रवाह हुआ दर्शण किसी वस्तु को प्रतिविध्यत नहीं कर सकता, इसीतरह अकेली बुद्धि भी, जड़ होने के कारण, प्रतिविध्य पहण नहीं कर सकती। उसे प्रकाश देकर प्रतिविध्य-महल के सोग्य बनाना पृष्टण का काम है।

इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में दो मान्यताएँ हैं। वाचरपति मिश्र का मत है कि विषयों को जानना बुद्धि का काम है। वही एक और वस्तु का, और दूसरी ओर पुरए का प्रतिबिम्ब ग्रहण करके जानने का काम करती है। विज्ञानिमधु का मत है कि 'जानना' पुरुष का काम है। बुद्धि वस्तु का प्रतिबिम्ब ग्रहण करके

पुरुप में प्रतिविम्बित होती है, और वह जानता है।

बैशेषिक-दर्शन के अनुमार इन्द्रियों द्वारा विषय के साथ मन और आत्मा का सम्बन्ध जुड़ जाता है। विषय ज्यों-का-त्यों ज्ञात होता है, किन्तु सांस्थ-दर्शन में हम विषय को अपने-आपमें नहीं जानते। केवल उसके प्रतिविध्य को ग्रहण करते हैं। जिंगे, दर्गण के रगीन या विषय होने पर प्रतिविध्य के हमान के जाता है, उसीत रह बुद्धि के रगावेप आदि के कारण मिलन होने पर प्रतिविध्य में अन्तर आजाता है। हमारे ज्ञान का आधार केवल प्रतिविध्य है। हम यह नहीं जानते कि वस्तु अपने-आपमें कैसी है ? एक ही वस्तु एक को मुन्दर दिखाई देती है, और दूसरे को अमुन्दर। इसका कारण यदिवात रागन्देप हैं।

(२) अनुमान — अनुमान दो प्रकार का है। बीत और अबीत।

'बोत' का अर्थ है किसी वस्तु के विद्यान द्वारा अन्य वस्तु का विद्यान या निषेध करना । इसके दो भेद हैं -- पूर्ववत् और सामान्यतोहष्ट ।

ानपम करना । इसके या नय है ---भूब बच्च लाग स्वासान्यताहरू । पूर्ववद्—ियन क्सुओं का कार्यकारण-भाव पहले से ज्ञात है, उनमे कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना 'पूर्ववद्' है । हम यह जानते हैं कि घुआँ आग से उत्तरन होता हैं । स्वीईघर और अन्य स्थानो पर दुझ नियम को देख चूके

है। उसी आधार पर पर्वत से घुआँ निकलता देखकर यह अनुमान करते हैं कि वहाँ आग है। यह पूर्ववत् अनुमान है।

सामान्यतोष्ट्र- जहाँ किसी सामान्य नियम के आधार पर अज्ञात वस्तु का अस्तित्व या प्रभाव सिद्ध किया जाय, उसे 'सामान्यतोष्ट्र' कहते है। जैसे, इन्द्रियां दिखाई नहीं देती है। परन्तु रूप, रस झादि का ज्ञान होता है, जो एक कार्य है। कोईभी कार्य कारण के बिना नहीं होता। इस नियम के आधार पर हम ज्ञानरूप कार्य के कारण का अस्तित्व सिद्ध करते है, और इन्द्रियों का अस्तित्व अपने-आप सिद्ध हो जाता है।

'अवीत' का अर्थ है एक वस्तु के निर्धेष्ठ हारा दूसरी वस्तु की विधि या निर्पेष्ठ । इसको 'शेपवत्' भी कहा जाता है । जैसे, सब्द का गुण सिद्ध करने में यह तर्क दिया जाता है कि ब्रव्य या अन्य कोई तत्त्व नहीं हो सकता । परिणामस्वरूप गण हो शेप वचता है, और सब्द को उसी कक्षा में रखा जा सकता है।

न्याय-दर्शन के समान सांख्य भी अनुमान के पाँच अवयव मानता है।

(३) आगम—तीसरा प्रमाण आगम या आप्त वचन है। इसका निरूपण 'क्याय-दर्शन' में किया जा चुका है।

सांख्य-दर्शन का प्रारम्भ इस तरह होता है कि प्रत्येक प्राणी तीन प्रकार के दु:खों से पीड़ित है, और उनसे वह छुटकारा चाहता है। पन-सम्पत्ति आदि लौकिक साधनों से क्षणिक तृष्टि निलने पर भी सदा

जीवन का सक्य के लिए खुटकारा नहीं मिलता। सणिकतृत्ति भी किसी-को मिलती है, और किसीको नहीं मिलतो। जनसे छुटकारा पाने का एकमान साधन तरवजान है। ये तीन दःखं है:

 आध्यात्मिकः रोगया मानिसक चिन्ता आदिसे उत्पन्त होनेवालेदुःख
 आधिभौतिकः सांप, विच्छ्ल, शेर आदि दूसरे प्राणियो तथा काँटा आदि दूसरी वस्तुओ से होनेवाले दःख

रू. जाधिदैविक : अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि दैवी उपद्रव के कारण होने-वाले दश्च

इत हु: कों का सदा के लिए छूट जाना ही मोक्ष है। असल में देखा जाय तो पुरुष नित्यमुक्त है। परन्तु प्रकृति के साथ मेळ होने के कारण वह अपनेको वन्धन मे पड़ा समझता है। जिस दिन उसे यह भान हो जाता है कि 'मैं भिन्न हूं और प्रकृति भिन्न है,' उसी दिन पुक्तिहों जाती है। इस अवस्था में 'कैक्स' कहा जाता है। इसका अर्थ है अकेळापन, अर्थात, हरण जब प्रकृति का समन्यस्थाइकर अनेळा रह जाता है। यह अक्टाया 'विवेक-स्थाति' द्वारा प्राप्त होती है। 'विवेक-' का अर्थ है भेद, और स्थाति' का वर्थ है होता । शास्त्रोके लक्ष्यमन और आत्मिक्तन से यह अनुभव होने लगता है कि पुरुष भिन्न है और प्रकृति भिन्न। यही अनुभव स्पष्ट होता चला जाता है और एक दिन 'कैक्स्थ' के रूप में परिणत हो जाता है। यहा प्रकृति को अनुभूति नहीं रहती । विवेक-स्थाति साधन है, और कियर साध्य। सास्य-दर्शन मोंक में सुक का अस्तित्व नहीं मानता। उसका कथन है कि सुख और दु:ख दोनों प्रकृति की देन है, और नश्यद हैं। नित्य सुख को करूपना आस्थास्थातमात्र है। उसका वास्तिव वहीं सास्था-स्थात साध्य-संभा में सुख का अस्तित्व वहीं मानता। उसका कथन

मोहा की तुलना गहरी नीद तथा समाधि के साथ की जाती है। इन अवस्थाओं में भी मन कोई काम नहीं करना । किन्तु यहाँ मस्कार बने रहते हैं, और मन का व्यापार पुन: शाररूम हो जाता है। मोक्ष में सस्कार भी नहीं रहते। इसिलए मन या प्रकृति के कार्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सुपुष्ति तथा समाधि में मन का निरोध होता है, और मोक्ष में सदा के लिए नाव।

मुक्ति के दो मेद हैं—जीवन-मुक्ति बोर विदेह-मुक्ति । जीवन-मुक्ति में कैवत्य होने पर भी पुराने सस्कार बने रहते हैं, और शारीरिक क्रियाएँ वलती रहती हैं। पर नये संस्कार उत्पन्न नहीं होते। जब पुराने सस्कार अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो शरीर समाप्त हो जाता है, और 'विदेह-मुक्ति' प्राप्त हो जाती है। उस

समय केवल घुद्ध आत्मा या पुरुष शेप रहता है।

विवेक-स्थाति दो प्रकार की है—तीव्र और मन्द । तीव्र विवेक-स्थाति होने पर सस्कार भी समान्द हो जाते हैं, और तत्काल विवेह-मुक्ति हो जाती हैं। मन्द विवेक-स्थाति होने पर पर्व के सस्कार अपना काम करते रहते है।

हमारा व्यक्तित्व और उसकी चार अवस्थाएँ—सास्य-दर्शन के अनुसार हमारे व्यक्तित्व मे नीचेलिये चार तत्त्व मिले हुए हैं, और वे उत्तरोत्तर अधिक

सूक्ष्म और स्वायी है: (१) स्थूस शरीर—जो शरीर बाहर वलता-फिरता दिखाई देता है, वह स्थूल शरीर है। यह पाँच महाभूतों से बना है। जन्म, यौबन, बूडापा, रोग, परि-

वर्तन और पृत्यु इसी शरीर में होते है। पृत्यु होने पर यह जीव के साथ नही जाता । (२) सुक्ष्म शरीर – पांच ज्ञानेन्द्रियां अर्थान् जानने की शक्तियां, पांच कर्मे न्द्रियां अर्थात् कर्म करने की शक्तियां, पांच तम्मात्रारं, मन और अहकार, इन तत्त्वों से सुक्ष्म शरीर बनता है। इसीमे अच्छे-चुरे संस्कारों का संचय होता है,

जो विविध जन्मों में फल देते रहते हैं। यह घरीर विविध योनियों में जाकर नये-नये स्थूल सरीरों को ग्रहण करता रहता है। उसीको जन्म कहा जाता है।

(व) कारण कारीर-मुक्ति और पुरुष का प्रथम नहीं जाता है।

(व) कारण कारीर-मुक्ति और पुरुष का प्रथम नहीं कारण कारीर है। इसीका दूसरा नाम 'महत्' है। यहाँ क्षेत्रयम अहिमता का अनुभव होता है। जयतक मोश नहीं होता, मूक्ष्म शरीर और करण कारीर बने रहते हैं। जातुक-अवस्था में बीनो बारीर काम करते हैं।। स्थन-अवस्था में म्बूल शरीर की किया बन्द हो जाती है, और मुक्त शरीर की किया बन्द हो जाती है, और मुक्त शरीर की हिन साम करता है। जब योगी समाधि लगाकर दूरस्थ विषयों का ध्यान करते हैं, तो सूक्ष्म घरीर ही वहाँ पहुँचता है। योगियों हारा परनाथ-प्रवेच तथा अवस्थ होकर पूमने की जो बातें गुनाई देती है, वे सब मूक्ष्म घरीर हारा होती हैं। मुदुष्त अवस्था में सूक्ष्म घरीर की किया भी जब हो जाती है। वहां केवल कारण वारीर अपना काम करता है। अदस्यमात समाधि में भी अर्थात् जहाँ मन अपना चिन्तन बन्द हते हते हुं सूक्ष्म घरीर का कार्य बन्द हो

जाता है, और केवल कारण-दारीर की किया होती है। मोक्ष-अवस्था में कारण-धारीर भी समाप्त हो जाता है, और केवल पुस्प क्षेत्र रहता है। यह हमारे व्यक्तित्व का चौया तत्त्व है। वन्य और मोक्षका सम्बन्ध मुक्त दारीर के साथ है। उसीमें पुष्प और पाप के संस्कार रहते हैं, जिनके कारण वह अनेक जन्म छेता रहता है। 'विवेक-स्थाति' भी इसीका कार्य है।

सांस्थ-दर्शन में २८ अशिक्तवाँ बताई गई हैं, जिन्हे हम व्यक्तित्व की दुवंछताएँ कह सकते हैं। उनमें से प्रथम ११—पांच व्यक्तित्व की दुवंखताएँ ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ और मन का अपने कार्य करने में असमर्थ होना।

अविक्त का दूसरा रूप है 'तुष्टि'। व्यक्ति जब साधना करता है, तो उसे ज्ञान, मुख आदि के विषय में अनेक अतीन्त्रिय अनुमव होने ठगते हैं। ये अनुमव अपने-आपमें दोप नही है। पर यदि साधक उन्हीमें सन्तोप मानकर बैठ आयऔर आगे वढना बन्द करदे, तो वेदोप हो जाते हैं।

े तुष्टि के दो भेद हैं —बाह्य और आम्मन्तर। बाह्य तुष्टि का अर्थ है तब्द, हप आदि विषयों से निवृत्ति । यह निवृत्ति यदि आत्म-साधना के लिए है, तो गुण है, पर किसी उच्चलक्ष्म के विना ही केवल आल्स्य या तमीगुण के कारण बाह्य ज्ञान से उपरत हो आना दोप है। पांच इन्द्रियों के पांच विषय है। इसी आधार पर तुष्टियाँ मी पांच हैं। आम्मन्त तुष्टि का अर्थ है आत्मसाधना के प्रयत्न पर बाह्य को छोड वेता। इसके बार भेद हैं:

प्रकृति-तुर्वट—वन्ध और मोक्ष दोनों प्रकृति के कार्य है, और वह अपने कार्य स्वयं करती रहती है। अत: मोक्ष भी स्वयं प्राप्त हो जायगा । इस घारणा से मोक्ष के लिए प्रयत्न न करना 'प्रकृति-तृष्टि' है।

स भाव कालए प्रभल न करता प्रकृतिन्तुष्ट हा जपादान-नुष्टि—शास्त्रों में लिखा है कि सत्यास ग्रहण करने पर स्वर्ग

तथा मीक्ष प्राप्त हो जाते है। इस विश्वास को लेकर संन्यासी के गेरए कपड़े पहन लेका और तप आदि नकरना 'उपादान-दुष्टि' है।

काल-वुष्टि—समय बाने पर कार्यं वपने-आप सिद्ध हो जायगा, यह समऋ-कर प्रयत्न न करना 'काल-वुष्टि' है ।

भाग्य-तुष्टि-प्रयत्न छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे रहना !

सिद्धि का अर्थ सफलताएँ है। उसका प्राप्त न होना भी व्यक्तित्व की दुवंचता है। सिद्धि के आठ भेद है:

- भव—पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ज्ञान प्राप्त होना,
- २. शब्द--गुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त होना,
- ३. अध्ययन-शास्त्रो के पठन-पाठन से शान प्राप्त होना,
- ४. सुह्त्याप्ति-किसी हितेयी का मिलना और उसकी कृपा के रूप में

५. दान-तपस्वी अथवा योगी को दान देना और उससे ज्ञान प्राप्त होना, उसकी क्रमा के रूप में झान प्राप्त करना.

६, ७ और ८ आध्यारिमक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन

प्रकार के दृःगों का नाग ।

इन सिद्धियों का प्राप्त न होना तीसरे प्रशार की 'अशक्ति' है। सांस्य-दर्भन निवृत्ति-मार्गी है। यहाँ धर्म का अर्थ है 'भलाई' और अधर्म

का अर्थ है 'बुराई' । धर्म से सुख प्राप्त होते है, और अधर्म से दुख । मोश के लिए दोनों में ऊपर उठने की आवश्यकता है। गुभ और अगुमसारी ही प्रवृत्तियो को रोककर एकमात्र ज्ञान-साघना ही मोक्ष का उपाय है। मिथ्याज्ञान बन्ध का कारण है, सम्यग्ज्ञान मोक्ष का । सत्व अर्थान् हृदय-पृद्धि मे वैराग्य उत्पन्न होता हैं। वैराग्य से 'प्रकृति-लय' नाम की अवस्था प्राप्त होती है, जिसका अर्थ है पुरप का मूल प्रकृति में लीन हीना । बाह्य जगन के माथ सम्बन्ध समाप्त होने पर भी इस अवस्था में अज्ञान बना रहता है। मोक्ष तभी प्राप्त होता है, जब प्रकृति से भी सम्बन्ध ट्रट जाता है। इसीको 'विवेश-स्वाति' बहुते है। उस समय साधक अपनेको बुद्धि व अहकार ने भी पृथक् अनुभव करने छगता है। विवेक-स्याति

प्राप्त करने के लिए साधना के रूप में सास्य-दर्शन भी योगाम्याम को आवश्यक भानता है, और उसके लिए यम, नियम आदि अध्टांग योग को प्रस्तुन करता है।

## योग-दर्शन

'योग' यह शब्द संस्कृत की दो घातुओं से बना है। पहली घातु है 'युजिर्योगे'। इसका अयं है जोड़ना। आ दुर्वेद तथा जैनदार्म में यही अर्थ किया गया है। दूनरी घातु 'युज् समाधो' है। समाधि का अर्थ महिष्पत्रञ्जलिने 'चित्त-बृत्तियों का रोकना' किया है। जहांतक साधना का प्रस्त है, दोनों अर्थों में विशेष अद नहीं है। गन को परमारमा या ईश्वर के चिन्तन में लगाना अथवा बाह्य विषयों से हटाना योग है। इन्होंको पत्रञ्जलिने कमता: 'समप्रकात' समाधितथा' 'असम्प्रकात 'समाधि कहा है।

योग-दर्शन का मुख्य विषय साधना है। इस रूप में भारत ही नहीं, विदव के सभी धार्मिक सम्प्रदायों ने इसे अपनाया है। जैन, बौढ, धैव, धावत, वैष्णव आदि प्रत्येक परम्परा में इसका विकास हुआ है। किन, वौढ, धैव, धावत, वैष्णव आदि प्रत्येक परम्परा में इसकी प्रण्या पतञ्जिल द्वारा प्रतिपादित योग-पढ़ित के रूप में हुई है। जिस प्रकार न्याय-दर्शन ने, तर्कविवा होने पह भी, विद्यंत-अवस्था के रूप में वैशेषिक-दर्श ने को अपना आधार सानार। इसी छिए न्याय-वैशेषिक के समान सास्थ-योग का भी ओड़ा माना जाता है। भेद इतना हो है कि सांस्थ-दर्शन देशन को सत्ता को नहीं मानता, किन्तु गोग-दर्शन उसके अहितद को स्वीकार करता है। इसी छिए हमें 'देशवर-सांस्थ' भी कहा जाता है। भगवदगीता में सांस्थ और योग को एकही बताया गया है, और उन्हें परस्पर फिन्स समझनेवालों की मिन्दा की है। वहां साहब का अर्थ जात, और योग के एक हुन सत्ता वा स्था है, और उन्हें परस्पर फिन्स समझनेवालों की मिन्दा की है। वहां साहब का अर्थ जात, और योग के यह साहब का अर्थ जात, और योग के यह साहब का अर्थ जात, और योग के यह साहब का अर्थ जात, और योग का अर्थ जात है। इसी साहब का अर्थ जात, और योग का अर्थ जात है। इसी साहब का अर्थ जात, और योग का अर्थ जात है। इसी का प्रवास के स्वर्थ का अर्थ जात है। साहब का अर्थ जात और योग का अर्थ जात है। साहब का अर्थ जात और योग का अर्थ जात की साहब का अर्थ जात है। साहब का अर्थ जात है। साहब का अर्थ जात की साहब का अर्थ जात की साहब का अर्थ जात की साहब की साहब का अर्थ जात है। साहब का अर्थ जात की साहब का की साहब का अर्थ जात की साहब का अर्थ जात की साहब का की साहब क

पड्-दर्शनों के अन्तर्गत योग-दर्शन का प्रथम प्रत्य पतः ज्विल (६०पू० २००) इत योगसूत्र है। इसमें चार पाद, और कुछ मिलाकर १८६ सूत्र हैं। इस पर ब्यास (४०० ई०) का भाष्य है, जिसे 'योगसाव्य' मी कहा जाता है। यह टीका योगदर्शन को समझने के निय अख्यन्त प्रामाधिक मानी जाती है।

[नोट—योग-दर्शन पर लिखे गये अन्य साहित्य की सूची परिशिष्ट 'ख' में देखीं]।

योग-दर्शन ने तत्त्व-व्यवस्था के लिए सांस्थ-दर्शन को ही अपना आधार माना है। साथ ही, ईश्वर का अस्तित्व भी स्वीकार किया है, किन्तु उसका प्रति-

पादन ध्यान के लक्ष्यके रूप में किया है, जगत्-कर्ता के स्प में नहीं। साधक उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता प्रतिपादित विषय है, अत: उसपर मन को एकाप्र करना योगसिद्धि का अंग माना गया है। ज्ञान का स्वरूप और प्रमाण-स्थवस्था के लिए भी योग-दर्शन ने प्रायः सांख्य को ही अपनाया है। यहाँ भी मोक्ष जीवन का चरम रुक्ष्य है। उपाय के रूप में यहाँ विवेक-स्याति अर्थात् प्रकृति और पुरुष के परस्पर-भेद-ज्ञान का प्रतिपादन है। उस अवस्था को पाने के लिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। योग-् दर्शन का यही मुख्य विषय है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है।

योग-दर्शन के प्रथम समाधि-पाद में समाधि अर्थात योग का स्वरूप और उसकी विविध अवस्थाओं का वर्णन है। दूसरे साधन-पाद में अप्टाग के रूप में योग के साधनों का निरूपण है। तीसरे निभूति-पाद मे योग से प्राप्त होनेवाली सिद्धियों का वर्णन है। चौथे कैवल्य-पाद में यांग के अन्तिम लक्ष्य विवेक-स्याति और कैवल्य का स्वरूप बताया गया है।

हम सुन्दर रूप देखना चाहते हैं, स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, मीठे शब्द सुनना चाहते है, कोमल पदार्थ का स्पर्श करना चाहते हैं, इस प्रकार हमारा मन बाह्य विषयों की ओर दौड़ता रहता है। इस अवस्था

समाधि का स्वरूप को 'क्षिप्त' कहा गया है।

दूसरी अवस्था 'मृढ' है, जहाँ मन अज्ञान-अवस्था में पड़ा रहता है।

तीसरी अवस्या 'विक्षिप्त' है, जहाँ मन कभी बाह्य विषयों की ओर दौडता है, तो कभी आत्मा की ओर।

चौथी अवस्था 'एकाम्र' है, जहाँ वह ईश्वर, आत्मा या अन्य किसी विषय

पर स्थिर हो जाता है। पाँचवी 'निरुद्ध' अवस्था है, जहाँ किसीभी प्रकार का विचार चिस में नहीं

रहता ।

योग-दर्शन में इन अवस्याओं को पाँच 'चित्त-भूमियों' के रूप में बताया गया है। प्रथम तीन भूमियाँ योग में नहीं आती। अन्तिम दो को कमशः 'सम्प्रज्ञात' समाधि और 'असम्प्रज्ञात' समाधि कहा गया है।

समाधि की ऊँची-से-ऊँची भमिका पर पहुँचने के लिए साधक को धीरे-घीरे अभ्यास करना होता है । प्रारम्भ मे वह स्यूल विषयों पर मन को एकाप्र

करता है, और धीरे-धीरे सुक्षमता की ओर बढता हुआ समाधि की मूमिकाएँ

'विषय-रहित' अवस्था पर पहुँच जाता है। ध्यान के तीन विषय है : (क) ग्राह्म अर्थात् वाह्म विषय, (ख) 'ग्रहण'

अर्थात् इन्द्रियाँ, और (ग) 'प्रहीता' अर्थात् पुरुष या आत्मा । इनपर मन की एकायता को कमश 'ग्राह्म समापत्ति', 'ग्रहण समापत्ति' तथा 'ग्रहीत्री समापत्ति' कहते है। ग्राह्म और ग्रहण के स्यूछ और सूक्ष्म के रूप में पुन: दो भेद हो जाते हैं। एकाग्रता भी दो प्रकार की है, शब्द तथा अर्थ आदि का भेद लिये हुए तथा उसके बिना, इस प्रकार सम्प्रज्ञात समाधि के नीचेलिये भेद हो जाते है :

१. सवितर्क (भाह्य समापत्ति)-सूर्य, चन्द्र, मूर्ति, चित्र आदि किसी

स्यूछ विषय का ध्यान करना । उनके नाम, रूप, गुण आदि का चिन्तन करना । इस अवस्था में साधक को 'काल्पिक' कहा जाता है ।

- २. निवितकं (प्राप्त समापत्त)—उपर्युक्त विषयों का नाम, हप आदि के बिना ध्यान करना । यहाँ साधक निरन्तर एकही बात का ध्यान करना । यहाँ साधक निरन्तर एकही बात का ध्यान करना रहता है; उसके नाम, रूप या दूसरेपहलुओं पर नहीं जाता । इस अवस्था को 'मधु-भूमि' कहा जाता है । यहाँ साधक भूत तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर 'ऋतम्मरा प्रजा' का अम्यास करना है ।
- इ. सिवचार (बाह्य समापत्ति)—ऐसे सूक्ष्म विषयों का घ्यान करता, जो इदियों के विषय नहीं हैं। उनके नाम, रूप, गुण आदि का चिन्तन करता। इस बवस्था में साधक को 'प्रझा क्योति' कहा जाता है। वह भूत तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर स्वार्थ-संयम द्वारा 'विद्योका मूर्ति' का अभ्यास करता है।
- ४. निविचार (ग्राह्य-ग्रहण समापत्ति)—सूरम विषय तथा इन्द्रियों पर एड्ट, अर्थ आदि का सम्बन्ध ओड़े दिना ध्यान करना । यहाँ साधक को अतिकांत भावनीय' कहा जाता है, अर्थात् उसके लिए विचार की कोई वस्तु नहीं रहती ।
- आनन्दानुगत (ग्रहण-समापत्ति) पाँव झानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन पर घ्यान जमाना। इसमें भोक्ता के रूप में आनन्द का अनुभव होता है।
- ६. बस्मितानुगत (महीत्री समापत्ति) बुढि, विशेष पुरुष या आस्ता पर ध्यान करना । इसमें आनन्द की अनुमृति भी नही होती। केवल 'अस्मिता' अर्थोत् 'में हूँ' की अनुमृति बाकी रह जाती है।
- निविचार समाधि के अभ्यास से बुद्धि उत्तरोत्तर निर्मल होती जाती है, और साधक को सत्य का साक्षात् होने लगता है। इस अवस्था को 'ऋतम्भरा प्रजा' कहते है। इसका उदय होने पर संसार के प्रति आसरित और तस्त्रंवंधी विचार अपने-आप रूक जाते है। इसको 'पर-विगण' कहते हैं। इस अवस्था में मन के सारे जिकल्य वन्द हो जाते हैं, क्षेत्रल संस्कार बाकी रहते हैं। इस अवस्था का नाम 'असम्प्रकात' समाधि है। इसोसे विवेक-स्वाति का उदय होता है, अर्थात् पुरुष अपनेको प्रकृति से मिल्न मानने लगता है।

निर्वीज समाधि के दो भेद--निर्वीज समाधि के दो प्रकार हैं :

१. भवप्रत्यय और २. अभ्यासप्रत्यय

'भवप्रत्यय' का अर्थ है जन्म के साथ ही प्राप्त होनेवाली समाधि । जो लोग पूर्वजन्म में विदेह अवस्या पर पहुँच चुके है, अर्थात् घरीर के प्रति आसीमत छोड़ चुके हैं, अथवा जो प्रकृति में लोन हो चुके हैं किन्तु कैवस्य प्राप्त करने से पहले ही स्ट्यु हो गई है, उन्हें पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण नवे जन्म के साथ ही समाधि प्राप्त हो वाती है। इसे 'भवप्रत्यय' कहा जाता है। अन्य साधक नीचेलिखे पाँच साधनों द्वारा ममाधि प्राप्त करते हैं:

- १. श्रद्धा-मन में उत्साह और लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठा।
- २. बीर्य-मन, इन्द्रियोतया शरीरका पुरुषार्यं अर्थात् अभ्यास में लगे रहना।
- स्पृति—श्रद्धा और वीर्थ के कारण उत्पन्न होनेवाले संस्कार, जो साधना के लिए अधिकाधिक प्रेरणा देते रहते हैं।
- ४. समाधि-मन की एकाग्रता । यह ज्यों-ज्यों बढ़ती है, साधक आगे बढ़ता चला जाता है।
- प्रजान-सर्वे का ज्ञान । यह साधक को आत्मा का साक्षास्कार करने की प्रेरणा देता है। साधक में वैराग्य की मात्रा जितनी उत्कट होती है, समाधि जतनीही बीघ्र प्राप्त होती हैं। इसीके तारतम्य के आधार पर उसके मृदु, मध्य और अधिमात्र के रूप में अनेक भेद किये जाते हैं।

समाधि में विघन-समाधि के ६ विघन है, जिन्हें 'चित्त-विक्षेप' कहा

जाता है :

१. व्याधि-मन, इन्द्रियों या शरीर में रोग ।

२. स्त्यान-चित्त की अकर्मण्यता अर्थात् इच्छा होने पर भी उत्साह की कमी।

 संबय- मैं योगसाधन कर सकूँगा या नहीं, करने पर भी सफलता मिलेगी या नहीं, इस प्रकार संदेहसील होना।

४. प्रमाद-साधना में लापरवाही करना, पूरा मनोयोग न देना ।

- आलस्य-शरीर या मन भारी होने के कारण अभ्यास न करना ।
  - ६. अविरति-विषय-भोगो मे तृष्णा का बना रहना।

७. भ्रान्तिदर्शन-मिध्या ज्ञान ।

- बन्द्रव-मूमिक्दन-हकावट के कारण समाधि की मूमिकाओं का प्राप्त न होना और अभ्यास छूट जाना ।
- अनवस्थितःव-मूमिका प्राप्त होने पर भी उसमे चित्त का न ठहरना और ध्येय का साक्षात्कार होने से पहले ही समाधि का छुट जाना।

इन अन्तरायो यानी विघ्नों के उपस्थित होने पर साधक विचलित हो जाता है, जिससेमानसिक और सारीरिक उपद्रव होने लगते हैं, जो इस प्रकार हैं '

१. दुख-मन में खेद।

२. दौर्मनस्य-निरासा के कारण मन में बुरे विचार आना।

३. अगमेजयत्व-हाथ, पैर आदि अंगों का फुल जाना ।

४. इवास–बिना इच्छा के बाहरकी वायुका नासिका द्वारा अन्दर आना ।

 प्रश्वास-विना इच्छा के भीतर की वायु का नासिका-छिट्टों हारा बाहर निकलना। चार मावताएँ—इन विक्षेपों को दूर करने के लिए किसीऐसेतस्व में मन लगाना बताया गया है, जो अच्छा छनता हो। मन को देप, धृणा आदि से बचाने और प्रसन्न रखने के लिए नीचेलिखी चार भावनाओं का अम्यास करना कहा गया है:

- १. मंत्री-मित्रता की भावना करना । इससे ईप्यों व राग-मळ दूर होता है। साधारण तौर पर मनुष्य स्वजन को सुखी देखकर प्रसन्न होता है और पराये को सुखी देखकर ईप्यों होने रुगती है। प्रत्येक सुखी को देखकर उसे स्वजन या मित्र समझने से यह भावना वदळ जाती है।
- २. फरमा-दुवी को देखकर उसके प्रति करुणा छाना, और उसके दु.ख दूर करने का यस्न करना । इससे छुणा या देप-मळ दूर होता है ।
- इ. मुदिता-धर्मात्मा या सदाचारी ब्यक्तियों को देखकर प्रसन्त होना। इससे असूया-मरुकी निष्टत्ति होती है। असूया का अर्थ है दूसरे मे दोप निकालने की मनोजित ।
- ४. ज्येक्स-वाणी या दुराचारों के प्रति उपेक्षा-भाव रखना । इससे हेप-मल की निवृत्ति होती है, अर्थात् अव दूसरा व्यक्ति हमारे साथ दुव्यंवहार करे तो बढले में उससे हेप न करके उपेक्षा या तटस्थ-वृत्ति अपनाना ।

पांच यृत्तियाँ-योग का अर्घ है मन की चंचलता या हलचल का रक जाना। इसी हलचल को दृत्तियाँ कहा गया है। वे पांच है :

- १. प्रमाण-सच्चा ज्ञान, जो वस्तु जैसी है, उसे वैसाही समझना ।
- रे. विषयंब-भ्रम या मिथ्या झान, जैसे रेल में यात्रा करते समय वृक्षों का दौड़ते हुए दिखाई देना या अधिरे में रस्सी को साँप समझना।
- ३. विकल्प-कल्पनारमकज्ञान। जहाँ वस्तुन होने पर भी शाब्दिक प्रतीति होती है, जैसे आकाश-कुनुम या मतप्य के सीग।
  - ४. निद्रा-शुन्य का ज्ञान ।
  - स्मृति–पहले कभी देखी या जानी वस्तु का स्मरण।

पतञ्जिल ने मन की हलकल को रोकने के कई उपाय बताये हैं। साधक अपनी हिंच के अनुसार उनमें से किसीभी उपाय को अपना सकता है। सबसे निरोध के उपाय पहला उपाय है अन्यास और वैराम्य। भगवद्गीता में भी इनका प्रतिपादन किया गया है।

१. अभ्यास-मन को एक वस्तु में स्थिर करने के लिए प्रयत्न करते रहना । प्रयत्न को वृढ़ और शक्तिवालो बनाने के लिए तीन वार्ते आवस्यक हैं, (क) लम्बे समयतक प्रयत्न करते रहना, (ब) ने रन्तर्य-अभ्यास को लगातार करते रहना, बीच में विक्षेप न आने देना, (ग) सत्कार-अभ्यास के प्रति आदरबुद्धि रखना, जिससे उत्साह दिन-पर-दिन बढ़ता रहे। उपेक्षा, लापरवाही तथा आलस्य न आने देना । २. वैराव-रस लोक तथा परलोक के मुखो से विरक्त होकर मन का अपने आपमें लीन रहना। आरमा था साशास्त्रार होने पर जब साधक बाहरी विषयों से स्वतः विरक्त हो जाता है, इसके लिए प्रयत्न की आवस्यकता नही रहती, तो जो पर-वेराय कहते है। अभ्यास और वैराग्य ऐसे उपाय है, जिनका सम्य उपायों के साथ रहना आवस्यक है।

अन्य उपायों के साथ रहना आवश्यक है। ३. निरोध का तीसरा उपाय ईक्बर-प्रणिधान है। इसका अर्थ है ईस्वर का नाम अर्थ-प्रायना के साथ जपना और उसके स्वरूप का विचार करना। ईस्वर का नाम अर्थ-प्रायना के साथ जपना और उसके स्वरूप का विचार करना। ईस्वर

का नाम अर्थ-मादना के साथ जपना और उसके स्वरूप का विचार करना। ईस्वर एक ऐसी सता है जो अविद्या आदि सारे दीपो, अल्चुरे कमों और उनके फल एवं संस्कारों से सर्वेशा पुरत है, जो सर्वेश है, अर्थान उसमे ज्ञान की पराकारठाहै। एवं संस्कारों से सर्वेशा पुरत है, जो सर्वेश है, अर्थान उसमे ज्ञान की पराकारठाहै। उसका प्रमान करने से सुद्ध आरम-स्वरूप का ज्ञान होता है, और समाधि में आने-साले विच्न दूर हो जाते है। पतन्त्रविल ने ईस्वर का जप करने के लिए प्रणव अर्थान ऑकार का सुमाव दिया है।

४. तिरोध का चौथा उपाय प्राणायाम है। इसके झनेक भेद है। पतञ्जलि नै बाह्य प्राणायाम का सुभाव दिया है। इसका अर्थ है सांस को बाहर निकालकर

रोकता। इसके ३ भेद हैं, रेचक, पूरक और कुभक।

प्र. मन मे रूप, रस, गन्य आदि किसी विषय का चिन्तन करने से भी एकाग्रता आती है। इसके लिए भिन्न-भिन्न स्थानों का निरूपण किया गया है। उदाहरण के रूप में, गन्य का ध्यान नासिका के अग्रभाग पर किया जाता है, और रस का ध्यान जिल्ला के अग्रभाग पर ।

६, आज्ञाचक-मौहों के मध्यमाग मे ध्यान करने पर एक प्रकाश दिखाई देता है। इसीको 'ज्योतिष्मती' प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार अन्य चक्रों पर भी ध्यान किया जाता है, और विविध प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। यह सब मन को एकाश करने मे सहायक है। शुद्ध सात्विक होने के कारण इन्हें विशोका कहा जाता है।

७. मन में वीतराग अवस्था का ध्यान करने से भी एकाग्रता आती है। इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ है जिस महापुरुष ने राग, द्वेय को जीत लिया है, उसके गुळ हृदय का चिन्तन और मनन करना। दूसरा अर्थ है, अपने चिस में धीत-रागता का अभ्यास करना।

प. स्वप्त तथा निद्रा में होनेवाले अनुभवों का ध्यान करने से भी मन एकाप्र होता है। मन को विधिष्त या चञ्चल करना रलोगुण का काम है। स्वप्न और निद्रा में भी वह तमोगुण के कारण दवा रहता है। जाग्रत अवस्था में अभ्यास से रलोगुण को दवाया जाता है, और सत्व को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार यहाँ भी स्वप्न या निद्रा के समान अनुभूतियाँ होने लगती हैं।

६. हमें जो बात या वस्तु अच्छी लगती है, उसपर ध्यान करने से भी

मन एकाप्र होता है। बम्बास-प्रारम्भ के लिए यही अच्छा है कि मन जिधर जाता हो, उसीपर स्थिर करने का प्रयत्न किया जाय। धीरे-धीरे नियन्त्रण होने पर उसे अन्य वस्तुओं पर भी लगाया जा सकता है। जब योगी परमाणु से लेकर आकाश पर्यन्त छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक वस्तु पर मन एकाप्र करने की सिक्त प्राप्त कर लेता है, तो उस अवस्था को 'बतीकार' कहते है।

पांच क्लेश-आत्मा को मलिन और निर्वल बनानेवाले पांच क्लेश है :

१. अविद्या-अर्थात् अज्ञान । अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख और अनात्मा को आत्मा समभ्रता । अविद्याही संसार का मूळ कारण है । इसीसे अन्य बळेशों की उत्पत्ति होती है ।

 अस्मता-पुरुष और बुद्धि में परस्पर एकत्व की भावता । पुरुष शुद्ध चेतनस्वरूप है । प्रकृति के साथ मेरु होने पर महत् या बुद्धि नामक तत्त्व उत्पन्न होता है । यहाँ से मुद्धि प्रारम्भ होती है ।

३. राग-सुख के प्रति आसक्ति

४. **हेप**-दू.ख के प्रति घृणा

 अमिनिवेश-वे अतादि संस्कार, प्रिनके कारण हरेक मतुष्य जीने की इच्छा करता है, और मरने से घवराता है। उसे अपने अस्तित्य की चिन्ता पड़ी रहती है।

बलेशो का नाश करने के दो उपाय है। पहला उपाय है 'प्रतिप्रसव' अर्थीत् विपरीत चिन्तन। जिस बस्तु के प्रति राग हो, उसमें दोषों का चिन्तन और जिसके प्रति देव हो, उसके गुणों का चिन्तन। दूसरा उपाय है ईश्वर या अन्य विषयों का ध्यान।

बलेशों के कारण मनुष्य भले-बुरे काम करता है। उनसे संस्कारों का संचय होता है, जिन्हें बर्तमान या भावी जन्मों में भोगना होता है। यह भोग कही सुखद होता है और कही दुःखद। सुखद भोग भी नश्वर औरपरिणाम में दुःखदायी होता है, इसलिए सानी सभीसे दूर रहना चाहता है।

अच्छान योग-पवञ्जिल ने जातम-साधना के लिए अप्टांग योग का प्रति-पादन किया है। उसमें प्रारम्भिक नैतिकता से लेकर समाधितक सभी भूमिकाएँ वा जाती है:

१, पम-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिष्ठह। ये जाचार-शुद्धि के मूल आधार हैं। पतञ्चिल ने इन्हें सार्वमौम कहा है, अर्थात् प्रत्येक परिस्थिति में इनका पालन जावस्थक है। ये देव, काळ, पिरिष्ठिति और व्यक्ति की मर्मादा से परे हैं। पतञ्जिल का यह भी कथन है, कि जो वहिंसा को वीनमें छतार छेता है, उसके समीव क्या प्राणी भी परस्पर बैर-माव भूळ वाते है। वो सल को जीवन में छतार की ती है। उसके समीव क्या प्राणी भी परस्पर बैर-माव भूळ वाते है। जो सल को जीवन में उतार छता है, उसे क्या-सिद्धि प्राप्त ही जाती है। उसके मुई से

निकली कोई बात निष्कल नही होती । अस्तेय को जीवन में उतार लेने पर संसार की सारी सम्बत्तियाँ प्राप्त हो जाती है । ब्रह्मचर्य को उतारने पर शक्ति प्राप्त होती है । अपरिग्रह से पूर्वजन्म की स्मृति होने लगती है ।

- २. नियम-ये पाँच है:
- (क) शौच-मन, वाणी, और शरीर की सुद्धि
- (ख) संतोप-स्रोभ न करना । अनायास प्राप्त वस्तु से तृष्त रहना
- (ग) तप-अनशन आदि
- (घ) स्वाध्याय-शास्त्र-चिन्तन या आत्म-रमण
- (इ) ईश्वर-प्रणिधान।
  - अन्तिम तीन को 'ऋयायोग' भी कहते है।
- ३. आसन-पद्मासन, सिद्धासन आदि ।
- ४. प्राणायाम-रेचक, पूरक, कुम्भक आदि । इससे आवरण काक्षयहोता है और मन घारणा के योग्य बनता है ।
- प्रत्याहार-इन्द्रियों का बाहरी विषयों सेहटकर अन्तर्मुखी बनना, इस अभ्यास से इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं।
  - ६. धारणा-चित्त को किसी एक विषय पर स्थिर करना
  - ७. ध्यान-मन को उसी विषय पर लगाये रखना
  - समाधि-अपने-आपको भलकर विषय मे लीन हो जाना
- धारणा, प्यान और समाधि काएकही विषय पर अप्यास 'संघम' कहा जाता है। इसके सिद्ध होने पर 'प्रज्ञालोक' अर्थात् बौद्धिक प्रकाश प्राप्त होता है। उस को विक्त को विविध भूमि में स्थिर किया जाता है, अर्थात् स्पूल भूमिनाओं में स्थिर करते हुए उत्तरीत्तर सूदम भूमिनाओं की और बड़ा जाता है। प्रथम पांच कंगों की तुलना में जिनम तीन अन्तरंग है, और 'निर्वाब' समाधि की तुलना में ये भी बहिंदग हैं।

उत्तर समाधि की विविध भूमिकाओं का वर्णन किया गया । उनमे मुख्य बात चित्त की दृत्तियों यानी हलचल को रोकने की है। किन्तु बाह्यस्प में हलचल

चित्त के परिणाम रूकने पर भी उसके संस्कार बने रहते है, और निर्मित्त मिलते ही इतियाँ फिर से जागजाती है। परजब साधक दीर्घ कालतक निरन्तर अभ्यास करता रहता है, तो संस्कार भी बदलने लगते है। इसीको 'चित्त-परिणाम' कहते है।

१. निरोध-पियाम-जब पर-वैराग्य के कारण ब्युत्वान के संस्कार दब जाते हैं, निरोध के संस्कार ऊपर बा जाते है, और निरोध-अवस्था चित्त का स्वभाव बन जाती है, तो उसे 'निरोध-परिणाम' कहते हैं। जित्त त्रिगुणारमक है।' जब सत्वगुण का उदय होता है, तो एकाग्रता आती है। जब रजीगण का, तब चञ्चलता । तमोगुण की प्रवलता होनेपर अज्ञान या मूहता घेर लेती है । समाधि के अम्यास से रजोगुण और तमोगुण दव जाते है और सत्व प्रकट होने लगता है । रजोगुण के दवने से चित्त का ब्युत्थान अर्थात भरना बन्द हो जाता है, और सत्व का उदय होने पर एकाण्या चित्त का स्वमाव बन जाती है । इसीकी ब्युत्यान-संस्कार का दवना और निरोध-संस्कार का प्रकट होना कहा जाता है। क्षिप्त, मूह, और विक्षिप्त के रूप में चित्त की पहली तीन मूमिकाओं के संस्कार दव जाते हैं, और अंतिम दो मानी एकाग्रता और निरोध के संस्कार प्रवल हो जाते हैं। एकाग्रज्ञा चित्त का स्वभाव वन जाती है। वह अपने-आप निरत्य दनी रहती है, उसके लिए प्रमत्न नहीं करना पड़ता। इसीको निरोध-परिणाम कहते हैं। इस परिणाम से चित्त का प्रवाह प्रमांत अर्थात् मंद हो जाता है।

२. समानि-परिणाम-जब चित्त का अनेक विषयों की ओर भटकर्न का संस्कार दव जाता है, और किसी एकही विषय मे स्थिर रहने का संस्कार प्रबल हो जाता है, तो उसे 'समाधि-परिणाम' कहते हैं। यह परिणाम विक्षिप्त भूमि के दबने और एकात्र भूमि के निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होता है।

इ. एकप्रता-परिचाम-विक्षिप्त अवस्थाओं में चित्त कभी किसी ओर जाता है, तो कभी किसी ओर। समाधि-अवस्था में उसका भटकना बंद हो जाता है, और एक-सा प्रवाह चलने लगता है। किन्तु वहाँ भी वृत्तियाँ बदछती रहतीहै। विषय एक होने पर भी एक वृत्ति के शांत होने और दूसरी के उठने को 'एकाग्रता-परिचाम' कहते हैं।

पतञ्जिक का कथन है कि विविध वस्तुओं और धर्मों में संयम करने पर अनेक प्रकार के अतीन्द्रिय ज्ञान तथा विभूतिमाँ उत्पन्न होती हैं। छीकिक दृष्टि से उन्हें सिद्धि कहा जाता है, किन्तु समाधि का लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति है। इस दृष्टि से वे विष्महप है।

योग के इन आठ बंगों की साधना करने पर चित्त की मिलनता दूर हो जाती है। परिणामतः प्रकृति या जड़ जगत् के साथ सम्बन्ध सीण होता चला जाता है। जब यह सम्बन्ध सर्वणा ट्रट जाता है, और

कैयल्य भारति है। वस यह सम्बन्ध सबचा हूट जारती है, जार सामक जयने आपको मृश्ति है भिग्न मानने लगता है, तो उसे 'विवेक-स्थाति' कहते हैं। इस अवस्था में पहुँचने पर विदय की सारी ही बस्तुओं का बात और उनपर नियन्थण हो जाता है, किन्तु जब सामक इस अवस्था से भी विरयत हो जाता है तो उसे 'कैयल्य' कहते हैं। इसका अर्थ केवल आत्मा की अनुभृति; अपदि बाहरी अनुभृति का सबंधा समाप्त हो जाता। जब रजायेणुणऔर तमोगुण दय जाते हैं, और सज गुण नियंज होता चला बाता है, तो पुरुष का खुद्ध रूप प्रकट होने लगता है। ऐसे नियंज चित्त की उपमा दर्यण से दो जाती है। जब-तक वह मिलन रहता है, प्रतिविग्व में भी मिलनता प्रतीत होती रहती है। किन्तु दर्गण के पूरे स्वच्छ होने पर प्रतिबिम्ब में भी पूरी निर्मलता आ जाती है। उससमय पुरुष के ब्रांतिरिक्त और किसी वस्तु का भाग नही होता, सत्व और पुरुष में एक-सी निर्मलता आ जाती है। इसीका नाम 'कैंबस्ब' है।

## पूर्व मीमांसा

भीमांता सब्द का अर्थ है 'विचार'। यज्ञ करते समय जो उलज्ञ में आती थी, उन्हें सुलक्षाने के लिए विद्वानों ने जो सिद्धान्त उपस्थित किये, वेही भीमांसा-दर्शन के रूप में विकसित हुए। इनका मुख्य सम्यन्य कर्मकाण्ड तथा वेद की व्या-स्या से हैं। विपय की दृष्टि से वैदिक साहित्य को दो मागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम भाग यत्र-यागादि कर्म-काण्ड का प्रतिपादक है, दूसरा लात्मा वाया विदव के सक्त प्रवास यत्र-यागादि कर्म-काण्ड का प्रतिपादक है, वारा लात्मा वाया विदव के सक्त को बताता है। प्रथम भाग पर जो विचार हुआ, उत्ते यूर्व मीमांसा कहा जाता है, और उत्तरभाग को वेदान्त भा जत्तर भीमांसा। विषय को दृष्टि से पहले को 'कर्म-मीमांसा' कहा जाता है।

पूर्व भीमांसा का विकास दो रूपों में हुआ है। पहला रूप बेद की व्याख्या के सिद्धान्त हैं। भारतीय न्यायालयों में कानून की व्याख्या के लिए अबभी उन सिद्धान्तों हों। भारतीय न्यायालयों में कानून की व्याख्या के लिए अबभी उन सिद्धान्तों को अपनाया जाता है। इसरा रूप वे मान्यताएँ हैं, जो यज्ञ संस्था की दार्श- निक भूमि को उपस्थित रूपती है। उदाहूरण के लिए, बहुत-से यज्ञ ऐसे हैं, जिनका फल दूसरे जन्म में सिता है। इसके रिए बारामा एसी ऐसी शक्ति को मानना आवश्यक है, जो दूसरे जन्म में कल देती है। बज्ञ वेद की आज्ञानुसार किये जाते से। इसके लिए वेद को अश्राया: प्रमाण मानना आवश्यक था। इसी प्रकार विदय को बास्तविक, तथा प्रत्येक कम में फल देने की बास्तविक, तथा प्रत्येक कम में कल देने की बास्तविक, तथा प्रत्येक कम में फल होने की बास्तविक, तथा प्रत्येक कम में फल देने की बास्तविक, तथा प्रत्येक कम में फल होने की बास्तविक सानना भी आवश्यक था।

आठवी सताब्दी में भीमांता-दर्शन दो परम्पराओं में विभवत हो गया। पहली परम्परा कुमारिल भट्ट की है, जिसे माट्ट मत कहा जाता है। दूसरी प्रमाकर की है। उसे 'गुरु मत' भी कहा जाता है। तीसरी परम्परा के रूप में मुरारि मिश्र का उल्लेख मिलता है, पर उनका कोई ग्रंग उपलब्ध नहीं है।

पूर्व मीमासा का आदि प्रन्थ जैमिनि (ई० पू० ४००) के सूत्र है, जो १२ अध्यायों में विभक्त हैं। उनपर वोधायन, उपवर्ष, भवदास और सुन्दर पाण्ड्य ने टीकाएँ सिर्खी।

[मोट-पूर्व भीमांसा पर रिवत ग्रन्यों की सूची परिश्विष्ट 'ख' में देखो ।] भीमांसा-दर्शन में ज्ञान एक प्रकार की किया है। इन्द्रिय का पदार्थ के साथ सम्बन्ध होने पर आत्मा में जो चेतना या भान उत्पन्न होता है, उसीको ज्ञान कहते है। इसकी दो अवस्थाएँ हैं, निविकल्प और सविकल्प। निविकल्प अवस्था में केवल यह भान होता

है कि 'कुछ है' । इसे आलोचना मात्र कहते है । सविकल्प ज्ञान में वस्तु के साथ नाम, जाति तथा अन्य विशेषताएँ जुड़ जाती है । मीमांसा-दर्शन के अनुसार वस्तु जैसी होती है, वैसी दिखाई देती है।

ज्ञाता अपनी ओर से कल्पना नहीं करता है।

प्रभाकर ने पाँच प्रमाण माने है--१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ ताब्द, और ५ अर्थापति। भट्ट ने अभाव (अनुपत्तिध्र) को भी अतिरिक्तप्रमाण माना है। प्रत्यक्ष का विवेचन आ चुका है। अनुमान प्रमाण और उनकी संस्या का स्वरूप न्याय-दर्शन के समान है। शेप चार प्रमाण

नीचेलिखे अनुसार हैं:

मीमांसा-दर्शन मे उपमान का स्वरूप न्याय-दर्शन से भिन्न है। हम किसी बस्तु को देख या जान चुके है। कालान्तर में उसीके समान दूसरी वस्तु को देखते है, और मन-ही-मन सोचते हैं कि प्रत्यक्ष में दिखाई देने-

उपमान है जो है ने हिन्दी सह हिन्दी है विस्तु के समान है। उदाहरण के लिए, हमने अपने घर पर गाय को देखा। कालान्तर में वाहर जाकर उसीके समान हुतारी आकृति देखी। उसे देखकर मन-ही-मन जान जाते है कि घरवाली आकृति वेदी। उसे देखकर मन-ही-मन जान जाते है कि घरवाली आकृति वर्तमान आकृति के समान है। साद्द्य का यह अन्तिम ज्ञान 'उपमान' कहा जाता है।

मीमासा-दर्शन का मूल आधार वेद है। वेद को प्रमाणसिद्ध करने के लिए शब्द-प्रामाण्यवाद का विकास हुआ। न्याय-दर्शन प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान को प्रवल मानता है। मीमांसा-दर्शन इन दोनों की अपेक्षा

प्रवल मानता है। मामासा-दशन इन दोना का अपका शब्द वेद को। इसके लिए उसने क्षेत्र-मर्यादा कर दी है। प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय लैकिक वार्ते है। धर्म या लोकोत्तर बार्ने उनसे

परे है। वहाँ वेद की आज्ञा ही एकमात्र प्रमाण है।

घडद को प्रमाण सिद्ध करने के लिए मीमासान्दर्शन निपेदात्मक युक्ति प्रस्तुत करता है। उसका कथन है कि बस्तव्य तभी मिथ्या होता है, जब उसका कहनेवाला विद्यसनीय हो। जहीं कहनेवाला विद्यसनीय है, या जो जावय जनादि है अयाँत् जिसका कोई कहनेवाला ही नहीं है, उसे प्रमाणमाना नाहिए। इस प्रकार शब्द प्रमाण के दो भेद हो जाते है, पहला पौरुपेय अर्थात् विद्यसनीय या आंदा पुरुष द्वारा कहा गया, और दूसरा अपौरुपेय अर्थात् अनादि वाणी। इसरी कोटि में वेद आते है।

वावप दो प्रकार के होते हैं—सिद्धार्थक अर्थात् वस्तु-स्थिति को प्रकट करनेवाले तथा त्रियार्थक अर्थात् विधि या निषेध के रूप में किसी क्रिया को प्रकट करनेवाले । मीमासा-दर्शन उपयोगितावादी है । उसका करन है कि प्रयोक वावय या सम्बन्ध किसी त्रिया के साथ होना चाहिए, अर्थात् करने या न करने के रूप में कोई आज्ञा होनी चाहिए । इन्हीको विधि और निषेध कहा जाता है। इसके विप-रीत, जो वावय केवल वस्तु-स्थिति का प्रतिपादन करते हैं, जिनका सम्बन्ध क्रिया के साथ नहीं होता, वे निर्पंक हैं। वेद में ऐसे बहुत-से बक्तव्य हैं, जो सिद्ध वस्तु का वर्णन करते हैं। भीमांसा-दर्शन उन्हेंभी किया के साथ जोड़ता है। यदि वह वर्णन प्रसस्तरमक है, तो प्रवृत्ति का द्योतक है और यदि निन्दात्मक, तो निवृत्ति का। इसके विपरीत, शंकराषार्य का मत है कि वेद में श्रह्म व आत्मा-जैसी सिद्ध वस्तुओं का प्रतिपादन भी किया गया है।

प्राचीन मीमांसा-दर्शन ईस्वर का अस्तित्व नहीं मानता। जो दर्शन उसकी सत्तां स्वीकार करते हैं, वे देशे को ईस्वर को रचना मानते हैं, और इसी बात को उनके प्रमाण्य के आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किन्तु भीमांसा-दर्शन परम्परा को महत्त्व देता है। उसका कथन है कि जो बात चिरन्तन काल से चली आ रही है, वह मिस्या नहीं हो सकती। इतने दिनोंतक टिके रहना उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है।

कुमारिल मट्ट ने बेद के अतिरिक्त आप्त वाक्य को भी प्रमाण माना है। परन्तु दोनों के सामध्ये में काफी अन्तर है। वेद अपने-आप में प्रमाण है। वे जिस विषय का प्रतिपादन करते हैं वह मानव-बुद्धि से परे हैं। अतः प्रत्यक्ष और अनुमान को उसके प्रामाण्य के विषय में सन्देह या उन्हाणोह करने का अधिकार नहीं है। इसके विषयित, आप्त का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान पर आधारित होता है। उसके द्वारा कहीं हुई बात की परीक्षा की जा सकती है। वेद का प्रामाण्य निरमेश है। आप्त-वाक्य का सापेक्ष । प्रभाकर ने आप्त-वाक्य को शब्द-प्रमाण में सम्मिलत नहीं किया। उसने वैसेपिक-दर्शन की तरह यह बताया है कि आप्त-वाक्य के प्रामाण्य का निर्णय प्रत्यक्ष या बनुमान द्वारा होता है। इमलिए उसे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना जा सकता।

मीमांसा-दर्शन ने वेद की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धान्तों और पद्धतियों का विकास किया। उनकी व्याख्या का विज्ञान के विकास में महत्त्वपूर्ण स्वान है। घमं, कानून, साहित्य, व्याकरण आदि सभी सोत्रों में उन्हें अपनाया गया। दूसरे सन्दों में, वह आधार शास्त्रीय व्याख्या के सर्वमान्य सिद्धान्त बन गये।अग्रेजी

ारताय व्यावधा क सदमात्य । सदात्व बन गया अग्रजा सामन ने भी उन्हें अपनाया । त्याय की वर्तमान व्यावधा उन्हीं के जायार पर की जाती हैं । उदाहरणाय, हम छह नियमों को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें 'तात्ययं-स्थिप' कहा जाता है :

१. उपकम और उपसंहार—िक्सी कृत्य या निवन्य का मुख्य प्रतिपाच क्या है? इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका उपकम अर्थात् प्रारम्भ और उपसंहार अर्थात् अन्त देखना चाहिए। उससे प्रन्य-कर्त्ता का आराय जाना जा सकता है।

२. अभ्यास—दूसरी वात यह देखनी चाहिए कि किसतध्य को बार-बार

दोहराया गया है।

३. अपूर्वता --प्रत्येक अध्याय में कुछ वातें पिछली चली वाती हैं, और कुछ नई कही जाती हैं। अध्याय का तात्पर्य नई बातें होती हैं, पुरानी नहीं।

४. फल-अन्तिम स्टेश्य

 अर्थवाद-वहुत-सी वार्ते ऐसी होती है, जो बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती हैं। उन्हें अक्षरशः सत्य न मानकर यही समझना चाहिए कि उनका तात्पर्य प्रशसा या निन्दा है।

६. उपपत्ति —युक्तिपुर्वंक समर्थन

पाँचवां प्रमाण अर्थापत्ति है । हम यहत-सी घटनाओं को देखते हैं, और यह मानते हैं कि वे दूसरी घटनाओं के विना नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष घटना अपने-

आप अप्रत्यक्ष घटना के अस्तित्व को सिद्ध करती है। ਪ਼ਬਰਿਜਿ इसीको 'अर्थापत्ति' कहते है । इसका सब्दार्थ है अर्थ

यानी अवश्यम्भावी कारण के रूप में किसी घटना या वस्तु की आपत्ति अर्थात् अस्तित्व सिद्ध होना । उदाहरण-देवदत्त दिन को नही खाता, फिरमी हुप्ट-पुप्ट है। भोजन के बिना किसीका पुष्ट रहना सम्भव नहीं है। उपवास और पुष्टता परस्पर-विरोध है । इसलिए दिन का उपवास और पुछता दोनों तस्य मिलकर रात्र-भोजन को सिद्ध करते हैं। रात्रि-भोजन उसका स्वाभाविक निष्कर्ष है।

अन्य दर्शनों ने इसे अनुमान में लिया है, किन्तु मीमासकों का कथन है कि यहाँ कार्य-कारण-भाव या स्वभाव के रूप मे अविनाभाव-सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । रात्रि-भोजन और पुष्टता में कोई सम्बन्ध नहीं है,और उसके विना व्याप्ति नहीं बन सकती, अतः अर्थापत्ति को अनुमान में सम्मिलित नही किया जासकता।

अर्थापत्ति के दो भेद हैं -- हप्ट और श्रत । दृष्ट -- जहाँ प्रत्यक्ष वस्तु या घटना को देखकर किसी अन्य घटना या वस्तु का प्रतिपादन किया जाय । इसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। हम देवदत्त के पुष्ट शरीर और दिन में निराहार रहने को देखकर रात्र-भोजन

का अनुमान करते है। २. श्रुत-जहाँ एक बात को सुनकर अध्य घटना का अस्तित्व जाना

जाय । वेद की व्यास्या मे इसी अर्थापत्ति को अपनाया जाता है।

भेज को खाली देखकर हमें यह ज्ञान होता है कि उसपर पुस्तक नही है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि पुस्तक के अभाव का ज्ञान कैसे हुआ ? न्याय-दर्शन ने

इसे प्रत्यक्ष माना है। उसका कथन है कि चछ्न का सम्बन्ध अनुपलव्धि मेज के साथ होता है, और खालीपन या पुस्तक का

अभाव उसका विशेषण है, इस प्रकार विशेषणता के सम्बन्ध से अभाव का ज्ञान हो जाता है। अन्य दर्शनों ने इसे अनुमान माना है। उनका कथन है कि मेज की

खाली देपकर हम पुस्तक के अभाव का अनुमान करते हैं। किन्तु कुमारिल भट्ट का कथन है कि यह झान प्रत्यक्ष या अनुमान मे सम्मिलित नही हो सकता। विये-पणता के सम्बन्ध का कोई अयं नहीं है। यह कोरी कल्पना है। इसी प्रकार पुस्तक के अभाव के साथ किसी प्रकार की व्याप्ति भी संभव नहीं है।

यहाँ एक प्रस्त होता है। क्या नहीं दिखाई देने पात्र से किसी वस्तु का अमान कहा जा सकता है? अंधेरे में भेज नही दिखाई नही देती। पर इतनेश्वर से उसका अमान नही हो जाता। परमाखु, आकाम, काल आदि बहुतनी पदार्थ आधीं से परे हैं। उन्हें अमानस्य नहीं माना जा सकता है। इसके छिए अनुपलिध के साथ 'थोग्य' पर लगाया जाता है, अर्थात् प्रत्यक्ष के योग्य होने पर भी जिस बस्तु का प्रत्यक्ष न हो, उसका यहाँ अमान समझ तेना चाहिए। इसीलिए इसे 'थोग्यान्त्रलिध' कहा जाता है।

प्रभावर ने अभाव या अनुष्कव्यि को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना । हमारा कोई झान सच्चा होता है, और कोई मिथ्या । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ज्ञान की सच्चाई का आधार क्या है, और उसका पता कैसे लगाया जाय ।

प्रामाण्यवाद इस प्रश्न को तार्किक परिभाषा में यों रखा जाता है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति 'स्वतः' होती है या 'परतः'। स्वतः

उत्पत्ति का अर्थ है जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्त होता है, उन्होंसे प्रामाण्य का निद्वयहोता। इसका अर्थ है फि प्रत्येक ज्ञान अपने-आप में प्रमाण होता है। 'परतः' उत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान का अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए किसी पराये तत्व पर निर्मर रहना। उत्पत्ति के समान ज्ञित्त के सम्बन्ध में भी दो पक्ष हैं। 'ज्ञादि' का अर्थ है, यह अनुभूति कि मेरा ज्ञान सच्चा है। इसके सम्बन्ध में भी 'स्वतः' और 'परतः दोनों पक्ष हैं। उनका अभिग्राय है कि जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्त होता है, अया उदस्की सच्चाई का पता भी उन्हीं कारणों से जम जाता है, अयवा इसके लिए दूसरे कारणों की अपका होती है ?

सार्थीनकों में इस प्रस्त को केकर कोड़ी मत-भेद हैं। न्याय-दर्शन 'परत: 
प्रामाण्यवादी' है। दसका कहता है कि कोई बात सक्वाई के साथ उत्यन्त नहीं, 
होता। इसका पता, अन्य अनुभवों के साथ चुल्का करने पर, होता है। यदिप्रयम 
सान का दितीय ज्ञान के साथ मेल है, तो यह प्रमाण है। यदि उनमे परस्परविसंवाद है, सीअप्रमाण। मीमासा-दर्शनका क्यन है कि इसप्रकार किसीभी ज्ञान की सक्वाई का निर्णय नहीं हो सकता। यदि पहले ज्ञान की सक्वाई दूसरे ज्ञान पर निर्भर है, तो दूसरे की होसरे पर निर्भर होगी और तीसरे की चौथे पर। इस तरह कहीं भी अंत नहीं होगा। अत. यदी मानना उचित है कि प्रत्येक ज्ञान वपने-आपमें 
प्रमाण होता है। हम अपने प्रत्येक ज्ञान को उत्पन्त होने हो सक्वा मानते हैं और 
उसके अनुसार काम करने कार्त हो है। क्वावट तभी आती है, जब कोई विरोधी

तथ्य संदेह या श्रम पैदा कर देता है। मीमांसा-दर्शन की इस मान्यता का लक्ष्य मुख्यक्ष से वेद को स्वत प्रमाण सिद्ध करना है।

हमारे सभी ज्ञान एक-से नहीं होते। जब हम रस्सी को रस्सी के रूप में देखते हैं, तो उसे सच्या ज्ञान कहा जाता है। इसके बिपरीत, जब उसे मांप के रूप

भ्रम या स्थाति में देखते हैं, तो उम जान को मिथ्या कहा जाता है। मीमासा-दर्शन मभी जानो को सच्चा मानता है। उसके

मामासान्द्रवात मभा ज्ञान का सच्चा मानता हूं। उपण सामने यह जटिल प्रश्न है कि रस्सी में प्रतीत होनेवाले सौप की व्याख्या कैसे की जाग्यों। इस चर्चा को दार्गिक परिमापा में "स्यातिवाद" कहा जाता है। यहाँ दर्शनों ने अपनी-जपनी माग्यता के अनुसार भ्रम की व्याख्या की है।

मीमासा-दर्शन में इस विषय को लेकर दो मान्यतार हैं। प्रभाकर 'अख्यातिवादी' है, और कुमारिल भट्ट 'विवरीत स्थातिवादी'। प्रभाकर का कथन है कि रस्सी में होनेवाले 'यह सीप हैं' इस भान में वस्तुतः दो जान रहते हैं। प्रला जान है 'यह 'और दूमरा 'यांग'। 'यह 'का जान प्रत्यक्ष है, जिसका पूरा रूप होता है 'यह रस्सी हैं'। दूसरा अंश अयात् 'यांग' स्पृति है, उनका पूरा रूप हैं तब एहले देश हुका तांग । यह जान में विशेष्य अंश अयात् रस्मी की प्रतीति नहीं होती, और दूसरे जान में उद्देश्य अर्थात् 'यह' की। इस तरह दोनों जानों में परस्पर भेद करनेवाले तत्यों का भान नहीं होता। इसीका नाम 'विवेकाल्याति' या भेद का जान है। भ्रमाकर के मतानुसार विधि-रूप में वहाँ कोई एक शान नहीं होता, लिसे मिम्या कहां जाय।

इस माग्यतापर यह आक्षेप है कि जबतरु सामनेवाली वस्तु को हम विधि-रूप में नहीं जानते, तबतरु उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। रस्सी को सांप समझ-कर हम दूर हट जाते हैं, सांप को मारने या भगाने की चेप्टा करते हैं। केवल सांप की स्पृति से ऐसा नहीं हो सकता।

कुमारिल भट्ट का कथन है कि 'यह' और 'सांप' दोनों अपने-अपनेस्थान पर सत्य हैं। दोनों का ज्ञान भी सत्य है। किन्तु उनमें जो सम्बन्ध जोड़ा जाता है,

वह मिथ्या है। कुमारिल इस सिद्धान्त को 'विषरीत स्पाति' कहते है। प्रत्येक ज्ञान में इन तीन वातो का होना आवश्यक है—विषय, ज्ञान और

प्रत्यक ज्ञान म इन तान बाता का होना आवश्यक है—ावपय, ज्ञान आप ज्ञाता । यहाँ एक प्रस्त है कि क्या विषय के साथ ज्ञान और ज्ञाता की भी प्रतीति होती है ? विषय को जानते समय क्या ज्ञाता

त्रिपुटी ज्ञान प्रताशिक हुं । विषय का जानते समय क्या ज्ञाल को अपना तथा अपने ज्ञान का मान भी होता है ? प्रमान कर का कहना है कि प्रत्येक ज्ञान में तीनो वातें रहती है । 'यह घट है' इस ज्ञान का दूरा रूप है, मैं घट को जानता हूँ, अर्थात् 'भै' और 'जानना' रूप किया इन दोनों की प्रतीति होती है !

कुमारिल भट्ट का कहना है कि विषय-ज्ञान के साथ ज्ञाता और ज्ञान का

जानना आवस्यक नहीं है। ज्ञाता अपने को स्व-संवेदन द्वारा जानता है। ज्ञान को अनुमान द्वारा विषय के प्रकट होने पर हम यह अनुमान करते हैं कि उसका ज्ञान हुआ है। प्रभाकर की मान्यता जैन-दर्शन के साथ मिलती है, और कुमारिल भट्ट की न्याय-दर्शन के साथ।

मीमांसा-दर्शन मथार्थवादी है। उसका कथन है कि बाह्य जगत् जैसा दिखाई देता है वैसाही है। जो वस्तुएँ दिखाई नही देतीं, उनका ज्ञान अन्य प्रमाणों बिस्व का स्वरूप ही सत्य है। बातमा, स्वर्ग, नरक तथा देवताओं का

हा सत्य है। आत्मा, स्था, गरेश तथा प्यताया का अस्तित्व वेद के द्वारा जाना जाता है। उसी आधार पर उन्हें बिल दी जाती है, और ग्रुमकर्म किये जाते हैं।

जड़ और चेतन दोनों अनादि और नित्य है। इन्हींके मेल से सारी सृष्टि होती है। सृष्टि का संचालन और नियन्त्रण कर्म के द्वारा होता है। मीमांसा-दर्सन किसी अतीदिय चेतन-शक्ति को नियासक के रूप में नही मानता।

बाह्य जगत् के घटक तीन तत्व हैं:

- १. शरीर भोगायतन । जहाँ आत्मा सुख-दु:ख का भोग करता है
- २. इन्द्रियां-भोग-साधन

३. विषय—भोग्य वेशेषिक के समान कतिथय भीमांसक भोषरमाणुकों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, किन्तु उनमें हल्बल उत्तन्त करने के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समसते। उत्तका नहना है कि सबस निवन्त्रण कर्मों के द्वारा होता है। विस्व का कभी प्रारम दुआ और न कभी अन्त होगा। इस सम्बन्ध में मीमांसा-दर्धन की मान्यताएँ जीन-दर्धन से मिलती हैं।

न्याय-दर्भन कार्य-कारण-भाव के सम्बन्ध को स्वामाविक मानता है। उसकी दृष्टि में जलाना अग्नि का स्वमाव है। किन्तु मीमांसा-दर्शन प्रत्येककारण में प्रवित नाम के एक नवे पदार्थ को स्वीकार करता

श्रास्त है। आग में जान के त्या में प्राप्त की श्रीस है, इसलिए वह जाती है। यदि वह सिन्त कुष्टित हो जाय तो आग जाता छोड़दे। आँखों में देखने की श्रीस है। अँभेरे में बह कुष्टित हो जाती है, इसलिए वस्तुएँ नहीं दिखाई देती। साँप के विष से प्राण कैंने को सिन्त हीती है, पर औषिय आदि के हारा कुष्टित हो जाने पर विष का प्रमान नहीं होता। इस विषय को छेकर नैयापिकों और मीमांसकों में पारवार्ष चळता रहता है।

तर्क-शास्त्र के अनुसार कारण का कार्य से पहले रहना आवदयक है। इस

नियम को छक्ष्य मे रखकर मीमासक से पूछा जाता है, कि यज्ञ स्वयं का कारण माना जाता है, विन्त वह इम जन्म में किया जाता है,

माना जाता है, विन्तु वह इन जन्म में किया जाता है, जिन्तु वह इन जन्म में किया जाता है, जीर स्वर्ग दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। ऐसी कौन-सी कड़ी है, जो वर्तमान जीवन में किये गये यज्ञ का दूर मिंबप्य में प्राप्त होनेवाले स्वर्ग के साथ सम्बन्ध जोडती है? इस प्रस्त का समाधान करने के लिए मोमासकों ने 'अपूर्व' की कल्पना की है। उनका सम्बन्ध है कि यज्ञ जातमा में अपूर्व नाम की शिव उत्तरन कर देता है, जो दूसरे जन्मतक बनी रहती है। वही स्वर्ग-सुप्त का भोग करती है। अन्य दर्शनों ने इसके स्थान पर पुष्य-नाप था 'जदुप्ट' को माना है। ज्याप-दर्शने में अद्रप्ट आराम का गुण है, जो बनता-विगडता रहता है। वही सुख-द के भोग का नियामक है।

मीमांशा-रचान में भी आत्मा बैधेपिक-रदांन के ममान है। यहाँभी वह अनादि, अनन्त तथा बिभु है। ज्ञान और चेतना उसका स्वभाव नहीं है। किन्तुवह अन्य कारणों से उत्यन्त होता है। सुपुष्ति तथा मीदा आत्मा अवस्था में वे कारण नहीं रहते, अतः वहाँ ज्ञानभी

नही रहता।

भेले और युरे का क्या आधार होना चाहिए, आचार-सास्त्र की यह गम्भीर समस्या है। किसीने इसका निर्णय भावी सुग्र-दु.ख के आधारपरिकया है, किसीने नैतिकता के आधार पर और किसीने ईस्वर

आचार

या किसी विद्योग प्रत्य को आजा के आधार पर । संक्षेप
में हम इन विचारों को दो धाराओं में विभवत कर सकते हैं। पहनी धारा में यह
अधिकार मनुष्य का है। उसने इसके लिए परस्पर समानता, भावी मुख-हु.ध,
बहुमत का लाम, सर्वोदय आदि कसीटियों को प्रस्तुत किया है। दूसरी धारा उसे
मनुष्य की समझ से बाहर मानती है। उसका कथन है कि भले-मुरे या कर्तव्यअवर्तव्य का निर्णय किसी अतीटिय शिवस या प्रत्य विद्योग के हाय में है।
भीगांसा-दर्शन वेद या प्रत्य विद्योग को सर्वोपरि मानता है। उसका कहना है कि
वेद में जिन कार्यों का विधान है, उन्हें करना धर्म है; जिनका निपेध कुछ नहीं है उनके
करने में न धर्म है, न अधर्म।

सीन प्रकार के कर्म — मीमासा-दर्शन मंत्रीन प्रकार के कर्म बताये गये हैं:

१. नित्य नीमित्तक — ऐसे कर्म, जिन्हें नित्य नियम के रूप में किसी
विशेष निर्मत से किया जाता है। संध्या-वंदन नित्य कर्म है। ग्रहण के अवसर
पर स्नान करना नीमित्तक कर्म है। इन कर्मों के करने से कोई विद्यादमक लाभ
नहीं होता, किन्तु न करने पर पाप लगता है। इन्हें पाप-निवृत्ति के लिए किया
जाता है।

- २. काम्य—जों कर्म विसी कामना को ट्रॉड केटिए क्वि बाते है, उसे, राजसूब-यत । ऐसे कर्म भरी और दुरे दोनों प्रकार के होते है और उन्होंने आधार पर कर्तव्य और वकर्तव्य का निर्णय किया बाता है।
- निषिद्ध--जिन कमों के करने का निषेध है, खैंचे, सुरायान, यहा-हत्या इत्यादि । इनके करने पर पाप होता है ।

श्रमंतर के समय जबसबने पहले देवता की करनता की गई, तो उसे हमारे भविष्य का निवासक माना गया । सामही, किसी-किसी देवता को रारोर-धारी व्यक्तित्व के रूप में भी स्वीकार किया गया। उस समय का मानव देवता के सामने हाय ओड़कर स्तुति करता है और उसकी कृषा प्राप्त करता चाहता है। कृषा-प्रदान करना यान करना देवता की दुष्का पर निर्मर है। किन्तु यजुर्वेद में देवता एक शविकाय बाता है, तो उत्पता को फल कमें का हो गया, व्यति यदि कमें विधाय हो हो हो गया, व्यति हो से हिसा स्वता है कि देवता को कहा स्वता है कि देवता कमें के ही शंग वन गये। यज्ञ में देवता को लक्ष्य करके आहतियाँ

दी जाती हैं। यही एकमात्र उनके अस्तित्व का प्रयोजन रह गया । मीमांशा-दर्शन ने अपने प्रारम्भ में स्वर्ग को ही जीवन का सर्वोच्च छध्य-माना। स्वर्ग का अर्थ है, वह स्थान जहाँ दुःख नहीं है। किन्तु वह अवस्थाधास्यत नहीं होती। पुष्य-शीण होने परपुनः मर्थ-कोक में आना

मोक्ष पड़ता है।

उत्तरकाठीन विकास में भीमांसा-दर्शन ने भी मोदा को परम पुरागा । मान लिया, और उसका स्वरूप वैशेषिक-दर्शन के समान बताया। काम्य कभी से सीसारिक इच्छाएँ पूरी होती हैं, और निषिद्ध कमें के फुलस्यरूप मुख्य भीगता पढ़ता है। इन रोप्रकार के कमों को छोड़कर जो कामना-रहित होकर निरम नैमिशिक कार्यों का दीर्पकाल तक अनुष्ठान करता रहता है, उसके पाप, पुष्प समाप्त हो जाते हैं। फिर वह नया जम्म नहीं लेता। इसीका नाम मोदा है। उस अवस्था में इन्द्रिय और मन न होने के कारण झान भी नहीं होता।

यहां एक बात च्यान देनेकोम्प है। भारतीम दर्शनों में दुःच से तुरुवारे को जितना महत्त्व दिया गया है, उतना सुच-प्राप्ति को गही। मोश की उपादेगता इसीमें है कि यहाँ कोई इ.स नहीं होता।

## वेदान्त-दर्शन

वेदान्त शब्द का अर्थ है, वेद का अन्तिम भाग । पूर्व भीमांना द्वारा प्रति-पादित कर्म-काण्ड को प्रथम भाग माना जाता है, और वेदान्त को द्विनीय भाग । इसे उत्तर मीमासा या ब्रह्म-मीमासा भी कहा जाता है ।

दूसरा अर्थ है, बेद का वह भाग, जिसका अध्ययन अन्त में किया जाता है। प्रथम भाग मन्त्रों का है, जिसका अध्ययन अन्त में किया जाता है। प्रथम भाग मन्त्रों का है, जिसका अध्ययन अन्त में किया जाता है। प्रथम भाग मन्त्रों का है, जिसका अध्ययन सबये पहले किया जाता है। उसके बाद बाह्मण-प्रमां का अध्ययन स्था जाता है, जिनमें यक्त-गागादि कर्मकाण्ड का प्रति-पादन है। इसका मुख्य सम्बन्ध गृहस्थायम से है। अतिमा अवस्या में, जब मनुष्य पर-बार छोड़कर एकान्त में रहने लगता है और आरमा, मोश आदि की और पुरता है, तब जपनिपरों का अध्ययन किया जाता है। दमके अंग्रें के अध्ययन किया जाता है। दमका अर्थ है अरण्य अर्थात वन में पृद्ध जानेवाला साहित्य।

वेदान्त का तीसरा अर्थ है वेदों का सार । उपनिषदों को 'पराविद्या' कहा जाता है और दूसरी विद्याओं को 'अपरा'। ब्रह्मविद्या की तुलना में दूसरी सर्व विद्याएं होन मानी गई है।

प्रस्थानत्रय—वेदान्त की सारी परम्पराएँ जिन तीन ग्रन्थों को मूल आधार मानती है, उन्हें 'प्रस्थानत्रय' कहा जाता है। वे है उपनिपद, बह्मसूत्र और भगवद्गीता।

प्राय सभी आचार्यों ने ११ उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, और वे ही प्रमाण माने जाते हैं !

दूसरा प्रत्यान बहासूत्र है। इनपर भी सभी आचार्यों ने भाष्य किये है। इनमें अनेक प्राचीन आचार्यों का भी उल्लेख आया है। इससे पता चलता है कि वेदान्त की परम्परा उपनिपदों के काल से निरुत्तर चलती आ रही है।

तीसरा प्रस्थान भगवद्गीता है। प्रारम्भ मे यह भागवत सम्प्रदाय का ग्रन्य रहा होगा, परधीरे-धीरेसर्वमान्य होगया।सभी आचार्योंने इसकी भी व्याख्या अपने-अपने मत के अनुसार की है।

छान्दोग्य उपनिषद् में ब्रह्म का स्वरूप 'एकमेवाद्वितीयम्' बताया गया है । इसमें तीन पद हैं, एकं, एवऔर अद्वितीयम् । इन्हीकी ब्यास्या को लेकर वेदान्त में

अनेक सम्प्रदाय खड़े होगये। संकरानार्य का कथन है कि ये तीन सब्द तीन प्रकार के भेद का निराकरण करते हैं। 'एक' सब्द सजातीय भेद का निराकरण करता है, अर्थात् ब्रह्म एकही है, दो नहीं। 'एव' विजातीय भेद का निराकरण करता है, अर्थात् ब्रह्म से भिन्न भी किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता नहीं है। 'अहितीय' पद स्वपत भेद का निराकरण करता है, अर्थात् ब्रह्म के हिस्से नहीं हो सकते। उसके अवयव नहीं हैं। इस सिद्धान्त का नाम 'अईंटवाद' हैं। रामानुजावायं ने दो प्रकार का अभेद माना है, स्वात भेद का निराकरण नहीं किया। उनका मते हैं कि ब्रह्म एक है, उससे भिग्न भी कोई सत्ता नहीं है। पर वह अपने-आपने 'निरवयव' नहीं। जीवऔर नाया उसके अं से हैं, और वे भी सत्य है। उनसे 'विधिष्ट' ईश्वर का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को 'विधिष्टाईत' कहा जाता है। मध्वावामं ने विजातीय भेद का निराकरण नहीं किया। उनके मतानुसार ईश्वर के समान जीव की भी पृथक् सत्ता है। दो तस्वों का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को 'ईत' या 'भेद-वाद' कहा जाता है। दास्कामायं का अपना है कि ईश्वर अपने पुद्ध रूप में एक है, कित्तु माया का सेक होने पर वह अनेक रूप से लेकी है। इस मत को 'शुद्धाईत' कहा जाता है। निम्बाकांवायं का सिद्धान्त ईताईत है। चैतन्यवे ने भेदाभेद की इस वर्ष को भानव-बुद्धि ते परे बताया। इस मत को 'अपनरय भेदाभेद' कहा जाता है। अनेक सम्प्रदाय होने पर भी जनसाधारण में वेदान्त के नाम से 'अईत' को ही लिया जाता है।

निमित्त और उपादान कारण की एकता—जीव, ईश्वर और प्राया के सम्बन्ध को लेकर विभिन्न मान्यताएँ होने पर भी कुछ वातें ऐसी हैं, जिन्हें सभी वेदान्त के सबंसान्य सिद्धान्त देशों हैं। दूसरे सब दर्शों ने जमत के मूळ में स्वीकार करते हैं। वेही बातें वेदान्त को दूसर देशों से पूचक करती है। दूसरे सब दर्शों ने जमत के मूळ में कारण माने है, एक जड़, दूसरा चेतन। जड़ को किसोने 'परमाणु' के रूप में माना, किसोने 'प्रहात' के रूप में भीर किसीने 'पुद्गल' के रूप में भीर किसीने 'पुद्गल' के रूप में । चेतन के भी ईश्वर, औव, पुरुप आदि अनेक रूप सताये गये हैं। इनमें से 'जड़' तो बिरव का उपादान कारण है और 'चेतन' निमित्त कारण । वेदान्त इस प्रकार का विभाजन नहीं करता। वह एकही तत्त्व को दोनों रूपों में रुता है। इसके लिए मकड़ी सी उपमा दी जाती है। मकड़ी अपना आला बुनने के लिए किसी साहरी सत्त्व पर निर्मर नहीं रहती; अपने ही पेट से तन्तु निकारकर वह जाला बुनती है।

जपितवर्दों का बाधार---अन्य दर्शनों ने खण्डन-मण्डन का मुख्य आधार तर्क की रखा है। वेदान्त-दर्शन ने उसका अपलाप नहीं किया, पर अन्तिम आधार उपनिपदों को रखा है। प्रत्येक भाष्य का अधिक भाग उपनिपदों की चर्चा और उनके आधार पर अपनी मान्यता का समर्थन करता है।

ईश्वर का विश्वत—ऋग्वेद में आया है कि ईश्वर पूर्वियो और आकाश को व्याप्त करके जनसे ऊपर निकला हुआ है। उसका एक पैर सारा विश्व है, और तीन पैर बाहर हैं। वेदान्त के सभी मत ईश्वर केश्स रूप को स्वीकार करते हैं। सभी मानते है कि ईस्वर विस्व के कण-कण में समाया हुआ है। विस्व छोटा है, और ईस्वर महान।

ईरवर के दो रूप —वेदान्त-दर्मन में ईरवर के दो रूप बताये गये हैं। पहला रूप बहा है, जो विश्व का मुलतत्त्व है। दूसरा रूप ईश्वर है, जहाँ वह जगन्नियन्ता का काम करता है। अन्य दर्शनों में यह विभाजन नहीं मिलना।

वेदान्त का इतिहास तीन युगों में विभवते है। पहला युग उपनिषद् या 'प्रातिम' ज्ञान का है। वन में तपस्या करते हुए ऋषि-मुनियों को ओअनुमवहुआ, उसे उन्होंने सीधी-सादी भाषा में प्रकट कर दिया।वह तीन युग हृदय की वाणी है, जिसमें आक्ष्ययं और कस्पनाका

तीन पुन हृदय की वाणी है, जिसमें आश्चर्य और कल्पना का सुन्दर मेल है। उसमे किंव का हृदय बोलता है, ताकिक का नहीं। इस पुन को हम दान या सासारकार का पुन कह सकते हैं। दूसरा पुन वादरायण के ब्रह्मसूत्र द्वारा प्रस्तुन होता है। उसमे प्रचलित नमस्त मान्यताओं का सब्रह है। दृष्टि उसकी समन्वयासक है। इस पुन में मुख्य जस्य सत्य की खोज रहा है, खण्डन-मण्डन नहीं। तीमरा पुन गंकरावार्य से प्रारम्भ होता है। इसमे मुख्य मनोष्टत्ति इसरों के सल्दन और अपने मत के मण्डन की हो गई। तत्व-जिज्ञासा का स्थान तक की सुक्ष मुक्तियों ने ले लिया। इस पुन में तोनों प्रस्थानों पर अनेक रीकाएँ तथा प्रटीकाएँ रखी गई। खण्डन-मण्डन के रूप में स्वतन्त्र प्रन्य भी बहुत वड़ी सख्या में लिखे गये।

अद्रेतसम्बन्धी मान्यताओं के प्राचीन होनेपर भी स्वतन्त्र दर्शन के रूप में इसका प्रारम्भ शकराचार्म या उनके दादागुरु गौडपादाचार्य से होता है। लगभग ७६० देसवी में गौडपादाचार्य ने माण्डूक्य उपनिषद् पर 'कारिका' लिखी और अद्रैतवाद को पुनर्जीवन दिया। उनके शिद्ध्य गोवप्तपादाचार्य संकराचार्य के मुरु थे। संकराचार्य ने माण्डूक्य जारिका एवं अपने परमगुरु गौड्पादाचार्य से प्रेरणा प्राप्तकर क्रस्तुस्त्र पर अद्रैतमरक भाष्य लिखा। इसे शारिक भाष्य कहते हैं। यही अद्रैतवेदान का मूल प्रत्य माना जाता है। इसमें चार अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय के पार पार । प्रयम अध्याय के प्रयम चार सूत्रों में शकराचार्य ने अपने मानत्य प्रकट किये हैं। दिशीय अध्याय के प्रयम चार सूत्रों में शकराचार्य ने अपने मानत्य प्रकट किये हैं। दिशीय अध्याय के प्रयम एवं दिशीय पार में तर्क हारा क्ष्म माने का एथवन किया है। दीप अध्यार के प्रयम एवं दिशीय पार में तर्क हारा क्ष्म माने से एवं प्रत्येक प्रयास के प्रयम पूर्व सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि उपनिपदों का प्रतिचा अदिवाद हो है। आत्रान्माक्षात्कार के लिए संकराचार्य गुक्तिको अपेक्षा उपनिपदों के रूप में ऋषियों के प्रातिभ ज्ञान को अधिक महत्त्व देते है। उनका कथन है कि तर्क सत्य पर नहीं पहुँच सकता। वह तो हमारी जमी हुई धारणाओं का नेक्ष्य समर्य मा मा करता है। एक तारिक विसर वां को जान विद्य करता है, कुक दूसरा उत्तका खण्डन कर देता है। तीसरे दिन तीसरा तार्किक नई बात खड़ी कर देता है। हमें सिद्ध मिं साइक का काम तर्क कें

सहारे नहीं चल सकता। इसलिए तत्वज्ञान के लिए उन महापुरुषों के अनुभव का सहारा लेना चाहिए,जिन्होंने सत्यका साक्षात्कार कर रखा है। इसीलिए संकरा-चार्य का उपनिपदों के पर्यालोचन पर अधिक आग्रह है।

शंकरावार्य ने एक बोर युक्ति का सहारा लिया, दूसरी बोर वेदों को सर्वोच्च स्थान दिया । उन्हें वृद्धिवादी एवं धद्धावादी दोनों वर्गों का समर्थन मिला। परिणाम यह हुआ कि ध्यद्धाहीन बुद्धि पर बळ देनेवाले बौद, एवं केव ध्यद्धा पर खड़े होनेवाले भीमांतक फे फोके पढ़ को ने प्रकारवार्य ने भारत के सिंदलक बोर हुदय दोनों पर प्रभुत्व बना लिया। उनके भाष्य परिवाल साहित्य रचा गया। अनेक प्रकरण-मन्य भी बने। वह सारा साहित्य भारत के उर्वर मिस्तिष्क का प्रतीक है।

[नोट-अर्ढत वेदान्त पर लिखे गये साहित्य की सूची परिशिष्ट 'ख' में

देखो---सं०]

अध्यासवाद — 'अध्यासवाद' वेदान्त का सर्वस्य है। शंकरावार्यं ने ब्रह्म-मूत्र-भाष्य के प्रारम्भ में इसकी व्याख्या की है। वे कहते हैं कि आत्मा और अनात्मा,

प्रकाश और अन्यकार यद्यपि परस्पर-विरोधी हैं, फिरभी दुनिया का सारा व्यवहार दोनों को मिलाकर चलता

है। हम पिछले संस्कारों के कारण एक वस्तु का इसरी वस्तु पर आरोप करते हैं। आकाश का कोई रंग नहीं होता, फिरभी उसे नीला कहा जाता है। चन्द्रमा बहुत बड़ा होता है, फिरभी वस्तरी-जितना दिखाई देता है। आत्मा बहुरी, गूँगी या लंगड़ी नहीं होती, फिरभी कहा जाता है, मैं बहुरा, गूँगा या लंगड़ी होती, फिरभी कहा जाता है, मैं बहुरा, गूँगा या लंगड़ों हूं। इतना दे अमपूर्ण व्यवहारों के आधार पर ही दुतिया अपना काम चलाती है। इसीको 'अध्यासवाद' कहा जाता है। इसका शब्दार्थ है, एक बस्तु पर द्वारी बस्तु का आरोप। वेदान्त का कवन है कि इस वस्तु, अर्थातृश्वर में अवस्तु, यानी जगत् का आरोप। वेदान्त का कवन है कि इस वस्तु, अर्थातृश्वर में अवस्तु, यानी जगत् का आरोप। वेदान्त का कवन है कि इस वस्तु, अर्थातृश्वर में अवस्तु, यानी जगत् का आरोप। वेदान्त का कवन है कि इस वस्तु, अर्थातृश्वर में अवस्तु, यानी जगत् का आरोप। होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि तयाकथित प्रमाण इसी अम पर अवद्यन्तित हैं। शंकराचार्य ने जनकी चर्चा को महत्व मही दिया।

सत्ता के तीन स्तर—साधारणतीर पर हम बांबों से जिस बात को देखते हैं, उसपर विश्वास कर लेते हैं। दुनिया का सारा काम इसी आधार पर चलता है। पर काम चलाना एक बात है, और सत्य दूसरी बात है। बांबों से होनेवाले जान को अस्पेक परिस्थित में सत्य नहीं माना जा सकता। बेथेरे में रस्सी सांप दिखाई देती है। एकही पहाड़ मिल्न-मिल्न स्थानों से देखने पर मिल्न-मिल्न आकार का दिखाई देता है। समीप से देखने पर हरा दिखाई देता है, और दूर से नीला। इन तत्यों को देखकर शंकराचार्य ने सता या अस्तित्व के ये तीन स्तर दताये हैं: प्रातिमासिक सत्ता —प्रतिभास का अर्थ है प्रतीति या जान। स्वस्म मे

हायी, घोड़े आदि अनेक हृदय दिखाई देते हैं। उनकी सत्ता तभीतक है, जबतक

तक स्वप्न चलता रहता है, उसके समाप्त होतेही ये लूप्त हो जाते है । इसी प्रकार रस्सी में साँप या सीप में चौदी का ज्ञान है।

व्यावहारिक सत्ता —स्वप्न में हम जिन पदार्थों को देखते है, वेस्वप्न पूरा होतेही समाप्त हो जाते है। किन्तु जागृत अवस्था मे जिन पदार्थी को देखते है, वे प्रतीति के साथ समाप्त नहीं होते। आजकी रखी हुई वस्तुएँ दूसरे दिन ज्यो-की-त्यो दिखाई देती हैं। ससार का व्यवहार इसी आधार पर चलता है। इसे व्यावहारिक सत्ता कहते हैं।

पारमायिक सत्ता-प्रातिभासिक की तुलना मे, स्थायी प्रतीत होनेपर भी, बाहरी जगत में प्रतीत होनेवाले पदार्थ नित्य नहीं है। वे उत्पन्न होते हैं और कुछ समय ठहरकर नष्ट हो जाते है। उनकी तुछना में एक ऐसी सत्ता है, जो कभी नष्ट नहीं होती । उसीको ब्रह्म कहा जाता है । वैदान्त का कहना है कि यही एक सत्ता वास्तविक है; अन्य सत्ताएँ अवास्तविक या मिथ्या है। इसके छिए नीचेलिपी युक्ति दी जाती है :

हमारे ज्ञान में दो अंश मिले रहते हैं। पहला अंश 'उद्देश्य' कहा जाता है, और दूसरा 'विधेय' प्रकार या विकल्प । 'यह घट है', इस ज्ञान में 'यह ' उद्देश है और 'घट' विधेय । उद्देश्य सर्वत्र एक-सा रहता है, जबकि विधेय बदलते रहते हैं। 'घट' के ज्ञान में 'घट' विधेय है, और 'पट' के ज्ञान में 'पट' । लोगो मे परस्पर विवाद और सच्चे-भूठे का क्षगड़ा विधेय को लेकर होता है। इसका कारण यह है कि उसमें जाननेवाला अपने जमे हुए संस्कार और पूर्व ग्रह मिला देता है। एकही आदमी एक को शत्रु दिखाई देता है, और दूसरे को मित्र । इसका अर्थ है कि वे अपने मन में जमे हुए शतुता और मित्रता के मानों को उस व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं। पीलिया रोगवाल को शंख पीला दिखाई देता है। वास्तव में, पीलापन आंखों में रहता है। पर उसे शंख के साथ जोड़ दिया जाता है। पहाड़ में भिन्न-भिन्न रग दूरी के कारण दिखाई देते है। इन सब उदाहरणों से पता चलता है कि उद्देश्य वास्तविक होता है, और विधेय जाननेवाले की अपनी कल्पना ।

कपर यह बताया गया है कि विधेय के रूप में प्रतीत होनेवाले सारे पदार्थ कल्पनामात्र है। किन्तु कल्पना बिना आधार के नहीं होती। अँधेरे में भय के कारण साँप की कल्पना होती है। पर उसके लिए रस्सी का होना आवश्यक है। इसी तरह यदि विश्व कल्पनामात्र है, तो उसका आधार अवश्य होना चाहिए। वह आधार ब्रह्म है। विश्व एक चित्र के समान है, और ब्रह्म उसदीवार या पट के समान, जिसपर चित्र अंकित होता है। ब्रह्म का अपने-आपमे न कोई रूप है, न आकार। वह मानव-बुद्धि और कल्पना से परे है। उपनिपदोने उसका वर्णन 'यह नहीं हैं', 'यह नहीं हैं' कहकर किया है।

उसे जानने के लिए अनेक प्रकार के इप्टान्त और दूसरे उपाय काम में

कार्य जाते हैं। पहला उपाम कपर बताया गया विश्लेषण है। प्रत्येक ज्ञान में इन पाँच वातों का भान होता है:

- अस्तित्व अर्थात् है या नहीं है
- २. आभास अर्थात् प्रतीति
- ३. आरम-संलोप या सुख की अनुभूति
- ४. नाम अर्थात वस्तु का किसी शब्द के साथ सम्बन्ध

५. रूप या आकार।

इनमें से पहले तीन सभी शानों में एक-से रहते है, और अन्तिम दो बदलते रहते है। प्रथम तीन ब्रह्मरूप हैं, और अन्तिम दो मामा या कल्पना। प्रथम तीन के आपार पर ब्रह्म को सतु, चित्, आनन्द कहा जाता है।

हहदारप्पेक में याज्ञवल्य और मैत्रेयों का संवाद है। मैत्रेयों ने याज्ञवल्य से पूछा, आत्मा या बहा को जानने का क्या उपाय है ? उत्तर में ऋषि ने बताया कि, 'हुमें धन,सत्तान, पत्नी आदि वस्तुष्ट्यारी कार्ती हैं, किन्तुक्या वे अपने आपन में प्यारी हैं ? बीमारी या संकट आने परहम धन को पानी की तरह बहाने रूपते हैं। जुत्र तथा पत्नी के प्रतिकृत्व होने पर उन्हें छोड़ देते हैं। हाप, पैर आदि विसी अंग के वियास होने पर उसे कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहकोन-सातस्व है, जिसे बचाने के लिए ऐसा करते हैं। बह तत्व आत्मा या ब्रह्म है।

रस्ती और सांप के जदाहरण में प्रतीत होनेवाले सांप का कारण रस्ती और उसका बच्चान है। रस्ती न होती, तो सांप न विदाई देता। सावही रस्ती का रस्ती के रूप में यदि मान हो जाता, तवभी सांप

विवसंवाद की रस्ती क रूप न याद ना है। जाता, पवना सान की प्रतीति नहीं होती। इस आधार पर वेदान में दो प्रकार के कार्य बताये गये है। जब कारण बास्तविक है, और कार्य करिएत, तो उसे 'विवस्तं' कहते है। प्रतीसमान विस्व ब्रह्मका विवर्ते है। जब कारण और कार्य दोनों की सत्ता एक-सी हो, तो कार्य को 'परिणाम' कहा जाता है। वह अज्ञान अपने-आपमें भी सत्य नहीं है। अतः विस्व उसका परिणाम है।

साधारणतीर पर यह माना जाता है कि शंकराचार्य बाह्य जगत का अस्तित्व नहीं मानते, पर यह बात सही नहीं है। वे जगत् के लिए मिथ्या या अनिवचनीय सब्दकात्रयोग करते हैं। इसमें और अमाव

अतिवंचनीयवाद ने विद्यास कारण भाग भाग भरता है। इसम जारण भाग अपने स्वास कारण में बहुत बड़ा अन्तर है। संकरावार्य का कथन है कि एक ओर सत्य है, जो कभी नहीं बदलता। वह देश तथा काल की सीमा से १दे है। प्रत्येक ज्ञान में उसकी अनुभृत होती है। दूसरी सीमा पर 'जाकराज-कुसुम' है, जो अभावर में है। इस दोनों के बीच एक ऐसी थेगी है, जो न नित्य या व्यापक है। जौर न अभावर है। उदाहरण के लिए घट बहा के समान नित्य या सदंव्यापी नहीं है, बत. वह 'सत्' नहीं है। दूसरी ओर, वह अभावर भी नहीं है, बसोंकि

दिखाई देता है। 'आकाश-कुसुम' कभी दिषाई नहीं देता। जगत् के सारे पदार्थ तीक्षरी कोटि मे आते है। वे न तो भादवत हैं, और न अभावरूप। उन्हें न सत् कह सकते है और नअसत्। इन सब्दों से उनका निर्वचन नहीं हो सकता, इमीळिए वे अनिर्वचनीय कहे गये हैं।

इसी अज्ञान को माया, अविद्या आदि घट्यों द्वारा ब्यक्त किया जाता है।
यह दो प्रकार की है, 'मूलाविद्या' और 'नूलाविद्या'। जिस्न अविद्या के कारण सारे
अविद्या, ईरवर
और जीव कहीं-कहीं मूलाविद्या को माया ग्रद्ध ने, कीर लूलाविद्या के कहीं-कहीं मूलाविद्या को माया ग्रद्ध ने, कीर लूलाविद्या को अविद्या शब्द से एकाविद्या के सामने स्वर्ध के सामने सिक्ट की अपने में नहीं शब्द तो । उसकी उपमा जादून रो से दी जाती है। जादून र जादू करता है, और छोगों के सामने तरह-तरह के दश्य

उपस्थित कर देता है, किन्तु वह स्वयं भ्रम में नहीं पड़ता।

इस प्रकार की अविधा से युनत बहा को 'द्दन्यर' कहा जाता है। वह जगत् की रचना करता है, किन्तु अज्ञान से अभिभूत नही होता। उसके छिए अज्ञान एक साधन है, जिसके द्वारा वह विश्व की रचना करता है। वह उसपर हावी नहीं होता। देसीछिए परभेदनर को सर्वंज्ञ तथा माधी कहा गया है। ब्रह्म को जब तूळा-विधा सरेती है, तो उसे जीव कहा जाता है। वहाँ अविधा दोनो काम करती है। एक और तो जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं होने देती, और दूसरी और मिध्यां करपनाओं के छिए मेरित करती है।

विद्या के जो भेद बताये गये हैं, उनमे मुख्य अंतर विदक्षा का है, स्वरूप का नहीं। हम एकही वस्तु को सामूहिक रूप से प्रकट कर सकते हैं और वैयक्तिक रूप से भी। इन्हें कमया: 'समान्ट' जीर 'व्यक्ति हम हम हो के स्वार 'समान्ट' जीर 'व्यक्ति हम हम हो को को को का मुरमुट के वन भी कहा जा सकता है, और वहुसंस्थक सीनक मी। जब हम अरूप-अरूप सीनकों के सम्त को से से कि हम अरूप-अरूप सीनकों के मोने को केते हैं, तो प्रयेक को सीमित पवित्त सामने आती है। वहीं संगठित रूप मे विश्वाल अवित वन जाती है। इसी प्रकार सकुवित होने पर अविद्या आन, शवित तथा मुखको सीमित कर देती है। उससे धिरा हुआ चैतम्य 'जीव या 'प्रार्व' कहा जाती, और उसमें भी येवात होने लगती हैं। इसके विपरीत, व्यापक विद्या मामावाला चैतन्य ईस्वर है। उसका झान, शवित और सुख सीमित नहीं होते । अविद्या की दो घोषता चैतन्य ईस्वर है।

१. आवरण-शक्ति

'आवरण-सक्ति' सत्य का ज्ञान नहीं होने देती ! विक्षेप-सक्तिका कार्य है

२. विक्षेप-शक्ति

नई-मई रचताएँ। आवरण-सक्ति का प्रभावकेवल जीवपर होता है। साधारणतया हम कहते हैं कि वादल ने मूर्य को ढक लिया। किन्तु वास्तव में वह सूर्य को नही ढकता, हमारी द्विन्ट को ढकता है, जितसे हम सूर्य को नही देख पाते। इसी प्रकार अविद्या जीव को ढक देती है। परिणाम यह होता है कि वह अपने असली रूप को नहीं देख पाता।

'विशेप-शिवत' ईश्वर और जीव दोनों में काम करती है। ईश्वर की विशेप-शिवत सारे संसार की रचना करती है, और जीव की विशेप-शिवत स्वप्न तथा अम उत्पन्न करती है। चैतन्य को मुख्यता देने पर ईश्वर जगत् का निमिन्त कारण है, और माया को मुख्यता देने पर उपादान कारण।

जीव से संबंधित अविद्या का दूसरा नाम अन्तःकरण है। जीव को अन्तः-करण से पिरा हुआ चैतन्य कहा जाता है। जब हम बाह्य पदार्थों को देखते हैं तब सबसे पहले पदार्थ के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है।

सान की प्रक्रिया अन्तर्भ इति के साथ शहर की सम्बर्ग होता है। स्व क्लार की सम्बर्ध होता साहर निकलकर से य सत् का आकार से खेता है। इसे 'शिंत' कहा जाता है। इसकेदारा पदार्थ पर पढ़ा हुआ अज्ञान का आवरण हट जाता है, और वहीं रहा हुआ चैतन्य अपने-आप चमकने लगता है। इस प्रकार वियय-चैतन्य, द्यति-चैतन्य और अन्तःकरण या परमातृ-चैतन्य, तोनों में सामन्वस्य स्थापित हो जाता है। इसरों और वहीं अन्तःकरण यट, पट आदि बस्तुओं की कल्पना करता है। इसीका नाम प्रत्यक्ष है। इसमें साहविक भाग चैतन्य का होता है, और उसपर विभिन्न पदार्थों की कल्पना या आरोप किया जाता है।

अन्य प्रमाणों की सहया तथा स्वरूप के वारे में वैदान्त ने स्यूलरूप से कुमारिल-भट्ट का अनुसरण किया है। वह इस चर्चा को विदोष महत्व नहीं देता।

छह अनादि

एकमात्र ब्रह्म को सत्य मानने पर भी प्रतीयमान विश्व की ब्याख्या करने के लिए वेदान्त ने छह बातें अनादि

मानी हैं:

- १. बह्म अर्थात् शुद्ध चैतन्य
  - २. ईश्वर-अर्थात् माया से युक्त चैतन्य
- ३. जीव-सुख-दु'ख आदि का भोग करनेवाला तूलाविद्या से युक्त चैतन्य
- ४. जीव और ईश्वरका परस्पर-भेद
- ५. अविद्या
- ६. अविद्या और चैतन्य का परस्पर-सम्बन्ध ।

अविद्या से पाँच महाभूतों को उत्पत्ति होती है। सर्वप्रयम आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से वायु, वायु सेश्रीन, अन्ति से जल और जल सेपृथियी। इन्हें सूहम या गुढभूत कहा जाता है। सूक्ष्म भूतों से सुक्ष्म दारीर उत्पन्न होता है। इसके समह अवसब हैं—पाँच क्रानिन्दियां, पाँच कर्मेन्द्रियां, पाँच वायु, पुढि और मन । क्रानेन्द्रियां आकासादि के सालिक अंस से बनती हैं। आकास से कोब, वागु से स्पर्शन, अभिन से चक्षु, जल से रसना और पृथिवी से प्राणेन्द्रिय का निर्माण होता है। युद्धि और मन में सभी सत्यों का सिमश्रण रहता है। आकासादि के रजींस से कमश पाँच कर्मेन्द्रियां उत्तरन होती है। वे हैं—वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननेन्द्रियां भूतों के रजोंस से सम्मालित रूप में पाँच बायु उत्पन्न होते है, वे हैं—

सूध्म भूतो के पञ्चीकरण से स्यूल दारीर तथा स्यूल भूत ज्ञान होते हैं। प्रचीकरण का अर्थ है परस्पर सम्मिश्रण। प्रत्येक स्यूल भूत मे आधा अस उसकी अपना रहता है, और सेप आधा भाग अन्य चार मूतो के अप्टमाझी का मिलकर बनता है। इन्हों स्यूल भूतो से समस्त विश्व की रचना होती है।

साधारणतीर परदर्शनकार विश्व का स्वरूप वताते समय जाप्रत अवस्था के अनुभवों की व्याख्या करते हैं। किन्तु शंकराचार्य का कथन है कि हमारा अनु-भव यहीतक सीमित नहीं है। जागरण के अलावा दो अवस्थाएँ और है, जिनमें भिन्न प्रकार के अनुभव होते है। वे हैं स्वप्न और सुपृष्ति। जाग्रत अवस्था मे जो पदार्थ दिखाई देते है, वे अपने भिम्म-भिन्न कारणों से उत्पन्न होते है और ज्ञान का विषय बनते है। किन्तु स्वप्न-अवस्था में दिखाई देनेवाले पदार्थ अनुभव से भिन्न नहीं होते। वहाँ एकहीं सत्ता ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का आकार ले नेती है। उस समय हाथी, घोड़े आदि जो दिखाई देते है, उनकी कल्पना हमारा मन करता है, जो जाप्रत अवस्था के संस्कारों को छिये रहता है। तीसरी अवस्था सुपृष्ति है। वहाँ मन भी काम नहीं करता, फिरभी यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं रहता । बाह्य पदार्थों का अनुभव न होने पर भी वहाँ कोई 'नीद के मूख' का अनु-भव करता है। वही जागने पर कहता है, 'मैं सुख से सीया'। साथही, पिछले दिन के अनुभवों के अनुसार अपना काम शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि उस समय सस्कार भी बने रहते हैं, पर वे उद्बुद्ध नहीं होते । चौथी अवस्था गुद्ध चैतन्य है, जहाँ सस्कार भी नहीं होते । उस अवस्था में पहुँचने पर पून. लौटना नहीं होता । साधारण लोगों को जो नीद आती है, उसका कारण तमोगूण है। किन्तु योगियों की नीद ब्रह्म में लीन हो जाने पर होती है। इसीको 'तुरीयावस्था' कहते है।

वैदान्त में इत अवस्थाओं को लेकर विदव का स्वरूप बताया गया है।
तुरीयावस्था शुद्ध बद्धारूप है। सृष्टि उत्यन्त होने से पहले और प्ररूपकाल में जब
परमात्मा, माया से युक्त होनेपर भी, किसी प्रकार की प्रशृत्ति नहीं करता, तो
उसे सुपुत्ति कहते हैं। उस समय माया से युक्त परमात्मा 'ईश्वर' कहा जाता है,
और उसके मायारूप दारीर को कारण शरीर। बह अवस्था समस्त सूक्त तथा
स्थूल प्रपञ्च का लय-स्थान मानी जाती है। इसीको 'आनंदमय कोश' कहा जाता

है, उस समय केवल आनन्द की अनुभूति होती है, कर्नु त्व, इच्छाया त्रियाकी नहीं। स्वप्न-अवस्था में वाह्य प्रपञ्च का अस्तित्व न होनेपर भी, आन्तरिक

स्वपानअवस्था म वाह्य प्रथन्न का वास्तरम व हानपर ना, वास्तारक जगत् में ज्ञान, दच्छा एवं किया सभी कार्य होने क्वाते हैं। इसका मुख्य कारण मन में जभी हुई वासनाएँ होती है। वासनावों या संस्कारों के इस व्यक्तित्व की सूक्त सरीर कहा जाता है। इसके घटक तीन कीश हैं:—

 विज्ञानमयकोश—इसके घटक है पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और दुढि यानी विक्त की विचारात्मक अवस्था। इस कोशवाले चैतन्य को 'मूत्रात्मा' कहा जाता है।

२. मनोमय कोश—इच्छा,द्वेप,संकल्प,तिकल्पआदि मनोविकार उत्पन्न न करनेवाछा । इससे युवत चैतन्य को 'हिरण्यगर्म' कहा जाता है ।

३. प्राणमय कोश—पाँच कर्में न्द्रियाँ और पाँच प्राण । इससे युक्त चैतन्य को 'प्राण' कहा जाता है ।

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, युद्धि, मन, और पाँच प्राण मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है । यह स्यूल प्रपञ्च का छय-स्थान है ।

जाग्रत अवस्था में इन्द्रियां वाह्य पदार्थों को देखती है और स्थूल जगत् का अनुभव होता है। इस अवस्था को अन्नमय कोश कहते है, और उससे युक्त चैतन्य को विराट।

माया या अविद्या के समिटि और व्यप्टि दो हम बताये गये हैं। चैतन्य की ईस्वर, सूत्रात्मा आदि अवस्पाएँ समिटि की अभेक्षा से हैं। उन्होंको जब व्यप्टि-हम में लिया जाता है, तो उनका सम्बन्ध विभिन्न प्राणियों के साथ हो जाता है। उनकी भी उसी प्रकार पाँच अवस्थाएँ हैं।

साधन-चतुष्ट्य-साधना के लिए वेदान्त मे सबसे पहले अधिकारी का निरूपण किया जाता है। जिस व्यक्ति के मन में सांसारिक आकांक्षाएँ बनी हुई हैं,

जिसका चित्त ज्ञान्त नहीं है, जो इन्टियों के विषयों में सापना आसक्त है, वह वेदान्त का अधिकारी नहीं है। उसके लिए कर्म और उपासना-मार्ग का विधान है। वेदान्त-विद्या के लिए ये चारवातें आवश्यक मानी गई हैं:

- श. अमादि—(क) तम यानी चित्त का सान्त होना, (स) दम यानी हिन्नयों पर दमन, (ग) उपरित यानी मांसारिक मुख्यों से विरक्ति । (प) तितिक्षा यानी सहनसीलता, सुख में फूल न लाना, और दुःख में ब्याकुल न होना, (द) समाधि अर्थात् मन की एकाप्रता, और (च) धडा यानी उपनिषदों में प्रतिपादित तन्त्यों पर हड विश्वास;
- नित्यानित्य वस्तु-विवेक—समार में कौन-सी वस्तु स्थायी है, और कौन-सी नश्वर है, इसकी समझ;
  - ३. इहामुत्रार्यं मोग-विराग—ऐहिक और पारलौकिक सुधों से विरक्ति;

Yį :

यपट् अवद गानि-इयो म्यांन, अ है। युद्धि।

र मगः श

नेदिय । प्राच, सर

पंत्री र रह भवता भ बन्दा है।

के ब्लुभ

भग यही भिन्न प्रा

परायं है 41 [ 17 मही है

म्बद्ध हो यो यह

या दर्भ 1 15.42

के ऋतुभ मन्द्र गुर है, यहाँ ह

ا عُمَدَانَانِهِ भी बीट बार

बद्दा प्रदेश देश स्वतः

१ भुक्तन-इत दुर्बोबाहा पर यहानुकंक हानेकः

वंर पत्रायं ने हे बास्य बाये हैं। एक करना चाहिए. तमके प यह भी बहा गया है कि

चाहे पृहस्य, बारप्रस्थाः कि पहला श्रम साधारण की व्यवस्था नहीं हैं। धवन, मनन औ

बार्वे बताई गई हैं : १. धनम अवति

समझना । २, मनन-सुनी i कहते हैं कि जहां शास्त्र बीर

बात ही माननी चाहिए। बु करना चाहिए। किन्तु समझ ३. निरिध्यासन--

करना चाहिए, जिससे अमे हुए स्पप्ट होती जाय । ऊहापीह का फिरमी पुराने संस्कारों के कार धीरे गीरे विरोधी सस्कार दूर ह रपनिषदीं में कुछ ऐसे वा

की एकता का प्रतिपादन करते हैं में उन्हीं गका है।

् 'एक्मेवाहितीयम'

**产**流行河南南部 AMITTER. · · 

المراجة أشابه

"村村"。

इन वाक्यों का निरन्तर चिन्तन करने पर भेद-बुद्धि दूर हो जाती है और वंत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म दिखाई देने लगता है। ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अविद्या प्ट हो जाती है. और जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है।

महाकाश और घडे से घिरा हुआ आकाश वास्तव में एकही है। किन्तु

वितक घड़ा मौजूद है, उनमे परस्पर भेद मानूम पड़ता है । इसी प्रकार अविद्या

. कारण जीव अपनेको ब्रह्म से भिन्न समझता है । घड़ा फूटते ही घिरा हुआ आकास हाकाद्य में मिल जाता है । इसी प्रकार अविद्या से घिरा हुआ जीव, अविद्या दूर ोते ही, ब्रह्म में लीन हो जाता है। घिरे के इस रूप को 'अवच्छेदवाद' कहा जाता । दूसरा 'प्रतिविम्बवाद' है । सूर्य को पानी में परछाई पड़ती है, और दसों सुर्य देखाई देते हैं । इसी तरह भिन्न-भिन्न अविद्याओं में परछाई पड़ने के कारण अनेक ीव दिखाई देते हैं। वर्तन फूटते ही परछाई सूर्य मे मिल जाती है। इसी प्रकार विद्या दूर होते ही जीव ईस्वर में मिल जाता है। वास्तव में देखा जाय, तो पर-गई या जीव का अस्तित्व अलग नहीं होता । केवल ऐमी प्रतीति होती है । ज्ञान ी मिथ्या प्रतीति दूर हो जाती है, और भिन्न अस्तित्व का भ्रम दूर हो जाता

४<sub>.</sub> मुमुक्षस्य—मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट अभिलापा ।

इन गुणोंवाला साधक गुरु की खोज करता है और उसके प्राप्त हो जाने

पर श्रद्धापुर्वक उपदेश प्राप्त करता है।

शकराचार्य ने आश्रम-ब्यवस्था को नहीं माना। उपनिषदों में दोनो प्रकार के वाक्य आये है। एक जगह कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम ग्रहण करना चाहिए, उसके पश्चात् वानप्रस्य आश्रम, तब सन्यास लेना चाहिए । फिर यह भी कहा गया है कि जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी दिन सन्यास ले लेना चाहिए, चाहे गृहस्य, वानप्रस्य या बहाययं कोई भी आश्रमहो। शकराचायं का कहना है कि पहला कम साधारण लोगों के लिए है, तीव वैराग्यवालों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

श्रवण, मनन और निदिध्यासन-साधना-कम के रूप में वेदान्त मे येतीन

बातें बताई गई है :

१. श्रवण अर्थात् शास्त्र तथा गुरु के उपदेश को अच्छी तरह सुनना और समझना ।

२. मनन---सुनी हुई बात पर युक्तिपूर्वक विचार करना। शकराचार्य कहते है कि जहाँ शास्त्र और युक्ति मे परस्परिवरोध मालूम पड़े, वहाँ शास्त्र की बात ही माननी चाहिए। बुद्धि की सीमा को समझकर उसपर दार-बार विचार करना चाहिए। किन्तु समझ मे न आने पर अश्रद्धा नही करनी चाहिए।

३. निदिध्यासन - बात के समझ मे आ जाने पर उसका बार-बार चिन्तन करना चाहिए, जिससे जमे हुए विरोधी संस्कार समाप्त हो जायें औरनई अनुभृति स्पष्ट होती जाय । ऊहापोह करने पर किसी वात की बराई तो ज्ञात हो जाती है, फिरभी पुराने सस्कारों के कारण उसे हम नहीं छोड पाते । निदिध्यासन द्वारा धीरे-धीरे विरोधी सस्कार दूर हो जाते हैं।

उपनिषदों में कुछ ऐसे वाक्य हैं, जो ब्रह्म का स्वरूप या जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते है। उन्हें 'महावाक्य' कहा जाता है। वेदान्त-साधना

में उन्हींके श्रवण, मनन और निदिध्यासन पर बल दिया महावाक्य गया है। वे महावाक्य ये हैं:

१. 'एकमेवादितीयम्' इसका अर्थ बताया जा चुका है !

२. 'तत्त्वमित' इस वाक्य मे गुरु शिष्य को कह रहा है कि 'तू' अर्थात् जीव 'यह' अर्थात ब्रह्म है। इसमे जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है।

३. 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' सब-कुछ ब्रह्म ही है, उसे छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है।

४. 'अहब्रह्मास्मि' में ब्रह्म हैं।

8,88 इन वाक्यों का निरन्तर चिन्तन करने पर भेद-बुद्धि दूर हो जाती है और

सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म दिखाई देने लगता है। ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अविद्या नष्ट हो जाती है, और जीव बहा में लीन हो जाता है।

महाकाश और घड़े से घिरा हुआ आकाश वास्तव में एकही है। किन्तु जबतक घडा मौजूद है, उनमें परस्पर भेद मालूम पड़ता है। इसी प्रकार अविद्या के कारण जीव अपनेको ब्रह्म से भिन्न समझता है। घड़ा फुटते ही घिरा हुआ आकारा महाकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार अविद्या से घिरा हुआ जीव, अविद्या दूर होते ही, बहा मे लीन हो जाता है। घिरे के इस रूप को 'अवच्छेदवाद' कहा जाता है। दूसरा 'प्रतिविम्बवाद' है। सुर्य की पानी में परछाई पड़ती है, और दसों सुर्य दिखाई देते हैं। इसीतरह भिन्न-भिन्न अविद्याओं में परछाई पड़ने के कारण अनेक जीव दिखाई देते है। वर्तन फूटते ही परछाई सूर्य में मिल जाती है। इसी प्रकार अविद्या दूर होते ही जीव ईश्वर में मिल जाता है। वास्तव मे देखा जाय, तो पर-छाई या जीव का अस्तित्व अलग नहीं होता । केवल ऐसी प्रतीति होती है। ज्ञान

होते ही मिथ्या प्रतीति दूर हो जाती है, और भिन्न अस्तित्व का भ्रम दूर हो जाता है। इसीका नाम 'ब्रह्म-लय' है। यही वेदान्त की मुक्ति है। साक्षात्कार के संबंध मे बेदान्त का कथन है कि बेदान्त-चिन्तन द्वारा पहले

बह्याकारवृत्ति होती है, साधक अपने ज्ञान में जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव करता है। यह दत्तिभी अविद्या का कार्य है, किन्तु वह अविद्या को नष्ट कर डालता है। उसके नाश हो जाने पर दृत्ति भी नहीं रहती, अनुभव करनेवाला तथा अनुभव का विषय प्रतीत नहीं होते, घेरा समाप्त होने के कारण केवल बहा रह जाता है। यही 'ब्रह्म-लय' है, जो वेदान्त-साधना का अंतिम लक्ष्य है।

## विशिष्टाद्वैतवाद

प्रवर्तक--वेदान्त-दर्शन की इस परम्परा के प्रवर्तक आचार्य रामानुज माने जाते हैं। उनका जन्म संवत् १०७३ में, महास नगर से १४ कोस नैऋत्यकोण में

पेरुबुदुर ग्राम में हुआ था। इसे महाभूतपुरी भी कहते है।

विशिष्टाईतवाद ईश्वर, जीवे और माया तीनों को सत्य मानता है। इसके मत में जीव और माया ईश्वर के ही अश या उपाधि है। यहाँ बहुँत का अर्थ इतनी

तात्त्वयं ही है कि ईस्वर एक है। जीव और माथा शनेक होनेवर भी उसीमें समाये हुए हैं। शकराजार्थ ने सजातीय, विजातीय और स्वगत इस तीनों भेदों का निराकरण किया है, किन्तु रामानुजाजार्थ स्वगत भेद का निराकरण नहीं करते। विशिष्टाईत का शब्दार्थ है "जीव और माया से विशिष्ट ईस्वर को अदिवीयता"।

उद्गम और विकास—बेदान्त की अन्य परम्पराओं के समान विधिष्टा-द्वैत भी उपनिषद्, ब्रह्ममूत्र और भगवद्गीता को 'अस्थानत्रय' मानता है।इस्हीको वह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है । किन्तु उनकी व्यास्था वह अपनी माग्यताओ

के अनुसार करता है।

महाभारत का नारायणीय पर्व तथा पाचरात्र आगम में भी विशिष्टा-हैतबाद का समर्थन मिलता है। रामानुज ने पूर्वाचार्यों के रूप में रक, द्रमिड, गुहरेय, कपर्दी, भारुचि, दोधायन और नायपुनि का उल्लेख किया है। ब्रह्मपूत्र पर वोधायन की हत्ति नहीं मिलती है। नायपुनि (१००० ई०) ने 'न्यायतस्व' और 'योगरहस्य' नामक ग्रन्य रचे थे। वे अन्तिम काजुवार के शिष्य थे। यापुना-वार्य रामानुज के गुरु वे। उन्होंने 'आगम प्रामाण्य' 'निद्वित्रय', 'महापुरुष-सिद्वित्रय' तथा 'गीतार्थ-संग्रह' की रचना की।

रामानुजाचायं ने नीचेलिधे प्रन्थों की रचना की :

बह्ममूत्र पर 'श्रोभाष्य', भगवद्गीतापर टीका, 'वेदान्तदीप', 'वेदान्तसार', 'वेदान्तसार', 'वेदार्थसंग्रह', 'गदात्रय' और 'भगवदाराधन कर्म' । सुदर्शन ने श्रीभाष्य पर 'श्रुतप्रकामिका' नामक रुपुटीका रची । क्षेत्राचार्य का 'तत्त्वत्रय' विशिष्टाहेंत पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । वेदान्तदीशक (१३०० ई०) ने 'त्याय-परिग्रुढि' की रचना की जानमीमासा और तक्ष्ताक्ष्त का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । श्रीनिवासाचार्य (१७०० ई०) की 'यती-इमतदीपिका' वहुत महत्त्वपूर्ण है । श्रीभाष्यवार्तिक श्रीभाष्य का छन्दोबढ संरोप है।

ईश्वर, जीव और जगत् के परस्पर-सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य

रामानुज ने दो प्रकार के सम्बन्धों का उल्लेख किया है। पहला सम्बन्ध उन वस्तुओं में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, अर्थात् एक दूसरे से अल्प होने पर भी बनी रहती हैं। उन्हें पृथक्-सिद्ध कहा जाता है। उताहरण के हुए में, लाठी और पृष्य का परस्पर-संबंध ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के बिना न टिक सकें। लाठी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, और पृष्य अपना । उनका बस्तित्व एक दूसरे पर आधारित नहीं हैं। न्याय-र्थान में इसे 'संयोग-संबंध' कहा जाता है।

संबंध का दूसरा प्रकार वह है, जहाँ एक का अस्तित्व दूसरे पर आधार रखता है। जैसे कूल और उसका रंग। रंग बस्तु के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार षट और उसके अवगर्बों का संबंध है। अवग्रवी सदा अवग्रवों में रहता है।

उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता ।

विशिष्टार्देतवार में जीव और जगत् का ईश्वर के साय संवंध दूसरेप्रकार का माना गया है। ईश्वर या बहा जातमा है। जीव तथा जगत् उसका शरीर है। रारीर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह आत्मा के लिए होता है। उसे तभी प्रारीर कहा जाता है, जब वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार वीव और जगत् का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे ईश्वर के लिए है। उसकी वे भीग-सामधी है। ईश्वर जनके ह्वारा अपनी इच्छा पूर्ण करता है। तीनों तत्त्व सत्य हैं, और परस्पर-भिन्न हैं। किरामी वस्तित्व के हिए हैं। तीनों तत्त्व सत्य हैं, और अनुसार उपनिपदों में प्रतिपारित अद्देत का इतना ही अर्थ है कि तीनों तत्त्व सत्तिक होने पर भी पृथक् नहीं होते। वतः विशिष्टाईत का अर्थ है, जीव और जगत् वे विशिष्ट ईश्वर की एकता या अद्वितीयता।

यह सिद्धान्त ईश्वर तथा जगत् के परस्पर-मंबंध तक सीमित नहीं है। वह प्रत्येक वस्तु में दिखाई देता है। नीखे कमल में दो तत्त्व मिले हुए हैं, नीलापन और कमल-सत्त्व। वे दोनों परस्पर-भिम्न हैं। पर उनसे विशिष्ट कमल एक हैं। गुण श्लेक होनेपर भी जनसे विशिष्ट गुणी एकही रहता है। इसी प्रकार यौवन और युद्धापा ये अवस्थाएँ परस्पर-भिन्न हैं। फिरभी उनसे विशिष्ट देवदत्त एक ही है। अवस्थाणें का भेद अवस्थायान में भेद का कारण नहीं होता।

आचार रामानुज ने दो ही तत्व माने हैं—द्रव्य और अद्रत्य, अर्थात् गुण।
त्याय-दर्शन ने कम को अलग्पदार्थ माना है। रामानुज ने उसे संयोग और विभाग
के रूप में गुणो में ही सम्मिलित कर लिया। उनकी दृष्टि में सामान्य नाम का
कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। वह व्यक्तियों या विदोषों का समूहमात्र है, जो सद्दा होते हुए भी एक दूसरे से प्रयक् हैं। ऐसा कोई एक तत्व नहीं, जो सद्दा अनुस्त्रत हो। उन्होंने विदोष, समयाय तथा आमात्र को भी स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना।
प्रमाकर के समान वे भी अभाव को मावान्तर अर्थात् दूसरी वस्तु का अस्तित्व मानते हैं।

(अ) द्रव्य—द्रव्य का अर्थ है वह यस्तु, जो उत्तरोत्तर भिन्न-भिन्न अवस्याओं में परिणत होती है। वेदान्तदेशिक ने इसकी उपमा अस्वत्य अर्थात् पीपल के पत्ते के साथ दी है। वह अनेक अवस्थाओं में वदलता रहता है, फिरमी एक है।

प्रकृति, जीव, ईश्वर और धर्मभूत ज्ञान ये द्रव्य के भेद है।

प्रकृति—प्रकृति का स्वरूप प्रायः सास्य-दर्शन के समान है। भेद इतना ही है कि यहां वह ईस्वर से पृथक स्वतंत्र तरव नहीं है। यहां सत्व, रजस् और तमस् प्रकृति के गुण हैं, पटक नहीं। प्रकृति का वर्णन ईस्वर के रारीर या वस्त्रों के रूप में किया जाता है। सारा जगत ईस्वर से अधिष्ठित प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति और उसके जायों में 'अपूषकृ सिद्धि' नाम का सबंध है। जैसे वस्त्र तन्तुओं के विना, और साई मिट्टों के विना नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य प्रकृति विना नहीं रहते ।

सत्कार्यवाद आवार्य रामानुज ने भी 'सत्कार्यवाद' को स्वीकार किया है। किन्तु उसकी व्यास्था सांस्य-दर्गन के समान नहीं की। सांस्य-दर्गन में इसका अर्थ है कार्य के प्रकट होने से पहले उसका अस्तित्व । मूर्ति का अस्तित्व पत्थर में पहले से होता है। मूर्तिकार केवल आवरण को हटा देता है। इसी प्रकार सास्य-दर्गन के अनुसार प्रतीपमान सारा अत्त प्रकृति हो छिपा रहेता है। उसित का अर्थ 'अस्तित्व में आग' नहीं, किन्तु 'प्रकट होना' है। परन्तु रामानुज के मन में 'सत्कार्य 'अस्तित्व में आग' नहीं, किन्तु 'प्रकट होना' है। परन्तु रामानुज के मन में 'सत्कार्यवाद' का अर्थ 'ह प्रकृति, जो पहले से विद्यमान है। उसका कार्य के स्प में परिणत होना ही 'सत्कार्यवाद' है। यहाँ कार्य की अप्रवक्त सत्ता नहीं मानी गई। वह नथीन उत्पन्न होता है। सत्कार्यवाद का इतना ही अर्थ है कि उसका कारण पहले से विद्यमान रहता है। वहीं कार्यरूप मंपिणत होता है। अस्त से सत्त की उत्पत्ति नहीं होतो। ध्यान देनेयोग्य बात यह है कि यहाँ कार्य-कारण-मान द्रव्य और उसकी अवस्थाओं में नहीं माना गया। परन्तु पूर्वोक्स्य को उत्पत्तवस्था का कारण माना गयाहै। असे पड़ेका कारण मिट्टी नहीं है, किन्तु मिट्टी की पिण्यवस्था है जो घटाबस्था के स्प में परिणत होताहै। मिट्टी दोनो अवस्थाओं में अनुस्युत है।

जीव—जीत, ईसवर से भिन्न होने पर भी, स्वतंत्र नहीं है। उसे ईस्वर का अंश कहा जाता है। प्रकृति के समान वह भी अनादि और अनन्त है। ईस्वर के साथ सह-अस्तित्व होने पर भी वह तद्दूप नहीं है। उसे ईस्वर का सरीर माना जाता है। सक्का इतना ही अर्थ है कि ईस्वर उसमें बसा हुआ है। उसके द्वारा अपना कार्य करता है। उसे अंदर से प्रेरित करता रहता है।

जीव अणु-परिमाण है। किन्तु 'धर्मभूतज्ञान' के कारण दूर की वस्तुओ

को जान सकता है। वह चेतन है।स्वप्रकाश है।नित्य है।केवल उसके धर्मभूतज्ञान मे परिवर्तन होता है। जीव अनेक है। वेदों में जहाँ कही उनकी एकता का उल्लेख है, उसका तात्पर्य यही है कि वे एकतमान है, एकही जाति के हैं। सुख तथा आनन्द उनका स्वरूप है। किन्तु कर्मबंध के कारण विविध योनियों में वे अमण करते हैं, और दुःख भोगते है।

जीव तीन प्रकार के है:

१. नित्यमुक्त - जो जीव कभी बंधन में नही पड़े।

रे. मुक्त — जो जीव संसार के कष्टों को भोगकर मीक्ष-मार्ग की ओर भुके और साधना द्वारा बंधन से छूट गये।

३. बद्ध—जो अभीतक जन्म-मरण के चक्र मे फरेंसे हुए हैं।

द्वेच्यर — ईश्वर प्रकृति और जीव रोनों में समाया हुया है, और उनका संचालन करता है। इन दोनों को ईश्वर का सरीर माना जाता है। इसका इतना ही अयं है कि वही उनका पालक और नियामक है। उनका एकमात्र उद्देश ईश्वर की इस्लाओं को पूरा करना है। आचार्य रामानुब का कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व स्वयं अपने लिए है। इसके विपरीत, जीव और प्रकृति ईश्वर का अस्तित्व स्वयं अपने लिए है। इसके विपरीत, जीव और प्रकृति ईश्वर के लिए है। स्वयं अपने लिए नहीं। यही वात जीव और उसके सरीर के विषय में कही जा सकती है। सरीर जीव के लिए होता है, और जीव स्वयं अपने लिए। जैसे हमारा व्यक्तित्व शरीर बीर आत्मा योनों को ही मिलाकर बनता है, उसी तरह ईश्वर का स्यक्तित्व प्रकृति और जीवों को मिलाकर पूर्ण होता है। यारीर और आत्मा का संवंध ऐसे व्यक्तित्व को प्रकृट करता है, जहां सारे यंत्र का संवालन किमी एकही लक्ष्य को पूरा करने के लिए होता है। इसे अश्वश्वास्त्र के हा जाता है, अर्थात् एक का अस्तित्व इसरेके बिना अपूर्य है। इसते उल्टा स्वतंत्र सत्ता रखने वाली जड़ या चेतन वस्तुर्यों का संवध पूरव स्वाह होता है। वे मिलते है और विश्वर जीते हैं। उससे उल्टा स्वतंत्र सत्ता रखने वाली जड़ या चेतन वस्तुर्यों का संवध पूरव सिद्ध होता है। वे मिलते है और विश्वर जीते हैं। उससे उल्टा स्वतंत्र सत्ता रखने वाली जड़ या चेतन वस्तुर्यों का संवध पूरव सिद्ध होता है। वे मिलते है और

ईश्वर चेतन और स्वप्रकास है। सारी वस्तुओं को वह 'धर्ममूत्रनान' के द्वारा जानता है। दोवों से वह सबैबा मुक्त हैऔर गुणसंपन्न है। सबैज, सबैबक्ति-मान, सबैब्यापी है। ऋपालु है। उनीकी ऋपा होने पर जीव को मुक्तिलाम होताहै।

न्याप-दर्शन ईस्बर को जगत् का निमित्त मानता है। उसकी उपमा वह कुम्हार से देता है। कुम्हार मिट्टी को उत्पन्न नहीं करता, केवल उसे पड़े के रूप में डाल देता है। इसी प्रकार ईस्बर प्रथिवी आदि के परमाणुजों से जगत्की रचना करता है, परमाणुजों को बनाता नहीं है। वे अनादि हैं। किन्तु विविध्यक्षित ईस्वर को निमित्त तथा उपादान दोरों मानताहै। बहुजन्तु की रचना करता है। उसके लिए सामग्री भी स्वयंत्रस्तुत करता है। ऐसी कोई बस्तु नहीं, जो उससे मिन्त हो। जह और चेतन साराजगत् उसीके व्यक्तित्व में समाया हुआ है। अईत वेदान्त में ब्रह्म के समान यहाँ ईक्वर ही एकमात्र विदव का कारण है। उसके धारीररूप प्रकृति और जीव जब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, तब उन्हें कारण कहा जाता है। ब्यक्त होने पर वे ही कार्य कहे जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दुःख, अज्ञान आदि दोष भी ईक्वर में रहते हैं। उनका अधिष्ठान जीव है, जो ईक्वर से भिग्न है।

पर्मभूततान—इसका अर्थ है बुद्धि, जो ईस्वर और जीव का पर्म या स्वभाव है। इसकी गणना द्रव्यों में की जाती है, क्यों कि यह विविध अवस्थाओं में परिणत होता है। यह स्व-प्रकाश है। सायही पदार्थों को प्रकाशित करता है। इसका यह कार्य ईस्वर तथा जीव के लिए होता है, अपने लिए नहीं। यह जड़ और वितन के बीच संबंध जोडता है। जड़ पदार्थों में दूसरे को प्रकाशित करने की योग्यता नहीं होती, अतः वृद्धि उनसे भिन्न है। साय ही, ईस्वर और जीव से भी बुद्धि भिन्न है, क्यों लिए नहीं। सुख, दुःस, इच्छा, हेप तथा प्रयत्न उसीकी विविध अवस्थाएँ है। अन्य दर्शनों के समान यहाँ जन्हें अनुभव का विषय न मानकर स्वयं अनुभवरूप माना जाता है। ईस्वर सर्वं है। उसकी बुद्धि व्यापक है। मुकतायाओं की बुद्धि भी व्यापक होती है। किन्तु संसारी जीवों की संकुष्धित। उसमें क्षेत्र की वृद्धि से तारतम्य रहता है। उसके पूर्ण विकास का अर्थ है भूवित।

अद्रय्य अर्थात् गुण-इनकी संस्या दस है - राब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्य, स्त्य, रज, तम, संयोग तथा राक्ति । राक्ति का स्वरूप यहाँ भी मीमांसा-दर्गन के समान है । अत्येक पदार्थ में किसी कार्य को उत्पन्न करने की दाक्ति रहती है । आचार्य रामानुव ने बन्य पुणों को स्वीकार नहीं किया । न्याय-दर्शन ने आरमा में सुख, दुःख, दच्छा, द्वेप आदि गुणों का पृथक् अस्तित्व माना है । किन्तु यहाँ वे धर्ममूतज्ञान की ही विविध अवस्थाएँ है । न्याय-दर्शन में उन्हे ज्ञान का विषय माना

गया है, पर यहाँ वे स्वयं ज्ञानरूप हैं।

भाग है, पर यहा व स्वय जानर पह ।

सानमीसां — न्याय न्याँन के अनुसार ज्ञान की चार अवस्थाएँ हैं। पहली
अवस्था में इन्दिय और पदार्थ का सवय होता है। दूसरी में निविकत्यक ज्ञान, तीसरी
में सिवकत्पक या विशिष्ट ज्ञान, और चौथी में हानीपादानबुद्धि। रामानुज ने निर्विकत्यक अवस्था को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि सभी ज्ञान सिवकत्यक या विशिष्ट होते हैं। ज्ञान का अर्थ ही 'विशेष का आभास' है। इसी प्रकार
उन्होंने निर्मृण बह्म की भी स्वीकार नहीं किया। उनका कवन है कि स्पत्येक वस्तु
में अपगी-अपनी विशेषता होती है। उसके बिना वस्तु की कत्यना ही नहीं की जा
सकती। उपनिषदों में 'पील-नीत' ज्ञान्दों हारा ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया गया
है, उसका भी इतना ही अर्थ है कि ब्रह्म समस्त दोगों से परे हैं। उसका यह अर्थ

नहीं कि ब्रह्म में कोई गुण ही नही है। जैसे जब हम कहते हैं कि घर में कुछ नहीं है, तो इसका इतना ही अर्य होता है कि हमारे मतलब की कोई चीज नही है; उसका यह अर्थ नहीं होता कि घर में कोई चीज़ ही नहीं है।

अस्यातिवाद—आचार्य रामानुज के मत से कोई बान मिध्या नहीं होता। इस विषय में उनकी मान्यता प्रमाकर से मिट्यती-जुलती है। जब हम लाठी पर आग लगाकर उसे तेजी से चुमाते हैं, तो आग का गोट घरा दिखाई देता है। रामानुज का कथन है कि वहीं गोट घरा नहीं दिखाई देता, बीम्रता के कारणवींच का व्यवसान दीखान बन्द हो जाता है। इसी बात को प्रभाकर ने 'अस्याति' अब्द द्वारा प्रकट किया है। रामानुज भी उससे सहमत हैं। रस्सी में साँप, सीप में चाँदी आदि प्रसीति में तोच सांच क्या प्रकट किया है। रामानुज भी उससे सहमत हैं। रस्सी में साँप, सीप में चाँदी आदि प्रतीतियों तथा स्वम्मो की स्थाख्या भी इसी प्रकार की जाती है।

रामानुजाचार्य ने तीन प्रमाण माने है: प्रत्यक्षा, अनुमान और शब्द। शब्द का अर्थ है वेद । अंकराचार्य ने वेद का केवल ज्ञानकाण्ड अर्थात् उपनिषदी

प्रमाणमीमांता को प्रमाण माना है। उनकी दृष्टि में कमंकाण्ड परमाथं का प्रतिपादक नहीं है। रामानुवाचायं दोनों काण्डोंको समान महस्व देते है। उनकी दृष्टि में जानकाण्ड ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करता है, और कमंकाण्ड उसकी पूजा-पढ़ित को। दोनों एक दूनरे के पूरक हैं। शंकराचार के अनुसार कमंकाण्ड चित्त गुढ़ि में उपकारक है, जो ब्रह्माजज्ञामा को ओर के जाती है। वह निम्नकोटि के अधिकारी के लिए है। आवस्यक चित्तगृद्धि हो जाने पर जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तब कमंकाण्ड आवस्यकता नहीं रहती। उस समय कर्म-संन्यास आवस्यक है। रामानुवाचायं जीवन के अंतिम समयतक ज्ञान और कर्म दोनों का प्रतिपादन करते है।

आचार्य रामानुज ने अपने सिद्धान्त का समयेन करने के लिए पुराणों का भी आध्यय लिया है। संकराचार्य ने उतना नही लिया। रामानुज ने आगम साहित्य को भी प्रमाण माना है। संकर ने उन्हें स्वतंत्र प्रमाण नही माना। उनको दृष्टि में वे तभी प्रमाण है, जब वेदों का समर्थन करते हैं; विपरीत होने पर उनका प्रामाण्य गौण हो जाता है।

रामानुज के नत में प्रत्येक शब्द ईश्वर का वाचक है, और प्रत्येक पदार्थ में उसकी झलक है। एकही शब्द से जो प्रतीति झानी को होती है, वह साधारण व्यक्ति को नहीं होती। झानी के लिए उपनिपदों का प्रत्येक सब्द ईश्वर का बोधक है, प्रत्येक पदार्थ उसके साक्षारकार की खिड़की है।

'तत्त्वमित' की ब्यास्या के रूप में आचार्य रामानुज का कथन है कि 'तत्' शब्द का अर्थ प्रकृति के रूप में ईश्वर का दारीर है, और 'त्वम्' गब्द का अर्थ जीव के रूप में ईश्वर का दारीर 1 सारा वाक्य उस सत्ता को प्रकट करता है, जो दोनों की आरमा है। सापना—विशिष्टाईत में साधना का लक्ष्य है वैकुष्ठ की प्राप्ति, जहाँ नारायण अपने देशीय्यमान रूप में विराजमान है। अक्त वहाँ पहुँचकर पूर्णसुख और स्वातस्य प्राप्त कर लेता है।

इसके दो मांग हैं— प्रपत्ति और भिक्त । प्रपत्ति का मांग सभी के लिए खुला है। उसका मूल स्रोत बैटणव-साहित्य है। प्रक्ति का मांग उच्च वणी तक सीमित है। उसका स्रोत उपनिषद है। प्रपत्ति का लयं है 'आत्ममपर्पण' या सरणागति, तथा नारायण की हुन्या एव शिक्त में दृढ विदवास। रामानुजानायं ने प्रकार को ज्ञान का ही एक प्रकार बताया है। उनका कथन है कि यह सिद्धान्त उपनिषदों के विद्धान्ति हो सी ज्ञान को ही मुस्य का रणवताया गया है। भिक्त को तीन श्रीणयाँ है।

१ कर्मयोग, २ ज्ञानयोग, और ३ भक्तियोग।

कर्मयोग— कर्म का अप यहाँ भी वही है, जो गीता में बताया गया है। अयीत् फल की कामना के बिना अपने-अपने कर्तव्य क्र् पालन । स्टब्स के रूप में दो बातें बताई जाती है। मिनतबादी परम्पराएँ पहुकी बातें पर जोर देती हैं। उनका कहना है कि कर्म का स्टब्स प्रमेश्वर की म्रोनी केरना है। भनत की बाहिए कि समस्त कर्म परमेश्वर के परिपोर्म करतें। ऑनिवारी परम्पराएँ उसका स्टब्स परमेश्वर के सम्बंधि परम्पराएँ उसका स्टब्स परमुखा है। आपने की स्वाधि परम्पराएँ कि समस्त कर्म परमेश्वर के सामजे के स्वाधि परम्परा की सर्वेषा स्टब्स पर स्टिंग करते। ऑनिवारी के समयंक हैं, किन्तु इसरी परम्परा की सर्वेषा स्वयंत्र हैं।

ज्ञानयोग—यहाँ इसकी व्याख्या मिन्न है। इसका अर्थ है, साधक द्वारा एक और अपने स्वरूप एवं ईश्वर के साथ उसके संबंध का ज्ञान, और दूसरी ओर प्रकृति का। इसमें मबसे पहले जड़ या प्रकृति से मिन्न शुद्ध आरमतत्त्व का प्र्यान किया जाता है, फिर ईश्वर के साथ उसके संबंध का। अर्द्धत के समान यहाँ आरम-साक्षात्वार अतिम छश्य नहीं है, विन्तु वह ईश्वर के साक्षात्कार का प्रथम सोधान है।

मित्रयोग—मित्रयोग का अर्थ है ईस्वर का सतत चितत । मित्र का अर्थ यहाँ अपश्चा नहीं है। इसका अर्थ है लक्ष्य पर मन को एकांग्र करना, जो अपने-आपमे फल है। उपनिपदों में इसका वर्णन उपासना के रूप में आधा है। यहाँ अन्य दर्शनों के समान ट्यान द्वारा बहुत या किसी अन्य तत्त्व का साक्षारकार नहीं होता, किन्तु 'भूबानुस्हित' प्राप्त होती है। लक्ष्य का हमरण, विना ही प्रयत्न के सतत्व चलता रहता है। यह रमरण साधारण स्मृति से भिन्न है। यहाँ लक्ष्य को अल्पन रपप्ट होती है, और उसके साथ उत्कट प्रेम मिला रहता है। इसके तुलना प्रत्यक्ष या साक्षात् ज्ञान से को जाती है। यह अनुभूति इसी जीवन में प्राप्त को जा सकती है। परन्तु मोक्ष या अतिम लक्ष्य का परमलाभे सरीरपात के परवात् ही होता है। उस समय जीवात्मा को परभेष्वर का प्रत्यकाभे सरीरपात के परवात् ही होता है। उस समय जीवात्मा को परभेष्वर का प्रत्यकाभे

हो जाता है, जो उसीका स्वरूप है। तब धर्मभूतक्षान सर्वव्यापी हो जाता है। इन्द्रियों की तब आवश्यकता नही रहती। अर्द्धत के समान यहाँ उस जान को सारवत नहीं माना गया। वह एक प्रकार का अनुभव है। शंकरकेसमान रामानुज ने जीवन-मुक्ति को स्वीकार नहीं किया।

मोंस-लाभ के लिए किया जानेवाला प्रयत्न तभी सकल होता है, जब साधक अपने आपको पूर्णतया परमेहवर के चरणों में अपित कर देता है। जबतक वह अपनी इच्छा को सर्वया अपित नहीं करता और परमात्मा की कृषा प्राप्त नहीं होती, तबतक मोक्ष की कोई आसा नहीं। इसीके 'प्रपत्ति' कहा जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं कि इस परम्परा पर प्राचीन वैष्णवधमें का यहुत प्रभाव है। विना मन्ति के केवल प्रप्रित हारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रपत्ति के विना मन्ति के केवल प्रप्रित हारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रपत्ति के विना मन्ति के केवल प्रपरित हारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रपत्ति के विना मेवल भक्तिहारा नहीं।

संन्यास—रांकराचार्य ने भोक्ष के लिए संन्यास को शावश्यक माना है। परन्तु आचार्यरामानुत्र उसे वैद्या आवश्यक नहीं समझते। उनका कथन है, कि चित्त-गृद्धि और परिस्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अंततक कर्त्तव्य कर्म करने रहना चाहिए। महां धर्म का अर्च ईस्वर का अनुग्रह है, गुफ कर्म मा उनके द्वारा प्राप्त होनेवाला पुष्य नहीं। अध्यमं उसके विपरीत है। आचार्य रामानुत्र के कर्त में सहस्य मोक्षा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अंततक कर्म करने पर और दिवाहै। उपनिपदों में अहीं कर्म संन्यास की वात आई है, उसका इतना हो तात्वर्य है कि संन्यास से मोक्ष की प्राप्ति चींग्र होती है, पर उसका वह अनिवार्य साधन नहीं है।

## द्वेतवाद

प्रवर्त्तक — हैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य ये (११६६ से १२७८ ई०), जिन्हें पूर्णप्रज्ञ भी कहते हैं ! उन्होंने इन भाँच भेदों का प्रतिपादन किया है :

- १. ईश्वर का जीव से, २. ईश्वर का प्रकृति से.
- ३. जीव का प्रकृति से.
- ४. एक जीव का दूसरे जीव से, तथा
- ः एक जाव का पूत्तर जाव तः, तथा ४. एक जह पदार्थ का इसरे जह पदार्थ से ।

मध्याचार्य ने जगत् की वास्तविक सत्ता स्वीकार की है। ईतवाद का अर्थ है जड़ और चेतन के भेद को सत्य माननेवाला सिद्धान्त । मध्याचार्य ने भी आचार्य रामानुज के समान ईश्वर को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ उसका प्रतिपादन विष्णु के रूप में है, जिसकी मान्यता वैदिक समय से चली आ रही है।

साहित्य—चेदान्त की अन्य शाखाओं के समान द्वैतवाद भी उपनिषद, ब्रह्मभूत्र तथा गीता की 'प्रस्थान' के रूप मे स्वीकार करता है। मध्वाचार्य ने इन सीनों पर भाष्य छिखकर अपने मत का समर्थन किया है। ब्रह्मभूत्र भाष्य पर 'अणुव्याख्यान' नाम की टीका भी रची है। उनका दूसरा पंथ है 'भागवतताल्य-टीका'। उनके परवात् अन्य द्वैतवादी आचार्यों ने अनेक ग्रंथ रचे, जिनमें से ये नाम उस्लेखनीय है:

त्रिविकमपण्डिताचार्यं को तत्त्वप्रदीपिका पद्मनाभतीर्यं को सत्तर्कदीपावली जयतीर्थं की तत्त्वप्रकाशिका और प्रमाण-पद्धति शासारिकोणाचार्यं को प्रमाणचीटका ।

तस्यमीमांता—मध्वाचार्यं ने ये दस पदार्यं माने है : द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव ।

्रमानान्य, नवान, सान्य, नवान, सान्य, सान्य,

रहते हैं, फिर भी वस्तु नष्ट नहीं होती।

द्रध्य — इनकी संख्या वीस है: ईश्वर, छश्मी, जीव, अव्याकृत आकारा, प्रकृति, सत्व, रजस्, तनस्, अहंकार, युद्धि, मन, इदियाँ, तन्मावाएँ, महाभूत, अविद्या, ध्वनि, अंधकार, वासना, काल और प्रतिधिम्ब।

अध्याकृत आकाश महाभूत आकाश से मिन्न है। वह शून्यरूप है। सृष्टि क्षोर प्ररूप से परे है। काल के समान नित्य है। अन्य समस्त वस्तुओं का आधार है। समी वस्तओं की उत्पत्ति का कारण है।

प्रकृति जगत् का उपादान कारणहै। ईश्वर प्रकृति संसच्त, रज औरतम उत्पन्न करता है। उनसे महत् की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार की। उससे बुद्धि, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ तथा पाँच महाभूत उत्सन्न होते हैं।

द्रव्य सभी कार्यों का समवायी कारण है। प्रकृति में परिवर्तन होता रहेता है, किन्तु ईश्वर और जीव में नहीं होता। अविद्या जीवों के ज्ञान और आगन्द की ढेंके रहती है।

प्रत्येक आरमा में पृथक्-पृथक् अविद्या होती है, और उसे वंधन मे डाले रहती है। ऐसी कोई समष्टि अविद्या नहीं है, जो समस्त आरमाओं का आवरण हो।

नित्य वस्तु में रहनेवाला 'सामान्य' नित्य होता है औरअनित्य वस्तुओं में

रहनेवाला अनित्य। यह तभीतक रहता है, जबतक वस्तु विद्यमान है।
मध्वानार्य ने 'समवाय-संबंध' को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना
है कि उसे स्वीकार कर ठेने पर 'अनवस्या' दीप बा जाता है। जब यह कहा जायेगा
कि गुण और कर्म इक्ष्य में समवाय-संबंध हो सकते है, तो यह प्रस्त उटता है, कि
समवाय किस संबंध से रहता है? उसके हिए दूसरे संबंध की करना करनी होगी,
और दूसरे के लिए तीसरे की। इस दीप से वचने के छिए उन्होंने 'विशिष्ट' गामक
पदार्थ स्वीकार किया है। यह गुण और कर्म को इच्य के साथ जोड़ता है। अवयय
और अवययी में भी समवाय-संबंध नहीं माना। उसके स्थान पर 'संसी' नामक
पदार्थ को स्वीकार किया है। जो अवययी को अवयवों के साथ बौधता है।

शक्ति अलग पदार्थ है। उसके चार रूप है—ईश्वर की अगम्य शक्ति, कारण शक्ति, आगतुक शक्ति और झब्द-शक्ति।

अभाव के भी चार भेद किये है: प्रायमान, प्रव्वंसामान, अन्योन्याभाव और अव्यंताभाव।

इन सबका विवेचन अन्य दर्शनों में आ चुका है। यहाँ उन्ही तत्त्वों का निरूपण किया जायगा, जो डैतसिडान्त की विशेषता को प्रकट करते है।

ईश्वर—अन्य भनितवादी परम्पराओं के समान द्वैतमत भी ईश्वर के रूप में किसी सार्वभीम सत्ता को स्वीकार करता है। रामानुषाय ने उसे अगत् का निमित्त तथा उपादान दोनों रूपों में स्वीकार किया है। किन्तु मध्याचार्य के मत में वह केवल निमित्त कारण है. उपादान कारण प्रकृति है। आचार्य रामानुज ने प्रकृति को ईश्वर का शरीर मानकर एकही सत्ता को दोनो रूपों में प्रकट किया है, किन्त मध्याचार्य जनमें अभेद मानने को तैयार नहीं हैं। न्याय-दर्शन भी ईश्वर को निमित्त कारण मानता है। मध्वाचाय भी प्राय. वैसाही मानते हैं। भेद इतनाही है कि न्याय-दर्शन ईश्वर का अस्तिस्व अनुमान के द्वारा सिद्ध करता है। आचार्ष मध्य का कथन है कि उसे केवल शास्त्र अर्थात् वेद के द्वारा जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष और अनुमान की वहाँ पहुँच नहीं है। दूसरा भेद यह है कि न्याय-दर्शन जगत् के जपादान या समवायिकरण के रूप में पृथिवी आदि नौद्रव्यों को स्वीकार करता है, जो प्रारंभ से ही परस्पर-भिन्न है। इतनाही नही, पृथिवी आदि चार महाभूतों के परमाण भी परस्पर-भिन्न हैं। मध्वाचार्य ने उन सबके स्थान पर प्रकृति के रूप में एकही तत्त्व को माना है। इस दृष्टि से वह सांख्य के समान है। शंकराचार्य ने ईश्वरको सच्टि, स्थिति और प्रलय तीनो का कारण माना है। उन्होंने जगत् की सता को ईश्वर की सत्ता से भिन्न नहीं माना । किन्तु मध्याचार्य कहते हैं कि दोनों की सत्ताएँ परस्पर-भिन्न है। फिरभी जगत स्वतंत्र नही है। ईश्वर उसे अपनी इच्छानुसार रचता है और नष्ट कर डालता है। यह उसकी लीला है। वह स्वतंत्र है, और जगत् परतंत्र । ईश्वर का अस्तित्व स्वयं अपने लिए है, और जगत् का उसके लिए। यहाँ भी विशिष्टाईत के समान ईश्वर सर्वगूण-सम्पन्न माना गया है। यह अपरिभेष है। अढेत वेदान्त में इसका अर्थ है मन और वाणी से परे। निर्मुण होने के कारण मन और वाणी वहाँतक नहीं पहुँचते । इसके विपरीत, यहाँ ईश्वर को सगुण माना गया है। वह मन और वाणी से परे नही है। 'अपरिमेय' का इतना ही अर्थ है कि उसे पूर्णरूप में जानना संभव नहीं है । उसका आभास होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। ईश्वर प्रकृति से सस्व, रज और तम की सुष्टि करता है। वह ज्ञानरूप और आनंदस्वरूप है। अनंत शक्ति और अनंत करुणा उसके गुण है। बहु जगर का सब्टा और संहारक ही नहीं, नियामक भी है । मध्वाचार्य ने अपने प्रंथों में इस बात पर जोर दिया है कि जीव, प्रकृति, काल आदि सारे तत्त्व ईश्वर की कुपापी अवलंबित है। उसके बिना किसीका अस्तित्व नहीं रह सकता। इस दृष्टिते उन्होंने समस्त जगत् को दो श्रेणियों में विभक्त किया है: स्वतंत्र और अस्वतंत्र १ इन्द्रिय स्वतंत्र है। उसकी सत्ता अपने लिए है। उसपर किसीका नियंत्रण नही है िंदूसरी और जगत् की सत्ता ईश्वर के लिए है। वह उसका नियामक है। ईश्वर अपने आपमें पूर्ण है। जगत् की प्रत्येक हलचल मे उसका सकेत मिलता है। ईश्वर अपनी इच्छा नुसार अवतार लेता है। आचार्य रामानुज के समान मध्याचार्य का भी कथन है कि समस्त शब्दो का वाक्य एकमात्र ईश्वर है।

जोवात्मा---इनकी संस्था अनंत है। प्रत्येक जीव दूसरे से भिन्न है। एक ज्ञान दूसरे से पृषक् है। प्रत्येक अपने-आप मे अपूर्ण है। अज्ञान और दूं:खो से घिरा हआं हैं। जीव अणु-परिमाण है। जीव परस्पर ही नहीं, ईश्वर से भी मिन्न है। किन्नु प्रकृति के समान यह भेर बाम्यंतरिक नहीं है। उनके ज्ञान, आनन्द आदि गुण ईस्वर से मिले हुए हैं। आचार्य मध्य ने 'तत्त्वमित' का अर्थ 'साइस्व' किया है, 'एकस्व' नहीं । उनका कहना है कि जीवारमा परमारमा के सदसहै, उसीका संकुचित रूप है।

आत्मा के तीन प्रकार हैं — (१) जो वद्ध होने पर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं; (२) जो जन्म-मरण के चक्र से कभी नहीं छूटेंगे; और (३) जो सदा नरक का दुःख भोगते रहेंगे। अंतिम दो प्रकार मध्वाचार्य की अपनी विशेषता है। साधारणतया भारतीय दर्मनों ने सभी जीवों में भीज प्राप्त करने की योग्यता स्वीकार की है। किसीको ऐसा नहीं माना, जिसे सदा के लिए दुःख भोगना पड़े। मध्वाचार्य ने ईस्वर की करणा को बहुत महत्त्व दिया है। शाक्ष्वत दुःख भोगने की बात जबसे मेल नहीं खाती। इसका अर्थ है कि विश्व में पाप और दुःख का कभी अंत नहीं होगा।

प्रकृति—यह वाह्य जगत् का मूल कारण है। यह नित्यक्षीर जब है। सन्त, रज और तम इसके प्रथम कार्य हैं। इनते क्रमग्न: महत्, अहंकार, मन, इन्द्रियोतिया महाभूतों की सृष्टि होती है।

'सत्-प्रसत्-कायवार'— मध्वाचायं वे कार्य-कारण-भाव का जो स्वस्त दताया है, वह अत्य परस्पराओं से मिश्र है। उनकी हिट्ट में कार्य उत्पत्न होने पर पहले सत् वीर असत् दोनो स्थों में पहता है। कार्यस्थमें असत् होता है, और कारणस्थ में सत्। अपेक्षा-भेद के कारण इन दोनों में भेद नहीं है। दत्ती प्रकार, उत्पत्न होने के परचात् वह कार्यस्थ में सन् हो जाता है, और कारणस्थ में असत्। निमित्त कारण को भी आचाय मध्य ने स्थीकार किया है। वह कार्यसे सर्वथा भिन्न होता है।

विशेष — द्वैतवाद को समफते के लिए 'विशेष' का स्वरूप ठीक तरह से समझ छेने की आवश्यकता है। बर्द्धतवाद मानता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से येद सापेस हैं। हम कहते हैं कि पर, पट से मिनन हैं। मेद का यह प्रतिपादत घट और पट की अवधार पदता हैं। इसका अव हैं मेद सपने आपटी कुछ नहीं। वह केवल करूपना है और मिच्या है। इसके उत्तर में मध्वाचार्य का कहना है कि ते वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु मेस स्वाचार्य का महना है कि ते वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु में स्वर्यावतः भिन्न है। अतः भेद को सापेश मानकर मिच्या कहना सही नहीं हैं। वह प्रत्येक वस्तु का निजी रूप है, और वस्तु के समान ही सत्य है। भेद के इस सिद्धान्त को लेकर अर्द्धत और द्वैत-परामराओं में विस्तृत ऊहापोह हुआ है, और उसपर विपुठ साहित्य रचा गया।

्रजानुभीमांसा — नष्टवाचाँवं ने भी ज्ञान की प्रविद्या न्याय-दर्शन के समान स्वीकार्य की है । किन्तु यहाँ उसका स्वरूप सर्वया भिन्त है। न्याय-दर्शन में बुद्धि यो ज्ञान स्वरूप्त का ग्रंप है, जो सिप्तकर्ष के पश्चात उत्तन्त होता है। यहाँ वह बंदा- करण या मन का गुण है, आत्माका नही। इसका यह अयं नही है कि ज्ञान के सीथ आत्मा का कोई संवध नही है। आत्मा कत्ता है, और मन है करण। कर्ता कार्य को जलना करने के लिए करण का उपयोग करता है। उससे प्राप्त फल को अपना मानता है। विश्विच्याईत के समान यहां भी प्रत्येक ज्ञान सविकल्पक या विशिष्ट होता है। आपार्य मच्च की दृष्टि में कोई भी ज्ञान निविकल्पक गोही है। पहले बताया जा जुका है कि मध्य यथार्यवादी है। उनकी दृष्टि में कोई ज्ञान ऐसा नहीं होता, जिसका सवध याह्य पदार्य से न हो। अस्तित्व का अर्थ है काल और देश के साथ सवध्य जिता है, वह वास्त्र विक स्थान कितनाही सीमित हो।

अहैत के समान यहाँ पारमाधिक और व्यावहारिक सत्ता में कोई भेदनहीं माना गया। प्रनीति के दो ही प्रकार है —सम्यक् और मिष्या। इसके अनुसार पदायों का विभागन भी दो ही केटियों में किया जाता है। अहैत ने बहा को सत्य और जगत् को मिष्या बताया है। आचार्य मध्य ने उस बात को दूसरे रूप में उप-स्थित निया है। उनका कहना है कि ईस्वर स्वतंत्र है, और जगत् परतंत्र या केववाधित।

'प्रमा' का अबं है ययायंज्ञान, अयाँत् वस्तु के अनुसार प्रतीति । यहाँ माना गया है कि वस्तु जैसी है; झान भी वैसाही होता है; उसमें झाता की ओर से समिम्प्रण नहीं होता । स्वप्न और स्पृति को भी सरस माना गया है। स्वप्न में प्रतीत होनेवाले पदार्थ अपने-आपमें मिध्या नहीं होते हैं। केवल उनकी बाह्य प्रतीति मिध्या होती हैं। स्वप्न से प्रतीत होनेवाला हाथों अपने-आपमें सत्य है, किन्तु उसका सडक के साथ संवध मिध्या है, और यह प्रतीति प्रम है। मध्य का क्या क्य के साथ उसके संवध का अपनाप करते हैं। इसिल्य नहीं मिध्या है। इसि प्रकार वस्तु का जिस संवध का अपनाप करते हैं। इसिल्य नहीं मिध्या है। इसी प्रकार वस्तु का जिस सेस और जिस काल के साथ सब्य है, यदि उसीको स्पृति होती है, तो वह सप्य हैं। साथ पर यदि उसका संवध स्पृतिकालीन देश और काल के साथ हैं। साम्प्य यह हैं कि यदि हम अतीत वस्तु के साथ वर्तमान काल का और दूर की वस्तु के साथ समीप की वस्तु का सर्वध लोडते हैं, तो वह मिध्य हो ।

असत् स्याति—न्याय-दर्शन ने 'अन्यया स्याति' का प्रतिपादन किया है। वह मानता है कि सीप में प्रतीत होनेवाकी चाँदी अपने-आपमें मिण्या नही है। दूकान पर उनकी सत्ता वास्तविक है। किन्तु चही जब सीप में प्रतीत होती है, तो उस झान में किया नहा जाता है। यह अम चौंदी में नहीं, किन्तु स्थान में होता है। जो चौंदी बेहनान पर पढ़ी है, वही सामने प्रतीत होने लगती है। हसे 'अन्यया स्थाति' कहा जाता है। किन्तु जाचार्य मध्य का कहना है कि सामने प्रतीत होनेवाली चौंदी का कही वास्तविक अस्तिरव नहीं होता। वह असत् होती है। प्रम का अर्थ है जसत्, अर्थात् अनिवसान वस्तु की प्रतीति । इसीको 'असत् स्याति' कहा जाता है। आचार्य मध्य का कहता है कि सत् के समान असत् वस्तुओं की भी प्रतीति होती है। हम आकारा-कुषुम की चर्ची करते हैं। विना प्रतीति के चर्चा नहीं हो सकती। अर्द्धतबाद यह मानता है कि विषय के असत्य होने पर प्रतीति भी असत्य होगी। किन्तु मध्याचार्य इससे सहस्रत नहीं है। यहां असत् की प्रतीति भी सत्य है। भिष्या केवल विषय होता है, प्रतीति नहीं।

रामानुवाचार्य के समान मध्वाचार्य ने भी तीन प्रमाण स्वीकार किये हैं— प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यहाँ प्रमाण का अर्थ सान का कारण और ज्ञान दोनों हैं। पहले अर्थ में प्रमाण ज्ञान हारा पदार्थों को उपस्पित

प्रमाणमीमांसा करता है, और दूसरे अर्थ में साक्षात् को उन्हास्पत करता है, और दूसरे अर्थ में साक्षात् को 1 इस हिन्द से उन्होंने प्रमाण की दो अवस्थाएँ बताई है—केवल प्रमाण, और अनुप्रमाण । प्रमाण सापनहे, और अनुप्रमाण स्वयं झानरूप । रामानु बावां की तरह मध्वा- पांचे ने भी पुराणों और आगमों को सल्दप्रमाण के रूप में स्वीकार किया है । इत्यों सात है । यहाँ मन और साक्षी को भी उनमें सिन्मिलित किया गृथा

इन्द्रमा सात ह। यहा मन आर साला का मा उनमसम्मालत कियागया है। साक्षी की इन्द्रियों में गणना आचार्य मध्य की विनेगता है। पहले बताया जा जुका है कि ईस्वर और जीव चेतनस्वरूप है। इसी चेतना या मान-शिक्त को यहां साक्षी कहा गया है। अईत वेदान्त में भी साक्षी ही मन एवं इन्द्रियों हारा बाह्य वस्तुओं को जानता है। उसे सुख-दुख आदि की खांतरिक अनुभूति साक्षात् होतो है। चेतन होने के कारण वह इन्द्रियों की सहायता के बिना भी जान सकता है। जैन-दर्शन में भी आरमा में सामध्ये मानी गई है।

साक्षी के द्वारा होनवाला समस्त ज्ञान सत्य होता है। उसे सुख, दु:ख, काल, दोष, देश, आत्मा बादि की साक्षात् प्रतीति होती है और बाह्य वस्तुओं की बिगनफिन्न इन्द्रियों द्वारा आचार्य मध्य के अनुतार आत्मा अपने आपको जानता है। वह स्वयं अपनाही विषय है। शकराचार्य ऐमा नही मानते। उनकी ट्रिट में विषय और विषयी का परस्पर-विरोध है। अन्य दर्शनों ने सुख-दु:ख आदि की प्रतीति आत्मा और मन के परस्पर-विरोध है। अन्य दर्शनों ने सुख-दु:ख आदि की प्रतीति नहीं समझी। यहाँ उसका क्षेत्र स्पृतितक सीमित है।

अहैतवाद के समान यहाँ भी अनादि अविद्या संसार का कारण है। किन्तु यहाँ वह मिष्या नहीं है, और प्रत्येक जीव में वह भिन्न है। वीस द्रव्यों में इसकी भी गणना है। इसके दो कार्य है। जबतक वह रहती है.

साधना जीव न तो ईस्वर को जान पाता है, न अपने-आपको । मोक्ष का अर्थ है इन दोनों प्रभावों से छुटकारा । आस्मा का जान शास्त्रों के हारा होता है, परन्तु वह साक्षात् नहीं होता । साक्षात् ज्ञान ईस्वर की छपा से ही प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए आत्मजान की अपेटाा ईश्वर का ज्ञान अधिक उपकारक है। ईश्वर का साक्षात् ज्ञान उसके निरंतर वितन तथा प्रमान द्वारा होता है। साधना का रुष्य है आनन्द की प्राप्ति। परवह आनन्द सभी में एक-सा नही होता। आवार्य मध्य के सातानुसार मोध में भी जीवों में योग्यता-भेद बना रहता है, और तदनुसार मध्य में सातानुसार मोध में भी जीवों में योग्यता-भेद बना रहता है, और तदनुसार मुख प्राप्त होता है। इंदवर के ज्ञान और आनन्द अपिरिच्छन्न होते है। वृत्त जीवों के पिरिच्छन्न। फिरभी उनकी जो मात्रा मुक्त अदस्या में प्राप्त होती है, वह संसार मे नहीं हो सकती। ज्ञान और आनन्द का यह तारतम्य बताने के लिए बतेंगों की उपमादी जाती है। एक बतेंन बड़ा होता है, इसरा छोटा। दोनों में एक-सा पानी नहीं जाता। छोटे बतेंनों में भी एक भरा हो सकता है और दूसरा खालो। ईस्वर भरे वर्तन के समान है। मुक्त जीव भरे हुए छोटे बतेंनों के समान। ससारी जीव साली वर्तनों के समान।

मोक्ष-लाम के लिए ईस्वर का ज्ञान अत्यावस्यक है। उसे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग भिनत है। उसकी प्राप्ति ईस्वर के गौरव और अनुग्रह का सम्यक् ज्ञान होने पर होती है। भिन्त से ईस्वर का अनुग्रह या प्रसाद प्राप्त होता है। यह प्रसाद हो मोक्ष का परमकारण है। अन्य बातें केवल सहायक है। दस संताधारण में हैतवाद के प्रचार का मुस्य कारण यही भिन्तवाद है, जो हृदय को प्रभावित करता है। वह प्रेग इतना तींत्र और उत्कट होता है कि अन्य सभी आकर्षण उनके सामने तुन्छ दिवाई देते है। उसके पीछे सामक बाह्य स्वार्थों को हो नहीं, अपने आपको भी भूल जाता है। दूसरे सभी लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएँ गोण हो जाती है। ईस्वर की महानता और पंगलमयता का साक्षात्कार गीता मे महे निष्काम कर्मयीग, सास्त्र-अवण, मनन औरदमान हारा होता है। रामानुजाधार्य की तरह मध्याव्याद्य में भी जीवन्मुनित को स्वीकार नहीं किया। उनका भी क्यन है कि स्त्रुप्यंन्त वर्णाश्रम-पर्मों का पालन करते रहा चाहिए।

## द्वेताद्वेतवाद

निम्बार्काचार्य का सिद्धान्त है कि जीव और जगन् ईस्वर से भिन्न हैं, और अभिन्न भी । उन्होंने उनमें भेदाभेद का सम्बन्ध बताया है, अर्थात् एक दृष्टि से भेद है, और दूसरी दृष्टि से अभेद ।

हताहैतवाद के प्रवर्तक शाचार्य निम्बाक माण्डारकर के मत से रामानुजाचार्य के बाद हुए हैं। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र-माप्य में रामानुजाचार्य के मत का उत्लेख किया है। डॉ० माण्डारकर ने संबत १२१६ इनका

प्रवर्तक अविभवि-काल माना है।

निम्बार्काचार्य ने बहासूत्र पर 'वेदान्त पारिजात सौरम' नामक भाष्य लिखा है। संक्षिप्त होने पर भी वह स्पष्ट हैं। 'दश्वश्लोकी' में उन्होंने ढ़ैताढ़ैत-

साहत्य पर 'वेदान्त-केरितुम' नामक टीका लिखी है। केशव कारमीरी ने 'वेदान्त कीस्तुम प्रमा' नामक संक्षित व्यास्था की है। पुरुषोत्तम की

दशकोकी पर 'वेदानतरत मंजूपा' नाम की टीका है । जगत और ब्रह्म का स्वरूप—निम्बार्काचार्य ने भी जगत को ब्रह्म का

परिणाम माना है, अर्थात् ब्रह्म स्वयं जगत् के रूप में परिणत होता है।

यहाँ बहा का प्रतिपादन पुरुपोत्तम के रूप में किया गया है। उसमें अनंत गुण और अनन्त शक्तियाँ है। वह सर्वज्ञ और सर्वय्यापी है। अपने आपने वह पूर्ण है। अभी विकारों और अपूर्णताओं से परे है। वह जड एवं चेतन सारे जगत् की मृटि, स्थिति और संहार करता है। सर्वमा स्वतंत्र है। अनन्त जीवों का अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार संचालन करता है। उन्हें जुण-अग्रुम कमों का कर देता है। उसमें अनन्तवान, अनन्तवान, अनन्तवान, अनन्तवान, अनन्तवान, अनन्तवान, अन्तवान की अवस्व है। अवस्व है। अवित संमान और साथा कार्यों का अधिप्तान है। अपन्त का आधार है। अपन्त को सामजस्य प्रवान करता है। जगत् को का धार है। अपन्त के रूप में अभिष्यक्त होना उसका स्वभाव है। सोरे जगत् में वह समाया हुआ और उसके अर भी है। वही परम पुरुपाय है। उसीमें जीवात्माओं का विज्य होता है। ईश्वर का सुबही उनका सुख है। उसे जानने का एकमात्र सामज वेद है।

ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण है, और उपादान कारण भी है। अैसे दूध दही के रूप में परिणत होता है, वैसेही वह, बिना किसी अन्य सहायता के, अपनी असाधारण सक्ति से जबत् के रूप मे परिणत होता है। फिरमी वह अपने स्वरूप में स्यिर रहता है। स्वकीय रूप में अव्याकृत है, और परकीय रूप मे परिवर्तनशील।

एक प्रश्त है। परमात्मा जब निरवयव है, तो जगत् के रूप मेपरिणतहोंने पर उसका निजी अस्तित्व कैसे कायम रह सकता है? इसके उत्तर मे उपनिपदों के वाक्य दोहराये जाते है। वहाँ बताया गया है कि परमात्मा एक होने पर भी अनेक-रूप धारण करता है। मकडी अपने पेट से तन्तु निरालकर जाला बुनती है, और उस रूप मे परिणत होने पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार जगत् के रूप में परिणत होने पर भी परमात्मा का अपना स्वय का अस्तित्व वना रहता है। उसमे विकार नहीं आता। परमात्मा की उत्थादक सिक्त हो जगन् का कारण है। वह वास्तिवक है। वास्तव मे देखा जाय तो वह परमात्मा की इच्छा हो दूसरा दा धाकरावार्थ की माया को तरह यहाँ वह अनिवंबनीय नहीं है। जगत् ब्रह्म का परिणाम है, अतः वह भी वास्तिवक है। बंकरावार्थ के सामान यहाँ पर कोई मिथ्या प्रतीति नहीं है।

निम्बाकीचार्य के मत में कार्य कारण का ही परिणाम है। उत्पन्न होने से पहले वह कारण में रहता है। यदि ऐसा नहीं है, तो अग्नि से घान्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? जैसे फैला हुआ कपड़ा तह किये हुए कपड़े का ही विस्तार है, वैसेही कार्य कारण का ही विस्तार है। कारण के रूप में यह छिपा रहता है, और कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है। उत्पत्ति से पहले जगत बहा में छिपा रहता है। वही उत्पत्ति के पश्चात् प्रकट हो जाता है। कार्य और कारणपरस्पर किसी प्रकार अभिन्त है, और किसी प्रकार भिन्त । बहा जगत का अन्तर्यामी है। जैसे भूमें अपनी किरणों से, और समुद्र अपनी तरगों से किसी प्रकार भिन्न तथा किसी प्रकार अभिन्न होता है, उसी तरह ब्रह्म जगत से किसी प्रकार भिन्न है और किसी प्रकार अभिन्त । साकार तथा निराकार, जड़ तथा चेतन समस्त जगत ब्रह्म में रहता है। सांप का अपने कुंडलित रूप से जो सम्बन्ध है, वही ब्रह्म का सम्बन्ध जगत् से है। ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता। वह केवल चितु-सक्ति और अचित्-शक्ति के द्वारा परिवर्तन लाता है। यह सिद्धान्त वहलभाचार्य के 'अविकृत परिणामवाद' से मिलता है। जीव, जगत् और कर्तृ त्व तीनों परमात्मा की अभिव्यक्तियाँ है। किन्तु अपने आपमे वह तीनो से ऊपर है। जगत के परि-वर्तनो का उसके वास्तविक रूप पर कोई प्रभाव नहीं होता।

यह अनादि और निस्य है। जन्म और घ्रस्यु का अर्थ है, इसका दारीर के साय सम्बन्ध और वियोग। ज्ञान इसका स्वाभाविक गुण है। इसीछिए इसे ज्ञाता कहा जाता है। आरमा धर्मी है, और ज्ञान उसका धर्म।

जाव दोनों से भेदाभेद है। आरमा द्रव्य है और ज्ञान गुण। आरमा सुब-दुःख का भोक्ता है, जो उसीके पाप और पुष्य का फल है। वहकत्ती है। भरुं और बुरे कार्य करने की शक्ति रखता है। फिरभी उसपर ब्रह्म कार्नियन्त्रण है। उसके अनन्त आनन्द को वह प्राप्त करना चाहता है। अणु-परिमाण होनेपर भी सारे घारीर से सुख-दु:ख का अनुभव वह कर सकता है। उसका स्थान हृदय है। जैसेदीपक एक स्थान में होनेपर भी सारे कमरे को प्रकाशित करता है, वैसेही वह भी सारेपारीर को संवेदनपील बना देता है। वह बहा का अंध है। उससे भिन्न है और अभिन्न भी।

बहा और जीवात्मा में बहुत भेद है। जीव अाने कार्यों के अनुसार सुख और दुःख भोगता है। बहु। नहीं भोगता। बहु। उपास्य है। जीवात्मा उपासक। जीवात्मा आनव्द-प्राप्ति के लिए प्रयत्नवील रहा। है। बहु। आनव्द प्रदान करता है। बहु। अन्तर्यामी है। जीव इसके द्वारा नियन्त्रित होता है। इस प्रकार भेद होने पर भी वे सर्वेषा प्रयक्त नहीं है। जीव बहु। का अंदा है। दोनों का तादात्म्य है। ज्ञान और आनव्द जीव का स्वभाव है। किन्तु उसपर अविद्या का जावरण आ जाता है, जो परमात्मा की कृषा से दूर होता है। मुक्तात्मा, परमात्मा के समान हो जाता है। उसके पुष्य और पाप समान्द हो जाते हैं, फिरभी उसका प्रयक् अस्तित्व वना रहता है।

ब्रह्म जीव की जागृत, स्वप्न, सुपुष्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं पर निवन्त्रण करता है। फिरफी उसके पुष्य-पाप से यह लिस्त नहीं होता। जीव की इच्छा पर ब्रह्म का प्रमृत्व हो जाता है। यह पिछले कमों के अनुसार उसका संचा-कन करती है। उसके बग्धन और मुक्ति का कारण भी परमेश्वरीय इच्छा है। उसके फले-चुरे कमों के साथ सम्बर्ध होनेपर भी अपने आपमें वह सदा पुढ रहता है। सबका अन्तर्योभी होनेपर भी वह किसी सोमा में गही बँधता।

आवार्य भास्कर के समान निम्बार्काचार्य भी अगत को बहा का परिणाम मानते हैं। वे बहा और जीवारमाओं में भेदाभेद के समयं के हैं। किन्तु भास्कर जनमें वास्तविक अभेद मानते हैं। वहाँ भेद का कारण उपाधि है। निम्बार्काचार्य ने हैंत तथा अदेत दोनों का खण्डन किया है। भेद तथा अदेत दोनों का खण्डन किया है। भेद तथा अपेद का प्रतिपादन करनेवाडी ध्रुतियों का समयंत्र करने में हैताहुँत या भेदाभेद का समयंन किया है। जगत और जीव भीवास्तविक हैं। किन्त परमारमा से भिन्न है, सायही, वे उसपर आधित है, अतः उससे अभिन्न हैं। 'तदस्याधि' का भी यही अर्थ है। 'त्वम्' व्यात् जीव, 'तत्' अर्थात् अहा ते भिन्न है और जीनन भी। वास्तविक स्वष्टण की दृष्टि से उनमें अभेद है। परम्तु एक अंग है, हुसरा अंग। एक नियन्तित है, दूसरा नियामक। एक उपासक है, दूसरा परमास्य। इस हृष्टि से भेद है।

रामानुजाचार्य ने ब्रह्म में 'स्वगत' भेद स्वीकार किया है। उनके मत में

जगत और जीव बहा के विशेषण या प्रकार हैं। वे बहा मे समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं। ब्रह्म आत्मा है, और वे उसका बारीर। उनमे निष्वार्कासार्थ और

'अप्रयक-सिद्ध' का सम्बन्ध है। उन्होंने भेद की अपेक्षा रामानुजाचार्य तादारम्य या अभेद पर अधिक वल दिया है। किन्त

निम्बार्काचार्य भेद तथा अभेद दोनो पर समान बल देते है। रामानुजाचार्य जीव और जगत को जहाँ ब्रह्म का विशेषण मानते हैं, वहाँ उनकी पृष्क सत्ता नहीं। किन्त आचार्य निम्बार्क ने उनकी वास्तविक सत्ता स्वीकार की है। अन्तर्यामी के रूप

में ब्रह्म उनमे समाया हुआ है। परन्तु अपने आपमे उनसे परे है। जीव और जगत् के परिवर्तन उसे प्रभावित नहीं करते । अपने-आपमे वह कटस्थ है ।

### मेदाभेदवाद

भेदाभेद का अर्थ है जीय और जगत् बहा से एक अपेक्षा से भिन्न हैं, और दूसरी अपेक्षा से अभिन्न । एकता और अनेकता दोनों ही वास्तविक है ।

इसके प्रवर्तक भारकराचार्य हैं। यह नवी सताब्दों में हुए ये। इन्होंने 'यह्मसूत्र' पर भाष्य लिखा है। वेदान्त की अईत-विरोधी परम्पराओं में आचार्य भारकर का सबसे पहला स्थान माना जाता है। कहा प्रवर्तक और साहित्य जाता है कि बाद के आचार्यों में इन्होंके विचार विक-सित हुए हैं। फिरभी अपने आपमें इस परम्परा का अधिक विकास नहीं हुआ। व जतावर्ती आचार्यों ने उसका उत्सेख किया है, पर उसपर अधिक साहित्य नहीं मिलता।

भास्कराचार्य के भतानुसार बह्य निर्मृश या शुद्ध चित्स्वरूप नहीं है । वह संगुण है, साकार है । यही चयत् का निम्त और उपादान कारण है । उसीका एक अंश जगत के रूपमें परिणत होता है । बाह्य जगत

विद्य-स्ययस्या मिच्या या प्रतीतिमात्र नही है। असल में देखा जाय. तो सारा जगत् चित्स्वरूप है। ब्रह्म या परमसत्य एक, तथा अनेक दोनों है। अपने शृद्ध रूप में वह एक, तथा असीम है। वही उपाधि के कारण अनेक और सीमित हो जाता है। कारण के रूप में एक है, और कार्य के रूप में अनेक। कारण और कार्य दोनों की वास्तविक सत्ता है। कार्य कारण का ही परिणाम है। उससे वह भिन्न है, और अभिन्न भी। वह कारण की 'मिय्या प्रतीति' नहीं है। ब्रह्म 'निरंश' होनेपर भी जगत के रूप मे परिणत होता है। सायही, अपने-आपमें वह कूटस्य रहता है। सारे जगत् मे ब्याप्त है, और उससे बाहर भी है। वहीं मोग्य वन जाता है, और वही भोवता । फिरभी अपने स्वरूप में स्थिर रहता है । एकान्त भेद तथा अभेद दोनों से परे हैं। जिस तरह तरंग समुद्र का परिणाम है, वह उससे भिन्न है, और अभिन्न भी । इसी तरह जीव और जगत बहा का परिणाम हैं। वे उनसे भिन्न हैं और अभिन्न भी । शक्ति और शक्तिमान में भी परस्पर भेदाभेद है। परमसत्य में एकता और अनेकता दोनों वास्तविक है। यहा अपने-आपमें निर-वयव तथा निष्प्रपंच है। जगत् उसीका प्रपंच है। वह अनन्त, शुद्ध, सत और चित्स्वरूप है। उसका वर्णन इन गणों के साथ किया जाता है, फिरमी उसमें भेद नहीं आता ।

अविद्या, काम और कर्मरूप उपाधि के कारण ब्रह्म सीमित हो जाता है। इसीको जीव कहा जाता है। उपाधि भी वास्तविक है। निराकार ब्रह्म शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के कारण साकार हो जाता है। उसीको जीव या परिच्छिन आत्मा कहा जाता है। वह बुद्धि और शरीर का संघात है। उसका कारण है अविद्या, काम और कमें।

कर्म के बिना अकेले झान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता । आचार्य भास्त्रर ने जीवन्मुनित को स्वोकार नहीं किया । जबतक शरीर रहता है, मोक्ष प्राप्त नहीं

होता। मुक्त अवस्था में जीव का ब्रह्म में विजय हो साधना जाता है। इस अवस्था को 'एकी माव' कहा जाता है। इसका अर्थ है जीव का ब्रह्म के साथ एक हो जाना। प्रत्येक जीव अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म ही है। मेद का का राज उपाधि है। इसके दूर होते ही ब्रह्म की माया जाती है जैंदें

भाव हो जाता है। जैसे किरणें सूर्य से निकलकर फिर उसीमें समा जाती है, वैसे हो जीव बहा से निकलकर उसीमें लय हो जाता है। वह कसी, प्रोक्ताओर माता है। अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, और उनके लिए उत्तरदायी है। फिरमी उसकी स्वतन्त्रता ईवंदर के अधीन है। वह अणु-परिमाण है और हृदय में निवास करता है। उपाधि के नट्ट होने पर वह असीम और अन-त हो जाता है। आचार्य भारकर ने सकरावार्य के मायावाद का खण्डन किया है। उनका कहना है कि जो

भारकर ने सकरावाय के मानावाद का खण्डन किया है। उनका कहना है। कि जी
अविद्या वाह्य जगत् को उत्पन्न करती है, उसे अनिवचनीय नही कहाजा सकता।
वन्धन का कारण होने से उसे सत्हप मानना होगा। ब्रह्म के समान हमें मी सर्व है। यदि उसे अनादि माना जान, तो नित्य भी मानना होगा। इसका अपहें मोश

है। याद उस कनाद मानो जाय, तो नित्य भी भीनते होगा। इसको अपह माध का अभाव। यदि भेद की प्रतीति (निष्या है, तो अभेद की प्रतीति भी निष्या भागती होगी। स्वप्न के समान याहा जयात् की प्रतीति को मिय्या कहना ठीक नहीं है। स्थ्य भी अपने-आपमे सख है. "यहा-श्रो" के समान असता नहीं।

# शुद्धाद्वैतवाद

जीव, जगत् और बहा के सम्बन्ध में इस बैप्णव सम्प्रदाय का मत विशिष्टा-हैतवाद और द्वेत दोनों मतों से भिन्नहैं। यह मानता है कि मायारिहत शुद्ध जीव और बहा एक ही है, दो नहीं। शुद्धाहैत बहा, जीव और जगत् भी विविधता को खिये स्वित्त स्वीकार फरता है। जीव अनेक है, और जगत् भी विविधता को खिये हुए हैं, परन्तु बहा अपने शुद्ध स्वरूप में एक है। इसी आधार पर इसे गुद्धाहैत कहा जाता है। इस मार्ग के अनुमायी परमेस्वर ने अनुग्रह को 'पुष्टि' भी कहते है, जिससे यह 'पुष्टिमार्ग' भी कहलाता है।

प्रवर्तक और साहित्य-गुढाहैत के प्रवर्तक वस्लभाषायं (जन्म-संवत् १५३६) है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 'अणुभाष्य' और भागवत पर 'सुवोधिनी' टीका तथा अन्य यन्यों की रचना की।

इस परम्परा के मूख्य प्रन्य हैं:

पुरुषोत्तम की 'अणुभाष्य' पर 'प्रकाश' नाम की टीका, तथा 'प्रस्थान रत्नाकर'

गिरिधर का 'शुद्धाद्वैत मार्तण्ड'

बालकृष्ण भट्ट का 'प्रमेयरत्नाणंव'

बल्लभाचार्य के मतानुसार ब्रह्म सगुग, साकार है। जगत् और जीव सभी सत्य हैं। उन्होंने मामा को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्म, जीव और जगत् में किसी

विश्व-ध्यवस्या प्रकार का अभेद स्थापित नहीं किया । श्रह्म की स्थतन्त्रता को इतना अधिक महस्य दिया है, कि उसके

पीछे जीव की स्वतन्त्रता को समाप्त कर विद्या है। ब्रह्म को सर्वाधिपति और जगत की समाप्त कर विद्या है। ब्रह्म को सर्वाधिपति और जगत की सार्वे हल्लाल को एकमात्र कारण बताया है। इसी आधार पर इस सिद्धान्त को सार्वेश्वरवार्द भी कहा जाता है। ईश्वरीय गुकों का आविर्माव और तिरोभाव इस सिद्धान्त की अपनी विद्येषता है। आनन्द-ग्रंश को छिपाकर बट्टी जीवारमा हो जाता है, और चित्-व्यंग को छिपाकर बट्टी जीवारमा हो जाता है, और चित्-व्यंग को छिपाकर बट्टी जीवारमा हो गता है।

अद्वैत के समान शुद्धाद्वैत भी एकमात्र ब्रह्म को विश्व का 'निमित्त' तथा 'उपादान' कारण मानता है । किन्तु यहाँ वह निर्गुण नहीं है । उससे उत्पन्न जगत्

बहा भी मिथ्या नही है। श्रुतियों में इसका निर्मूण के रूप में जो प्रतिपादन है, बल्छभाचार्य की दृष्टि में उसका इतना हो अर्थ है कि वह प्रकृति के गुशों से परे हैं। बहसमुण है और सबिन्नेय भी। वह साकार, सर्वविक्तमान्, सर्वन्न तथा सवका कारण है। वह सन्विदानन्द-रूप है। उसमे जगत् की सारी वस्तुओं को उत्पन्न करने, और उनपर नियन्त्रण रखने की सन्ति है।

वह विश्व का 'समवायि' कारण है, और निमित्त कारण भी । जगत् उससे भिन्न नहीं है। प्रकृति और जीवारमाओं का वह साधान् स्वामी है। प्रकृति उसकी शक्ति है। जीवारमा उसका अंग्र है। ब्रह्म और ईश्वर एकही है। ब्रह्मत-वेदान्त के समान माया ईश्वर की उपाधि नहीं, किन्तु शक्ति है, उसीका कार्य है। वह साला हो नहीं, कर्ता और भोवता भी है।

अग्नरीर होते हए भी वह भक्तों के उद्घार के लिए शरीर धारण करता

रहता है। यह उसकी लीला है। बहु पुस्तोत्तम है। अपने गुजो का स्वेच्छा से आविर्माव तथा तिरोमाव करता रहता है। जीवात्माओं में अपनी प्रक्तित एवं आनन्य को छिपा केता है। प्रकृति जयांत जड़ वस्तुओं में जान को भी, अपने सुख को छिपा कर ईस्वर ही जीव हो जाता है, और आवानन्य और जान को छिपा कर ही जगत के रूप में परिणत हो जाता है। स्वरूप में आ जाने पर जान, आनन्य और सत्ता तीनों की पूरी अभिक्यित हो जाती है। जड़ जगत् में केवल सत्ता तीनों की पूरी अभिक्यित हो जाती है। जड़ जगत् में केवल सत्ता तीनों की पूरी अभिक्यित हो जाती है। जड़ जगत् में केवल सत्ता तीन अभिक्यित होती है: जीवा में सत्ता, जान और आनन्य तीनों ही अपूर्ण हैं। परमात्मा में उनकी पूर्ण अभिक्यित होती है। इसी आधार पर वस्तु की चार अभिक्यों को अविष्कि है। होती है। होती की जीवा की परमात्मा में परमात्म की स्वाविष्मीय और विरोधान

अवस्था में बही जगत् तथा जीवों को अपने-आपमें समेदने लगता है। वस्तु की उत्पत्ति या उसके कार्यरूप में परिणत होने का अर्थ है उसका अत्रत्यक्ष अवस्था से प्रत्यक्ष अवस्था में आना। ईस्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति किसी-

से अभिन्न होने पर भी ऊपर के मुगों के तिरोमाव के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं। जब परमात्मा अपने स्वस्प का आंधिक तिरोमाव करता है, तो एक और जग्त् की रचना होने लगती है और इसरी क्षोर जीवों को अधिव्यक्ति । आंदिर्माव की

में स्पून होती है, और किसीमें अधिक । परमारमा एक है। पर वह अनेक होना चाहता है। फलस्वरूप जीव और प्रकृति के रूप में यह विविध वेस्तुओं को रचने लगता है। यह उसकी लीला है। उसपर किसी प्रकार का बाहरी नियन्त्रण नहीं है। स्वतन्त्र इच्छा हैउसकी। अपने

उसपर किसा प्रकार का बहिरा नियम्त्रण नहीं है। स्वतन्त्र इच्छा है उसकी । अपन आनन्द और ज्ञान को छिपाकर बही जगत् का रूप के लेता है, किन्तु इसके छिए उसे अपने-अपामें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती । सुष्टि का वर्ष है परमेवन के गुणों का तिरोमाव और प्रक्ष्य का वर्ष है उसका आविर्धान। सुष्टि का अर्थ है 'आवरण' और प्रक्ष्य का वर्ष है 'खनावरण' । जैसे सौंप अपने-आप कुण्डलाकार हो जाता है, वैसेही सृष्टि-काल में परमेक्वर अपने आपको समेट लेता है। जैसे स्वर्ण अपने स्वरूप में स्विर रहते हुए भी कटक, कुण्डल आदि अनेक रूप से लेता, वैसेही परमात्मा भी अपने स्वरूप में स्विर रहते हुए अनेक रूप ग्रहण करता है। वस्त्रमाचार्य ने 'अविकृत परिणामवाद' को स्वीकार किया है। इसका अये है कि वस्तु अपने-आपमें विकृत न होने पर भी अनेक रूपों या परिणामों को ग्रहण कर सकती है। कारण, स्वयं अविकृत रहने पर भी, अनेक कार्य उत्पन्न कर सकता है। जगत् के रूप में अभिव्यक्त होने पर भी ब्रह्म अपने-आपमें नहीं वरलता।

बहा जुड़ वस्तुओं की सुस्टिअपने आग करता है। उसके लिए वह परमाणु, प्रकृति आदि किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता। पट पटादि पदापों का कारण भी वहीं है। वहीं मिट्टी आदि जड़ कारण के रूप में प्रतित होता है। प्रतित होनेवाली और जनेकता का एकमाप्र कारण उसकी इच्छा है। वह परस्पर-विरोधी प्रतीत होनेवाले गुनों का स्वामी है। वहाँ सारे ही विरोध, विभिन्तताएँ और अनेकताएँ एकस्य का रूप से लेती है।

उसमें अनन्त जावित्रयाँ है। बही विभिन्त वस्तुओं को अपना-अपना कार्य उत्पन्त करने की भवित देता है। उत्पत्ति का अर्थ है कारण-गवित का आविर्भाव। वह कार्यों में कारण-गवित को उत्पन्त करता है, जिससे वे अपने-अपने कारण में वित्तीन हो सकें। विकास का अर्थ है कारण-गवित का तिरोभाव या विख्य। विख्य की अवस्था में कार्य जहाँ कारण के रूप मे रहता है, तहाँ मुध्टि की अवस्था में कार्य के रूप में।

घट, उत्पत्ति से पहले, मिट्टी में रहता है। नप्ट होने पर उसी में विशोन हो जाता है। शार्मेषण में परिणत होने पर भी कारण के निजी गुणो में परिवर्तन नहीं होता। प्रयेक कारण में अपना-अपना कार्य उत्तमन करने की एक शक्ति होती है। इसे 'अपना-बिला' कहा जाता है। यह यक्ति उसका स्वमाव नहीं होती, और न स्वरूप ही होती है। ऐसा मानने पर कार्य की उत्पत्ति सतत होने रुगेगी, वर्षोंकि स्वमाव और स्वरूप कभी वस्तु से अख्य नहीं होते।

वल्लभाषाय के मतानुसार कार्य वथाय होता है, और अपने कारण से अधिन्न थी। उनका 'अविवृत परिणामवार' 'सत्वायवार' का ही स्पान्तर है। उन्होंने अभाव को स्वीकार नहीं किया। सभी वस्तुएँ ब्रह्म में पहले से विद्यमान है, केवल उनकी अधिव्यक्ति होती है। कोई नई वस्तु बस्तित्व में नहीं आती।

शंकराचार्य ने माया को ब्रह्म से भिन्न माना है। उनका यह भी कथन है कि ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या। वल्लभाचार्य ने इस प्रकार का भेद स्वीकार स्वार की अस्तिकार नहीं किया। यहाँ माया उपाधि नहीं है, किन्तु ब्रह्म का

नहीं किया। यहाँ माया उपाधि नहीं है, किन्तु प्रह्म का स्वमाव है। उसीकी एक सन्ति है। सुद्ध बहुा ही जात् का निमित्त कारण है और उपादान भी। ब्रह्म के समान जगत भी सुद्ध ब्रीट उससे अभिन्त है। उसीका सत्-अंदा है। इसी प्रकार जीव चित्-अंदा है, और आत्मा या अन्तर्यामी आनन्द-अर्घ।

मध्याचार्य ने ब्रह्म और जनत् में भेद माना है। निम्बाकीचार्य ने भेदाभेद। रामानुजाचार्य के मत में जीव ब्रह्म के अंग्र है और उससे पृथक् हैं। अश दो प्रकार के होते है, 'स्व अंग्र' और 'भिन्न अग्न'। प्रशासा तो अशो का अवयव होना है, या उसीके जैता अवयवी। जीव दूसरे अर्थ में उनके अंग हैं। उनमे ईस्वरस्त नही होता। निम्बाकीचार्य का मत है कि 'स्वर और जीव मे ज्ञान के कारण साहस्य है। वल्लामार्य के मत से दोनों में अभेद है। जीव उसके स्वअश है। अग्न और प्रशी में अभेद या तादारम्य है।

स्वभाव के रूप में तो जगत् ईश्वर से अभिन्न है, और कार्य के रूप में

भिन्त । प्रलय होने पर वह कारण के रूप मे ब्रह्म में रहता है ।

शुद्धाद्वत से भी जीव अस्पुप्रमाणतया नित्य है। प्रत्येक जीवारमा मे भिन्न-भिन्न
साक्षी चैतन्य या अन्तर्यामी है। वे ईश्वर का आनन्द-अन है। जीव उसके वित्अंग्र है और सरीर सत्-अद्या। जीव ईश्वर की इच्छानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के
सुख-हुःल भीगते हैं। इसका कारण उनका अह्म्य या गुमाश्चुपकर्म नही है। ग्यायवर्षन में ईश्वर अहम्य के अनुसार फल देता है। किन्तु यहाँ वह स्वतन्त्र है। जीव
को सुख-हुःल देना और विविध योनियों में उत्यन्त करना उसकी सीला है। इस
पर अन्य कोई नियन्त्रण नही है। जीव पराधीन है। उसकी प्रत्येक हलचल ईश्वर
के अधीन है।

मुद्धार्टत में नैतिकता का आधार वेद की आजा है। वहाँ जिन वार्तों का विधान है उनका पालन धर्म है, और जिनका, निपेध है उनका अनुसरण अधर्म। यहाँ एक प्रस्त होता है। जब जीव स्वतन्त्र नहीं, तब वह पुण्य-पाप का भागी कैसे हो सकता है? सुद्धार्ट्वत यह उत्तर देता है कि वेद ईस्वर की आजा है, और वही नैतिकता का आधार है। जीव को स्वतन्त्रता है ईस्वर की हो स्वतन्त्रता वा उसकी लीवा का एक भाग। वह अपनी लीवा के एक पूर्व जीवों को भसे-बुदे कार्यों को प्रेर जुदे कार्यों को प्रेर जुदे कार्यों को प्रेर जुदे कार्यों को प्रेर जा देतान्त्र कर्ताव्य और सार्विधारत छोड़ने के लिए जैन के स्वतन्त्रता के लिए ईस्वर का स्वतन्त्र कर्ताव्य और सार्विधारत छोड़ने के लिए तैसार नहीं है। नैतिकता एवं धर्म-छाम की व्यास्था के लिए उन्होंने ईस्वरीय स्वतन्त्रता का हो एक अंदा जीव में स्वीकार किया है।

जीव और ब्रह्म बस्तुतः तो एक है, किन्तु अविद्या के कारण जीव अपने को भिन्न समझता है। यहीं संसार का कारण है। अविद्या का कारण है भेद की निध्या प्रतीति। संकराचार्य के समान बल्लभाषार्य ने भी अविद्या का अधिष्ठान संसारी अर्थात् बढ़ात्मा को माना है। मोक्ष का कारण है विश्व और जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान। अविद्या का नारा ब्रह्म के साक्षात्कार द्वाराहोता है। मुक्तात्मा प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेता है। वहीं उसे ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अर्डेत के समान जीव का पृथक् अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ब्रह्म में वह विजय नहीं होता। ब्रह्म अपनी असीम करुवा द्वारा अपने आश्रित जीव को अपना सामीप्य दे देता है, और इस तरह उसे जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा भी। कृपालु परमात्मा अपने भक्त को परमानंद प्रदान करता है।

प्रमाण का अर्थ है अज्ञात वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान । उसके तीन भेद है—प्रत्यक्ष, अनुमान और राज्य अर्थात् वेद । वेद सर्वोच्च प्रमाण है। उसकी तुलना प्रमाण-मीमांसा 'निविकल्प' प्रत्यक्ष को नहीं माना गया । प्रत्येक प्रत्यक्ष में 'उद्देश्य' और 'विषय' दोनो होते हैं।

प्रस्थक्ष के दो प्रकार है, पहला 'विशिष्ट बुद्धि' और दूसरा 'समूहअबकम्बन'। विशिष्ट बुद्धि में वस्तु के विशेषम, विशेष्य और उनके सम्बन्ध का पृथक्-पृथक् भाग होता है। समूहअवकम्बन में इन सबका समुच्चयारमक भाग। वल्लभानायें ने उपमान को अलग प्रमाण नहीं माना। उसको प्रस्थक्ष के अन्तर्गत लिया है।

मुदाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार आत्मा के तीन प्रकार है: शुद्ध, संसारी और मुक्त । प्रत्येक जीव में मुख तथा छह ईश्वरीय गुण छित्रे हुए है। शुद्ध जीव में अविद्या नहीं होती। बन्धन का कारण अविद्या के साथ का सम्बन्ध है। बहु अनादि है। बहुत्या, ईश्वर की छुपा से, पाँच प्रकार की विद्या प्राप्त करता है—वैराग्य, विवेक, योग, तथ और भवित। इनके द्वारा वह मोद्यान्या करता है। मुक्तात्मा को परमोत्या का सामीय्य पाने पर भी, उसकी जगदित्यन्तृत्व सक्ति प्राप्त नहीं होती। वे जीवन्युक्त और मुक्त दोनों प्रकार के होते है।

कुछ जीव देवी प्रकृतिवाले होते है, और कुछ बासुरी प्रकृतिवाले। कुछ तो प्रयादा-शक्त का मार्ग अपनाते है और कुछ पुष्टि-शक्ति का । मर्यादा भक्तिवाले कमं, बात और भक्ति तीनों वा अप्यास करते हैं। वे सापना अक्षर बहुत को प्राप्त करते हैं। 'पुष्टि-मस्ति' वाले परमात्मा के प्रति धुद्ध भेंम का अप्यास करते हैं। उनमें परमात्मा के साभीप्य को छोड़कर दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। वे पुष्पीतम को उसीकों कुमा द्वारा प्राप्त

करते हैं।

## चार्वाक-दर्शन

'चार्याक' राब्द की ब्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। पहली ब्युत्पत्ति है 'चार वार्क्'। इसका अर्थ है मीठा बोलनेवाला। अन्य मभी दर्गनोने भीतिक सुखी की निन्दा की है। यही एक ऐसा दर्गन है, जो भीतिक सुखी को उपादेय बताता है। दूसरी ब्युत्पत्ति 'चर्व' धातु से की जाती है, जिसका अर्थ है चवाना। चार्वाक-दर्गन वासदेस है कि 'खाओ पीओ और मीज उड़ाओ।' इस दर्गन का दूसरा नाम 'लोकायत' है। इसका अर्थ है लोक यानी सासारिक जीवन को महत्त्व देनेवाला। यही एक ऐसा है, जो आरमा और परलोक को नही मानता। पाणिनि को ब्युत्पत्ति के अनुसार इसे ही 'नारितक दर्शन' कहा जावगा।

चार्वाक-दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। अनुमान के सर्वय में उसका कहना है कि उसके पीछे केवल संभावना होती है, कोई शास्वत सिद्धान्त गहीं होता। हम कुछ स्थानों में धुएँ को अनि से उत्पन्त प्रमाण-मोमांसा होता देवकर यह नियम वना खेते हैं कि धुआँ आप के विना नहीं होता। इसी नियम के आधार पर धुआँ देवकर हम आग का अनुमान करते हैं। पर ऐसे नियमों का आधार कोई शास्वत सत्य नहीं होता। इस बात का कोई वाधक प्रमाण नहीं है कि धुआँ तो हो, पर आग न हो। इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-माव का सिद्धान्त भी उसे स्वीकारनहीं है। चार्वाक-दर्शन आगम या राव्य-प्रमाण को भी नहीं मानता। वेदों का तो उसने मखाक उड़ाया है। उसका क्यन है, "वेद, पुराण, त्रिदंड धारण करना और भस्म लपेटना उन लोगों की आजीविका है, जिनमें न तो ब्रद्धि है, न परुपार्थ ।"

चार्वाक-दर्शन आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय तत्वीं को नहीं मानता। उसका कहना है कि विश्व के मुल में केवल चार महाभत है—पृथिवी, जल, अग्नि

और वायू । इन्हींके न्यूनाधिक मात्रा में मिलने पर सारे

विद्य-य्यवस्या विश्व की उत्पत्ति होती है । आत्मा नामक कोई स्वतन्त्र तत्त्व नही है । चार महाभूत ही एक अनुपात में मिलने पर चेतना उत्पन्न कर देते हैं। पृत्यू का अर्थ है उस अनुपात का विगड़ना या महाभूतों के परस्पर-संयोग का समाप्त होता । अपने मत का समर्थन करने के लिए वह मदिरा का उदाहरण देता है। जैसे, अलग-अलग वस्तुओं में मादकता न होने पर भी उनके एक अनुपात में मिलने पर मादकता आ जाती है, इसी तरह चार महाभूतों के विशिष्ट अनुपात में मिलने पर 'चेतना' पैदा हो जाती है, और वह बरीर के सायही समाप्त हो जाती है। परलोक जानेवाला आत्मा नामक कोई ग्राइवत तत्त्व नहीं है। चार्वाक-दर्शन कार्य-कारण, व्याप्य-व्यापक भाव आदि नियमों को नहीं मानता । इसी आधार पर अनुमान का भी वह एण्डन करता है।

चार्वाक-दर्शन मोक्ष या आत्मसाक्षात्कार की चर्चा को व्यर्थ मानता है। उसकी दृष्टि में जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपनी जय और दसरे की पराजय।

इसके लिए हिसा, झठ, मायाचार आदि कोई उपाय बरा जीवन का लक्ष्य

नहीं है। 'पंचतत्र' में राजक्मारों को बहत-कूछ यही शिक्षा दी गई है, कि मनुष्य को प्रत्येक उपाय से अपना स्वार्थ साधना चाहिए। उसे चाहिए कि जबतक जीये, मौज करता रहे, पाप-पुण्य की चिन्ता में न पड़े, कर्ज लेकर भी घी पीये। शरीर के भस्म हो जाने पर ऐसा कोई तत्त्व नहीं, जो वापस नौटता हो ।

### जैन-दर्शन

'जैन' राज्य का अर्घ है 'जिन' का अनुवासी । और 'जिन' राब्य का अर्घ है, जिसने राग-द्वेप को जीत लिया है । उसे 'अर्हत्' अर्थात् पूजनीय भी कहा जाता है इसी आधार पर जैनधर्म का दूसरा नाम 'आर्हेडमं' है। जैनसायु परिग्रहया सर्पात नहीं रखते । उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, जिसे गाँठ मे बाँधकर रखा जाय। इसलिए वे निर्यन्य कहे जाते है, और उनका धर्म निर्यन्य-धर्म।

ईस्बीपूर्व छठी बताब्दी मे भारतीय सस्कृति की दो मुख्य धाराएँ थी।एक ओर यज्ञ तथा भौतिक सुखो पर चल देनेवाली 'श्राह्मण-परम्परा',और दूसरीओर निवत्ति तथा मोझ पर वल देनेवाली 'श्रमण-परम्परा'। जैनधर्म श्रमण-परम्परा

की एक शाखा है।

जनवर्ष न विकासवादी है, और न ह्रासवादी। जगतकर्ता के रूप में वह किसी इन्द्रियातीत सत्ता को भी नहीं मानता। विदव परिवर्तनद्दील है। उसकी उपमा चक से दी जाती है, जिसमें उन्नतिओर अवनति, उत्थान और पतन का फ्र्म निरन्तर चलता रहता है। इस कम को बारह आरों में विभक्त किया गया है। प्रयोक में ६ आरे है। उत्थान को 'उत्सपिणी' काल और पतन को 'अवसपिणी' काल कहा जाता है। प्रयोक काल के मध्य में धर्म की स्वापना होती है।

यह काल अवसरिणी का है। इसमें सभी बात हीयमान है। इसके मध्य में अपित तृतीय लारे के अन्त में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। वेही जैनधर्म की वर्तमान परम्परा के संस्थापक माने जाते हैं। उनका वर्णन मागवत पुराण तथा वेदिक साहिर्य भी भी आया है। मालूम होता है कि वे सर्थमाय्य महापुर्य रहेहोंगे। उनके समय के विषय में ऐतिहासिक हील्ड से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ऋष्यभदेव के पश्चात् २३ तीर्यंकर हुए । बाईतार्वे नेमिनाय श्रीष्ठण्य के चचेरे भाई थे। छांदोग्य उपनिषद् में उनका उत्लेख पोर आंगिरस के रूप में आया है। तेईसार्वे तीर्यंकर पार्वनाय ईत्वीपूर्व ५४० में हुए । वे बाराणसी के राजकुमार थे। अंतिम तीर्यंकर भगवान् महाबीर ईस्वीपूर्व ६०० में हुए । वर्तमान जैनसर्म उन्होंकी देन है।

गहाबीर के परचात्एक ह्वार वर्ष का समय 'बायम-छुग' कहा जाता है। उस समय श्रद्धाप्रधान आगम प्रयो की रचनाहुई। दार्द्यानक हिन्द्र से उनका इतना ही महत्त्व है कि यत-तत्र विभिन्न मान्यताएँ मिलती है, परन्तु प्रतिपादन-चैली दार्थ-निक नहीं है।

दर्शनपुगका प्रारम्भ ईसाकी ५ वी शताब्दी मे हुआ। महावीर के कुछ

हेतु के स्वरूप का खण्डन है।

[नोट-जैन-दर्शन के उल्लेखनीय ग्रंथों की सूची परिशिष्ट (U) में दी

गयी है -सं०ी

वेदान्त में आत्मा को चिन् और आनन्दस्वरूप माना गया है। इसी प्रकार जैन-दर्शन में उसे अनन्त चतुष्टयरूप माना गया है। वे हैं अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख और अनन्तवीय । प्रथम दो ज्ञान या चेतना ज्ञानमीमांसा के ही दो रूप है। प्रत्येक आत्मा अवने-आपमे सर्वज

और सर्वदर्शी है। उसके ये गुण बाह्य आवरण के कारण छिपे हए हैं।

जैन-दर्शन के अनुमार ज्ञान प्रकाश के समान है। यह अपने-आपमे विद्यमान यस्तु को प्रकासित करता है। नई रचना या अपनी ओर से उसमें कोई सम्मिथण नहीं करता। यहाँ एक प्रश्न उठता है। किसी स्पन्ति न ज्ञानका स्वरूप

देखकर हमें यह प्रत्यक्ष होता है कि वह हमारा शत्र है तो बया शत्रुख उस व्यक्ति में रहता है ? यदि ऐसा है तो वह दूसरों की भी शत्रु के रूप में क्यों नहीं दिखाई देता ? जैन-दर्शन का उत्तर है कि व्यक्ति या वस्तु में प्रतीत होनेवाले सभी धर्म सापेक्ष होते हैं। एकही बस्त एक व्यक्ति को छोटी दिखाई देती है, और दूसरे को वड़ी । दोनों की अपनी-अपनी अपेक्षाएँ होती हैं और उस दिष्ट से दोनों सच्चे हैं। इसी प्रकार वही व्यक्ति एक को जत्र दिखाईदेता है और दूसरे को मित्र । दोनों का यह ज्ञान अपनी अपनी अपेक्षा लिये हुए है : यदि मित्रता का दर्शन करनेवाला ध्यक्ति सत्रुता का दर्शन करनेवाले की अवेक्षा को रखकर विचार करे, तो उसे भी शत्रता का ही दर्शन होगा। एक ही स्त्री एक व्यक्ति की दृष्टि में माता है, दूसरे की दृष्टि में वहिन, तीसरे की दृष्टि में परनी और चौथे की दिष्टि में पूत्री । इनमें से कोई भी दिष्टि मिरया नहीं है । मिर्यापन तभी आयगा, जब अपेक्षा बदल जाय । सभी ज्ञान आधिक सत्य को लिये रहते है । यदि उन्हें आंधिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाय, तो सभी सच्चे हैं। वे ही जब पूर्ण सत्य मान लिये जाते हैं और दूसरी दिन्द या अपेक्षा का निराकरण करने लगते है, तो मिथ्या हो जाते हैं। जैन-दर्शन के अनुसार पूर्ण सत्य का साक्षात्कार सर्वज्ञ को ही हो सकता है, और उसीका ज्ञान पूर्ण सत्य कहा जा सकता है।

#### ज्ञान के भेट

ज्ञान के ५ मेद है:

(१) मित—इंद्रिय और मन से होनेवाला ज्ञान;

(२) श्रुत—शास्त्रो से होनेवाला ज्ञान ;

(२) अविध—दूरवर्की तथा व्यवधानवाले पदार्थी काज्ञान, जो विशिष्ट योगियों को होता है। इसके द्वारा योगी केवल रूपवाले पदार्थी को ही देख सकता है।

- (४) मनःपर्यय—दूसरे के मनोभावों का प्रत्यक्ष;
- (प्र) केवलज्ञान—सर्वज्ञो का ज्ञान, जिसके द्वारा वे विश्व के समस्त पदार्थों की एकसाय जानते हैं।

प्राचीन परस्परा में इनमें से प्रयम दो को परोक्ष माना गया, और अंतिम तीन को प्रत्यक्ष । काळान्तर में अन्य दर्शनों के समान इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष में सम्मिक्ति कर लिया गया । अकलंक ने इस बात की लक्ष्य में रखकर प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये, ज्यावहारिक और पारसायिक । इन्द्रिय और मन से होनेवाले प्रत्यक्ष को पहली कोटि में ले लिया, और अवधि आदि तीन ज्ञानों को इसरी कोटि में ।

जैन-दर्शन के अनुसारआत्मा कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के समान है, और मन तया इन्द्रियाँ खिड़की के समान । उनका काम इतना ही है कि थोड़ी देर के लिए ज्ञाता और जेय के बीच पड़े हुए आवरणया पदें को हटावें। जानने का काम आत्मा स्वयं करता है। इसी दृष्टि को सामने खकर प्राचीन आगमों में प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं किया गया। सबसे पहले यह भेद उनास्वामिने किया। उसका आधार या कि जिस ज्ञान में इन्द्रिय, मन या शब्द आदि की सहायता होती है, वह परोक्ष है, और जहाँ उस सहायता की आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्यक्ष है। अन्य दर्शनों मान लिया गया।

मब हम किसी बस्तु को देखते हैं, तो एकदम अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचते । पहले सामान्य ज्ञान होता है, फिर घीरे-घीरे विशेषता की ओर बढ़ते हैं । जब किसी दूर की बस्तु को देखते हैं, तो यह कम स्पय्ट

प्रत्यक्ष का कम मालूम होता है, किन्तु परिचित्त तथा निकट की वस्तु का ज्ञान चीछ्र हो जाता है। स्पष्ट मालूम पड़ने पर भीवहाँ इस कम का अभाव नहीं होता। जैन-दर्शन में इस कम को पाँच अवस्थाएँ वताई गई हैं:

- (१) दर्शन—सामान्य ज्ञान, जहाँ केवल इतना ही भान होता है कि कुछ है।
- (२) अवप्रह—इंडिय के डारा वस्तु का प्रहण। इसकी भी दो अवस्थाएँ है— व्यंजनावप्रह और अयोवप्रह । व्यंजनावप्रह का अर्थ है इंडिय और पदार्थ का परस्पर-सम्बद्ध । यह केवल चार इन्द्रियों में होता है। मन और चतु-इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञान में नहीं होता । दूसरा अर्थावप्रह है—इसका अर्थ है वस्तु का प्रतिभाष ।
- (३) ईहा-विशेष जानने की इच्छा
- (४) अवाय-विशेष का निश्चय।
- (५) धारणा—ज्ञान का संस्कार के रूप मे परिणत होना, जिससे कालान्तर में स्मरण हो सके।

इन अवस्थाओं में प्रथम दर्शन निराकार होने के कारण झान-कोटि में नहीं बाता । शेप चार मतिझान की अवस्थाएँ हैं ।

#### परोक्ष के भेद

- 'परोदा' का निरूपण मुस्य रूप से तर्क-वृग की देन है। इसके ५ भेद है -(१) स्मृति—पूर्वातुभूत वस्तु का स्मरण। त्याय-दर्शन इसे प्रमाण-कोटि में नहीं स्वता।
- (२) प्रस्यभिक्षात—इसका घव्दार्थ है पहिचान । पूर्वानुमृत वस्नु को पुन देखने पर यह ज्ञान होता है कि यह वही है । इसे 'एकत्व प्रत्यभिक्षान' कहते हैं। कभी तसहया दूसरी वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह उसके समय है । मिन्न वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह उससे मिन्न है । इस प्रकार पूर्वानुमृत और प्रत्यक्ष तुक्ता करनेवाले सभी ज्ञान प्रत्यक्षिज्ञान है। विदेश दर्शनों में इसका प्रतिपादन उपमान के रूप में किया गया है ।
- - (४) अनुमान तर्क के आधार पर स्थान विशेष में एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अस्तिस्य या अभाव सिद्ध करना अनुमान है। इसका निरूपण न्याम-दर्शन में किया गया है। यहाँ दतना बता देना पर्यादा है कि जैन-दर्शन हैं हि सि साइय के परस्पर-सम्बन्ध के लिए इतना ही आवस्यक मानता है कि साइय के विनाहेनु नही रहना चाहिए। बीडो के समान उसे वह कार्य तथा स्थाब तक सीमित नहीं करता। उदाहरण के इप में जैन-दर्शन का कवन है कि लिस प्रकार कार्य से सानार का अनुमान किया जा सकता है। हम आफ को देखकर पह अनुमान कर सकते है कि वहीं उप्पता होगी। इतना ही नहीं, आज रीववार है तो यह अनुमान किया जा सकता है कि दूसरे दिन सीमवार होगा। विशोक सोमवार रिवार का उत्तरा रह है। इस प्रकार है पूर्वचर, सहसर आदि अने क इस हो तकते हैं। इस प्रकार है वृद्ध पूर्वचर, सहसर आदि अने क इस हो तकते हैं। इस प्रकार है वृद्ध पूर्वचर, सहसर आदि अने क इस हो तकते हैं।
    - ११ अगम आपत अलीन् विस्वसनीय पुरुष के बचन को 'खाया' कहा जाता है। इसकेदो भेद है, लौकिक और अलीकिक। माता-पिता, गुरुवन आदि लीकिक आपत हैं। इस सम्बन्ध मे दर्शनकारों का मतभेद नहीं है। किन्तु,

अलीकिक आप्त के विषय में काफी मतभेद है। मीमांसा-दर्शन का कहता है कि शब्द में दोष तभीआता है, जब उसके वक्ता में कोई दोष हो। वेद अनादि है, उनका कोई वक्ता नहीं है, अतः वे दोषरिहत है। न्याय तथा वेदानत का कथन है कि वक्ता में दो गुण होने चाहिए। वह निदीय हो और सायही अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। उनके मत में वेद ईश्वर के रचे हुए है। उसमें कोई दोष नहीं है। साथ ही, उसका ज्ञान पिर्फूण है। जन-दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। उसकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा आत्मा का पूर्ण विकास कर सकता है। उस अवस्था में वह वीतराम और सर्वज हो जाता है। अनम उसकी वाणो है, अतः प्रमाण है। जन-परम्परा मानती है कि सर्वज तथा सर्वदर्शी तीर्थकर उपदेश देते है।

जन-परम्परा मानता है कि सबज्ञ तथा सबदया तायकर उपदर्ध दत है। अप के रूप में उनकी रचना गणधर अर्थात् मुख्य शिष्यों द्वारा की वाती है। उनके पदमात् सान-सम्पन्त अन्य मुनियों द्वारा रहे गये मं सिम्मितित कर किये गये। वेदेताम्बर-मतानुतार यह क्रम ममवान् महावीर के बाद ६००० वर्ष अर्थात् चौथों ईस्वीतक चलता रहा। वे अपने आगमों को बार हुवागों, वारह उपागों, छह मूलों, छह छेदों तथा दस प्रकीणंकों में विभक्त करते है। इनमें से दृष्टियाद का स्रोप हो। या। येप ४५ आगम विद्यमान है।

दिगम्बरों का मत है कि अंत-उपांगादि सभी आगम लुप्त हो गये। वे 'पट्खंडागम' और 'कपायप्रामृत' को मूल आगम के रूप में मानते है। ये ग्रंथ महावीर स्वामी के ४०० वर्ष परचात् रचे गये। इनके अतिरिक्त कुन्दकुन्द, जमा-स्वामि, नेमिचन्द सिद्धान्त-चक्रवर्ती आदि आचार्यों की रचनाओं को भी आगमों के समान प्रमाण गाना जाता है।

र्जन-दर्गन में झानकेजो भेद किये गये हैं, उन्हींकी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, और यह यहाया गया है कि झान वस्तु के समान अपने-आपको भी प्रहल करता है। अर्थात् एक झान को,जानने के लिए दूसरे झान की आवस्यकता नहीं होगी।

हम अपने विचारों को प्रकट करते समय निजी मान्यताओं को सामने रखते हैं 1 एकहीं स्त्री को एकमाता कहता है, दूसरायहिन, तोसरायुत्री और चौषा पत्नी ! इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में भी एकही

सात नय व्यक्ति को भिन्न-भिन्न रूप मे प्रकट किया जाता है।

व्यक्ति भारति परिवार की गणना करते तमय राम श्री कृष्ण के रूप में कहा जाता है। जातियों की गणना के समय प्राह्मण पा छात्रिय ; व्यवसाय की गणना के समय क्षम्यापक या व्यापारी । इस प्रकार अभित्यक्ति की अनेक दृष्टियों हैं। उन सबका 'नय' यहा जाता है। जैन-दर्यन में उनका स्युक्त विभाजन ७ नयों के रूप में किया गया है। इनमें मुख्य दृष्टि विस्तार से संतेष की और है, अर्थान् एकही दाव्य किस प्रकार विस्तत अर्थ का प्रतिपादक होने पर भी उत्तरोत्तर सक्चित होता चला जाता है।

नैपम - इसकी व्यूत्पत्ति की जाती नैक गमो नैगम:, अर्थात् जहाँ अनेक प्रकार की दृष्टियां हो। यह नय वास्तविकता के साथ उपचार को भी ग्रहण कर लेता है। जैसे, हम तांगेवाले को तागा कहकर पुकारने लगते है। शोधी को आग या बीर पुरुष को शेर कहने लगते हैं। इस उपचार का आधार कही गुण होता है, कही साहरय और कही किसी प्रकार का सम्बन्ध । जैसे तागे और तागे के मालिक में स्वामिभाव-सम्बन्ध है। इस नय का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है।

संग्रहनय-इसका अर्थ है सामान्यग्राही दृष्टि, अर्थात् अधिक-से-अधिक वस्तुओं को शामिल करने की भावना । इसके दो भेद हैं, परसग्रह और अपर-संग्रह । परसंग्रह में सभी पदार्थ आ जाते हैं। इसके द्योतक हैं सन, क्षेय आदि शब्द । अपरसंप्रह का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम या अधिक होता है। जैसे, मन्ष्य का क्षेत्र व्राह्मणस्य की अपेक्षा विस्तत है, और जीवस्य की अपेक्षा संकृचित ।

व्यवहार नय-साधारण व्यवहार के लिए किया जानेवाला भेद इस नय की प्रकट करता है । जैसे, मनुष्य का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियों में विभाजन करना। मंग्रह में दृष्टि अभेद की और जाती है, और यहाँ भेद की ओर।

ऋजुसूत्र-ऋज्यानी वर्तमान अवस्था को छेकर चलनेवाला नय । ऋजु-सूत्र की दृष्टि में जिस व्यक्ति का मूख्य व्यवसाय अध्यापन है, उसे अध्यापक कहा जा सकता है। जिस समय वह सो रहा है, या भोजन कर रहा है, उस समय भी

अध्यापक है।

**शब्द नय—ऋ**जु सूत्र केवल वर्तमान काल पर दृष्टि रखता है। शब्द नय लिंग, कारक, संख्या आदि का भेद होने पर भी वस्तू में परस्पर भेद मानता है। उदाहरण के लिए, नगर और पुरी शब्द को लिया जा सकता है। शब्द नय की दृष्टि से दोनों में परस्पर-भेद है।

समिष्ठिद् नय-यह नय पदार्थ-शब्दों को स्वीकार नही करता। जहाँ एकही अर्थ को प्रकट करनेवाले कई शब्द है, उनमें भी यह परस्पर-भेद मानता है।

एवंभूत नय-इस नय की दृष्टि किया पर रहती है। व्यक्ति विशेष की अध्यापक तभी वहा जायगा, जब वह अध्यापन कर रहा है, सौते या भोजन करते समय नहीं। हमारा साधारण व्यवहार ऋजू सूत्र नय को लेकर चलता है। ७ में से

प्रथम ३ अर्थ-नय माने जाते हैं, और अन्तिम ४ शब्द-नय ।

नयों का विभाजन : 'द्रव्याधिक' और 'पर्यायाधिक' के रूप में भी किया जाता है। द्रव्यायिक में मुख्य दृष्टि अभेद की ओर रहती है, और पर्याधायिक मे भेद की ओर। प्रथम ४ नय द्रव्याधिक माने जाते हैं, और अन्तिम ३ पर्यायाधिक।

चार निक्षेप- 'निक्षेप' शब्द का अर्थ है रखना या विभाजनकरना। शब्द

का अर्थ करते समय विभाजन की चार दृष्टियाँ हैं, और हमें यह सोचकर चलना पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसंग में किस दृष्टि को लिया जा रहा है :

(१) नाम-निक्षेप—हम किसीब्यक्तिकानाम राजारख लेते है। भिखारी होने पर भी वह राजा कहा जाता है, और इसकथन को असस्य नहीं माना जाता।

नाम 'नाम-निक्षेप' अर्थात् नाम की दृष्टि से शब्द का प्रयोग है।

(२) स्वापना-निक्षेप—हुम मन्दिर में रखी हुई सूर्ति को भगवान कहते हैं। शतरंज के मोहरों को हाथी, घोड़े कहते हैं। यह मंद स्वापना-निक्षेप हैं, अर्थात् वहीं उन्हें उस रूप में मानिलया जाता है। नाम-निक्षेप में केवल उस नाम से पुकारा जाता है, वैता व्यवहार नहीं किया चाता। स्थापना-निक्षेप में पुकारने के साथ व्यवहार भी होता है। प्रतीकवाद स्थापना-निक्षेप का ही एक रूप है।

(३) द्रव्य-निक्षेप-भावी या भूतपर्याय की दृष्टि से किसी वस्तु को उस नाम से पुकारना। जैसे युवराज को राजा कहना, या मृतपूर्व अधिकारी की उस

पद के नाम से पुकारना।

(४) मान-निक्षेप — गुण या वर्तमान अवस्था के आधार परबस्तु को उस नाम से पुकारता । असे, सिहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को राजा कहना, या पदा-धिकारी को उसके कार्य-काल में उस नाम से पुकारना ।

जैन-दर्शन का दूसरा नाम 'स्वाहाद' है। 'स्यात्' का अर्थ है कथंचित् या अपेक्षाकृत। जैन-दर्शन वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय भिन्न-भिन्न

स्याद्वाद या सप्तर्नांगी से सत् है, और दूसरी अपेक्षा से असत् । एक अपेक्षा से

उपादेय है, और दूसरी अपेक्षा से हेय । इसी अपेक्षा को लेकर नीचे लिखे ७ भंग किये जाते हैं, जिन्हें 'सप्तभंगी न्याय' कहा गया है :

(१) स्वादिस्त—प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य (व्यक्तित्व), क्षेत्र, काल और भाव (अवस्था-विशेष) की अपेक्षा से सत् है;

(२) स्यान्नास्ति—परद्रव्य, क्षेत्र आदि की अपेक्षा से असत् है;

(३) स्यादस्तिनास्ति—दोनों अपेक्षाओं को एकसाथ त्रमन्नः रखने पर सत्हे और असत्;

(४) स्यादवनतय्—दोनों अपेलाओं को एकसाथ रखने पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, नयोंकि बोलना ऋम से होता है। यदि दोनों को एकसाथ बोलना चाहे तो अवस्तव्य हो जायगा।

(५) स्यादस्ति अववतव्य

(६) स्यान्नास्ति अधवतव्य

(७) स्यादस्ति नास्ति अवस्तव्य

अस्ति-नास्ति के समान नित्यानित्व, भेदाभेद, सामान्य-विशेष बादि

अपेक्षाओं को सेकर भी 'सप्त भंगी' की जानी है।

जैन-दर्शन विदव को ६ द्रवर्शे या ७ तस्वों के रूप में विभवन करता है। प्रथम विभाजन ज्ञेय जगत् को उपस्थित करता है, और द्वितीय से मुख्य दृष्टि आचार या आस्मविकास की है। ७ तस्वों में प्रथम २ अर्थात् तस्वमोमांसा जीव और अजीव द्रव्यरूप है, और रोप ५ जीव की

आध्यारिमक अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं। उनका निरूपण आचार-मीमासा से किया जायगा। यहाँ ६ इब्योंके रूप में जीवऔर अभीवतत्त्व काप्रतिपादन किया जायगा।

द्रध्य का सक्षण है वह पदार्थ, जिसमे गुण और पर्याय (अवस्थाएँ) विद्य-मान हों। जैन-दर्मन के अनुसार प्रत्येक द्रध्य मे अने क गुण होते है, और वह प्रति-क्षण बदाता रहता है। बीढ-दर्भन केवल गुणऔर पर्याय

द्रस्य अर्थात् अवस्थाओं को मानता है। उनके आधार के रूप में यह किसी पृथक् सत्ता को नही मानता। दूसरी ओर, अद्रैत वेदान्त आधार-भूत सत्ता को वास्त्रविक मानता है, और उपमे दिखाई देनेवाले गुण एवं अवस्थाओं को करियत। जैन-दर्गने दोनों को वास्त्रविक मानता है। इद्रव्य ये हैं: (१) जीवा-हितकाय (२) पुराण्डास्तिकाय (३) धर्मास्निकाय (४) अधर्मास्तिकाय (१) आकाधास्तिकाय, और (६) काल।

'अस्तिकाय' गल्द का अर्थ है परमागु, प्रदेश या अवयवों का एकसाथ रहना। जीव, पुद्गन्तादिमें वे एकसाथ रहते है। किन्तु काल के अंश एकसाथ नहीं रह सकते। वहाँ एक के नस्ट होने पर हो दूसरा अस्तित्व में आता है। इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया।

(१) जीवास्तिकाय — जीव का अयं है चेतना या आरमा । जैन-दर्शन में इसका स्वरूप 'अनन्त चतुष्टय' अर्थात् अगन्त-आन, अनन्त-दर्शन, अगन्त-मुख और अनन्त-वीयं के रूप में किया जाता है। सामही, वह अस्पर्व है, उसमें रूप, रस, गथ और स्पर्ध नहीं है। हरेक द्वारों हे अल्ग-अल्ज आरमा है, और वह जिस घरीर में अल्ग-अल्ज आरमा है, और वह जिस घरीर में अत्येस करता है उतना ही बढ़ां, आकार ले लेता है। चीटी के दारीर में चीटी-जितना । इस प्रकार उसमें सिटी-जितना आरमा है और हाथी के दारीर में हाथी-जितना । इस प्रकार उसमें सिटी-जितना आरमा है और हाथी के दारीर में हाथी-जितना । इस प्रकार उसमें सिटी-जितना आरमा है आर हाथी के दारीर में हाथी-जितना । इस प्रकार उसमें सिटी-जितना आरमा है मार्य के जीव अपने भाग्य का स्वयं जीनाती है, वह कार्य करने में स्वतन्त्र है और उसीके अनुसार फल भोगता है। ताथं और फल भोग सिटी-जितन स्वामांविक नियम है। उसमें पिर जानगा। उदी गिरानेवाली कोई उच्च सत्ता नहीं है। वह स्वय अपने-आपको गिराता है। सामही, यह भी निहिस्त है कि कार्य करने पर फल अवस्य भोगना होगा। यह कार्य-कारण का स्वामांविक नियम है। भूव न लगने

पर यदि हम भोजन करते हैं, तो अबीण हो जाता है, पेट दुखने रूपता है। इस अजीण और उदरशूलके लिए किसी बाहा सत्ता को नियामक मानने की आवश्य-कता नहीं है; उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी है।

साक्ष्य और वेदान्त-दर्शन में भी पुष्प अथवा ब्रह्म को चित्स्वरूप नाना गया है। पर वहाँ चेतना का अर्थ शुद्ध चैतन्य है, उसमें विषयका भान नहीं रहता। यह भान प्रकृति या माया के कारण होता है। मुक्त अवस्था में नहीं रहता। किन्तु जैन-दर्शन में ज्ञान और दर्शन, यानी निराकारऔर साकारदोनों प्रकार की चेतना जीव का स्वाभाविक गुण है। इसीको उपयोग कहते हैं, जो जीव का रुक्षण माना गया है। वाह्य जगत के सामान्य तथा विकेष दोनों रूपो में जानना जीव का स्वभाव है, और वह मुक्त अवस्था में भी बना रहता है। इसीतस्य के कारण इन परम्पराओं में 'फैबस्य' शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न हो गया है। सांस्य-दर्शन में कैवस्य का अर्थ है प्रकृति के सम्पर्क से रहित जुद्ध चेतना। जैन-दर्शन में उसका अर्थ है सर्वज्ञवा अर्थित बाह्म और आध्यन्तर समस्त जगत की अनुभति।

(२) पुद्गलास्तिकाय—सांहय-दर्शन में जो स्वान प्रकृति का है, वही जैन-दर्शन में पुद्गल का है। जीव के संसार में अमण और मुख-दु ब-भोग का सारा कार्य पुद्गल द्वारा होता है। किन्तु साक्य-दर्शन के समान यहाँ इसका विकास बुद्धि के रूप में नहीं होता। जैन-दर्शन के अनुसार वह चेतना का मुण है, और उत्तीके समान अनादि और अनन्त है। न्याय-दर्शन में पृथिवी बादि चार भूतों के परमाणु भी भिन्न-भिन्न प्रकार के माने गये है। जल के परमाणुओं में यंध नही होती। अभिन के परमाणुओं में वेध नही होती। अभिन के परमाणुओं में वेध अपित स्वादि के परमाणुओं में मीलिक भेद नहीं होता है। किन्तु जैन-दर्शन पृथिवी आदि के परमाणुओं में मीलिक भेद नहीं मानता। सभीमें रूप, रस, गंध और स्पर्श चारों गृण रहते हैं।

पुराल के दो रूप हैं, परमाणु और अवयवीं। इस्यमान सारा जगत् पुर्वाल परमाणुओं का संघटन या विशेष रचना है। न्याय-दर्शन के अनुवार परमाणु में रहनेवाले रूप, रस आदि गुण नित्य है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। स्पूल वस्तु में जब परिवर्तन होता है, तो केवल परमाणु बवल जाते है, उनके गुण नहीं बवलते। पड़ा पक्ते पर जब मिट्टी अपना रंग छोड़कर नवा रंग लेती है, तो मिट्टी रंपवाले पदमाणु विकार जाते है, जो र उसका स्थान लाल रंग के परमाणु ले लेते हैं। पर जैन-दर्शन ऐसा नहीं मानता। वहाँ परमाणु नहीं रहते हैं, पर उनके रूप, रस आदि गृण वदल जाते है।

आठ वर्षणाएँ — जैन-दर्शन में पुद्मल का विमाजन आठ वर्गणाओं के रूप में किया गया है। वर्गणा का जयं है भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्ग या श्रीणयाँ। यह विभाजन उनके द्वारा वननेवाले स्त्रूल पदार्थों के आधार पर किया गया है।

#### हमारी परम्परा

<mark>ሄሂ</mark> o

- (१) औदारिक वर्गणा—स्यूळ शरीर के रूप में परिणत होनेवाळे परमाण्। जैन-दर्शन के अनुसार पृथियी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतियो में भी जीवन हैं। इनके रूप में प्रतीत होनेवाले स्थूछ पदार्थ उन जीवों के शरीर है। यह शरीर कही सजीव दिखाई देता है, और कही निर्जीव। इसे औदारिक करीर माना जाता है। इसी प्रकार पश्-पक्षियों और मन्त्यो का शरीर भी
- औदारिक है। (२) वैक्रियिक वर्गणा—देवता तथा नारकीय जीवो के झरीर के रूप मे परिणत होनेवाले परमाणु । योगी अपनी योग-शक्ति के द्वारा जिस शरीर की रचना करते है, वहभी इन परमाणुओं से बनता है।
- (३) आहारक वर्गणा—विचारो का संक्रमण करनेवाले शरीर के रूप मे परिणत होनेवाले परमाण ।
- (४) भाषा वर्गणा—वाणी के रूप मे परिणत होनेवाले परमाणु । (५) मनो वर्गणा—मनोभावों के रूप में परिणत होनेवाले परमाण्।
- (६) इयासोच्छवास वर्गणा—प्राणवायू के रूप मे परिणत होनेवाले परमाणु । (७) तैजस् वर्गणा—तैजस् या सूक्ष्म शरीर के रूप मे परिणत होनेवाले पुर्गल परमाण ।
- (म) कार्माण वर्गणा कार्माण या लिंग-शरीर के रूप में परिणत होनेवाले पर-माणु। कार्माण शरीर का अर्थ है आत्मा के साथ लगे हुए कर्म पूर्गल। ये ही जीव को विविध योनियों में ले जाकर स्थूल शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ते है, और सख-द:ख का भोग कराते है। साख्य-दर्शन में जो स्थान लिंग-शरीर का है, वही जैन-दर्शन में कार्माण शरीर का है और वहाँ जो सूदम ग्ररीर का है यहाँ वही तैजस् शरीर का। मरने पर जीव स्थूल शरीर को छोड देता है; तैजस और कार्माण उसके साय जाते हैं।
- (३-४) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय-धर्म द्रव्य, जीव तथा पुद्गल की गति मे सहायक है और अधर्म है स्थिति में। वर्तमान विज्ञान विद्युत शक्ति के दो रूप मानता है। धन (पॉजिटिव) और ऋण (नेगेटिव) ! धर्म और अधर्म वही कार्य करते हैं।
  - (४-६) आकाशास्त्रिकाय और काल-आकाश जीव और पूर्गल को स्थान प्रदान करता है और काल उनमें परिवर्तन लाता है। कुछ आचार्यों का मत है कि परिवर्तन जीव और पूद्गल का स्वभाव है, अतः उसके लिए
- अलग द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। आचार-भीमांसा-ऊपर बताया गया है, कि जैन-धर्म में ७ तत्त्व माने गये · हैं। उनमें से प्रथम दो अर्थात जीव और अजीव विश्व के स्वरूप को बताते हैं। शेप

५ तत्त्वों का सम्बन्ध आचार अर्थात् आध्यारिमक विकास के साथ है।

जैन-धर्म भी मोस को जीवन का चरमलस्य मानता है। इसका अर्थ है आत्मा के स्वरूप का पूर्णविकास! प्रत्येक जीव अपने-आपमें अनंत चतुष्ट्यरूप है। अर्तत-शान, अनंत-दर्शन, अनंत-मुख और अनंत-बीमें उसका स्वभाव है। किन्तु यहस्वभाव वाहरी प्रभाव के कारण दवाहुआ है। इस प्रमाव को 'कम्में कहते हैं। कमों का बन्धन जिन कारणों से होता है उन्हे 'आसव' कहते हैं। इस बन्य का हक जाना 'संबर' है, और सीबत कमों का नादा 'निर्वार' है। जैन आचार इन्हीं १ तत्वों पर विकसित हुआ है। अब हम इनका विवेचन करेंगे:

आस्त्रव-कर्मवन्य के कारणों को 'आस्त्रव' कहते हैं। इसके ४ भेद हैं:

(१) मिष्यात्व--विपरीत थडा। तात्विक दृष्टि से इसका अर्थ है सत्य को छोड़-कर असत्य को पकड़े रहना। इसी प्रकार कुदेव, कुगुरु या कुधमें की मानना भी मिष्यात्व है।

(२) अविरति--पाप-कर्मो से निवृत्त न होता।

पापाचरण न करने पर भी जबतक साधक उनसे अलग रहने की प्रतिज्ञा नहीं करता, जबतक मन डाँवाडोल है, तबतक वह साधक 'अविरत' कहा जाता है।

- (३) प्रमाद—आल्स्य या अकमंण्यता, जो जीवन में अनुदासन नहीं रहने देती । अंगीकार किये हुए बत में किसी प्रकार की भूल-चूक होना भी प्रमाद है।
- (४) कपाय--क्रोध, मान, माया और छोभ।

(प) योग-मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्तियाँ।

आलव का शब्दार्य है पानी के आने का भाग । आत्मा अपने-आपमें शुद्ध है। ऊपर के इन ५ कारणों से कमें परमाणुओं का बंध होता है, और वह मिलन हो जाता है। कमें एक प्रकार का जड़ पदार्य है, वो आत्मा के साथ मिलकर उसे मिलन कर देता है।

बंध-वंध का अर्थ है कमों का आत्मा के साथ चिपकना, और शुभाग्रुभ फल देने की शक्ति प्राप्त करना । इसके चार भेद है :

- (१) प्रकृतिबंध—आत्मा के साथ जोकमें पुर्वाल बेंधते हैं, वे आठ प्रकार के हैं। उनमें से चार आत्मा के अनंत चतुष्टय को आच्छादित करते हैं। बाकी मीनि-विशेष में जन्म, सारीरिक संगठन, बाबु आदि का निर्माण करते हैं। प्रथम प्रकार के कमें आत्म-गुणों का चात करने के कारण चाति कहे जाते है, और बाकी चार कथाति। पाति कमें मीचे लिखे अनुवार हैं:
  - (अ) शानावरणीय—आत्मा के शान को ढँकनेवाला।
  - (अ) दर्शनावरणीय दर्शन की ढेंकनेवाला।
  - (इ) मोहनीय—आत्माको विपरीत दशा में ले जानेवाला। वेदांत और योग-दर्शन में 'अविद्या' का तथा बौद्धदर्शन में 'तृष्णा' का जो

स्थान है, वही जैन-दर्शन में 'मोहनीय कर्म' का है।

(ई) अंतराय-आत्मशक्ति को कृठित करनेवाला।

अघाति कर्म निम्नप्रकार है :

(क) वेदनीय—शारीरिक सुख-दु.ख उत्पन्न करनेवाला ।

(ख) नाम कर्म - उच्च-भीच गतियों मे लेजाने, क्षरीर-रचना करने एवं अन्य अनुकूल व प्रतिकूल सामग्री उपस्थित करनेवाला ।

(ग) आयहप-विभिन्न गतियों में अल्प या दीर्घ जीवन प्रदान करने-वाला ।

(घ) गोत्र—उच्च या नीच कुल मे उत्पन्न करनेवाला ।

(२) प्रदेशबंध—प्रत्येक कर्म के प्रदेश अर्थात् परमाण् ।

(३) स्थितिबंध-प्रत्येक कर्म को आत्मा के साथ रहने और फल देने की काल-मर्यादा ।

(४) अनुभागबंध—कम और अधिक फल देने की शक्ति । आध्यात्मिक विकास के साथ मुख्य सम्बन्ध मोहनीय कर्ग का है। इसके

दो भेद हैं . (१) दर्शन मोहनीय, और (२) चारिज्य मोहनीय।

दर्शन मोहनीय का अर्थ है मिथ्यास्व या देष्टि का विपरीत होना ।

चारित्र्य मोहनीय का अर्थ है कोध, मान, माया, लोभ आदि दुवंलताएँ, जो हमारे चारित्र्य को नही पनपने देती।

उत्कटता की दृष्टि से इसकी चार श्रेणियाँ है, जिन्हें लाँघते हुए साधक विकास की उत्तरोत्तर उच्च अवस्थाओं को पहुँचाता है। प्रथम श्रेणी अनन्तानुबन्धी है। जिसके मिथ्यात्व मोहनीय है वह श्रद्धा व चारित्र्य दोनों द्वियो से गिरा हुआ है और आध्यात्मिक विकास का अधिकारी नहीं है। दूसरी कोटि अप्रत्याख्यान की है। इसके उदयवाला सम्याद्धि तो हो सकता है, किन्तु आंशिक या पूर्ण किसीभी रूप में वत ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरी कोटि प्रत्याख्यानावरण है। इसका उदय होने पर पूर्ण या महाबतो का पालन नही हो सकता । चौथी कोटि संज्वलन है। इसके उदयवाला महावृत तो अंगीकार कर सकता है, किन्तु सुदम दीप लगते रहते हैं। इसका नाश होने पर कैवल्य या आत्मा की शुद्ध अवस्था साधक को प्राप्त हो जाती है।

संवर—इसका अर्थ है आस्रव अर्थात् कर्मबन्ध के कारणोंको रोकना । मिथ्यात्व को रोकना यानी सुदेव, सुगुरु और सुधमं मे विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। 'तत्वार्थ सूत्र' में इसे 'तत्वार्थ श्रद्धान' के रूप में बताया गया है। इसका अर्थ है जैन-दर्शन द्वारा प्रतिभादित ७ तत्त्वों और ६ द्रव्यों में विश्वास । अविरतिरूप आसव को रोकने की दो कोटियां हैं। प्रथम कोटि धावक की है। वह सहिसा, सत्य आदि बतों का आंश्रिक रूप में पालन करता है। इसे 'देश-विरति' भी कहा

जाता है। दूसरी कोटि 'सर्वेविरति' या मुनि की है। वह महान्नतों का पूर्णतमा पालन करता है। इनके पालन के लिए समिति, सूप्ति, परीयह, अनुपेकाएँ आदि अनेक वारों का प्रतिपादन किया गया है। आस्त्रव के अतिम तीन द्वारों का निरोध इन्होंमें आ जाता है।

निर्करा—'निर्करा' बाब्द का लयं है संचित कमों का नाझ। इसके लिए १२ प्रकार के तप बताये गये है। उनमें से ६ बाइट हैं, और ६ लाम्यंतर। बाह्य तप का सम्बन्ध मुख्य रूप से बारीरिक अनुसासन से है, और लाम्यंतर तप का मनीनिग्रह से।

मोक्ष-इसका निरूपण पहले किया जा चुका है।

१४ गुणस्यान — जैन-धर्म में आघ्यात्मिक उत्यान की भूमिकाओं को १४ गुणस्थानों में विभवत किया गया है। पहला यानी मिध्यात्व गुण-स्थान अधिकसित अवस्था को प्रकट करता है। दूसरे से लेकर बारहवें तक विकास की विविध अवस्थाओं को, तेरहवाँ और चौदहवाँ पूर्णत्या विकसित अवस्था को। विकास या उच्चतर भूमिकाओं को प्राप्त करने के दो मार्ग है: उपराम श्रीण यानी विकारों को दवाती हुए आये बढना! वहाँ दोप संस्कार के रूप में मौजूद रहते हैं, और अवसर पाकर उभर बाते हैं। इससे साधक नीचे गिर जाता है। दूसरा मार्ग स्थाक श्रीण है। इसमें साधक विकारों का नादा करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके पतन की संभावना नहीं रहती।

दूसरा गुणस्थान पतन-कारु मे प्राप्त होता है। यह मिथ्यात्व प्राप्त करने से पहले की अवस्था है। उस समय सस्कार के रूप में सम्यग्दर्शन का क्षीण प्रभाव बना रहता है। तीसरा गुणस्थान डावाँडोल मनवाले मिश्रदृष्टि जीव का है। वहाँ कभी सम्यक्त की ओर झुकाव होता है और कभी मिध्यात्व की ओर। योग-दर्शन के अनुसार पहले गुणस्थान को 'क्षिप्त' और 'मृढ भूमिका' कहा जा सकता है, तथा तीसरे गुणस्थान को 'विक्षिप्त भूमिका'। चौथा गुणस्थान सम्यग्दृष्टि जीव का है, जो श्रद्धा ठीक होने पर भी बतो को अंगीकार नहीं कर पाता। पाँचवाँ देश-विरति शावक या गृहस्थ का है। उसके जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय होता है। छठे से लेकर दसवें तक पीच गुणस्थान निर्दासप्रधान मृति की मामकाओ को प्रकट करते है, जो कपायों को क्षीण करता हुआ उत्तरोत्तर ऊपर चढता जाता है। दसर्वे गुणस्थान मे मोहनीय कर्म अत्यन्त क्षीणहो जाता है। ग्यारहवाँ उपद्मात मोहनीय है। वहाँ मोहनीय पूर्णतया दव जाता है, किन्तु दूसरे ही क्षण वह फिर उभर आता है, और साधक नीचे गिरने लगता है। बारहवाँ गुणस्थान क्षीण मोह-नीय है, जो मोहनीय कर्म के पूर्ण क्षय हो जाने पर प्राप्त होता है। इसके बाद साधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतरायकर्म का भी क्षय कर डाहरता है. और तेरहर्वे गुणस्थान में पहुँच जाता है। उस समय वह बीतराग और सर्वेज कहा जाता है। कपायों का सर्वथा नाम होने पर भी योग अर्थात् मन, बचन और काम की हलचल बनी रहती है। चौदहवें गुणस्थान में यह भी हक जाती है। ५ ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, साधक उतनी ही वेर जीवित रहता है, और बारीर का परित्याग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

## महावीर-वाणी

[भगवान् महावीर की वाणी जैन-धर्म के आगमादि ग्रन्थों में जहाँ-तहाँ विखरी हुई मिरुती है। जैन सिद्धान्तों के विद्धान् बोधक वेचरदास दोशों ने उन अनेक गायाओं में से २५ विषयों को लेकर एक अच्छा संग्रह किया है, जो 'महावीर-वाणी' नाम से प्रकाशित हुई है।

आचार्य विनोदा ने यह ठीक ही कहा है कि, "बुढ का प्रकाश दुनिया में व्यापक होकर फैल गया, और महाबीर का प्रनाश भारत के हृदय की यहराई में पैठ गया। बुढ ने जहाँ 'मध्यम-मार्ग' सिखाया, तहाँ महावीर ने 'मध्यस्य दृष्टि' दी। बुढ बोध-प्रधान थे, महाबीर वीर्यवान् तपस्वी थे।"

'महावीर-वाणी' में से हम कुछ सुन्दर गायाओं को, उनके भावार्य के साय,

नीचे दे रहे हैं'--सं०]

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं आहिता संजमो तवो। देवावितं नमंसन्ति जस्स धम्मे सया मणी॥१॥ [वझ० अ०१, गा०१

धर्म सर्वोत्तम मंगल है— अर्थात् अहिंसा, संयमऔर तप। इस धर्म में जिस मनुष्य का मन लगा हुआ है, उसे देव भी नमन करते हैं। अहिंस सच्चे च अतेणगे च,

तत्तो य बम्मं अपरिगाहं घ। पडिविज्जिया पंच महत्वयाणि, चरिज्ज धम्मं जिणवेसियं विद्र ॥२॥

[उत्तरा० अ० २१, गा० १२

आहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह ये पाँच महाब्रत हैं, इनको ग्रहण कर धर्म का आचरण करना चाहिए, जिसका उपदेश जिन ने दिया है।

> पाणे य नाइबाएज्जा, अदिन्तं पि य नायए । साइयं न मुसं ब्रुया, एस धम्मे बसीमओ ॥३॥

[सू० थु० १ अ० ८, गा० १६ , चाहे वह छोटा हो चाहे वड़ा,

किसीभी प्राणी की हिंसा न करना, चाहे वह छोटा हो चाहे वड़ा, विना दी हुई वस्तु को न लेना, विद्वासघाती ग्रसत्य का न बोलना---यह अपने-आपको जीत सेनेवासे सज्जनो का धर्म है ।

जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं। विसमं मागमोइण्यो, अवदे भागम्म सोगर्ड ॥

एवं धम्मं विजनकम्म, अहम्मं पडिवज्जिया । बाले मच्चुमूहं पत्ते, अवसे मागे व सौपई ॥४॥

उत्तरा अ० ४, गा० १४ व १४ जैसे कोई मूर्प गाडीवाला जान-मानकर अच्छे मार्ग को छोड ऊवड-खावड रास्ते पर गाडी चलाता, और उसकी धुरी टूट जाने पर शोक करता है, वैसेही मूर्ख मनुष्य धर्म को छोड़, अधर्म को ग्रहण कर, मृत्यु का ग्रास बन जाता है,

और जीवन की धरी टूट जाने पर शोक करता है। जरा जाब न पीडेंइ, बाही जाय न बहुइ।

जाविदिया न हायंति, ताथ धम्मं समायरे ॥४॥

विश्व अ० द, गा० ३६ धर्म का आचरण तवतक क्यों न कर छिया जाय,

जबतक कि बुढ़ापा पीड़ा नहीं देता, रोग नहीं बढ़ते, और इन्द्रियाँ अञ्चयत नहीं हो जाती है;

बाद में कुछ भी होने-जाने का नहीं।

सयं तिवायए पाणे, अद्दव्यन्नेहि घायए।

हणतं बाऽणुजाणाइ, घेरं बहुइ अप्पणी ॥६॥ [सूत्रव धुव १, अव १, उव १ माव ३

जो स्वय जीव-हिंसा करता है, और दूसरों से हिसा कराता है, और हिसको का समर्थन करता है. वह अपने लिए वैर को ही बढाता है।

एयं खुनाणिणो सारं, जंन हिंसइ किंचण। अहिंसासमयं चेव एयावन्तं विधाणिया ॥७॥

स्त्रिक थुरु १, अरु ११, गार १०

ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसीभी जीव की हिंसा न करे, अहिंसा-सिद्धान्त का इतना ही ज्ञान यथायें है। यही अहिंसा का विज्ञान है।

अप्पणहा परहा वा, कोहा वा जद वा मया। हिंसमं न मुसं बूया, नो वि अन्नं वयावए। । दा।

[दश० अ० ६, गा० १२

अपने स्वार्य के लिए या दूसरों के लिए, कोध से अथवा भय से असत्य वचन न तो स्वयं बोलना चाहिए, और न दूसरों से बुलवाना चाहिए,

जिससे कि औरों को पीड़ा पहुँचे।

विसहं पि तहामृत्ति, जंगिरं मासए नरो। तम्हा सो पुट्टो पावेणं, कि पुण जो मुसं यए ॥ ६॥

[হল০ ৪০ ৬, লা০ ২

जो भूल से भी असल में असत्य, पर अपर से सत्य जान पड़नेवाली भाषा बोलता है.

बह भी अपने पाप से अलिप्त नहीं रहना। फिर उसके पाप का तो कहना ही क्या, जो जान-मानकर असत्य बोलता है ?

दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं ॥१०॥

[उत्तरा० अ० १६, गा० २७ बिना दी हुई दाँत कुरेदने की सीक भी नही छेनी चाहिए ।

जहां दवागी पडरिन्धणे वणे, समाच्यो नोवसमं उवेदः। एविन्दियमो वि पपाममोइणो, न वंमयारिस्स हियाय कस्सई।।११।

भियारिस हियाय करसई ॥११॥ [उत्तरा० अ० ३२, गा० ११

जैसे बहुत अधिक ईंधनवाले बन में पवन से प्रेरणा पाकर दावानि झान्त नहीं होती,

वैसेही मात्रा से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि भी सान्त नहीं होती।

किसीको भी अधिक भोजन हितकारी नहीं हो सकता । देवदाणवगन्यव्या, जबसरवससकिन्नरा ।

र्धमयारि नमंसन्ति, दुक्करं जे करेन्ति सं ॥१२॥

[उत्तरा० अ० १६, गा० १६ जो मनुष्य कठिन ब्रह्मचर्य का पाठन करता है,

उसे ये सभी नमन करते हैं देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर।

अह गट्टीह ठाणेहि, तिक्सासीति ति युच्चइ । अहित्तिरे सपादन्ते, न य मम्ममुदाहरे।।१३॥ नासीले न विसीले, न तिया अइत्तीनुए। अकोहणे सच्चरए, तिक्लासीति ति युच्चइ।।१४॥ जिताराठ अठ ११, गाठ ४-४

मनुष्प शिक्षात्रील इन आठ कारणों से कहा जाता है— जो हर समय हेंसता नहीं है, जो निरुत्तर इन्द्रियों का निम्नद्द करता है, मममेदी बचन जो नहीं बोलता, जो सुचील है, जो दुराचारी नहीं, जो रसलोलूप नही, सत्य में जो निरत है, जिसे जोग्न नहीं आता, और जो सदा शान्त रहता है।

विवत्ती अविणीयस्स, संवत्ती विणीयस्स य । जस्सेयं दहओ नामं, सिवखं से अभिगच्छड ॥१४॥

4, तस्य सं जानगच्यः तर्ता। दिश्च० अ० ६ उ० २, गा० २२

विक्षा-लाम वही ले सकता है, जिसने ये दो बातें समझ ली हैं,— अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति ।

असंखयं जीविव मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नित्य ताणं। एवं विजाणाहि जजे पमत्ते, कं नृ विहिंता अजवा गहिन्ति ।।१६॥

[12]

[उत्तरा० अ० ४, गा० १ जीवन असंस्कृत है—एक बार टट जाने पर फिर जडता नही,

इसलिए एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिसा और असंयम में अनमोल यौवन विता देने के बाद,

जब बुढापा आयेगा, तव कौन रक्षा करेगा ? किसकी शरण लोगे ?

तिण्णोसि अण्णवं महं, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ । अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१९॥

[उत्तरा० अ० १०, गा० ३३-३४

अरे, तू महान् संसार-सागर को तैर चुका है, अब किनारे आकर क्यो अटक रहा है ? जितनी भी हो सके जल्दी कर उस पार पहुंचने की। गौतम ! एक क्षण भी प्रमाद न कर। रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण हुनसोहपरंपरेण । न जिप्पए मवमज्जे वि सन्तो, जलेग वा पोनस्वरिणीपतासं ॥१८॥

जिल्ला वा पावबारणापनास गर्दा। जिल्लार अ० ३२, गा० ३२-३४

होकरिहत असल में वही है, जिसे रूप से विश्वाम हो गया है। संसार में रहते हुए भी दुःख के प्रवाह से वह अनिप्त रहता है, जैसे जल से कमल का पता।

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विषयनासणो । माया मिलाणि नासेइ, लोमो सन्वविष्यसणो ॥१९॥

दिश्च० अ० ८, गा० ३८

प्रीति का नारा कोध करता है, विनय का नाश करता है मान, मित्रता का नाश कपट करता है और लोग से सारे ही सद्गुण नष्ट हो जाते है। उबसमेण हणे कोहं, मार्ग मह्वया जिणे। मायमज्जवमावेण, लोमं संतोसओ जिणे।।२०।। व्हित्तठ अठ ष्ट. गाठ ३६

कोब को शान्ति से मारना चाहिए, अभिमान को नम्रता से जीतना चाहिए, सरलता से कपट को जीत तेना चाहिए, और सतोप से लोभ को वश में करना चाहिए।

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडुइ। दोमासक्यं कज्जं, कोडीए वि न तिट्ठियं॥२१॥

[उत्तरी० अ० =, गा० १६-१२

ज्यों-ज्यों लाभ होता है, लोभ भी त्यों-त्यों बढ़ता जाता है, पहले केवल दो मारो सुवर्ण की आवश्यकता थी, पीछे करोड़ों से भी वह पूरी न हो सकी।

सुवण-रूपस्त उ पव्वया महे, तिया हु केतासतमा असंवया। नरस्त खुदस्त न तेहि किंचि, इच्छा हु आगाससमा अपन्तिया॥२०॥ पौदी और सोने के कैळाच-समान अनगनती पर्वत भी पास में हों,

तोभी लोभी मनुष्य को वे तृष्त नहीं कर सकते;

त्य्या आकारा के समान अनन्त है।

अच्चेद्र कालो तूरित राइओ, न यावि मोगा पुरिसाण निच्चा।

उविच्य भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमंजहा खीजफलं या पक्खी ॥२१॥ [उत्तराठ झठ १३, गा० ३१

काल तेजी से दौड़ता चला जा रहा है,

एक-एक रात बीतती जा रही है।

विषय-भोग सदा ठहरनेवाले नही, विज्ञास के साधन न रहने पर भोग मनुष्य को उसी तरह छोड देते हैं,

जैसे फलहीन वृक्ष को पक्षी।

वेया अहीया न भवन्ति साणं,

भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं।

जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,

को नाम ते अणुमन्नेङ्ज एयं॥२१॥

[उत्तरा० अ० १४, गा० १२

पढ़े हुए वेद बचा नहीं सकते,

भोजन कराये हुए ब्राह्मण अँधेरे से अँधेरे में ही ले जाते हैं, जन्म दिये हुए पुत्र भी रक्षा नहीं कर सकते,

जन्म दिय हुए पुत्र मा रक्षा नहा कर सकत, तव कौन समझदार इनपर भरोका रखेगा ?

न तस्स दुवलं विभवन्ति नाइओ,

न मित्तवग्गान सुप्रान बन्धदा।

एक्को सयं पच्चणुहोइ दुवलं,

कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥२२॥

उत्तरा० अ० १३, गा० २३

विसराव अव १२, गार्थ र पापी के दुःख को न तो जाति-विरादरी के लोग वटा सकते हैं,

न उसके मित्र, न पुत्र और न भाई-बन्धु ही।

जब सिर पर दु:ख आ पड़ता है, तब अकेला ही वह उसे भोगता है। कमं अपने कर्ता के ही पीछे लगते है, दूसरे किसीके पीछे नहीं।

जो सहस्सं सहस्साणं मासे मासे गयं दए ।

तस्स वि संजमो सेयो अश्नितस्स वि किचण श२३॥ [उत्तरा० अ० ६, गा० ४०

जो हर महीने लाखों गो-दान करता है, उससे कुछ भी न देनेवाला वह मनुष्य कही श्रेष्ठ है, जिसका आचरण सयमपुक्त है। तस्तेस मग्गे गुरुविद्धसेवा, विवज्जना बालजगस्स दूरा । सज्जावगत्तिनेवण य, पुस्तवर्षोचिण्या धिई य ।।२४।। रेयस् का मार्गे है यह, रु तथा अनुभवी बढों की सेवा करना और मर्खों की संगति से दू

निःश्रेयस् का मार्ग है यह, सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्घों की सेवा करना और मूर्खों की संगति से दूर रहना, एकवित्त से अच्छे शास्त्रों का अध्ययन तथा अभ्यास करना,

एकांचत से अच्छे शास्त्रों का अध्ययन तथा अभ्यास करना, और चिन्तन द्वारा उनकी गहराई तक पहुँचना,

एवं अन्तर में धृतिहपी अचल शान्ति का लाभ लेना। अप्पा कता विकता य, दुहाण य सहाण य ।

अप्पा मित्तमितं च, दुप्पट्टिय सुप्पट्टिओ ॥२५॥ जित्तरा० अ० २०, गा० ३७

अपने दु:खों और सुखों का कत्तां और भोक्ता यह आत्मा ही है— सुमान पर चलनेवाला आत्मा अपना मित्र है, और कुमान पर ले जानेवाला आत्मा अपना शत्र है।

अप्पा चेव दमेयव्दो, अप्पा हु खतु दुद्दमो । अप्पा दन्तो मुहो होइ, अस्सि लोए परत्य य ।।२६।।

दमन अपने-आपका ही करना चाहिए, यह नित्त्वय ही कठिन है; अपने-आपका दमन करनेवाला इस छोक में तथा परलोक में भी सुख पाता है।

जो सहस्सं सहस्सार्ण, संगामे दुञ्जए जिणे। एगं जिणेञ्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥२७॥

[उत्तरा० व० ६, गा० ३४

उत्तरा० अ०१, गा०१५

जो दुर्जय युद्ध में लाखो योदाओं को जीतता है, यदि अपने आपको यह जीतले, तो यह उनकी सर्वोत्तम विजय होगी।

अवण्यवायं च षरंमुहस्स, पञ्चवखओ पडिणीयं च मासं । ओहारिणि अप्यिकारिणि च, मासं न मासेज्ज सया स पुज्जो ॥२८॥

दश्च अ० उ० गा० ६

पूज्य कौन है ? जो पीठ-पीछे किसीकी निन्दा नहीं करता; जो सामने भी ऐसी वार्ते नहीं वकता, जिनसे कि कलह बढ़े, और जो ऐसी भाषा नहीं बोलता, जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहुँचे ।

सहेव डहरं च महत्समं या, इत्यी पुमं पव्यइयं गिहि या। मोहीलएनो विवासिएन्जा,

थंमंच कोहं च चए स पुज्जो ॥२६॥ [दञ्ज अ० उ० गा० ७

पूज्य कौन है ?

जो किसीका भी अपमान या तिरस्कार नहीं करता, चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री या पुरुष हो, साधु हो या गृहस्य।

पाह यह बालक हा, वृद्ध हा, स्त्रा या पुरुष हा, साधु ह न वि मृंडिएण समणो, न ओंकारेण बंमणो।

न मुणी रण्यवासेण, कुसवीरेण न तावती ।।३०।। कोई धमण नहीं हो जाता मात्र सिर मुँडा छेने से, केवल को इम् का जप करने से कोई प्राह्मण नहीं होता, न वन में रहने से कोई प्रुलि हो जाता है,

कुदा के बने वस्त्र पहन छेने से ही कोई तपस्वी नहीं हो जाता है। समयाए समणी होइ, बंसचरेण धंमणी।

नाणेण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥३१॥ श्रमण होता है समता की भावना से,

और बाह्मण होता है ब्रह्मचर्य-ब्रत धारण करने से । मुनि होता है ज्ञान प्राप्त करने से,

और तपस्यी यह, जिसने तप की साधना की है। सामेमि सब्वे जीवे सब्वे जीवा खमंतु मे।

> मित्ती मे सन्यमूण्सु वेरं मञ्ज्ञंन केणइ ॥३२॥ [पंचप्रति० वंदिन्तु सु० गा० ४६

सभी जीवों से क्षमा माँगता हूँ मैं, और वे सभी मुक्ते क्षमा करदें, सभीके साथ भेरी मैत्री है, वैर भेरा किसीसे भी नहीं।

जं जं मणेण बहुं जं जं वायाए भासिआं पायं।

जं जं काएण कयं मिच्छा मि दुवकडं तस्स ॥३३॥ पिचप्रति० संया० अंतिम गाया

मन से जो पाप मैंने किये हैं, और वाणी से भी जो किये हैं, और काया से भी मुखसे जो पाप हुए हैं, वे सारे ही मिथ्या हो जायें।

# बौद्ध-दर्शन

जैन अपने उपास्य को 'जिन' कहते है। जिन का अर्थ यह है कि जिसने राग-द्वेप जादि यन की दुर्बंखताओं को जीत खिया है। इसके विपरीत, बौढ अपने उपास्य को 'बुढ़' कहते हैं, जिसका अर्थ है जानी, जिसे दुनिया की असछीयत का पता रूग गया। इन सब्दों से बोनों परम्पराओं के स्टर्य-मेद का पता चल जाता है। जैन-धर्म जहां मोह अर्थात् राग,द्वेप आदि को जीतने पर जोर देता है, तहाँ योढ-धर्म, प्रज्ञा अर्थात् यथार्थं जान पर। जैन-साधना में जान का विशेष महस्व नही है और बौढ़-साधना में क्रिया का।

भगवान् बृद्ध महावीर के समकालीन थे। सिंहलीपरस्परा के अनुसारबुद्ध का जन्म ई० पू० ६२४ में हुआ, और निर्वाण ई० पू० ५४४ में । दोनों का विहार-क्षेत्र भी प्राय: एकही था। राजगृह और वैद्याली दोनों के ही प्रमुख केन्द्र थे। अनुसाषियों में परस्पर छीटाकशों भी चलती रहती थी। किन्तु ऐसे निर्देश नहीं मिलते, जहाँ स्वयं महावीर ने बुद्ध के विरुद्ध या स्वयं बुद्ध ने महावीर के विरुद्ध कुछ कहा हो।

बौद्धों काक्षागम-साहित्य—बौद्ध-धर्म काश्राचीन साहित्य त्रिपिटक अर्थात् तोन पिटारों में विभक्त है। वे है—१ सुत्तपिटक, २ विनयपिटक, और ३ अभिधम्म-

पिटक ।

मुत्तपिटक में बुद्ध के मूल उपदेश हैं; विनवपिटक मे शिक्षुओं की चर्या तथा अभिधम्मपिटक में दार्दानिक सिद्धान्त, जिसका विकास बाद में हुआ। अतः हीनवानी बौद्ध इसे प्रमाण नही मानते।

अभिधानमिटक में नीचेलिसे ग्रन्य है:

- (१) धम्मसंगणि—धर्मअर्थात् रूप, रस, गंग्रआदि प्रतीयमान गुणो का वर्गीकरण और व्यास्या ।
- (२) विभंग---उन्होका विस्तार।
- (३) धातुकया-धातु अर्थात् विश्व के मूल तत्वों की व्याख्या।
- (४) पुगलपञ्जन्नि —पुद्गल अर्वात् आत्मा या व्यक्तित्व की व्याख्या । इसमें गुणों के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण भी है ।
- (४) कयावत्यु-मत-मतान्तरों का खंडन-मंडन।
- (६) यमक-कया-वस्तु में छूटे हुए विषयों की चर्चा।
- (७) पट्टान या महत्त्वकरण—२४ प्रकार के कार्य-कारण-भाव तथा निवारण का स्वरूप ।

#### पिटकेतर ग्रन्थ

मिलिन्द प्रम्हो (मिलिन्द प्रश्न) यूनान के सम्राट् मिनियण्डेर और बौद्ध आचार्य नागमेन के प्रक्तीत्तर, जो स्थालकोट (पंजाव) में हुए थे।

विमुद्धिमग्यो (विदुद्धि मार्ग) - यह बौद साधना और आचार का महत्त्व-पूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य बुद्धधोष (४०० ईस्वी) ने की थी।

अभिधम्मत्यसंगहो (अभिधमीर्थसंग्रह) — यह अभिधमीपटक का सक्षेप है।

यह रचना अनिरुद्ध आचार्य (१०००-१२००) ने की थी।

दार्शनिक चर्चा की उपेक्षा — बृद्ध का मुख्य वल जीवन को स्वारने पर था। तृष्णा, मोह आदि जिन कारणो से मनुष्य दुःखो होता है, उनका विश्लेषण और उनमें ऊपर उठने का उपाय बताना ही उनका लक्ष्य था।

बद्ध के उपदेश जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा, परलोक, विश्व का मूल कारण आदि दार्शनिक वातों के विषय में पूछता, तो वे इस चर्चा की व्यर्थ कहकर राल देते थे । उनका कहना था कि जिस व्यक्ति की छाती में तीर घुसा हुआ है और रनत वह रहा है, उसका पहला काम तीर की वाहर निकालना है। 'तीर' की बनानेवाला कीन है, उसे किसने फेंका, वह किस चीज का बनाहुआ है इत्यादिप्रक्तों की चर्चा में यदि वह पडता है, तो मूर्ख है।

बुद्ध ने दस बातों को 'अब्याकृत' बताया है, अर्थात् इनके विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती, इनकी चर्चा को व्यथं बताया है।

- (१) वया विश्व अनादि है ?
- (२) क्या विश्व सादि है ?
- (३) क्या बह अनन्त है ?
- (४) क्या वह सान्त है ?
- (५) वया शरीरऔर आत्मा एक हैं ?
- (६) क्या वे परस्पर-भिन्न हैं ?
- (७) नया बुढ मृत्यु के पश्चात् रहते है ? (६) क्या वे नही रहते ?
- (१) क्या वे रहते हैं, और नहीं भी रहते ?
- (१०) यया वे न रहते है, और न नहीं रहते ?

'संयुत्त निकाय' में इन प्रदनों को 'अब्याकृत' कहा गया है, अर्थात् इनके संबंध में निर्णय सभव नहीं है। फिरभी बौद्ध दार्शनिकों ने इन बातों को लेकर पर्याप्त चर्चा की है।

चार आर्य-सत्य-बुद्ध का मुख्य लक्ष्य दु.ख-निवृत्ति है। उन्होंने इसप्रश्न को चार भागों में विभक्त किया है। इन्हीको चार आय-सत्य कहा जाता है:

वे इस प्रकार हैं:

(क) अतीत जीवन

(१) अधिद्या-अज्ञान; तथ्य को अतथ्य जानना

(२) संस्कार—पूर्वजन्म के कर्म और अनुभव से उत्पन्न सुक्ष्म वासनामय वस्त

(स) वर्तमान जीवन (३) विज्ञान—चैतन्य

(३) विकास-च्यान (४) साम-हय--गभंका शरीर और मस्तिष्क

(४) वडायतन—पांच झानेन्द्रियां और मन

(६) स्पर्ध-इन्द्रियों का विषय के साथ सवकें

(७) बेदना—इन्द्रियो हारा उत्पन्न अनुभव

(=) तुरणा-- तीय इच्छा या काम

(e) उपादान-आसवित

(१०) भय-जन्म-ग्रहण करने की इच्छा

(ग) मावी जीवन

(११) जाति—पुनर्जन्म

(१२) जरा-मरण--बुढ़ापा, मृश्यु आदि दु.रा

दुःख-समुदय--दूसरा आर्य-सत्य है

वर्तमान प्राणी-विज्ञान मानता है कि जीवन एक आकृत्मिक घटना है।
प्रकृति के हलचल के कारण पानी, हवा, पृथिवी, अन्ति, आदि कुछ पदायं इकट्टे
हो गये और छीछन-पूलन वनस्पतियो, तथा कीड़े-मकोड़ों से लेकर ममुख्य तक
प्राणियों की उत्पन्ति होती चली गई। किन्तु मारतीय दर्शनों की यह मान्यता है
कि जीवन के मूल में पाएक जिल्लाया काम करती है, उसीको तृष्णा, मोह, अहंकार आदि घड़ने हारा मकट किया गया है। हादशायतन में तृष्णा के इस विकास
का वैज्ञानिक प्रतिपादन मिलना है।

दुःख-निरोध—तीसरा आयं-सत्य दु ख-निरोध है। जब हमने यह जान लिया कि दुःख का कोई कारण है, तो उसका स्वामाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि कारणके न रहने पर कार्य भी नहीं होगा। जतः दुःखका अन्त किया जा सकता है।

मिर्वाण—हु ब का सदा के लिए मिट जाना ही निर्वाण है। इसका शब्दार्थ है बुझ जाना। दुःख या जीवन दीएक की ज्वाला के समान है। जबतक तेल और बत्ती रहते हैं, वह जलती रहती है, बीर उनके समान्त होने पर अपने-आप बुझ जाती है। इसी प्रकारण्या आदिकारण न रहने पर जीवन या संसार अपने-आप समान्त हो जाता है। दुःख-निरोध या निर्वाण एक प्रकार की मानसिक हियति है, और उसे इसी जनम में प्राप्त किया जा सकता है। दु:स-निरोध-मार्ग—चौधाआर्य-सत्यदु:ख-निरोध का मार्ग है। इसकेलिए बौद्ध-धर्म में आठ वार्से बताई गई हैं। इन्हें अष्टागिक मार्ग कहा जाता है—

(१) सम्यम् दृष्टि-चार आर्य-सत्यों का ज्ञान

(२) सम्यक्संकल्प--दृढ़ निश्चय

(३) सम्यावाक्-सत्य बोलना, मिय्या का परित्याग

(४) सम्यक्कमीन्त-सम्यक् चारित्र्य

(५) सम्यक्ञाजीय—शुद्ध योजीविका

(६) सम्यादवायाम --सही पुरुषार्थं या उद्यम

(७) सम्बक्स्मृति - लोम आदि चित्त-संताप से अलग रहना

(=) सम्यक्समाधि--चित्त की एकाप्रता

बोद्ध-दर्शन में आचार को तीन भागों में विभवत किया गया है—यील, समाधि और प्रज्ञा । शील का शर्य है व्यवहार-युद्धि । ऑहसा आदि शील में आते हैं। समाधिका वर्ष है मनकी एकावता, और प्रज्ञा का वर्ष है सत्य का साक्षात्कार।

चार मूल सिद्धान्त —बीद-दर्शन के चार मूल सिद्धान्त हैं, जिनका प्रति-पादन बुद्ध ने स्वयं किया था, और उनका उल्लेख बार-बार आया है। इन्हींके

आधार पर उत्तरकालीन विकास हुआ है।

- (१) प्रतीत्यसमुत्पाद-वृद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रतीत्यसमुत्पाद को समझता है, वह धर्म को समझता है; जो इसे नहीं जानता, वह धर्म को नही जानता । अन्य भारतीय दर्शनों में प्रतीत्वसमुत्याद के स्यान पर कार्य-कारण-भाव है। वहाँ यह माना गया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण होती है। मिट्टी घड़े का कारण है, और आग घुएँ का। उन दर्शनों में बस्तु या द्रव्य को मुख्यता दी गई है, और प्रतीत होनेवाले रूप, रस आदि उसके गुण माने गये हैं। किन्तू बौद्ध-दर्शन द्रव्य को नही मानता । उसकी दृष्टि में प्रतीत होनेवाला जगत् धर्म-मात्र है अर्थात् रूप, रस आदि तो हैं, किन्तु उनका आधारकोई द्रव्य नही है। इसी सिद्धान्त के फलस्वरूप कार्य-कारण-माव का रूप भी बदल गया। यहाँ कोई ऐसा कारण या द्रव्य नहीं है, जो विविध अवस्थाओं मे अनुस्युत हो और उन्हें उत्पन्न करता हो । यहाँ तो केवल अवस्थाएँ है और वे एक के परचात् दूसरी आती रहती हैं। वर्तमान अवस्था अतीत अवस्था का सहारा लेकर अस्तित्व में आई और नई व्यवस्था का सहारा बनकर लुप्त हो गई। इसीका नाम 'प्रतीरवसमूत्पाद' है। इस थुंखला का न कही आदि है, और न अन्त । विना पूर्व अवस्था के नई अवस्था अस्तित्व मे नहीं आती, अत:कहीं आदि नहीं है । वर्तमान अवस्थाओं के पश्चात नई ववस्था का आना भी अनिवायं है, बतः कहीं अन्त नहीं होता । द्वादशायतन प्रतीत्यसमुत्पाद का ही विस्तार है।
  - (२) कर्मवाद--कर्मवाद प्रतीत्यसमुत्पाद का ही पूरक है। इसका अर्थ

है हम जो कुछ भोगते हैं, यह हमारे ही कर्म का स्वाभाविक फल है । कोई याहा सत्ता जगपर नियंत्रण नहीं करती ।

दु:यों का अन्त करने के लिए युद्ध ने भहा है कि 'अपने उद्यारक स्वय बनो, जवतक दु:व के कारणों का नाथ नही होता, कोई तुम्हारा उद्यार नहीं कर सकता।' बीद-धर्म की होनेयान साध्या इस सिद्धान्त पर दृढ़ रही, किन्तु महायान ने बाह्य प्रभाव के कारण बुद्ध को उद्धारक मान लिया।

(३) नर्यस्ता अथवा सणभंगवार —तीसरा सिंडान्त है 'नश्वरता'। गुड़ की मान्यता थी कि प्रत्येज वस्तु परिवर्तनशील है। कोई वस्तु स्थायी नहीं रहती, प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है और इसके पीछे कोई शादवत सता नहीं है। इसी यात को लेकर 'क्षण-मंगवार' का विकास हुआ, और यह माना जाने लगा कि परिवर्तन एक शास्त्रत सिद्धान्त है, प्रत्येज वस्तु निरन्तर वदल रही है। अन्य दर्शनों ने वस्त के तीन खण माने हैं:

(अ) उत्पत्ति-क्षण, (इ) स्विति-क्षण, और (उ) नास-क्षण। यास्क ने इसी आधार पर छह भाव-विकारों का प्रतिपादन किया है। किन्तु बौद्ध-धर्म की इस्टि में दो ही क्षण हैं, उत्पत्ति और नास । वह स्थिति-क्षण को नहीं मानता।

(४) अनात्मवाद — अन्य दर्शनों ने हमारे दारीर में आत्मा नाम का शास्यत तत्त्व स्वीकार किया है, जो जन्म से लेकर एरपुष्पैन एक धारीर में बना रहता है और उसके परचात् इसरा धारीर यहण कर छेता है। किन्तु बौढ-रहाँन इस प्रकार के निसी शास्त्रत तत्त्व को नही मानता। उसका कथन है कि हमारा व्यक्तित्व कुछ मानितक धाराओं काप्रवाहमान है, कभी जान होता है, कभी इच्छा होती है, कभी मुख-दु खंकी जनुमू ति होती है। यह प्रवाह तवक चछता रहता है, जबतक निर्वाण नहीं होता। इसीका नाम 'अनात्मवाद' है।

नहा होता । देवाजा ना जनारमवाद हा युद्धनियणि के छुछ काल के परचात् वौद्धों में दो वर्ग हो गये । एक लीर महासाधिक थे, और दूसरी और स्थित । महासाधिक सुख्यत्वा पूर्व के रहनेवाले होत्यान और महासाधिक चुढ के मूल उपदेशों के अतिरिक्त ब्याख्याओं को भी प्रमाण मानते थे, किन्तु स्थितर केवल मूल उपदेशों के अतिरिक्त ब्याख्याओं को भी प्रमाण मानते थे, किन्तु स्थितर केवल मूल उपदेशों को भी दार्श को । धीरे-धीरे महासाधिकों में भित्तवाद का प्रमाय बढा, और बुढ को ईस्वर के समान वे किसी शास्त्रत शित का अवतार मानने छगे । वैष्णवों के वैकुठ के समान उन्होंने भी सुखावती व्यूह को कस्पान की । बुढ के वैयम्तिक जीवन में भी अनेक प्रकार के वमत्त्रतर महिस्म हो गया । देश प्रकार उनका व्यवित्य मानवोग भूमिका से उठकर अतिमानव की भूमिका पर पहुँच गया । वे आदर्श के स्थान पर वैण्णव अवतारों के समान रहने प्रवार वाता न गये । चूतरी ओर, 'स्थितरवाद' प्राचीन बादवों पर स्थित रहा । दन्ही दो परम्पराओं ने भविष्य में जाकर महायान और हीनयान का

रूप ले लिया। महायान में बुद्ध-निर्वाण की योग्यता प्राप्त कर लेने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। उनके मन में महाकरुणा का उदय होता है। वे सोचते है कि जवतक संसा र के जीव कष्ट भोग रहे है, तबतक मैं बकेला निर्वाण कैसे स्वीकार करूँ? वे दूसरों के दुःख को अपना दुःख मान लेते हैं, और उसे दूर करने के लिए प्रयतन-शील हो जाते है । इसीको 'बोधिसत्व' कहा जाता है। दूसरी ओर, हीनयान मे भिक्षु अपने उद्घार के लिए प्रयत्न करता है, और योग्य साधना के पश्चात निर्वाण प्राप्त कर लेता है। यह मार्ग छोटा था, इसलिए हीनयान कहा गया और बोधिसत्व को महायान । हीनयान में बीधि प्राप्त करने के दो मार्ग है-श्वकयान अर्थात दूसरे से उपदेश सनकर ज्ञान प्राप्त करना, और अहंतयान अर्थात निजी साधना द्वारा ज्ञान प्राप्त करना । इस प्रकार हीनयान और महायान में प्रथम भेद यह है कि हीनयानी अपनेही निर्वाण के लिए प्रयत्नशील होता है, और महायानी दूसरों के निर्वाण के लिए। हीनयान में साधना की ६ भूमियाँ है, जिनमें क्लेश अर्थात चित की मालिन-

ताओं को दूर किया जाता है। इन्हींको 'क्लेशावरएा' कहते हैं। महायान मे १० भूमियाँ मानी गई है। अंतिम ४ भूमियों का चित्तगुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। उनमें उन गुणीं तथा शक्तियों का विकास किया जाता है, जिसकी प्रचारक की आवश्यकता पहली है। उदाहरण के रूप में, सर्वज्ञता, जिससे वह सभीके प्रश्नों का उत्तर दे सके। उपद्रव-सहिष्णता, धारणा अतिशय इत्यादि। इन्हे प्राप्त करने के लिए बलेबावरण के अतिरिक्त श्रेयावरण को भी दूर करना होता है।

दार्शनिक मान्यता के रूप में हीनयान ने पूद्यल नैरात्म्य का प्रतिपादन किया। यहाँ पुर्गल का अर्थ है धर्मी। हमें अपने ज्ञान में रूप, रस, गंध, स्पर्ग आदि धर्म प्रतीत होते हैं। बहुत-से दर्शनों ने इन धर्मों का आधारभत कोई द्रव्य या धर्मी माना है। किन्तु बौद्धों का कथन है कि धर्मी या द्रव्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है। संसार में केवल धर्मों का ही अस्तित्व है। इस सिद्धान्त को प्रवाल नैरात्म्य या धर्म-मात्रता कहते हैं। महायान एक कदम आगे बढ़ गया । उसने कहा कि धर्म भी वास्तविक नहीं है, केवल उनकी प्रतीति होती है। इस प्रकार उसने पूरणल नैरातम्य के साथ धर्म नैरातम्य का भी प्रतिपादन किया।

बोधिचर्या का प्रारम्भ बोधि-चित्त से होता है। इसका अर्थ है मन में दूसरे प्राणियों के उद्धार का निश्चय । यह निश्चय होने पर बोधिसत्य सम्यक संबोधि के लिए पन: साधना प्रारम्भ कर देता है। सम्यक संबोधि

<u>ਬ</u>ੀਬਿਚਸ਼ੀ का अर्थ है पूर्ण बद्धत्व की प्राप्ति, जो अंतिम ४ मियाँ

प्राप्त करलेने पर होती है।

वोधिचित्त का उत्पाद करने के लिए सप्तविध अनुत्तर पूजाका विधान है। कोकोत्तर पूजा के ७ अंग इस प्रकार है-वंदना, पूजना, पापदेशना, प्रणानुमोदन, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्वाद और पारिणायना ।

महायान की मुख्य दो बाटाएँ हैं—(१) माध्यमिक—इसके प्रवर्तक नागार्जुन (२०० ईस्वी) माने जाते है, और (२) योगाचार—इसके प्रवर्तक मैनेय है। आगे चलकर इसमें मंत्रयान और बच्चवान का विकास हुआ। परिणाम-स्वरूप विसाल तन्त्र-साहित्य अस्तित्व में आया।

तवभी उनकी संस्या तीस से अधिक है।

प्रारतीय दार्शनिक चर्चा में मुख्यतया चार मात्यताओं का उस्तेष आता
है। उनमें परस्पर-भेद के मुख्यक्य से दो आधार है— (१) विदक्ष का स्वस्प, और
(२) उसे जानने का ज्याय। स्वस्प के विषय में प्रथम मात्यता यह है कि जह
और चेतन अर्यात् भ्रेय और जाता कोई वास्तविक नहीं हैं। इसे 'पून्यवार' कहा
या। इसके प्रवर्त्तक नागार्जुन थे। मध्यम मार्गपर वळ देने केकारण इसे माध्यमिक
भी कहा जाता है। दूसरी मान्यता योगाचार की है। उसका कथन है कि जान मा
प्रतीति सो सत्य है, किन्तु न्नेय का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान ही न्नेय के रूप में
प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तक मंत्रेयनाथ थे। इसे 'विज्ञान्यनात्रता' तथा
'जानाईह 'भी कहा जाता है। तीसरी साया ज्ञान और ज्ञेय दोनों को सस्य मानती
है, किन्तु उसका कथन है कि वाह्य जात् को प्रतस्य हारा नहीं जाना आ सकता।
वह केवल अनुमान का विषय है। इस साखा का नाम 'सौ त्रानिकत' है। चौपी
मान्यता है कि ज्ञान और नेय दोनों का प्रतस्य होसकता है। इस त्वको'वैभाषिक'
कहा जाता है। कि ज्ञान और नेय दोनों का प्रतस्य होसकता है। दस तको'वैभाषिक'

माध्यमिक या शून्यवाद—इसके संस्थापक नागार्जुन (२०० ई०) माने

जाते हैं । प्रसिद्ध दार्शनिक कवि अश्वघोष भी इसीके समर्थंक थे ।

साहित्य—गून्यवाद का मुख प्रत्य 'प्रज्ञापारमिता' (वंबांद्यातिसाह-रिका) है। इसमें पच्चीस प्रसार की शून्यवाओं का निकाल है। नागार्जुन ने 'पूछ माध्यमिक कारिका', इसपर 'अञ्चतीभया' नामक टीका, 'विष्यह्व्यावांतिमी', 'सुहुत्त्वेख' आदि प्रत्य खित । आयंदेद (२००६०) ने 'चतुःशातकः,' पंच्याविध्य-प्रक्रप्त' तथा 'इस्तवालप्रकरण' की रचना की। बुद्धिपालित (७०० ई०) ने माध्यमिक कारिका परटीका लिखी। मान विनेक (७००ई०) ने माध्यमिक कारिका-व्याच्या 'हस्तरत' सवा 'मध्यमार्थ सग्रह' रचे। चन्द्रकार्ति (७०० ६०) ने माध्यमिक कारिका पर 'असन्तरदा' नामक टीका लिखी। उनके अन्य प्रन्य हैं 'माध्यमिकावतार' तथा 'चतु-शतक टीका'। झान्तिदेव (७०० ई०) ने शिक्षा-समुच्चय और 'वोधिचर्यावतार' की रचना की।

साधारणतया माना जाता है कि बृत्यवाद शूत्य अर्थात अभाव का प्रति-पादक है। यह बात ठीक नहीं है। वह जिस प्रकार भाव या अस्तित्व का खण्डन करता है, उसी प्रकार अभाव या नास्तित्व का भी खण्डन करता है। उसकी दृष्टि में जगत के मुल तत्व को भाव या अभाव किसीभी शब्द से प्रकट नहीं किया जा सकता। नागार्जन ने अपनी माध्यमिक कारिका में इसके चार विकल्प किये हैं। विश्व भाव का सदरूप नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है अपने-आपमें स्वतन्त्र सत्ता । किन्तु कोई भी बस्तु ऐसी नहीं है, जो बिना दूसरे की अपेक्षा के सत्य हो। विश्व को साधारणतया तीन भागों में विभक्त किया जाता है-जाता, ज्ञान और ज्ञेय । तीनों का अस्तित्व परस्पर-सापेक्ष है । जेय के दिना जाता का कुछ अर्थ नहीं है, और इनके बिना ज्ञान शब्दमात्र है। इसी प्रकार ज्ञाता और ज्ञान के बिना ज्ञेय का कुछ अर्थ नहीं है। मध्य ने अपने 'सर्वदर्शन-संग्रह' में एक अन्य उहाहरण दिया है। हम माता, पिता, पुत्र आदि शब्दों का व्यवहार करते हैं, किन्तु पूत्र के बिना माता और पिता की व्याख्या नहीं हो सकती । इसी प्रकार माता-पिता के विना पुत्र की । अत: विश्व में प्रतीत होनेवाले सभी पदार्थ अपने-आपमे कुछ नहीं हैं, अर्थात कोई वस्त निरपेक्ष सत्य नहीं है। इसी प्रकार वह आकाश-कुसुम के समान असत् भी नहीं है, क्योंकि दिखाई देते हैं, उन्हें 'सदसत्' भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि परस्पर-विरोधी होने के कारण दोनों एकसाय नहीं रह सकते, और अनिवंचनीय भी नहीं है। शुन्यवादी अपने तत्व को इन चारों कोटियों से परे मानते है।

इस सिद्धान्त का दूसरा नाम 'वैनाजिक' या 'संबैनाजिक' है। ऊपर अताया गया है कि वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों को सत्य मानती हैं, इस-रूए वह 'सर्वास्तियादी' कहे जाते हैं। योपाचार ज्ञान को सत्य मानता है, और ज्ञेय को मिच्या। इस सिद्धान्त को 'विज्ञान्तिमात्रता' कहा जाता है। माध्यमिक ज्ञान तथा श्रेय दोने की मिच्या अर्थात् सापेक्ष मानता है। सम्मवतः इसीलिए यह नाम एक गया।

सापेक्षवाद का यह सिद्धान्त प्रतीत्यसमुत्पाद का ही विकास है। अन्य बौदों ने उसे केवल कार्य-कारण-भाव के क्षेत्र में स्वीकार किया था, किन्तु झूम्यवाद विस्त का अस्तित्व ही इस आधार पर गानता है। जैन-दर्शन भी स्याद्वाद या सापेक्षतावाद का समयंक है। वहाँ भी प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है। किन्तु उसते इसे विधिह्म में प्रत्येठ किया, और सभी अपेकालों के सत्य मान लिया। शूम्यवाद ने उन्हें मिया कहकर निषेश पर वल दिया, और वस्तु को अपने-आपमें भून्यवताया। जैन-दर्शन सत् और असत् में परस्पर विरोध नहीं मानता। अपेक्षावाद के आधार पर दोनों की एकसाय सत्ता का समर्थन करता है। अहैत वेदान्त बहा को सत्और बाह्य जगत् को अनिवंचनीय मानता है। इसी आधार पर प्रतिपक्षी शंकराचार्य को अहं वैतासिक कहते हैं। अनिवंचनीय की व्याख्या करते हुए वेदान्त ने सत् की परिभाषा नित्य या पित्रजालाद्य के रूप मे की है, और असत् की आकारजुसुम के रूप में, जो कभी प्रतीत नही होता। अनिवंचनीय यह है जो नित्य नहीं है, अर्वात त्वर है, साय हो, प्रतीत होता है, किन्तु भूत्य की व्याख्या कर के आधार पर की जाती है, त्वरव्य के आधार पर नहीं। इसका तीसरा नाम 'पाष्प्रमिक' है। इसका अल्ला क्षा है के जीवन के लिए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। कठोर तपस्या और विलासिता दोनो को द्वरा बताया था। शून्यवाद ने उसे दार्शनिक रूप दे दिया। उसने कहा कि सत् और असत्, ज्ञान और ज्ञेम, ब्रब्ध और पुण, अवयब और अवस्वो, कारण और कार, कार्क आकार, सभी मिश्रित तथा अमिश्रित धर्म एवं परिणाम, गति और स्थित, कारण और तप्ता, जीवा यो र परमाहमा, संसार और निवांण सभी सोवंस है। किसीपी पक्ष को अन्तिम नही कहा जा सकता, सत्य दोनों के धीच है। इसीका नाम मध्यम मार्ग है।

तृत्यवाद को 'निस्स्वभाववाद' भी कहा जाता है। स्वभाव का अर्थ है अपने-आपमें होना। किन्तु श्रूत्यवाद का कथन है कि वस्तु का अपने-आपमें कीई रूप नहीं होता। जो कुछ है, वह परापेक्ष है।

वेदान्त के समान शूर्यवाद भी सत्य के दो स्तर मानता है । सापेक्ष सत्य को 'संदक्ति' सत्य कहा जाता है, अर्थात् वास्तविक सच्चाई न होने पर भी साधारण

सत्य के दो स्तर व्यवहार के लिए उसे सत्य मान लिया जाता है। दूसरा परमार्थ सत्य है। वह जान, जोय आदि व्यवहार से परे है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसका सामात्कार तभी होता है, जब सामक

संदक्ति सत्य से ऊपर उठकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

निर्वाण—निर्वाण राब्द का अर्थ है 'बुस जाना'। हमेएक के परचात् सुसरा अनुभव होता रहता है। यह धारा निरन्तर चलती रहती है। इसीका नाम संधार है। बौद्ध-दर्शन में इसकी उपमा दीपशिखा से दी गई है। निर्वाण का अर्थ है, उस शिखा का बुझ जाना, जहाँ समस्त संकल और विकल्प समाप्त हो जाते है। सुध्य मा इ.अ. अनुकूल या प्रतिकूल, जाता या त्रेय, मैं या तू, किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती, उस अवस्था का निरुपण विधिल्य में नहीं हो सकता। नागार्जुन ने सक्ते लिए कहा है—निर्वाण न के स्विधल्य में नाम त्रेय न अप्रभाव अपेर न उत्थाव। निर्वाण को जिस व्यक्ति ने प्राप्त न नाइय, म अभिभाव और न उत्थाव। निर्वाण को जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर किया है, उसका बर्णन भी शब्दों से परे है। उसे 'तथागत' कहा जाता है। जब बुढ से किसीने तथागत के स्वरूप के विषय में पूछा, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, भौन ही उसका वर्णन है।

समूहमात्र है और परमाणु इतने सूत्म होते है कि उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।
यह कहना भी ठीक नहीं कि अलग-अलग प्रत्यक्ष न होने पर भी अब बहुत-से परमाणु मिलकर 'अवयवी' का रूप ले लेते हैं, तब उनका प्रत्यक्ष हो सकता है। हम
अपनी आंखों से अवयवी को भी पूरी तरह नहीं देख पाते, उसका कुछहीं अंघ
दिखाई देता है, शेप अंग्र स्थिप रहता है। इसके विपरीत, यदि उन्हें झानरूप माना
जाय, तो बहाँ अवयव और अवयवी का प्रस्त रहा उन्हों होता।

नैयायिक आदि दर्शन विषय को ज्ञान का कारण मानते हैं, और इस आधार पर उसका अस्तित्व सिद्ध करना चाहते हैं। किन्तु विषय ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। प्रयम क्षण में डन्डिय का विषय के साथ मध्यन्य माना जाता है, और दिवोध क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति। किन्तु क्षणिक होने के कारण जिय बस्तु के साथ सध्यन्छ हुआ वह द्वितीय द्षण में नहीं रहती। ज्ञान किसी अय्य वस्तु का होता है, जो प्रवेस्ती क्षण में असत होती है, और ज्ञान का कारण नहीं यन सकती।

आलय-पितात और प्रयृत्ति-विज्ञान —यतमान मनोविज्ञान में मन की दो अवस्थाएँ मानी गई हैं — चेतन मन और अचेतन मन । अनुभूतियाँ चेतन मन है। और उनके पीछे जमें हुए संस्कार अचेतन मन । एक ब्यक्ति को देखकर प्रसानता होती है, और दूसरे को देखकर कोध बाने छनता है। इसका कारण मित्रता और समुता के सोये हुए संस्कार है, जो ब्यक्ति को देखकर जाग उठते है। इन्हों संस्कारों को 'आलय-विज्ञान' कहा गया है। यह एक समुद्र के समान है और प्रवृत्ति-विज्ञान कार्स उठने बाली तरेंगों के समान। अदेक तरेंग उससे उठकर उसी में लोन हो जाती है, और एक नया सस्कार छोड़ जाती है।

योगाचार-साधना में ध्यान पर बहत बल दिया गया है। इसका अर्थ है

ज्ञान की बाह्य धारा को समाप्त करके 'आलय-विज्ञान' में लीन होना।

सौप्रानिक — सूत्रान्त का अर्थ है युद्ध के मूल उपदेश । केवल उन्हें प्रभाण माननेवाले सौत्रान्तिक कहे गये । ये लोग बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता मानते हैं, इसलिए 'सर्वास्तिवादी' कहे जाते हैं ।

ज्ञान का स्वस्थ — जान के विषय में सीत्रान्तिक सांस्थ-दर्शन से मिलता-जुलता है। उसका कथन है कि बाह्य पदायों का स्वतन्त्र अस्तित्व होने पर भी हमें उनका ज्ञान साक्षात् या प्रत्यक्ष द्वारा नही होता। इन्द्रियो का विषय के साथ सम्पर्क होने पर हमारी बुद्धि विषयाकार हो जाती है, और वह स्वयंसवेदी होने के कारण विषय को भी जान जाती है। प्रथम क्षण मे इन्द्रिय का सम्यक्ष होता है। द्वितीय क्षण में बुद्धि विषय का आकार लेती है और तृतीय क्षण मे ज्ञान होता है।

बाह्य बस्तु को जानने के लिए चार बातें आवश्यक है:

- १. विपय
- २. उसका इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध

३. बुद्धि, और

४. प्रकाश आदि सहायक तत्त्व

विषय बुद्धि को साकार बना देता है, अर्थात् उसमें अपना आकार उत्पन्न कर देता है। इसको 'तदुरपत्ति' कहते हैं। अतः हमारा ज्ञान तदुरपत्ति और तदा-कारता में होता है, वह विषय से उत्पन्न होता है और विषय का आकार से सेता है। इसके लिए विषय का होना आवस्यक है। इस प्रकार हम विषय को प्रत्यक्ष नहीं जानते, किन्तु उसका अनुमान करते हैं। इसी आधार पर इस सिद्धान्त को 'वाह्याग्नीयवाद' कहा जाता है।

वैभाषिक का अर्थ है, 'विभाषा' को भाननेवाल । अभिधर्मपिटक पर 'महाविभाषा' या 'अभिधर्मजानप्रस्थान' नामक टीका है। उसे प्रमाण मानने के

कारण ये लोग वैभाषिक कहे जाते हैं। सौत्रान्तिक के वैमाषिक समान ये भी सर्वास्तिवादी हैं। इनका कथन है कि

बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष भी हो सकता है। इसलिए इस सिद्धान्त को 'बाह्य-प्रत्यक्षवाद' भी कहा जाता है।

दैभापिक की मुख्य युक्ति यह है कि अनुमान के लिए व्याप्ति का निश्चय होना बावरकक है, और यह निश्चय तभी होता है, जब हम दो पदायों को एक-साय देखते हैं। हम और अग्नि को एकसाय देते विना धूम से अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता है। अतः वाह्य वस्तुओं का अनुमान करने के छिए उनका कहीं-न-कही प्रत्यक्ष होना आवस्यक है।

प्रमाण-स्यवस्था—बीढ-दर्शन में दो प्रमाण माने गये हैं, प्रत्यक्त और अनुमान । प्रत्यक्ष निर्विकल्प होता है, और वह सदा अभान्त होता है, अर्थात् उसमें किसी प्रकार का भ्रम या मिष्यास्य नहीं होता । भ्रम तब होता है, जब ज्ञान के साथ करना सा शब्द को जोड़ा जाता है, और वह मिष्या होती है। वस्तु का वर्गाकरण करना, उसके साथ कोई नाम, जाति या अन्य तस्य का सम्बन्ध करना अनुमान का काम है। बता धर्मकींत की हिंद में सभी प्रत्यक्ष सत्य होते हैं, और सभी अनुमान किस्या या कर्णनामात्र ।

यह करपना साघारणया दो श्रेणियों में विमक्त की जाती है—प्रथम श्रेणी उस करपना की है, जिये छोक-व्यवहार में सत्य माना जाता है। इसीका नाम संवत्ति सत्य है। दूसरी करपना उन प्रतीतियों में होती है, जिन्हें लौकिक इंग्टि से भी निष्या माना जाता है। इसी आधार पर सम्यक् ज्ञान और मिय्या ज्ञान का श्रेद किया जाता है।

## बुद्ध-बाणी

भगवात् बुद्ध ने समय-समय पर अनेक स्थानों पर अनेक स्थिवरो तथा दूसरो को जो उपदेश दिये थे वे धम्मपद में मिलते हैं। धम्मपद का स्थान बौड-जगत् में बहुत ऊँचा माना गया है। पालि भाषा इसकी बहुत सरल और मधुर है। एक-एक गाथा ऊँची प्रेरणा देती है।

धम्मपर त्रिपिटक के सुत्तिपटक के खुड्क निकास के १४ प्रन्यों में से एक है। इसमें कुछ ४२३ गायाएँ अर्यात् क्लोक है, जो २६ वम्मों या विषयों में विभवत हैं। नीचे हम कृतिपस उद्वोधक गायाएँ, भावार्य के साथ, दे रहे हैं—

अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे ।

ये च तं उपनपहान्ति वेरं तेसं न सम्मित ।।१।। [यमक व० मुक्ते उसने डाँटा-दपटा, मुक्ते उसने मारा-पीटा, मुक्ते उसने जीत लिया, और मेरा उसने छीन लिया, मन में जो ऐसी-ऐसी बातें छाते रहते हैं.

उनका वैर शान्त होने का नही। अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे ।

ये तं न उपनयहन्ति वेरं तेतूपतानमित ।।२।। [यमक व० मुफ्ते उसने डॉटा-फटकारा, मुक्ते उसने मारा-पोटा, मुक्ते उसने जीत लिया,

और मेरा उसने छीन लिया,

ऐसी-ऐसी बार्ते जो मन मे नही लाते है, उनका बैर शान्त हो जाता है।

न हि वेरेन वेरानि सम्मंतीय कुदाचनं ।

अवेरेन च सम्मिन्त एस धम्मो सनस्ततो ॥३॥ [यमक य० इस संसार में वैर कमी वैर से शान्त नही होता है, वैर तो अवैर अर्थात् मैत्री से ही शान्त होते है — यही सनातन नियम है।

असारे सारमतिनो सारे चासारदह्सिनो।

ते सारं नाधिगच्छिन्ति मिन्छासंकप्पतीचरा ॥४॥ [ममक व० मिष्या सकस्प में पडे हुए जो स्त्रोग असार को तो सार समझते है, और सार को असार,

उनको सार तत्त्व प्राप्त होने का नहीं।

यमक व०

यचागारं बुच्छानं घुट्ठी समितिबन्झति । एवं अताबितं चित्तं रागो समितिबन्झित ।।५।। [यमक व० बुरी तरह छाये हुए घर में जैसे वर्षा का गानी प्रवेश कर जाता है, वैसेही उस चित्त में राग पैठ जाता है, जिसने ध्यान का अभ्यास नही

यथागारं सुरुधन्नं बुद्धी न समतिविज्झति ।

एवं सुमाबितं चित्तं रागो न समितिविज्ञति ॥६॥ [यमक व० जैसे भली मोति छाये हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, वैसेही उस चित्त में राग नहीं पैठ सकता, जिसने घ्यान का भली भाति अभ्यास किया है।

इध सोचिति पेच्च सोचिति पापकारी उभयत्य सोचिति।

सो सोचित सो विहञ्जति

दिस्या कम्मिकिलिट्टमताने ॥१०॥ इस लोक में शोक करता है, और परतोक मे भी, पाप करतेवाला दोनों लोकों में शोक करता है; शोक करता है और चिन्ता में डूबा रहता है अपने मलिन कमों को देख-देखकर।

इथ मोदित पेच्च मोदित

कतपुञ्जो पत्य उस मोदित । सो मोदित सो पमोदित

सामादात सा पमादात दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥=॥ [यमक व०

इस लोक में प्रसन्त रहता है, और परलोक में भी, पुण्य करनेवाला दोनों लोकों में प्रसन्त रहता है; वह प्रसन्त रहता है, आनन्द मनाता है अपने विशुद्ध कर्मों को देख-देखकर।

उद्भानेनप्पमादेन सञ्ज्ञमेन दमेन च। दीपं कविराथ मेधावी यं ओधो नामिकीरति ॥६॥

[अप्पमाद व०

उद्योग, अप्रमाद, संयम और इन्द्रिय-दमन इनके द्वारा बुढिमान मनुष्य को अपने लिए एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए, जिसे बाइ डुबा नहीं सके ।

सुद्वद्दसं सुनिपुणं यत्यकामनिपातिनं । चित्तं रत्रक्षेय्य मेघावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥१०॥ [चित्त व० बुद्धिगान् मनुष्य को अपने चित्त पर चौकसी रखनी चाहिए, चित्त का समझना आसान नहीं; वह बड़ा ही चालाक है, चाहे अहाँ चला जाता है।

जाताहा

अतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है।

अनवस्तुतचित्तस्त अनन्वाहृतचेतसी

पुञ्जपायपहीणस्स निस्य जागरतो मयं ॥११॥ [चिस व॰ राग जिसके चित्त में नही रह गया, और देप जिसके चित्त से हट गया, ऐसे पाप-पृष्य-रहित जागृत पुरुष को कोई भय नही।

। पन्पुण्य-राहत जागृत पुरुष का काइ मय नहा। न परेमं विलोमानि न परेमं कताकतं।

अस्तानी व अवेडलेक्य कतानि अकतानि च ॥१२॥ [पुण्क वर् दूसरों के दोपों की, और उनके किये तथा न किये की आलोचना नहीं करनी चाहिए।

चिन्तन सदा इसी बात का किया जाय कि स्वय हमने क्या किया और क्या

नहीं किया है।

चन्दनं तगरं वापि उप्पतं अथ वस्सिकी।

एतेसं गन्यजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ।।१३॥ पुण्य व चन्दन और तगर (एक सुगन्धित वृक्ष), कमल और जूही इन सबकी सुगन्ध की अपेक्षा

भील की सुगन्ध कही उत्तम है।

यायजीवन्ति चे वाली पण्डितं पविच्यासति ।

वावनावास्य च वाला पाष्ट्रत पायरवासात । न सो पम्मं विज्ञानाति दस्यो सुवरसं यया ॥१४॥ [बाल ष० जीवनभर मूर्य यदि बृद्धिमान् के साथ रहे, तोभी उसे धर्म का ज्ञान होने-वाला नहीं.

जैसे कलछो दाल-साग के रस का स्वाद नही जान सकती।

तञ्च कम्मं कर्त साधु यं करवा नानुतप्पति । यस्स पतोतो सुमनो विषाकं पटिसेवति ॥१४॥[बान य० उसी काम का करना अच्छा है, जिसे करने पर पछताना न पढ़े, और जिसका एक प्रसन्तराष्ट्रकं समझ हो।

सेलो यया एकघनो वातेन न समीरति । एवं निन्दापसंसास न समित्रन्ति पण्डिता ॥१

पर्वत जैसे बायु से कंपित नही लेका, वैसेही जिन्दा ीर विचलित नहीं हुआ करते अप्पका ते मनुस्तेसु ये जना पारगामिनो । अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति ॥१७॥ [पण्डित व० ऐसे बहुत धोड़े कोग हैं, जो असल मे उस पार जाना चाहते हों ; अधिकांस तो ऐसेही है, जो किनारे-किनारे ही दौडते रहते हैं।

यो सहस्सं सहस्तेन संगामे मानुसे जिने ।

एकं च जेय्यमतानं स वे संगामजुतमो ।१९८।। [सहस्स व०
युद्ध में सहस्रों को जीतनेवाले की अपेक्षा वह कही वड़ा युद्धविजयी है,
जी एक अपने-आपको जीत लेता है।

यो च वस्तसतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो।

एकाहं जीवित सेय्यो विरियमारमती वरहें । ११६। [सहस्स व० बालसो और अनुद्योगी के सौ वर्ष जीने से तो, ऐसा एकदिन का जीना कहीं उत्तम है, जो हड उचोग से युक्त हो ।

अभिन्यरेय कल्याणे पापा चित्तं निवारये ।

दन्यं हि करोती पुञ्जं पापिस्मं रसते सती ॥२०॥ [पापव० सत्कर्मं करने में बीझता की जाय, और पाप से चित्त को हटा छिया जाय; पुण्य-कार्यं करने में जो डिछाई करता है, उसका मन पाप (-पंक) में सन जाता है।

सब्बे तसन्ति दंडस्स सब्बेसं औवितं पियं। अतानं उपमं करवा न हनेध्य न घातमे ॥२१॥ [दण्ड व० दण्ड से सभी डरते है, जीवन सभीको प्यारा है; अपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए, और न मरवाना चाहिए।

> त नग्यचिरया म जटा न पंका नानासका यण्डिलसायिका वा । रजोवजल्लं उक्कुटिकप्पधानं

सोधिन्त मन्त्रं अवितिष्णकंत्रं ॥२२॥ [दण्ड व० उस मनुष्य की बुद्धि न तो नम्प रहने में होती हैं, न जटा बढ़ाने से, सारीप्य पर्व कपेटने से भी नहीं, और न उपचास करने से; न कड़ीजसीन पर सोने से, फिट्टी मजने से भी नहीं, उकडूँ कैटने से भी नहीं कि जिसकी आकांसाएँ समाप्त नहीं हो गई।

उदकं हि नयन्ति नेतिका

उसुकारा नमयन्ति तेजनं। दारं नमयन्ति तच्छका अतानं दमयन्ति सुद्धता ॥२३॥

[दण्ड व०

वुद्धिमान् मनुष्य को अपने चित्त पर चौकसी रखनी चाहिए, चित्त का समझना आसान नहीं ; यह बड़ा ही चालाक है, चाहे जहाँ चला जाता है ।

अतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है।

अनवस्तुतचित्तस्स अनन्वाहृतचेतसो ।

पुञ्जपापपहीणस्स नित्य जागरतो मयं ॥११॥ [चित्त व० राग जिसके चित्त मे नही रह गया, और द्वेप जिसके चित्त से हट गया, ऐसे पाप-पुष्य-रहित जागृत पुरप को कोई भय नही ।

न परेसं विसोमानि न परेसं कताकतं।

अत्तनी'व अवेक्लेक्य कतानि अकतानि च ।।१२।। [पुण्क व० दूसरों के दोषो को, और उनके किये तथा न किये की आलोचना नहीं करनी चाहिए। चित्तन पदा इसी बात का किया जाय कि स्वयं हमने क्या किया और क्या नहीं किया है।

चन्दनं तगरं वाचि उप्पतं अय वस्सिको ।

एतेसं गन्यजातानं सीलगग्यो अनुसरी ।।१३॥ [पुष्प व० चन्दन और तगर (एक सुगन्धित वृक्ष), कमल और जुही इन सबकी सुगन्ध की अपेक्षा

शील की सुगन्ध कही उत्तम है।

यावजीवम्पि चे बाली पण्डितं पश्चिरपासित ।

न सी धर्म विज्ञानाति दस्बी सूपरसं यथा ॥१४॥ बाल वर् जीवनभर मूर्ख यदि बुढिमान के साथ रहे, तीभी उसे धर्म का जान होने-वाला नहीं,

जैसे कलछी दाछ-साग के रस का स्वाद नही जान सकती।

तञ्च कम्मं कतं साधु यं कत्वा मानुतप्पति ।

यस्स पतीतो सुमनी विषाकं पटिसेवति ।।१४।। विषाल व० उसी काम का करना अच्छा है, जिसे करने पर पछताना न पडे, और जिसका फल प्रसन्ततापूर्वक सुलग्र हो ।

सेलो यथा एकघनो वातेन न समीर्रात । एवं निन्दापसंसास न समिजन्ति पण्डिता ॥१६॥

्विण्डित वर्ण पर्वत जैसे वायु से कपित नहीं होता, वैसेही निन्दा और स्तुति से पण्डित विचळित नहीं हुआ करते ।

c.F

अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनो । अचार्य इतरा पत्रा तीरमेबानुसावति ।।१०॥ [पण्डित य० ऐसे बहुत थोड़े लोग है, जो असल मे उस पार जाना चाहते हों; अधिकाश तो ऐसेही हैं, जो किनारे-किनारे ही दौड़ते रहते हैं।

यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुसे जिने।

एकं च चेट्यपत्तानं स वे संगामजुतमो । १६०। [सहस्स व० युद्ध में सहस्रों को जीतनेवाले की अपेक्षा वह कही बढ़ा युद्धविजयी है, जो एक अपने-आपको जीत लेता है।

यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो होनबीरियो।

एकाह जीवित सेच्यो विरियमारमतो दत्हे ।।१६॥ [सहस्त व० आलसी और अनुवोभी के सौ वर्ष जीने से तो, ऐसा एक दिन का जीना कहीं उत्तम है, जो हड उद्योग से युक्त हो ।

अभित्यरेथ कल्याणे पापा चित्तं निवारये ।

दम्यं हि करोती वुञ्जं पापित्मं रमते मनी ॥२०॥ [पापव० सत्कर्मं करने में बीधता की बाय, बीर पाप से चित्त को हटा लिया जाय; पुष्य-कार्यं करने में बो डिलाई करता है, उसका मन पाप (-पंक) में सन जाता है।

सच्चे तसिन्त दंडस्स सब्धेतं जीवितं पियं। असार्त उपमं कत्वा न हनेय्य न पातये॥२१॥ [वण्ड व० वण्ड से सभी डरते हैं, जीवन सभीको प्यारा है; व्यपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए, और न मरवाना चाहिए।

न नगम्बरिया न जटा न पंका नानासका विष्डलसायिका वा । रजोवजल्लं उक्कुटिकप्यानं

सोधिनत मन्दं अवितिष्णकं । १२२१। [इण्ड व० उस मृतुष्य की गुद्धि तो नाम रहने से होती है, न जटा बदाने से, सरीर पर एक छमेटने से भी नहीं, और न उपदास करने से; न कड़ी जमीन पर सोने से, मिट्टी मछने से भी नहीं, उकडू बैटने से भी नहीं कि जिसकी आकांसाएँ समाप्त नहीं हो गई।

जवकं हि नयन्ति नैत्तिका जमुकारा नमयन्ति तेजनं। दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुख्यता ॥२३॥

[दण्ड घ०

पानी को नहरवाले आगे ले जाते हैं, वाण बनानेवाले वाण को, और लगड़ी को बड़ई ठीक करते हैं; इसी तरह भली भौतिबत पालनेवाले अपने-आपका दमन करते हैं।

अत्तानं एव पठमं पटिरूपे निवेसये ।

अयञ्ज्ञमनुमासेष्य न कितिस्सेष्य पण्डितो ।।२४।। [अत व० सबसे पहले अपने-आपको ही सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, दूसरो को बाद में उपदेश देना चाहिए;

दूसरा को बाद म उपदेश देना चाहिए; ऐसा करने से बढ़िमान् पूरप को क्लेश नही होता है।

अता हिं अतनो नायो को हि नायो परो सिया। अतनाव'व सुदन्तेन नायं सभति दुल्लभं॥२५॥

।२२८। शित्तव∘

अपना स्वामी मनुष्य आपही है; दूसरा कौन उसका स्वामी होगा? जिसने अपने आपको ठीक तरह से क्षायू में कर खिया, यही दुर्ले म स्वामित्व पाता है।

सुकरानि असाधूनि असनो अहितानि च। यंवे हितं च साधुंच तं वे परमदुक्करं।।२६।।

[अत्त य॰ बहुत आसान है बुरे कामों का करना, जिनसे अपनाही बहित होता है; अत्यन्त कठिन तो ऐसे काम का करना है, जो हितकारी और अच्छा है।

यन्त काठन ता एस काम का करना हु, जा व्हतकारा आर जण्या हु। सब्दपापस्स अकरणं कुसतस्स उपसम्पदा । स–चित्तपरियोदपनं, एतं युद्धान सासनं ।।२७।। [युद्ध ध०

एकभी पाप का न करना, पुष्य कर्मों का संचय करना, और अपने चित्त को विशुद्ध रखना, यह है युद्धों का शासन अर्थात् शिक्षा ।

सुसुखं वत ! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो ।

वेरिनेसु भनुस्सेसु धिहराम अवेरिनो ॥२=॥ [सुख व० अहा ! नयाही सुख का जीवन विता रहे है हम,

अवैरी हो वैरियों के प्रति भी !

वैरियों के बीच अवेरी होकर विहार कर रहे है।

मुमुखं वत ! जीवाम आतुरेमु अनातुरा । आतुरेमु मनुस्तेमु विहराम अनातुरा ॥२६॥ मुिख व० अहां! क्या ही सुख का जीवन विता रहे हैं हम,

भयातूरों को अभय देकर !

निर्भय होकर भयभीतों के बीच हम विहार कर रहे है।

सुमुखं बत ! जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका । उस्सुकेसु मनुस्सेसु विहराम अनुस्सुकाः ।।३०।। अहा ! क्या हो सुख का जीवन विता रहे है हम,

[सुख व०

आसक्त मनुष्यों में अनासकत हो ! उनके बीच आसक्ति को छोड़कर हम विहार कर रहे हैं। जयं वेरं पसवति दूवलं सेति पराजितो ।

उपसन्तो सुजं मेति हिन्दा जयपराजयं ॥३१॥ [मुख व० विजय से राष्ट्रता पैदा होती है, और पराजित डूबा रहता है दुःख में ; जो सर्वेषा शान्त है, वही जय और पराजय को छोड़ सुखपूर्वक सोता है।

सवया झान्त ह, वहा जय और पराजय को छोड़ सुखपूबंक सोता है। आरोग्यपरमा लामा सन्तुद्वो परमं धनं। विस्सासपरमा जाती निब्दाणं परमं सखं ।।३२।। [मुख व०

विस्सासपरमा जाती निक्याण परमं मुखं ॥३२॥ आरोग्य सबसे बड़ा लाम है, और सन्तोप सबसे बड़ा घन, विश्वास सबसे बड़ा बन्दा है, और निर्वाण है परमसख ।

ति तवत वज्ञाबन्धुह, आरशनवाण ह परमसुखा तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते मयं।

तण्हाय विष्यमुत्तस्त नित्य सोको कुतो मयं ?३३॥ [पिय य० तृष्णा से बोक पैदा होता है, और तृष्णा से ही भय; जो तृष्णा से मुक्तहो गया, उसे कोई बोक नहीं, फिर भय कहाँ से होया?

यो वे उप्पतितं कोघं रयं मन्तं व धारये।

तमहं सारींय बूमि, रस्मिमाहो इतरो जनो ॥३४॥[कोधय० सच्चा सारणी तो में उसीको कहूँगा, जो चहते हुए कोध को भटके हुए रथ की तरह झालू में कर लेता है— दूसरे तो केवल लगाम यामनेवाले होते हैं।

अवकोधन जिने कोयं असायुं सायुना जिने । जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं ॥३४॥

.. [कोध व∘

कोष को अकोष से जीतना चाहिए, और बुराई को मलाई से, दान से कंजूस को जीत छेना चाहिए, और झूठ बोलनेवाले को सत्य से।

न स कजूस का जात छना चाहिए, आर झूठ बालनवा नित्य रागसमो अन्गि नित्य दोससमो गहो ।

नित्य मोहसमं जालं नित्य तेण्हासमा नदी ॥३६॥ [मल व० राग-सरीधी कोईक्षान नही, और द्वेष के समान कोई अनिष्टकारी ग्रहनहीं, मोह-जैसा कोई जाल नही, और तृष्णा-जैसी कोई नदी नही।

मुदस्सं धन्तमञ्जेसं अत्तनो पन दुद्दसं । परेसं हि सो धन्जानि ओपुणाति धयाभुसं ।

अत्तनो पन छादेति कति'व कितवा सठो ॥३७॥ [मल य०

दूसरे का दोप देखना आसान है; अपना दोप देखना कठिन है। दूसरों के ही दोवों को भूसे की तरह उड़ा रहा है वह ! अपने दोषों को वैसेही ढाँक लेता है वह, जैसे दुष्ट जुआरी अपना पासा।

न तेन पण्डितो होति यावता बहु मासति । सेमी अवेरी अभयो पण्डितो'ति पयुञ्चति ॥३८॥ [धम्मह य**०** 

बहुत बोलने से कोई पण्डित नहीं हो जाता,

पण्डित तो वहीं कहा जाता है, जो क्षेमवान, अवैरी और निर्भय है।

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति ।

अहिंसा सब्बपाणानं अरियो'ति पबुच्चति ।।३६।। [घम्मद्र व० प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता,

आर्य उसेही कहना चाहिए, जो किसीभी प्राणी की हिंसा नही करता। परदृष्णपदानेन यो अत्तनो सुलमिच्छति।

वेरसंसग्गसंसद्रो वेरा सो न पमुंचित ॥४०॥

पिकिण्णक व दूसरो को दु:ख देकर जो स्वयं सुख पाने की इच्छा रखता है,

वह बैर से भरा हुआ मनुष्य वैर से छूट नहीं सकता। अकतं दुवकतं सेम्यो पच्छा तपति दुवकतं ।

कतंच सुकतं सेव्यो यं कत्त्वा नानुतप्पति ॥४१॥ [निरय व० उत्तम है एकमी पाप का न करना, क्योंकि बुरा काम करनेवाला वाद में पछताता है।

उत्तम है सत्कर्म का करना, जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति बाह्मणो।

यम्हि सच्चं च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणी ।।४२।। [बाह्मण व०

ब्राह्मण न तो कोई जटा बढ़ाने से होता है न अमुक गोत्र से और न जन्म से ही;

बही पवित्र है और वही ब्राह्मण, जो सत्यवान् और धर्मप्रिय है। वारि पोवखरपत्ते'व आरगोरिव सासपो ।

यो न लिप्पति कामेसु तमहं बूमि ब्राह्मणं ।।४३।।

[ब्राह्मण व॰

ब्राह्मण मैं उसे कहता हूँ, जो विषय-भोगों में लिप्त नहीं होता; जैसे कमल का पत्ता जल से; और जैसे बारे की नोक पर सरसों नहीं ठहरती ।

## क्रमीर का त्रिक या प्रत्यभिज्ञा-दर्शन

सरस्वती की बन्दना करते समय कहा जाता है 'तमस्ते सारदे देवि कहमीरपुरवासिनो' । इसका अयं है कि कहमीर प्रदेश किसी समय सरस्वती की कीड़ा-भूमि रहा है । काव्यशास्त्र, साहित्य तथा कामशास्त्र के लिए ही नहीं, अध्यास्त्र और दर्वनशास्त्र के क्षेत्र में भी कहमीर को मौलिक देन हैं। कहमीर का उद्गम करवप ऋषि से माना जाता है, जो देव और अमुर दोनों के पिता थे। कश्मीर कहमी का भी निवास रहा है, जैसा कि उसकी राजधानी 'श्रीनगर' के नाम से प्रशीत होता है।

साधारणतीर पर लक्ष्मी और सरस्वती में, भोग और मोक्ष में, परस्पर विरोध माना जाता है। किन्तु कश्मीर ने उस परम्परा को जन्म दिया, जहाँ दौनों का मेल हो गया और एकही साधना से दोनों की प्राप्ति सम्भव मानी जाने लगी। कहा गया है—

### श्रीमुन्दरीसेवन सत्पराणाम् भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव ।

कश्मीर की श्रीविद्या तन्त्र-साधना में प्रमुख स्थान रखती है। वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का विरोध समाप्त हो गया है।

कश्मीर का सबसे प्राचीन श्रेंव धर्म रहा है। कश्मीर के लोग आर्धनारीश्वर के उपासक थे। इसका अर्थ है, ऐसे देवता जिनका आधा अंग विव का है और आधा पावेंती का। विव शान का प्रतीक है, और पावेंती शित का। इस प्रकार कश्मीर प्रारंभ से ही शान और शिवन के सिम्मिल्ड रूप का पुजारी रहा है। कहा जाता है, आयों के आगे से पहले श्रेंव-परम्परा सारे भारत में थी। मोहन जोदारों तथा हरप्पा की खुदाई में जो मूर्तियां मिल्डी है, उनसे भी यही सिद्ध होता है। श्रेंव-परम्परा सारे आरत में थी वही सिद्ध होता है। श्रेंव-परम्परा का मुख्य साहित्य आगम तथा पुराण है। ये दोनों नाम भी इसी तथ्य को प्रकट करते हैं। आगम का अर्थ है वह विद्या, जो चिरन्तन काल से चली आ रही है, और "पुराण" शब्द का भी यही अर्थ है। यह ठोक है कि आगम और पुराणों के नाम से प्राप्त वर्तमान साहित्य, भाषा तथा रचना की दृष्टि से, वहुत पुराग नहीं है, फिरभी उसमें जिन परम्पराओं का प्रतिपादन है, वे देशों में पहले की है। मालूम होता है कि आयों के आने से पहले भी वे परम्पराएं प्रचलित थी। बैदिक प्रभाव के कारण कुछ काल के लिए वे दश गई, और सं माल त्राप्त होने पर सर्वशायाण के विदयान के कार में पुनः पर गई। इतना ही नहीं, वे बैदिक परम्परा पर छा गई। इस सम्ब हिन्दू धर्म के नाम से बैदिक परम्परा का

जो रूप हमारे सामने है, उसमें बैदिक तस्व बहुत थोड़े है। आज इन्द्र, वरण आदि बैदिक देवताओं के स्थान पर विष्णु, शिव, दुर्गा, लडमी आदि पौराणिक देवताओं की पूजाहोती है। सारेतीयं उन्ही देवताओं के साथ बैंधे हुए है। बैदिक यज्ञों के स्थान पर मित्तवोगत्तवा तान्त्रिक साधना का आधिपस्य है।

क्षेत्र-विस्तार की हृष्टि से देखा जाय तो शिव-पूजा अवभी भारत का रास्ट्रीय धर्म है। उत्तर में अमरनाय से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम् तक, तथा पश्चिम में सोमनाथ में लेकर पूर्व में वैद्यनायधाम तथा गंगासागर तक शिव-पूजा प्रचलित है। शंकराचार्य ने इसी आधार पर भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रस्थक देखा और चारो को तो में अपने पीठ स्थापित किये।

हिमालय शिव का श्वमुर माना जाता है और वही उनकी तपोभूमि भी रहा है। विवाह के परचात् भी वे हिमालय पर ही रहे। इसका अर्थ है हिमालय में, विशेष रूप से कश्मीर में सर्वप्रथम ज्ञान-साधना हुई। कमसाः शक्ति ने ज्ञान का संवरण किया। दोनों ने मिलकर शक्ति के देवता सेनानी कार्तिकेय तथा सपृद्धि के देवता गणेश को जन्म दिया।

बौढ धमं का, अपने प्रारम्भ-काल में, बैदिक परम्परा के साथ संघर्ष चलता रहा। अदोक (ई० पू० २४०) के साम्राज्य में उसने वैदिक परम्परा को अभिभृत कर लिया। किनत्क (ई० १२०) तक यही स्थिति बनी रही। गुप्त- साम्राज्य (ई० ४००) में वैदिक परम्परा का प्रभाव फिर वढ गया। उसके बाद वार्गीनक क्षेत्र में दोनों का संघर्ष चलता रहा, किन्तु साधना के क्षेत्र में सहयोग हो गया, और उससे बच्चान तथा तन्त्र-साधना का तम्म हुआ। कहा जाना है कि विद्युत प्रप्रित तम्ब-साधना का क्ष्यास करने के लिए तिब्बत गये थे। इसका वर्ष है कि वैदिक साधक भी योग मीखने के लिए तिब्बत जाया करते थे, और भारत तथा तिब्बत में आदान-प्रदान होता रहता था।

कल्हण ने अपनी राजतरंगिणों में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया है। वे शेव होने पर भी बौद-परम्परा के प्रति श्रद्धा रखते थे। शैव मन्दिरों के साथ भौद-स्तरों का भी निर्माण कराते थे।

करमीर में बौद-धम का प्रवेश अशोक के समय में हुआ। उसकी नीति इतनी अधिक उदार और प्रेमपूर्ण थी कि नई विधारधारा के विरुद्ध किसीके मन में शोभ नहीं हुआ, दिक्त उससे विधारों के आदान-प्रदान और समन्वय का मार्ग खुल गया। किन्तु कनिष्क ने उस नीति अपनाई। उसने सारा क्षेत्रीय थौड-संघ को मेंट करिया। किस्तु किराति प्रतिक्रिया हुई। ब्राह्मणों में असंतिष फैल गया और संघर्ष प्रारम्भ हुआ। अन्त में बौद-धम्म की पराजय हुई। इस संघर्ष के मुख्य नेता थे चन्द्रदेव। इस संघर्ष का वर्षन 'जीतमत पुराय' में एक रुपक हारा प्रस्तुत किया गया है। यह यथ शैव-गरम्परा का धागम है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार नीलनाग ने एक विदोष प्रकार के यज्ञ द्वारा कदमीर का पिशाचों से उद्धार किया !

इसके परचात् छह याताब्दियों तक कस्मीर की धार्मिक परम्परा के सम्बन्ध में निरोप जानकारी नहीं मिछती । ऐसा लगता है कि बौद्ध-संय का निष्कासन होने पर भी बुद्ध और बौद्ध-संग का निर्वासन नहीं हैं। सका विकस्मीर के जीवन में ओतग्रोत हो चुके थे। बुद्ध को देवताओं में स्थान मिछ गया, और बौद्ध-संग को तन्त्र-साधमा में । वे दोनों हिन्दू-परम्परा के अंग बन गये। जहाँ एकने बाह्य क्रिया-काण्ड और जीवन-पद्धित ग्रेमावित किया, वहाँ चुतरे दर्गत वर्धात् जीवन कप्रति हिन्द्य-को को ग्रेमित किया, धिव और सीवत दीनों का समन्त्रय हो प्यां। पही समन्त्रय करारि की मुख्य देन है। घौद-परम्परा का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुखा। किन्तु वहाँ मुख्य देन है। घौद-परम्परा का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुखा। किन्तु वहाँ मुख्य देन है। घौद-परम्परा का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुखा। किन्तु वहाँ मुख्य देन है। घौद-परम्परा का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुखा। किन्तु वहाँ मुख्य देन है। घौद-परम्परा का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुखा।

कस्मीर की धैव-परम्परा का मुख्य आधार तन्त्र-साहित्य है। उसमें भी सिद्धयोगीस्वरी, मार्किनी तथा स्वच्छन्द तन्त्रों का स्थान प्रमुख है। रदयामल आदि प्राचीन साहित्य का भी काफा आध्या किया गया है। इस गर्न्यों की रचना के वियम में अनेक पौराणिक कहानियों प्रचलित है। वियय की टिटिस इसमे प्रथमतास साहाना का प्रतिभादन है। वार्गीनक तथा अन्य विचार फुटकर रूप में यम-तम मिलते हैं। मालिनी तन्त्र शक्यन्त्र प्राचीन है। इसीका दूसरा नाम श्रीपूर्व-

शास्त्र' है।

इस साहित्य की रचना के सम्बन्ध में सबंग्रयम ऐतिहासिक नाम बसुगुप्त का है, जिनका समय नवम सताब्दों का पूर्वाई माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें शिवसूत्रों की उपलिध्य हुई थी। ये सूत्र हो गैव-परम्परा के प्रस्थान हैं। इस पर अनेक टीकाएँ हैं। शैमराज तथा भट्ट भास्कर की टीकाएँ सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्य 'स्पन्दकारिका' है। इसमें गैव सिद्धान्तों का सिशन्त प्रतिपादन है। इसके राजियता भी वसुगुत्त है। इसपर भट्ट कल्हेट्ट की 'स्पन्द सर्वस्य' नामक टीका है। यह कस्मीर के राजा अवन्तिवमां (-४५ ई०-स्ट ई०) के समकालीन थे। राजतरींगणी में कल्हण ने उनका उल्लेख महान् सिद्ध के रूप में किया है।

सोमानन्द के पुत्र उत्पल्देव एक प्रसिद्ध विद्वान् थे। उन्होंने 'ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकारिका' नामक विद्वतापूर्ण ग्रन्थ रचा,सावही उसपर इत्ति भी लिखी। इसी ग्रन्थ केआधार पर ग्रन्थ परम्परा का नाम 'प्रत्यभिज्ञा' दर्शन यह गया।

उत्सवदेव के परवात् लक्ष्मणगृत्त हुए, जो उनके पुत्र थे और शिष्य भी। उनकी रचना 'यारदातिलक' तन्त्रवास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्य है। लक्ष्मणगृत्त की ऐसी कोई रचना नही मिलती, जिसका शैव-परम्परा के साथ साक्षात् सम्बन्ध हो। किन्तु वे अभिनवगुत्त के गुरु थे। अभिनवगुत्त का शैव-परम्परा से वही स्थान है, जो बर्द्धत वेदान्त में शंकराचार्य का । उनका जन्म १५०-१६० ई० के बीचे हुआ था । दर्शनशास्त्र मे ही नहीं, काब्यशास्त्र में भी उनका मूर्धन्य स्थान है । उन्हें भैरव का अवतार माना जाता है । उनके जीवन के विषय में अनेक चमत्कारपूर्ण क्याएँ प्रचलित है । उन्होंने ५० से अधिक प्रग्यों की रचना की । प्रसिद्ध प्रन्य तन्त्रालीक है, जिसमें ६५ आपना से वासीनिक एवं साधना सम्बन्धी विषयों का विजेवन है । इसका मुख्य आधार भाविनीविजय तन्त्र' है ।

बिभावगुष्त ने भगवद्गीता और योगवाशिष्ठ पर भी टीकाएँ लिखी हैं। तन्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने भरत-कृत नाट्यशास्त्र पर 'अभिनवभारती' तथा 'ध्वन्यालोक' पर 'लोचन' नाम की टीकाएँ लिखी हैं, जिनका काव्यशास्त्र में पूर्णन्य स्थान है। अभिनवगुष्त के परचात् क्षेमराज आदि अनेक आचार्य हुए, किन्तु वह परचार उत्तरोत्तर क्षीण होती गई और तन्त्रों का अध्ययन-अध्यापन लुप्त-सा हो गया।

कश्मीरी शैव-परम्परा के 'त्रिक' प्रत्यमिल्ला, चमत्कार, सघटट, स्पन्द, आभासवाद,स्वातन्त्र्यवाद, सापेक्षतावाद-आदि अनेक नाम है । प्रत्येक नाम उसके विभिन्न पहलुओं को प्रकट करता है। त्रिक का अर्थ है 'तीन वस्तुओं का समूह'। शैव दर्शन ने विश्व को तीन तत्त्वों में विभक्त किया है-पशुपति अर्थात परमेश्वर, पशु अर्यात्जीव और पास अर्यात् वह बन्धन जिसमें जीव बेंधा हुआ है, और परिणाम-स्वरूप परमारमा से विछुड़ गया है। अर्डत वेदान्त मे ब्रह्म को वास्तविक तथा जीव एय माया को मिथ्या भाना गया है, किन्तु शैव दर्शन में तीनों वास्तविक है। जीव, जब पारा अर्थात् बन्धन से मुक्त हो जाता है तब उसे ईरवर के साथ अपने अभेद का साक्षास्कार होने लगता है । स्वरूप की इस उपलब्धि का नाम ही प्रस्यमिता है। प्रत्यभिक्ता दर्शन का अर्थ है वह विचार-पद्धति जहाँ जीव द्वारा अपने स्वरूप की पहचान बताई गई है। अद्वैत वेदान्त में जीव जब अपने स्वरूप अर्थात् ब्रह्म को पहचान लेता है,तव उसीमें लीन हो जाता है। उसका पृथक् अस्तित्व नही रहता। किन्तु शैव-परम्परा मे वह बना रहता है, औरसमय-समय परस्वरूप भृत ईश्वर के साथ अभेद का आनन्द लेता रहता है। इस अस्यायी साक्षात्कार को चमत्कार शब्द हारा प्रकट किया गया है। अद्वेत वेदान्त मे ब्रह्म निष्क्रिय है। जीव भी उसमें छीन होने पर निष्त्रिय हो जाता है। किन्तु शैव दर्शन मे जीव सदा सिकय बना रहता है। ईश्वर और जीव के इस सम्बन्ध को संघट्ट कहते हैं। इसीका दूसरा नाम 'स्पन्द' है। ऐसी रिमर्ति में ईरवर और जीव की 'यामल' या 'मियुन' कहा गया है, और उनकी हुण्यक की 'स्पन्द'। यह निदान्त वर्तमान विज्ञान से बहुत-मुख मिलता है, जहीं विख्तु (Energy) की धन (Positive) और ऋण (Negative) नामक दो दावितयों के प्रस्पर प्रभाव द्वारा विद्य का संचालन मानागया है। एकहीं परमतस्य के दो पहलू है। जब प्रकाश या ज्ञान को मुख्यता दो जाती है, तो उसे

शिव कहा जाता है, और जब किया, स्मन्दन या विमर्श को, तब उसे ही समित कहा जाता है। दोनों मिलकर एकही तरन है, जिसे विभिन्न शब्दों हारा प्रकट किया जाता है। उसका एक नाम अनुसर है। इस सब्द का प्रयोग अधिकतर बौद-साहित्य में हुआ है। इसका अर्थ है मबसे बड़ा, शिवा के जारे अर्थात् उत्कृष्ट और कोई मही है। दूसरा नाम चिति या चैतन्य है। श्रीकत का प्रधान गुण स्वातन्त्र्य है। इस मान्यता का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि इसी आधार पर सैन दर्शन को स्वातन्त्र्य सामन्यता का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि इसी आधार पर सैन दर्शन के स्वातन्त्र्य साम मिलद की पर सौन दर्शन के स्वातन्त्र्य साम है। इसकी तुलना बौद्ध-दर्शन के वितानवाद तथा मृत्यवाद, अद्वत वेदान्त के माया है। इसकी तुलना बौद्ध-दर्शन के वितानवाद तथा मृत्यवाद, अद्वत वेदान्त के मायावाद या विवर्तवाद, सांस्थ-दर्शन के विराण मचाव तथा न्यायदर्शन के परमास्त्राव या विवर्तवाद, सांस्थ-दर्शन के विराण मचाव तथा न्यायदर्शन के परमास्त्राव के साथ की जा सकती है। सैन दर्शन का कथन है कि संसार उस परमत्त्र के साथ की जा सकती है। सैन दर्शन करते किसी कार्य-कारण भाव के नियम में नही बौदा जा सकता । इसके अनुसार विदय सत्त्र है, और प्रतीतिमात्र भी, एक है बौर अनेक मी, चेतन है और उत्तीतिमात्र मी, एक है बौर अनेक मी, चेतन है और उत्ति हिमा सन्य मिं छिपे हुए हैं। वहाँ तक के लिए स्थान नहीं है।

स्वातःत्र्य या प्रवित्त के अपने-आपमें तीन रूप है—जान, इच्छा और त्रिया। इस आधार पर भी बीव दर्शन को 'विक' कहा जाता है। अभिनवनुष्त ने इस सम्मिष्ठपाका उत्लेख करते हुए कहा है कि यदि आगम-परम्परा से ढेत को निकाल दिया जापे, यदि अर्ढत वेदान्त साया को शदित कर पर्ने मान ले, अथवा बौद्ध-दर्शन के आवत्र विज्ञान तया प्रदत्ति विज्ञान को कमधः परमितव और ई्स्वर के रूप में मान लिया आये सो वे त्रिक दर्शन में परिणत हो जायेंगे।

पसुपति, यसु तथा पास के रूप में जिन तीन तस्वों का प्रतिपादन किया गया है, जनका साक्षास्कार हो 'त्रिक-साधना' का लक्ष्य है। साधारणतया विश्व या हा और प्राहृक के रूप में विश्वकत है। जाग्रत अवस्था में गह भेदस्पट प्रतीत होता है, किन्तु योगी अपनी साधना हारा उस स्थित पर पहुँच जाते है, जहाँ ग्राह्म और माहक में भेद नहीं रहता, जहाँ सव-कृष्ठ एकहीं तस्व में विश्वीन हो जाता है। इस में भेद नहीं रहता, जहाँ सव-कृष्ठ एकहीं तस्व में विश्वीन हो जाता है। इस साक्षता है। हा सास्तारकार के रिलए साधक को स्थय प्रयत्न करता एडड़ा है। युरू केवल सासं दिखा सकता है। वासारकार करना साथन के अपना कार्य है। इसके लिए तन्त्र-साधना में 'दर्पणप्रतिविम्बन्याय' का आध्यय लिया गया है। यदि कोई अपनी ऑख देखना चाहें, तो एकहीं उपाय है कि उसके सामने दर्पण कर दिया जाये। उसमें प्रतिव्याय दिखकर अपने आप अखिं का भान होता है, उन्हें दिखाया नहीं जाता। इसी प्रकार मुक्क केवल मार्ग-दर्धन करता है, कियर उस मार्ग पर वककर साधारकार के स्थाप पर अपने आप पहुँचता है। जिस प्रकार अर्डत वेदान में 'रज्जुसप' का स्थान अर्थ पर अपने आप पहुँचता है। जिस प्रकार अर्डत वेदान में 'रज्जुसप' का स्थान प्रविच्या स्थित है, उसी प्रकार प्रकृत में 'युंग-प्रतिविच्य' का स्थान है। स्थान स्थान है। स्थान सुं कृत है। स्थान कृत है। स्थान सुं प्रकृति है। स्थान कृत है। स्थान सुं प्रकृति

और पूरुप दो तत्त्व है। प्रकृति से महत्, बुद्धि और अहं कार की सृष्टि होती है। इन्हें अन्त.करण कहा गया है। उनसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा पाँच तन्मात्राएँ अर्थात् सूक्ष्मभूत उत्पन्न होते है और तन्मात्राओं से पाँच महाभत । ये २३ तस्व जड है। ये प्रकृति से उत्पन्न होते है और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। पूरप शुद्ध चेतनरूप है। वह न किसीसे उत्पन्न होता है, और न किसी अन्य तत्त्व को उत्पन्न करता है। सांख्य-साधना का लक्ष्य है प्रकृति और पुरुप में भेद-ज्ञान, जिसे 'विवेक-रूपाति' या 'कैवल्य' शब्द द्वारा प्रकट किया गया है। त्रिक दर्शन में सांह्य दर्शन के विरुद्ध दो आपत्तियाँ उठाई गई है। पहली है, पुरुषो की अनेकता, जिसे त्रिक साहित्य मे 'चिदणू' शब्द से प्रकट किया गया है। सांख्य के पास कर्तृत्व शानतहीन पुरुष की अनेकता सिद्ध करने के लिए या चेतनाओं की अनेकता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रकृति स्वतन्त्र है, तो वह पुरुष के भोगार्थ क्यों प्रवृत्त होती है और फिर स्वय ही मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहती है ? ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता कि

एक बार मुक्त होने पर वह पूनः उस और प्रवृत्त नहीं होगी।

साख्य दर्शन जिन समस्याओं को छोड़देता है उनका समाधान वेदान्त तथा त्रिक दर्शन मे किया गया है। अर्ढत वेदान्त का कथन है कि ब्रह्म सत्य है, थौर प्रतीयमान जगत् मिथ्या है। यहाँ मिथ्या का अर्थ अभावरूप नहीं है। इसका अर्थ है, जिसे सत्य या असत्य कुछ नहीं कहा जा सकता । यह माया-रूप है। ब्रह्म का विवर्त है। दर्शन शास्त्र में दो प्रकार के कार्य बताये गये हैं---परिणाम और वियर्त । जहाँ कार्य की सत्ता कारण के समान हो, अर्थात दोनो सत्य हो वहाँ कार्य को 'परिणाम' कहा जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी का परिणाम है । किन्तु जहाँ कारण वास्तविक हो और कार्य अवास्तविक, उसे 'विवतं' कहा जाता है । जैसे रस्सी मे प्रतीत होनेवाला साँप । विवर्त का कारण है माया, प्रविद्या या अज्ञान । इसके दी हप हैं-- 'आवरण' अर्थात् सत्य का प्रतिभास न होने देना, और 'विक्षेप' अर्थात् असत्य की कल्पना। सत्य का साक्षात्कार होते ही अज्ञान दूर हो जाता है, और रस्सी में प्रतीत होनेवाला साँप नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान होते-ही संसार समाप्त हो जाता है।

त्रिक सिद्धांत इससे भिन्न है। यहाँ कारण और कार्य का सम्बन्ध विवर्त अर्थात सत्य और मिथ्या के रूप में नहीं है, किन्तु सापेक्षता का है। दर्पण में प्रतीत होनेवाला आभास मिथ्या नहीं है । किन्त वह प्रतिविध्वित होनेवाली वस्तु पर निर्भर है, उसके विना नहीं हो सकता। अतः आभास का बस्तित्व स्वतन्त्र न होकर परापेक्ष है। शैव दर्शन के अनुसार प्रतीयमान जगन परम शिव का आभास है अर्थात् उस परमतत्व का प्रनिविम्य है। जगत् के रूप में उसकी शक्ति का परि-स्कृरण होता है। इसी आधार पर सैव दर्सन को आभासवाद कहा जाता है। त्रिक

दर्शन के अनुसार आमास भी उसी प्रकार वास्तविक है, जैसे किसी देवता की मूर्ति, जिसका महत्व या वस्तित्व देवता पर निर्भर है। जिस प्रकार प्रतिविध्य का अस्तित्व दर्गण पर आधारित है, उसी प्रकार अगत् का अस्तित्व माया पर, जो परमतत्त्व की स्वतन्त्र शक्ति है। यसित और उसका परिस्कृरणस्प जगत् उसी प्रकार वास्तविक है, जैसे कि स्वयं परमतत्त्व।

विवर्तनाद में ब्रह्मरूप चैतन्य ही वास्तिविक है, और प्रतीयमान जगत् बवास्तिविक । वहाँ ब्रह्म की वास्तिविकता का आधार नित्वस्व है। त्रिक दर्शन इस आधार को नहीं मानता। उसके मतानुसार वास्तिविकता का आधार स्वातन्त्र्य है। पारणामस्वरूप समस्त प्रतीतियाँ या आभाग वास्तिविक है। नित्वताको वास्त-विकता का आधार मानने पर काल के बधीन होना पहता है। त्रिक दर्शन इस अधीनता को स्वीकार करने के लिए सेवार नहीं है।

आभास शब्द बौद्ध दर्शन में लिया गया है। सभी आभास क्षणिक होते है। एक ओर परमतत्त्व नित्य है, जो कि अद्वैत वेदान्त द्वारा स्वीकृत ब्रह्म के समान है; दूसरी ओर सभी आभास क्षणिक हैं। अईत वेदान्त ने ब्रह्म को सत्य माना और आभासों को मिथ्या । दूसरी जोर, बौद्ध दर्शन ने आभासों को सत्य बताया, और नित्यता या एकता को मिच्या । त्रिक दर्शन दोनों को सत्य मानता है। इस प्रकार वह परस्पर-विरोधी दो सिद्धान्तों का समन्वय करता है। यहाँ प्रतीतियों का क्षेत्र प्रत्येता से भिन्न नहीं है। वह उसीका स्वभाव है। स्वभाव का अर्व है 'स्व' का भाव अर्थात विविध हपों मे अपने आप प्रकट होना, इसीलिए इसको 'अध्यात्म' भी कहा गया है। अध्यातम का अर्थ है आत्मा में होनेवाली परिणतियाँ। गीता में स्वभाव का वर्ष 'अध्यातम' वताया गया है - 'स्वभावोऽध्यात्ममुख्यते' । त्रिक दर्शन में भाया को भी स्वीकार किया गया है। किन्तु वह केवल भेद-रेखा है। जब हम एकही तत्त्व को दो पहल्यों में बाँटना चाहते हैं, तो बीच मे अपनी इच्छानुसार भेद-रेखा लीच देते हैं। परमशिव वह तत्त्व है, जहाँ प्रकृति और पुरुष, जड़ी और चेतन मिले हए है। उम मूल तस्य को उसके परिस्फुरणरूप जगत से भिन्न बताने के लिए माया की कल्पना की गई। इसका कार्य है मोह, अविवेक, जड़ता या अज्ञान। उपनिपदीं में आत्मा को आहत करनेवाले इन पाँच कोशों का निरूपण किया गया है, अन्तमध, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा ग्रानन्दमय । त्रिक दर्शन में भी माया के पांच कार्य है—कला, विद्या, राग, नियति और काल। कला का अर्थ है सक्ति का सीमित होना। ईंग्वर निष्कल है, अतः उसमें सर्व-कर्नृत्व है। इसके विपरीत, जीव कला

१. वर्तमान विज्ञान भी विश्व का मूल किसी ऐसे तस्व को मानता है, जहां जड़ और चेतन दोनों मिले हुए हैं। उसकी एक शाखा को जड़ कहा गया है और इसरी को चेतन। (देखिए The Analysis of Mund by Russell.)।

से युवत है। परिणामस्वरूप उसमे किचित कर्तुं स्व आ गया है। शेष चार कंचुक कला के अवान्तर रूप है। विद्या को अगुद्ध विद्या भी कहा जाता है। यह गुद्ध विद्या का कंचुक या आवरण है। ईक्वर सुद्ध विद्या के कारण सर्वज्ञ है। जीव अशुद्ध विद्या के कारण अल्पन्न । हमारे दैनदिन व्यवहार और प्रतीतियों का कारण यही अशुद्ध विद्या है। राग का अर्थ है वस्तु विशेष के प्रति माकर्षण। यह इच्छा-शक्ति का कचुक है। इसके कारण जीव एक वस्तु को पसन्द करता है और दूसरी को नापसन्द । नियति कारण-शक्ति का कच्क है। इसके कारण प्रत्येक वस्तु में सब कार्य करने का सामर्थ्य नहीं रहता। अन्नि केवल जला सकती है। तेल तिलों से ही निकलता है, रेत से नहीं। इस प्रकार कारण-शक्ति का नियन्त्रण नियतिरूप कच्कका कार्य है। अन्तिम कंचुक काल है। इससे वस्तुओकी अवधि और क्रम का नियन्त्रण होता है। उपर्युक्त पाँच कंचुक मायारूप है। वे ही त्रिक दर्शन के पाँच तत्त्व है। छठा नत्त्व 'पुरुष' है, जो सांख्य दर्शन मे २५ वाँ तत्त्व है। इस प्रकार कुल मिलाकर ३१ तत्त्व हुए। यह सभी अनुद्धाध्व अर्थात् मायाजनित प्रपच के साथ सम्बन्ध रखते है। ब्रात्मा इन तत्त्वों के साथ एकता होने पर प्रमाता, पशु या 'सकल' कहा जाता है, जिसका अर्थ है कला से युवत । वह आत्मा अज्ञानरूप मल से आहत रहता है। यह तीन प्रकार का है-आणव, कार्म और मायीय। आणव मल अन्य दो मलो का आधार है। इसके कारण सर्वव्यापी आत्मा ग्रनन्त अणुग्रों के रूप मे परिणत हो जाता है। वे सब जीव कहे जाते है। कार्म मल भले-बुरे कार्यों के अनुसार सुख, दु:ख आदि की सुष्टि करता है। मायीय मल शारीरिक रचना आदि का कारण है। धिक दर्शन के अनुसार कैवल्य या साक्षास्कार हो जाने पर केवल मायीय मल से छुटकारा मिलता है, अर्थात शरीर का बन्धन नही रहता।शेप दो मल पूर्ववत् बने रहते हैं। उनका निराकरण माथा के सर्वधा निराकरण से ही होता है। माया का निराकरण होने पर जीव 'मुद्धादव' में प्रवेश कर जाता है, और पशुके स्थान पर 'पशुपति' बन जाता है। कमशः अपने स्वातन्त्र्य और शवित को प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रयम 'सुद्धविद्या' को प्राप्त करता है, फिर ईश्वरत्व को, तदनन्तर सदा-शिव को, और फिर शक्ति तथा शिव-अवस्था को । इस प्रकार विक दर्शन में कुल मिलाकर ३६ तस्व माने जाते है। सबसे ऊपर परमशिव है, जो तस्वातीत है। यह सामान्य और विशेष दोनों से परे हैं। इन तत्त्वो के विषय मे यह समझ लेना चाहिए कि वे विभिन्न पदार्य नहीं है, किन्तु एकही प्रमाता या ग्राहक की विभिन्न भूमि-काएँ है। प्राहक प्रभाता की भूभिकाओं के समान ही ग्राह्म की भूमिकाएँ भी मानी गई हैं। समस्त भूमिकाओं में प्रतीत होनेवाले ग्राह्म को ही शिव कहा गया है।

अब संक्षेप मे उन भूमिकाओं का वर्णन किया जायेगा । १. शिव-सामान्य चैतन्य, जो समस्त भूमिकाओं मे अनुस्यृत, सुद्ध तथा

असीम है। समस्त विदोप या भेद उसमें निगूढ है। यह सर्वोच्च भूमिका है।

२. शिलत—शिव का 'अहम्' के रूप में परिस्कुरण। इसकी पुख्य विशेषता है अहं-मानन अर्थात् स्वरूप-प्रदर्शन । शिल अपने आपकी दो भागों में विमस्त कर लेती है — १. अहम् (मैं) और २. इदम् (यह)। यह दोनों भागपूर्यन्तया एक दूसरे से अलग नहीं होते। 'अहम्' में 'इदम्' मिला रहता है और 'इदम्' में 'अहम्' । फिरभी प्रत्येक की प्रधानता के कारण नीचेलिखे तीन तत्त्वों की सृष्टि होती है:—

सदाशिव—इसमे 'अहम्' प्रधान रहता है और 'इदम्' गौण ।

४. ईश्वर-इसमें 'इदम्' प्रधान रहता है, और 'अहम्'गीण।

५. शुद्ध विद्या—इसमें दोनों समतुल होते हैं।

गुद्ध विद्या के ग्राहरू या प्रमाता मन्त्र कहे जाते है। ईश्वर के प्रमाता मन्त्रेश्वर तथा सरासिव के मन्त्र महेश्वर।

बातमा के इस विभाजन में आपाततः परस्परिवरीध प्रतीत होता है, किन्तु यही इस परम्परा की विशेषता है। इतना ही नहीं, दो प्रकार के प्रमाता और हैं—सकल अर्थात् माया प्रमाता और निष्कल अर्थात् मन्त्र जो माया के कार्य वा कला- इप नहीं हैं, अत्रत्य 'अकल्ख' कहें जाते हैं। इनके दो भेद हैं—विश्वानाकल और 'प्रलयाकल में अज्ञान का मूल बना रहता है, और उसकी पुनराष्ट्रित होती रहती है। जिस प्रकार कों के हुए व्यक्ति में जायत चेतना न होने पर पी उसका मूल बना रहता है, हो तही पत्र होते हैं। उसका मूल बना रहता है, और निज्ञ समाप्त होते ही पुनराष्टित हो जाती है, उसी प्रकार प्रलमाकल में भी बज्ञान का मूलोच्छेद नहीं होता। विज्ञानाकल में अज्ञान का मूलोच्छेद नहीं होता। विज्ञानाकल में अज्ञान का मूलोच्छेद हो जाता है और पुनराष्ट्र होता।

इस प्रकार आत्मा की सात अवस्थाएँ हो जाती है, जो विचित्र-सी प्रतीत होती है। किन्तु उपनिपदों तथा अन्य शास्त्रों का पर्वालोचन करने पर स्पटीकरण हो जाता है। वास्त्रव में यह एकही आत्मा के विभिन्न हण है, और उस्परपढ़नेवाले विभिन्न हण है, और उस्परपढ़नेवाले विभिन्न हण है, और उस्परपढ़नेवाले विभिन्न प्रभावों को प्रवट करते हैं। उपनिपदों में दो पिश्वों का उदाहरण देकर जोव और ईश्वर अवया भोत्रत चैतन्य और साक्षी चैतन्य का स्वस्य वताया है। एकही देश पर सुन्दर पर्वावों दो पक्षी बैठे हैं। एक फठों को चल्ल रहा है; इसरा तटस्य होकर देव रहा है। पहला जीव या भोतत्र चैतन्य है, और दूसरा इश्वर या साक्षी चैतन्य। वास्त्रव में देखा जाय तो वे दो नहीं है, किन्तु एकही आत्मा को दो अवस्थाएं है। भगवद्गीता में भी दो आत्माओं का प्रतिवादन है—अन्तरात्मा और विहासमा दो नो भरस्य स्मित के सकते हैं और जब्ज भी। मत्रुप्य को चौदि हिस्त करतारात्मा के दो वास्त्रव होते। वहा विभाजन केत्रव भी से सहस के स्मित के

में स्वीकृत जुद्धाव्य के प्रमाता पुरयोत्तम तथा माया या अगुद्धाव्य के प्रमाता पुरय के समान है। इसके ग्रतिरिक्त उपनिषदों में आरमाकी चार अवस्थाएँ आई है— जाग्रत, स्वप्न, सुपुष्ति और तुरीय। इन अवस्थाओं के साथ सम्बन्धित आरमा की कमदाः वैरवानर, तैजस, प्राज्ञ और सुद्ध चैतन्य कहा गया है। अन्तिम अर्थात् शुद्ध चैतन्य शेष तीनो का आधार है!

भौतिक विज्ञान में परस्पर-भिन्न अनेक तस्वों का प्रतिपादन है। किन्तु उनके परस्पर प्रमाव एव सम्बन्ध के लिए कोई सिद्धान्त नहीं मिलता। आत्मा के भेदों की उपर्युक्त व्यवस्था भिन्न प्रकारकी है। यहाँ एक हो तस्व भिन्न परिस्थितियों में अला-अलग रूप से प्रकट होता है। यह साधना के लिए महस्वपूर्ण है। साधक कोचे की अयस्थाओं को पार करता हुआ अपर चला जाता है। त्रिक दर्शन में प्रति-पादित सात अवस्थाओं को भी इसी ट्रन्टि से समफ्ता चाहिए। कस्पित होने पर भी उनका, साधना की दिन्दि से अस्पन्त महत्व है।

आधुनिक मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान भी चेतन मन की विविध अवस्थाओं का प्रतिपादन करते हैं। बाह्य वस्तुओं का ज्ञान एवं अनुभव करनेवाला चेतन मन या बहिरात्मा ही सब कुछ नही है। प्रत्येक व्यक्ति अन्तरात्मा या अचे-तन मन के सकेतो का अनुभव करता रहता है। इस अचेतन मन में भी अनेक तत्त्व मिले हुए है। सन्तयान ने इन सकेतों को अन्तर्ध्विन या अन्तरादेश कहा है। इन अन्तर्ध्वनियों में परस्पर समर्प चलते रहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक (William james) ने चार आत्माओं का प्रतिपादन किया है १. भूतारमा (Physicalself) या अन्तमय कोश का अभिमानी, २. सामाजिक आतमा (Social self) ३. ज्ञानारमा (Conciousness) और ४. शुद्ध अस्मिता (Pure Ego)। इन चारो के पुन. अनेक भेद है। हमारा जितने व्यक्तियों से परिचय है और उनके मन में हमारे विषय में जितनी धारणाएँ है, उतने ही सामाजिक आत्मा के रूप है। इन धारणाओं का जो वर्गीकरणहोगा, उसी ग्राधार पर सामाजिक आत्मा के भीप्रकार निश्चित किये जायेंगे। इन धारणाओं के आधार पर व्यक्तियों को भ्रानेक श्रेणियो में बौटा जा सकता है। कुछ उसे अच्छा समझते है, और कुछ बुरा, कुछ बुद्धिमान, और कुछ मूर्ख । यह उन सबकी धारणाओं को महत्त्व देता है । परिणामस्वरूप उसके उतने ही सामाजिक आत्मा है । आधुनिक काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक Eric fromin का कथन है कि बुराई का सबसे वडा कारण अन्तरात्मा या गृद्ध चेतन का बहिर् आत्मा से प्रभावित होकर अपने स्वरूप को भूल जाना है। मनोविश्लेपण ने इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। उसकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अचेतन मन अस्यन्त शक्तिशासी होता है। यह अनेक प्रकार के संस्कारों का पुज है, और प्रत्येक सस्कार अपना प्रभाव प्रकट करता रहता है। इन सस्कारो के परस्पर निरोधी होने पर उनमे द्वन्द्व चलता रहता है। परिणामस्वरूप व्यक्तित्व

छिन्त-भिन्त हो जाता है । दूसरा चेतन भन या बहिर् भन है, जहाँ अनेक प्रकार की अनुभृतियां तथा प्रतीतियां होती रहती हैं। वे सब विभिन्न केन्द्रों से संलान है। इन केन्द्रों को आभास चेतन (Shadowselves) कहा जा सकता है। जुग ने इनका नाम Anima अनिमा (प्राण) तथा Persona (ग्रहकार) रखा है। फ्रांयड ने भी इनको इड (इदम्) तया इगो (अहं) शब्दों द्वारा प्रकट किया है। चिकित्सा मनोविज्ञान ने विकीण (Oplit) तथा विविधलक्षी (multiple) व्यक्तित्व का पता छगाया है । यहाँ एकही व्यक्तित्व भिन्त-भिन्न परिस्थितियों में परस्पर विरोधी ध्यवहार करता है । सामाजिक या साम्-हिक मन के और भी अनेक रूप है, जो भाषा, प्रान्त, जाति, धर्म, व्यवसाय आदि के रूप में प्रकट होते रहते हैं। सारांश यह कि हमारा प्रत्येक व्यवहार आत्मा की ग्रवस्था विशेषको प्रकटकरता है। जबहम परिवार मे बैठकर स्त्री, सन्तान आदि की वातें करते हैं. तब पारिवारिक आत्मा बोलती है । जब विश्व की समस्याओं पर विचार करते है, तो दार्शनिक आत्मा काम करती है। जब मंचपर खड़े होकर भाषण देते हैं, तो वही आरमा नेता वन जाती है। इसी इकार कभी हम किसी जाति के. कभी धार्मिक संगठन के. और कभी राष्ट्रीय संगठन के सदस्य के रूप में बोराते हैं। इन बारमाओं का परस्पर-संघर्ष भी होता रहता है।

. सक्षेप में, त्रिक दर्शन को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। यहाँ परम तत्त्व निष्त्रिय या निर्गण नहीं है, वहिक समस्त इक्ति एवं त्रियाओं का आधार है, स्वयं महेदवर है, जिसका मुख्य गुण शिवत है, जो ससस्त ज्ञान का केन्द्र है, और जिसे 'प्रकाश' या 'चिति' कहा जाता है। विश्व का आविर्भाव और उसमें होनेवाले समस्त कार्य चिति के द्वारा सम्पादित होते है। यही चिति का स्वातन्त्रय है। इसरी ओर शक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है। उसे पूर्ण अहंता और सीमित अभिव्यक्तियों को अहंकार कहा गया है। आत्मा का मुख्य कार्य विमर्श अर्थात् ज्ञान है, जो चेतन आत्मा को जड़ अर्थात विषय से पृथक करता है। इस प्रकार परमतत्त्व में प्रकाश और विमर्श दोनों मिले हुए है, जबिक अहैत बेदान्त के अनुसार यहा केवल प्रकाशरूप है। चिति अपनी स्वतन्त्र इच्छा द्वारा समस्त विदव को उत्पन्त करती है। बह सारे विदव का आधार है और उपादान कारण भी। वही एक ओर ब्राह्य और दूसरी ओर ग्राह्य है। ग्राहको की सात श्रेणियाँ बताई जा चुकी है। बास्तव में देखा जाय, तो दो ही भेद है--माया प्रमाता और शुद्धाब्व प्रमाता। माया प्रमाता में माया और पाँच कंचुकों के कारण ग्राहक और ग्राह्म का भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। साथ ही वे सभी सीमित हैं । इसके विपरीत, शुद्धाध्य में कोई सीमा नही है । माया कोई भिन्न तत्त्व नहीं है। वह चिति (शक्ति) के ही स्वातत्त्र्य का एक रूप है। उसके द्वारा चिति अपने आपको सीमित या संकृचित करना चाहती है। माया की दशा में चिति स्वयं संकृचित हो जाती है, और उसे चित्त कहा जाता है। चिति कमशः

संकुचित होती हुई चित्त तक पहुँचती है। साधना का छ्र्य है चित्त या संकुचित अवस्था से उपर उठते हुए पुनः चिति अवस्था को प्राप्त करना और यह जान लेना कि माया या संकोच चिति की स्वतन्त्र इच्छा है, और उसका इच्छानुसार ग्रहण या परिस्थान किया वा सकता है। उस समय 'पयु-भाव' मिट चाता है और पति-भाव प्राप्त हैं। जाता है। यह प्राप्ति किसी नई अवस्था का उत्पन्न होना नहीं है, किन्तु वह पशु-भाव के साथ भी विद्यान है। आत्मा उसे भूव गया है। उसे पहचान लेना ही प्राप्त कर छेना है। इस पहचान की 'अरुप्ति मा कहते हैं। इस साधना-मार्ग में महस्त्रपूर्ण सण वह है, जब साधक माया की परिष्य को पार करके गुढ विद्या में प्रवेश करता है। उस समय वह स्थूछ और सुस्म बरीर के साथ अभेद-बुद्धि छोड़कर मन्त्र के साथ तादार-य स्थापित कर लेता है। यह मन्त्र ही ग्राहक बन जाता है, अथवा यो कहना चाहिए कि वही याह्य और ग्राहक दोनों स्प छे लेता है। विक दर्शन का साथ बाजारेंगी।

गुद्धाव्य का निर्देश क्यर आ चुका है। उसका मुख्य तस्य विमर्श है, जो अन्तर्जगत् से सम्यन्ध रखता है। विमर्श को वाक् से प्रयक् नहीं किया जा सकता। क्यर शिक्त का निर्देश पूर्णअहाना के रूप में किया जा चुका है। यह नाम उसके स्वातान्य की अपेक्षा से है। कार्य की टिप्ट से उसीका नाम विमर्श है। इसीको अभिक्यस्तित की टिप्ट से परावाज कहते है। यहां वाक्त अर्थ कर्य श्र वास्त नहीं है। इसाज अर्थ है अनादि शक्ति, जो अगत् का मूल कारण है। शब्द उस शिक के प्रतीकमान है। अतीयमान जगत् प्राहुक और शाह्य अयवा नाम और रूप इन दो मार्गों में विभक्त है। ब्राह्म या नाम को 'विमर्श कहा जाता है, और प्राह्म या रूप को 'प्रकाश'। वास्तव मे, ये दोनों एक ही तत्त्व के दो पहलू हैं, उनमें परस्पर-भेद नहीं है। रूप या प्राह्म के विना प्राह्म या नाम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार, ग्राहक या नाम के विना प्राह्म या नाम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार, ग्राहक या नाम के विना प्राह्म या नाम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार, ग्राहक या नाम के विना प्राह्म या नाम का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार, ग्राहक या नाम के विना प्राह्म या स्वयं सरस्पर-सम्बन्ध को उपमा वाणी और अर्थ से दी है।

परावाक् का मुख्य कार्य सब्द अर्थात् अभिव्यक्ति है। यह बब्द ध्वन्यारमक नहीं होता, किन्तु आत्म-चेतना या अहंभाव के रूप में होता है। अपने शुद्ध एप में यह समस्त शब्दों से परे हैं, और माया-रूप में समस्त शब्दों का अधिष्ठान। कारण के रूप में वाक् और मूत्रवत्त्व एकहीं है। माया की अवस्था में बेही परस्पर भिन्न हो जाते है। वाक् की चार अवस्था हैं—सबसे महली परा है, सरी परयन्ती है। इतका अर्थ है अभिव्यक्ति के लिए उन्मुख होना। यह तम बीज के समान हैं, जिसमें से अंकुर फूटनेवाला है। इस अवस्था में वास्य और वायक परस्पिमन नहीं होते। वीसरी अवस्था को मध्यमा कहा जाता है। यह अवस्था वर्णात्मक ध्विन

से पहले होती है। इसमें शब्द और अर्थ या बाच्य और वाचक का भेद प्रतीत होने रुपता है। फिरभी वे पृथक् नहीं होते, अपने मूल तत्त्व में हो निर्द्ध अवस्था में रहते हैं। अन्तिम अवस्था को वैदारी कहा जाता है, जहाँ सब्द वर्णात्मक ध्वनि में प्रकट हो जाते हैं, और भाषा अभिव्यक्त हो जाती है।

बाणी का यह सिद्धान्त अत्यांत प्राचीन है। ऋष्येद मे उसके चार रूप बताये गये है, और कहा गया है कि हमे अन्तिम रूप ही ज्ञात होता है, शेप तीन

गुहा में छिपे रहते हैं;

चरवारि वाक् परिमिता पदानि, तानि विदुर्बाह्मणाये मनीपिनः । गृहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति, तुरीयं वाची मनुष्या वदन्ति ॥

पुरु बन्य मूक्त में वाणी ने प्रपत्ती प्रसास करते हुए अपने आपको समस्त वेदों, देवताओं तथा मन्त्रों का मूळ कारण वताया है। इस मुक्त में शब्दब्रह्म का प्रति-पादन मिळता है, जिसे अनेक दर्शनों ने स्वीकार किया है। इस पिदान्त के अनुसार समस्त जगत् की उत्पत्ति दाब्द से हुई है। व्याकरण दर्शन में इसीकी वर्षा 'स्फोट-वाद' के रूप में मिळती है, जिसका महाँ हिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वावपदीय' में विस्तृत विवेचन किया है।

वैसरी बाक् के तीन रूप हैं --वर्ण, पद और बाक्य । पद और बाक्यों की रचना से पहले वर्णों का अस्तित्व आवश्यक है । संस्कृत की वर्णमाला 'अ' से प्रारम्भ होकर 'ह' पर समाप्त होती है। इसके द्वारा समस्त भावों को प्रकट किया जा सकता है। इसीका मन्त्र के रूप में संक्षिप्त प्रतीक 'अहं' है जो 'अ' से लेकर 'ह' तक वर्ण-माला में गम्फित सब्दब्रह्म को प्रकट करता है । प्रत्येक वर्ण मातुका अर्थात् चेतना-शक्ति है, जो वक्ता की चित्त-शक्ति का ही एक रूप है। वक्ता को इन व्यनियों का उत्पादक नहीं माना जाता, वे तो शास्त्रत हैं। यस्ता उन्हें केवल प्रकट करता है। इसीको उच्चारण कहते हैं। कई जगह 'क्ष' को अन्तिम अक्षर माना गया है। इसी आधार पर वर्णमालाको अक्षमालाभी कहते है। अक्षर शब्द का अर्थ प्रत्येक वर्ण भी है. और वर्णमाला भी । उपनिषदों में अक्षर का अर्थ ब्रह्म है, जो समस्त जगत् का मूल कारण है। तन्त्रों तथा मन्त्रों में उसीको 'मातका' शब्द से प्रकट किया गया है । उसीका नाम पश्यन्ती बाक है । तन्त्रों में विभिन्त ध्वनियों के ध्यान और जनसे प्राप्त होनेवाले फलो का विस्तृत विवेचन है । उदा-हरण के रूप में, ओ ३म् के ध्यान को लिया जा सकता है। इसके घटक अ, उ और म् तीनों वर्णं बीजाक्षर माने जाते हैं। उपनिषद, शाक्त, तन्त्र, त्रिक, प्राण, आगम तया दूसरी सारी साधना-पद्धतियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

ीयक साधना में बर्णमाला को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक वर्ण को बीजाक्षर और मन्त्रों का अधिष्ठान मानागया है। मन्त्र, मन्त्रेस्वर तथा मन्द्र-महेरवर के रूप में तीन प्रकार के मन्त्ररूप ग्राहकों का भी अधिष्ठान वर्ण ही है। इस प्रकार गुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव मन्त्रवीय या गवित की विभिन्न अवस्थाएँ है, और पूर्णअहन्ता मन्त्रबीयं की उत्कृष्ट सीमा। मन्त्रबीयं प्राप्त होने पर ही शिव और बिवत का साक्षात्कार होता है, जो मन्त्र-साधनाका मुख्य प्रकार है। साधक अपनी अवस्था के अनुसार उसे चुनता है। सबसे नीचे आणवीपाय अधम कोटि के साधक के लिए है। इसमें समस्त बाह्य त्रियाकाण्ड का विधान है। उसके ऊपर शाक्तोपाय है, जहाँ ध्यान या मानसिक चिन्तन किया जाता है। उसीको मन्त्र-साधना कहते है। तीसरा सर्वोत्कृष्ट शाम्भवोपाय है। यह केवल भाव पर निर्भर है, जो आत्मा या अन्तर्वेतना की अभिव्यक्ति से प्राप्त होता है। इसके लिए शारीरिक अथवा मानसिक किसी बाह्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। सबसे कपर अनुपाय है । यहाँ किसीभी प्रकार का प्रयत्न शेप नही रहता। इसीकी 'प्रत्यभिज्ञा' या शिव का साक्षात्कार कहा जाता है। त्रिक साधना में संक्षेप से विस्तार की ग्रोर न जाकर विस्तार से सक्षेप की थोर जाने का विधान है। 'वैलरी' से 'मध्यमा' मे पहुँचते है, जहाँ शब्द-प्रयोग वन्द हो जाता है, और केवल विचार या चिन्तन शेष रहता है । 'पश्यन्ती' श्रवस्था में पहेँचने पर विकल्पारमक चिन्तन भी नही रहता, ग्रीर 'अहंभाव' के रूप मे अभिव्यवित की अरफूट इच्छा-मात्र रह जाती है। 'परा' अवस्था में वह भी नहीं रहती। यह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। इसोलिए उसे 'धनूसर' कहा जाता है।

यह वताया जा चुका है कि त्रिक सिद्धान्त में अनेक दर्शनों के स्वस्थ तस्व सम्मिलित है। उपनिवदों के समान इसमें भी अहुँत का प्रतिपादन है, किन्तु हैंत को मिष्या नहीं मानायया । वेदों में विदय के मूल तस्व को सावतमान, तथा उसकी श्वित को माया वाता या है, किंत वेदान में मूल तस्य को सत्य तथा उसकी श्वित र्यं ना में भी यही घात है। अहुँत वेदान में मूल तस्य को सत्य तथा उसकी श्वित एयं ना मुख्य अगत् को मिष्या माना गया है। तिक दर्शन दोगों को सत्य मानता है। साथ हो, मूल तत्व की उत्कृष्टता को अधुन्य रखता है। इस प्रकार यहाँ सभीके लिए उपयुक्त क्षेत्र है। सत्य के साक्षात्कार में प्रवृत्त उच्चकोटि के दार्शनिक तथा सामाजिक जीवन में की हुए गृहस्य सभीके सामने अपना अपना सहय है। विदय को मिष्या मान वेते पर साधारण जीवन के प्रति जो उपेशा-बुद्धि म्रा जाती है और विसके परिणामस्वरूप सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन विश्वं खिलत हो जाता है

र्यांकर वेदान्त में संन्यास पर बल है। साय ही, युक्ति एव वैयक्तिक अनुभव को छोडकर उपनिषदों से प्रतिपादित सिद्धान्तों को स्वीकार करने के छिए कहा गया है। त्रिक दर्यान सामाजिक जीवन के परिस्थाग पर वल नही देता। श्रुति अयवा वेद की आज्ञा के स्थान पर अनुभव एव युक्ति का आध्यय लेता है। वह साधक को अपनेही अनुमव पर आने बढ़ने का आदेश देता है। यहाँ गुरु का स्थान भी नगण्य-मा है । साधक ज्यों-ज्यो आगे बढ़ता है, परमेश्वर की कृपा के साथ मार्ग स्पष्ट होता चला जाता है।

त्रिक माधना में ध्यान के माय-साय कर्मानुष्ठान को भी रखा है। शिव के साथ शक्ति का जो स्वरूप बतायागया है, उम आधारपर भक्ति का भी पर्याप्त विकास हुआ है। इस प्रकार बुद्धि, हृदय और दारीर अर्थात् ज्ञान, भावना और त्रिया तीनों का समित्रत स्थान है। तीनों सापेश और एक दसरे के परक हैं। शक्ति के साथ शिव का मतत मेल हैं। परिणामस्वरूप शक्ति स्वतन्त्र होनेपर भी उच्छ खल नहीं होती । बहुत वेदान्त में मुक्ति या अर्थ है जीव का बहा में लीन होना । बौद दर्शन का निर्वाण भी ऐसाही है। इसका अर्थ है बुक्त जाना। दोनों दर्शनों में जीय का

कोई अस्तित्व नहीं रहता । किन्तु त्रिक दर्शन में जीव या पगु, जी पाश में वैधा हुआ है, वह स्वतन्त्र हो जाता है। पद्मुन रहरूर पनूर्पात बन जाता है। यहाँ विश्व जीव की करपना नहीं है, किन्तु ईस्वरका श्राभास है। प्रत्येक लौकिक तथा लोको-त्तर अनुभव में ईरवर का नायुज्य बना हुआ है। अतः त्रिक दर्शन की केवल 'विज्ञानवाद' भी नहीं कहा जा सकता।

त्रिक साधना का कुण्डलिनी तथा धन्य योग-पद्धतियों के साथ भी पूरा सामंजस्य है। बाक् बन्ति ही कुण्डलिनी है। इस प्रकार दर्शन एवं साधना दोतों टिप्टियों मे त्रिक परम्परा मे जीवन-विकासके लिए पूरी गुंजाइश है। इसमें जीवन के किसी पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई। भीग और मोक्ष, संसार और निर्वाण, शिव और शक्ति, ग्राह्म और ग्राहक सभीको एकसाथ रखा गया है। एक गव्द में इसे जीवन का समग्र दर्शन कहा जा सकता है।

# शाक्त-दर्शन

वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है, 'भगवन् ! मुक्ते असत् से सत् को ओर, अधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ' (असती मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगंमय, मृत्योमांऽमृतं गमय) । असत् अर्थात् दुवं-लता। अधकार अर्थात् अज्ञान, और मृत्यु अर्थात् दुःव । प्रार्थी दुवंलता, अज्ञान और दु खो से ऊपर उठकर शक्ति, ज्ञान और सु प्राप्त करना चाहता है। इसी आधार पर उपासना के भी तीन भेद हो गये है — सावत, शैव और वैष्णव। भगवद्गीता मे इन्होंको कमशः कर्म, ज्ञान और मत्तमार्थ के रूप में उपिरवंत किया गया। मध्यकाल मे शक्ति का प्रतीक सिह्बाहिनी दुर्ग को मान लिया गया, और शावत-साधना को इसीकी उपासनातक सीमित कर दिया गया। वास्तव में, देखा जाय तो यह सिक्वानन्दरूप ब्रह्म के सत् बंश की उपासना है। अन्य दो ग्रंश है चित् लर्धात् ज्ञान और आनन्द अर्थात् मुख ।

यान्त्र-साधना में साधकों को तीन श्रीणायों में विभन्न किया गया है, जिन्हें 'भाव' कहा जाता है। वेहें—(१) श्रह्मभाव, (२) वीरभाव,और (३) पत्तुभाव। साधकों को क्षेत्रिकार अह्मभाव में सत्वगुण की प्रधानता होती है। वह ज्ञान

साधकों की श्रेणियाँ ब्रह्मभाव में सत्यगुण की प्रधानता होती है। वह ज्ञान औरवैराम्य के पत्र पर चलता है। वीर मे रजोगुण की।

वह प्रवृत्ति-प्रधान और महत्वाकाशी होता है। पशु में अज्ञान और आलस्य की प्रधानता होती है। उसमें न सत्य को जानने की डच्छा होती है और न कोई खास आकांका हो। इन भावों के परस्परसम्मिश्रण से और भी अनेक भाव हो गये हैं, जिनकों मनोवँज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। उदाहरण के रूप में, जिस ब्यक्ति में रूपो-गुण के साथ सत्य का सिम्प्रथण होता है, वह कल्याणकारी प्रवृत्तियों में कि लेता है। वह समाज-सेवक तथा लोकप्रिय होता है। वही तमोगुण का सम्मिथण होने पर समाज-विरोधी प्रवृत्तियों कर लगता है। ऐसा इयसित डाकू, हत्यारा आदि के स्व से समाज विरोधी बन जाता है। भाव बुडामिण तंत्र में इन श्रीणयों को विस्तार में निरूपण किया गया है। सायहो, यह भी बताया गया है कि किस स्वभाव-वाले साधक को कौन-सो साधना-पद्यति अपनानी चाहिए।

कुलार्णव संत्र मे सात आचार बताये गये है—वैदिक, वैष्णव, दौव, दक्षिण, वाम, सिद्धांत और कौल। साधक इनका क्रमदाः पालन

सात आचार या करता हुआ सातर्वे आचार पर पहुँचता है। पहली भूमिका मूर्पिकाएँ में बारीर और मन की शुद्धि का अध्यास किया जाता है।

दूसरी भूमिका भवित की है। तीसरी ज्ञान की। दक्षिण नामक चौथी में पिछली

तीन भूमिकाओं के संस्कार पनीमृत हो जाते है। पांचवी भूमिका वाम अर्थात् त्याग की है। साधारणतौर पर इसकी व्यास्था वामा प्रयांत् स्त्री के साथ सम्बन्ध के रूप में की जाती है, किन्तु यह ठीक नही है। यहाँ वामा नहीं, किन्तु 'वाम' ध्रव्य है, जिसका अर्थ है उकटा। दिशाणवार प्रवृत्ति-प्रधान है, और यह उससे उकटा अर्थात् निवृत्ति-प्रधान होने के कारण वामात्यार कहा जाता है। इस साध्या में स्त्री का सहयोग रहता है, किन्तु वह ब्रह्मचर्य की साधवा के किए है, इन्द्रिय-वृत्ति के किए महीं। सभी तान्त्रिक साधवाओं में स्त्री को पूज्य माना गया है। वह विदव-व्यापिनी परमदाक्ति का अवतार है। अपराध करने पर भी उनका अपनान अनुचित वताया गया है।

े छुठी भूमिका सिद्धान्त है। यहाँ साधक भोग और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति के गुणावगुण का विचार करके अन्तिम निर्णय पर पहुँच जाता है और सातवीं कौठ नामक भूमिका में प्रवेश करता है। यहाँ पहुँचने पर कुछ अर्थात्

ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है।

तंत्र-साधना में सबसे ऊँची भूमिका 'कुछ' है। इसे पूर्वोक्त छह आचारोके पदचात् प्राप्त किया जाता है। तभी साधक को 'कौलिक' कहा जाता है। उसे साधना के अन्य प्रकारों का भी झान होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य, गरोदा आदि देवताओं के मंत्रों से गुढ़ हो चुका है, उसीको कुछ-शान प्राप्त होता है।

पहली तीन भूमिकाओं अर्थात् वेद, बैप्णव श्रीर शैव का संबंधपश्चभाव से है। दक्षिणाचार और बामाचार का सम्बन्ध वीर-भाव से है, और अन्तिम दो का दिव्यभाव से। पौच भूमिकाओं तक गुरू का माग-दर्धन आवश्यक माना गया है; अन्तिम दो में उसकी आवश्यकता नही पहली। वहां साधक को पूरी स्वतन्त्रता मिळ जाती है।

योगवातिष्ठ में भी साधना की सात भूमियाँ बताई गई हैं। वहाँ इन्हें ज्ञान-भूमियाँ कहा गया है। इसके विपरीत, तन्त्रों में इन्हें आचार-भूमियाँ कहा गया है। उनका कपन है कि ज्ञान द्वारा इन भूमिकाओं को प्राप्त करना अस्वन्त कठिन है। साधक कठोर साधना और दीर्षकाल के चिन्तन के-बाद भिवत-मागंको अवना-कर आये बढ़ता है। इसके विपरीत, तन्त्र-साधना में प्रारम्भ से ही भिन्त या श्रद्धा को महत्व दिया गया है।

शांवत-साधना में गुरुका बहुत अधिक महत्त्व है। गुरु का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि वह जनम तथा संस्कारों से शुद्ध, बशेन्द्रिय, शास्त्रज्ञ, परोपकारी, शांतिचत, कुपालु, सिद्धयोगी तथा आकर्षण का केन्द्र

गुरु-दीक्षा शाताचत्त, कृप होना चाहिए।

साधक के मन में यह विश्वास रहना चाहिए कि गुरु मानवातीत देवी

शवित है। साधक वास्तविक गुरु ईश्वर को समभे, और आचार्य को वह स्रोत, जिसके द्वारा ईश्वर शिक्षा देता है। आचार्य अर्थात् मानव गृरु पर बहुत बडा उत्तरदायित्व होता है, जो दीक्षा के साथ समाप्त नही होता। उसका कर्त्तव्य है प्रत्येक क्षेत्र मे शिष्य के कल्याण का ध्यान रखना और उसका मार्ग-दर्शन करना। वह आत्मा का चिकित्सक माना जाता है। स्वस्य आत्मा स्वस्थ शरीर मे ही निवास करती है। इसलिए वह शिष्य के शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। गुरु अपने उत्तरदायित्व को समझकर दीक्षा देने में जल्दी नहीं करता । यह भी कहा गया है कि शिष्य को ऐसा गृह नही बनाना चिहए, जिसकी ओर उसका झुकाव न हो ।

शिष्य की योग्यता और सस्कारों के अनुसारदीक्षाभिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। साधारण अधिकारी के लिए 'किया-दीक्षा' है। इसमे बहुत-से संस्कार सम्मि-लित हैं। उच्च अधिकारी की दीक्षा को 'वेद-दीक्षा' कहा

दीक्षा के प्रकार जाता है, जो ज्ञान-प्राप्ति का शीघ्रतम और निश्चित उपाय है। यह दीक्षा मिलने पर साधक को तरकाल गुरु, मन्त्र और देवता के साथ अपने अभेद का भान होने लगता है। वह शिव-स्वरूप हो जाता है। अन्यदीक्षाओं में साधक अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उसे कम-कम से प्राप्त करते हैं।

परमतत्व सर्वसाधारण की पहुँच से वाहर है। निराकार होने के कारण साधारण व्यक्ति उसकी उपासना या पूजा नहीं कर सकते । अतः अभ्यास के लिए आकार की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण का देवता अग्नि प्रजा

है, जहाँ वह हवन करता है। योगी का देवता हृदय में रहता है, जहाँ वह उसका ध्यान करता है। साधारण बृद्धिवाला व्यक्ति उसकी कल्पना प्रतिमा में करता है। आत्मज्ञानी उसे सर्थंत्र देखता है।

ऊपर तन्त्र-साधना के पाँच रूप बताये गये है। उनमें से चार पूजा से संबंध रखते है। अन्तिम रूप में सायक और साध्य पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता ।

दीक्षा के द्वारा एक ओर आध्यारिमक रहस्यों का ज्ञान कराया जाता है, और दूसरी ओर साधकको पतन से बचाया जाता है। उदाहरण के रूप में, गुरु शिष्य की 'ओम्' का स्वरूप बताता है कि उसके तीन अक्षर अ, उ और म् क्रमशः सत्व, रजस् और तमस् को प्रकट करते हैं, वे कमशः विष्णु, बह्या और शिव के गुण है । इन तीन देवताओं की तीन सक्तियाँ है-बाह्मी, बैप्लबी और रौद्री ! ओम् 'हसः' का सूक्ष्म सप है, जिसे अजपा मन्त्र भी कहा जाता है। इसकी ध्वनि अपने-आप निरंतर होती पहती है। इस जगत्-सप्टा बहुमा का बाहन है। वही जीवन का आधार प्राण-बायु है। 'हम्'का उच्चारण करते समय श्वास लिया और 'सः' का उच्चारण करते समय छोडा जाता है। जंगम तथा स्थावर सभी प्राणी सांस लेते है। वही ब्रह्मा की सवारी है, जो विश्व के मूल तस्वका सर्जंक रूप है। साधारण ब्यक्ति के लिए हंस एक पक्षी है। प्रणव अर्थात् 'क्षोम्' में पूर्वोक्त तीन अक्षरों के अतिरिक्त किन्दु, नाद, प्रक्ति और शांत भी है। इसका ज्ञान हो जाने पर साधक शान्तातीत को जानने का प्रयत्न करता है। यही बात प्रत्येक मन्त्र के शिए है।

किसीका मत है कि विश्व को सर्वाधिव ने रचा; दूसरे सर्वाधिव के स्थान पर विष्णु या अन्य देवताओं को रखते हैं। कुछ का मत है कि विश्व का कोई रचनेवाला नहीं है; दूसरो के मतानुसार अनेक रविधता

रचनेवाला नहीं है; दूसरों के मतानुसार अनेक रचियता सब्टिकी रचना हैं। कोई विश्व को अनादि मानता है। अन्य मतानुसार उसकी रचना बक्ति या विराट्ने की है। तन्त्रों में ब्रह्म या शिव के दो रूप बताये गये है -- सगुण और निर्मुण । निर्मुण प्रकृति या शक्ति से पृथक् है, और समुण उसके साथ सम्बद्ध । सगुण सेशक्ति का आविर्भाव होता है, उनसे नाद का औरनाद से बिन्दु का। इससिद्धान्त को दूसरे रूप में भी उपस्थित कियाजाता है। प्रलय होने-पर सारा विश्व पराशक्ति में लीन हो जाता है। शक्ति का चित्र के साथ संबंध होते पर उसमें जगत् उत्पन्न करने की इच्छा होती है, जिसे 'विचिकीर्पा' कहा जाता है। परिणामस्वरूप बिन्दु की उत्पत्ति होती है। बंडाकार बिन्दु अपने-आप फट जाता है और उससे नाद और बीज प्रकट होते हैं। यह बिन्दु शिव या ज्ञान के संस्कार लिये रहती है। बीज का बयं है शक्ति। नाद क्षीम्य और क्षीमक के रूप में दोनों का परस्पर-सम्बन्ध है। विन्दु का विस्फोट होने पर 'अपंचीकृत' शब्द उत्पन्न होता है। इसको 'शब्दब्रह्म' कहा जाता है, जो समस्त विश्व में ब्याप्त चैतन्य है। उसीसे वर्णमाला के सारे बक्षर, शब्द तथा विचारोत्तेजक ध्वनियाँ निकली हैं। प्रत्येक व्वनि सार्थंक होती है। बब्द और अर्थ का परस्पर नित्य सम्बन्ध है।

दाव्य से आधिर्वेषिक जगत् की उत्पत्ति होती है; स्पर्ध से वायु की ; स्प से स्थल की इत्यत्ति स्थित होती है कोर दिनास का समय खानेपर स्थूल मूस्म में स्थल को उत्पत्ति होती है और दिनास का समय खानेपर स्थूल मूस्म में सोन हो जाता है। साधक प्रतिमा आदि किसी स्थूल वन्तु से प्रारम्भ करता है, और घोरे-धोर शब्दातीत और स्थापति अवस्था पर पहुँच जाता है। मृति गुढ़ द्वारा दिये गये मन्त्र का साकार स्य होती है। शिष्प उसीको ब्रह्म मानता है। प्रत्येक साधक का देवता ब्रह्म का साकार रूप होती है। शिष्प उसीको ब्रह्म मानता है। प्रत्येक साधक का देवता ब्रह्म का साकार रूप होती है, और उसकी उत्पत्ति मन्त्र से होती है। दच्या में का कथन है कि इय्यदेवता की यूवा से गुख एवं संतोप की वृद्धि होती है। रूप्या द्वारा साधक उसीकी समान मुमिका पर पहुँच जाता है।

पंचमकारको तेकर शाक्त-साधना पर बहुत आक्षेप हुए है । वेहें — मब, पंच मकार मांत, मत्स्य, मुझा और नैयुन । साधना की विशिध प्रेणियों के लिए इनका अर्थ मित्र-मित्र है । इनके उपयोग का उद्दे त्यहैं — जीवन की भली-बुरी प्रत्येक प्रवृत्ति तथा प्रत्येक क्रस्त को प्रना का अंग बनाना । तन्त्र-साधना का लक्ष्य है कि मानव अपने अच्छे या बुरे प्रत्येक कार्यं को देवता के चरणो में अपित करदे, दुनिया जिन वार्तों को बुरा समझती है, उनका भी सेवन पूजा के रूप में करे । इससे भावना उत्तरोत्तर शुद्ध होतो जाती है । शंकरा- नार्यं ने अपने देवी-स्तोज में इस प्रकार उपसंहार किया है — 'परमेश्वरी ! भेरे मन की प्रत्येक क्षिया सुम्हारी स्तुति है, और प्रत्येक क्षिया सुम्हारी स्तुति है, और प्रत्येक क्षिया सुम्हारी क्ष्या है । ' पंचमकार का उपयोग इसी प्रकार की मानसिक स्थिति वनाने के लिए किया जाता है ।

कुलार्णव तन्त्र में बताया गया है कि मदिरा वह अमृत है, जो कुंडलिनी का शिव के साथ मेल होने पर प्रवाहित होता है। उसे पीनेवाला ही अमृतपायी

है, दूसरे केवल शराबी है।

मास-भक्षण को अर्थ है ज्ञानरूपी खड्ग के द्वारा पाप और पुष्यरूपी पश्जों को मारकर अपने-अपने मन को शिव में छीन करना।

मत्स्य-भक्षण का अर्थ है इन्द्रियाँ वश में करके आत्मलीन होना। दूसरे

केवल हत्यारे है।

साधक अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हाथों से विशेष प्रकार की चेट्टाएँ करता है। इन्हींको मुद्राएँ कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, दोनों हाथों को जोड़ना नम्नता का प्रदर्शन है। यह प्रणाम मुद्रा है। अञ्जिल के रूप में हाथों को रखना स्वायत और उपहार को प्रकट करता है। दोनो हाय कंधोंतक उठाना स्वायत-मुद्रा है। एक हाय छातीतक उठाना अभय मुद्रा है। साधक जिन मनोभावों को लेकर देवता का स्वायत करना चाहता है, उन्होंके अनुरूप यह मुद्रा रखता है।

मैंगुन शस्य मिथुन से बना है। इसका अर्थ है प्रुगल या जोड़ा। संसार में कोई वस्तु दो तत्त्वों के मिछन के बिना नहीं उत्पन्न होती। चेतना या ज्ञान के लिए भी यह मिछन आवस्यक है। मिथुन उस सत्ता का प्रतीक है, जो प्रतीयमान समस्त प्रपच का अधिष्ठान है। वह साधारण ज्ञान का विषयमही है। जीवनमुक्त ही उसका साक्षात्कार सकते हैं। देवता के प्रति इस तत्त्व के उप-हार का अर्थ है समस्त भेद-व्यवहार का परिस्थान, जिससे अधिष्ठानमृत्त एकता प्रत्या हो सके। पंपम मकार मेंथुन का यही वास्तविक अर्थ है।

प्रत्यक्ष हो सके। पंचम मकार मेंधुन का मही वास्तविक वर्ष है। वाणी या राब्द की चार अवस्थाएँ है। तीन स्रवस्थाएँ छिपी हुई है। वहीं सब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती। पहली अवस्था में परा' कहा जाता है। इसका स्थान मुलाधार चक है, जो सुपुम्ना नाड़ी के मूल में हैं। परा' अवस्था में सब्द प्रत्यक्त रहता है, जसकी उपमा निस्तरंग समुद्र से दो जाती है। दूसरी अवस्था 'परयन्ती' है। यहाँ धब्द विवार का स्प ने नेता है और प्रकट होने के लिए आगे बढ़ता है। 'परयन्ती' का सब्दार्थ है देखनेवाली । तीसरी अवस्या 'मध्यमा' है । यहाँ राब्द हृदय-स्वित अनाहत कम में पहुँच जाता है । अनाहत का यब्दायं है वह ध्विन, जो किसी आमात से उत्पन्न नहीं होती । हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, वे वायु का कंठ, तालू आदि स्थानों के साथ आधात होने पर उत्पन्न होते हैं। उनके विपरीत, अनाहत प्रकर सतत कलता रहता है, उतके लिए आधात की आवस्यकता नहीं होती । राधा-स्वामी सम्प्रदाय में मुस्यत्या इसीका ध्यान किया जाता है। वहाँ उसे अनहत कहते हैं। बोधी अवस्या 'भैवारी' है, जहाँ राब्द कानों से सुनाई देने लगता है। प्रपादावामं ने 'पर्य' ते भी पहले तीन अवस्यार् और वताई है। वे है शून्या, संवित और सूक्षमा (प्रपंचसार-टीका अध्याय २, स्टोक ४३) । पहली अवस्या 'मुक्तव होते है होती है। द्वारी अवस्था में शब्द-रचना की ओर मुक्तव होतत है, और तीसरी में रचना होने लगती है। तन्त्र-साधमा में राब्द के स्वस्प का आन बहुत महत्व रखता है।

छह चक्र और छह बध्वा—साक्त-साधना के लिए छह चक्रों का ज्ञान आवस्यक है. वे जो इस प्रकार हैं :—

 मूलाधार—इसका स्थान जननेन्द्रिय और गुदा के बीच है, यह पृथ्वी महामूत का अधिष्ठान है।

२. स्वाधिष्ठान—यह जननेन्द्रिय के ऊपर है, और जल महाभूत का अधिष्ठान है।

मिणपूर—यह नाभि के पास है, और अग्नि महाभूत का अधिष्ठान है।
 अनाहत—यह हृदय में है, और वायु महाभूत का अधिष्ठान है।

विगुद्धि—यह कठ में है, और आकाश महाभूत का अधिष्ठान है ।

४. विद्युद्ध---यह कठ म है, जार आकार्य महामूत का आयध्यान है। ६. आसा—यह भौहों के बीच मे है, तथा दिव्य दृष्टि का केन्द्र माना जाता है।

श्राझा-चक के ऊपर भी कुछ केन्द्र बताये जाते है। चन्नों की संस्था के विषय में कई मतहे। कोई इनकी संस्था १६ मानते हैं, और कोई उससे भी अधिक। हमारा शरीर जिल पाँच महामूलों से बना है, पट्-चक-भेद से उनकी सुद्धि हो जाती है। यह आपक्षक माना गया है कि चक्र भेद का अव्यास गृश्के समीप रहकर ही करना चाहिए, तिनक-सी मूळ का परिणाम भयं कर हो सकता है। वक्र-भेद के द्वारा छह अध्या वर्षात् परभीयव का सासात् करानेवां के मानों की प्राप्ति होते हैं। वे हे —कला, तत्त्व, भूवन, वर्ण, पद और नन्न । कलाएँ पाँच हैं —िनवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, सानित और सान्यसीता। तत्त्वों को संस्था सैवमतानुसार ३६ है, और वैरायुवमत मे २२। सांस्य-दर्ग में २५ बत्द है। प्रकृति के तत्त्व दस हैं और त्रिपुरा के सात। युक्त पाँच भूवन, अन्तरिक्त, पृथ्वी, पाताल, और नरक। वायधीयक से सात । युक्त पाँच हैं के ने चन्न को मूलाधार बताया गया है, और सबसे लेंचे को जन्मती। भूवन का अर्थ साधक की मानसिक अवस्थाएँ है। वर्ण का अर्थ है अनु-

स्वार-पुक्त अक्षर। पद का अर्थ है अक्षरों का समूह, जो अर्थ विश्रेष को प्रकट करता है। मन्त्र-सत्त्व में सभी मन्त्र अपने-अपने रहस्य के साथ आते है। दोशा के समय शिष्य को बताया जाता है कि प्रदेक अक्षर-प्रत्येक पद, प्रत्येक मन्त्र तथा प्रत्येक अनुमूति में उत्तीका हथान करना चाहिए। वह हमारे भीतर-बाहर सर्वत्र है, हमारा अस्तित्व उत्तीपर टिका हुआ है, फिरभी अविद्या या आवरण के कारण हम उसे नहीं देख पत्ते।

द्यानत-साधना में वर्णमालाका बहुत महत्व है। उसे 'मातृका' कहा जाता है। यह प्रत्येक शब्द तथा मन्त्र को उत्पन्न करती है। मन्त्र से देवता उत्पन्न होता

है। प्रपंचतार के प्रारम्भ में मगळाचरण के रूप मे मातृका इकराचार्य ने कहा है—'भगवती शारदा तम्हारीवृद्धि

को बुद्ध करे।' परमेश्वरी का दारीर सात वर्णों से बना है, जो संस्कृत वर्णमाला के अक्षरी का वर्गीकरण है। वह नित्स है। वह सृष्टि की उत्पत्ति और प्ररुप का कारण है।

तन्त्रों का मत है कि शिव शक्ति के बिना शव के समान है अर्थात् ज्ञान, क्रिया के बिना पंगु होता है, और शिव के विना शक्ति उच्छु खल हो जाती है। साथ-प्राप्त और स्वतिक्र हो, यहभी कहा गया है कि शिव और शक्ति से तादास्य

सानत साधना में गृहस्य भी ऊँचे-से-ऊँच। एक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सास्त्रों के द्वारा सब्दबह्य का वाह्य शान हो सकता है, किंतु उसका साक्षात्कार साधना द्वारा ही सम्भव है। इसके लिए साधक को अपने-अपने तन्त्र को दीक्षा केकर तदनुसार अभ्यास करने को आवस्यकता बताई गई है। अन्त में साधक यह अनुभव करता है कि जगत् के उत्पादक बहाा, रक्षक विष्णु और संहारक शिव भी नश्वर है, सभी का परमतस्व में विलय हो जाता है। जिस प्रकार अमृत का रसास्वाद हो जाने पर अन्य रसों की अपेक्षा नहीं रहती, उसी प्रकार परमसत्य का ज्ञान हो जाने पर शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती।

#### ग्रध्याय-१०

# दक्षिण भारत में भक्ति-मार्ग

### [श्रो र० शौरिराजन]

भवित को भारतीय दार्शनिक और सांस्कृतिक परम्पराकी अनूठी उपलब्धि माना गया है। भवितकी घारा वैदिक काळ से सेकर कई सुन्दर तस्वों को स्वीकार कर बराबर बढ़ती ही रही है। भवित है आस्या, तथा अनुराग को विकास देने-वाळी चित्तद्वति। किन्तु उसका दुव्ययोग बुरे परिणामों का कारण भी प्राय. बनाई।

भवित कहां उपजी, किसर पनपी और कैसे बड़ी है—यह एक सोध का विषय है। काल, स्वितितवा सुपोग की ट्रिटिसे हम सभी एक-म-एक समय भारतीय भक्ति-परम्परा के संबर्धक रहे हैं। भवित करना मानवमात्र का स्वभाव है,आरमतीप है।

मक्ति-मार्ग या मिलि-योग का विकास भारत के सभी भागों में हुआ। य उत्तरापय मे भिलि-योग की योजनाएँ बनी, पर वे सकल हुई दक्षिणापय में। सम्प्र-दायों का प्रवर्तन दक्षिण के आचायों ने किया, तो उसका संवर्धन उत्तर में अधिक हुआ। वर्ण-व्यवस्था भले ही उत्तर में प्रारम्भ हुई हो, किन्तु उत्तका परिस्कार, सुधार और सगठन दक्षिण में हुआ है। वेदो की उत्पत्ति उत्तर में हुई; किन्तु उनका सस्वर. स्पट्ट पाठ करनेवाल पनपाठियों की संस्था दक्षिण में आजभी अधिक है। संस्कृत उत्तरायय की भाषा बताई जाती है, किन्तु उत्तका विकास दक्षिणास्य विद्वानों ने भी बहुत किया है। जबकि आयं-संस्कृति के कई चिल्ल उत्तर में मिटने लगे, तब उद्यक्षना मौरवाशिकी विकास दक्षिण में होने लगा।

इस प्रकार उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के पूरक, पोपक और समर्थक रहे हैं। भारत की बड़ी-बड़ी विभूतियों ने इस 'समन्वय-सेतु' को सुदृड़ बनाने का भर-पूर प्रयत्न निया है। उत्तर के हिमालय पर, गता-यमुना पर, कासी-प्रयाग, वृन्दा-वन आदि पावन भागों पर, श्रुति, स्प्रति, शास्त्र, पुराण और काव्य प्रन्यो पर दिश्य बसा ही गर्थ और गौरत प्रकट करता है, असाकि उत्तर, दक्षिण के सेतु रामेस्वरम्, मदुर, कावी आदि पुनीत स्वलां पर, शंकर, रामानु आदि आपों पर और उनके द्वारा चलाये दशीं पर। इस भारत और भारतीय प्रजा की समय पिरकल्पना ही भारतीय परम्परा और सामासिक पर्म-संस्कृति की सजीविनी है।

भनित-मार्ग के सार्वजनीन विस्तार का दक्षिण को विशेष गौरव प्राप्त था,

जिसे उत्तर के उदार विद्वानों ने प्रकट किया है, जैसे :--

कली खलु मविष्यन्ति नारायणपरायणाः। ववित् ववित् महाराष्ट्रे द्रविडेयु च मूरिशः ॥ ताम्नपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। कावेरी च महापण्या प्रतीची च महानदी।। ये पियन्ति जलं तासां मनुजा भुवनेश्वर। प्रायो भवता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ पद्मपराण और श्रीमदभागवत दोनों में यह बात समान रूप से बताई गई है— उत्पन्ना द्वाविडे चाहं कर्णाटे वृद्धिमागता। स्थिता किचिन्महाराष्ट्रे पुर्जरे जीर्णतां गता ॥

— भिनत स्वयं कहती है, मै द्राविड देश (तिमलनाडु में) उत्पन्न हुई, कर्णाटक (तथा आन्ध्र) मे पनपी, महाराष्ट्र मे थोड़ी स्थिरता पा सकी; फिर वहाँ से में फैलते-फैलते गुजरात में लुप्तप्राय हो गई।

भवित-मार्ग की दो प्रमुख घाराएँ अत्यधिक प्रसिद्ध हुई हैं—श्चिव-भक्ति-धारा और विष्ण-भवित-धारा। इन दोनों के अन्तर्गत अनेक देवी-देवताओं की उपासना की परम्पराएँ प्रचलित है। भक्ति-मार्ग की वर्तमान सार्वजनीन विस्तार ई॰ छठी शती के कुछ पहले होने लगा या । इसका सुसंगठित सामूहिक आन्दोलन दक्षिण में ही आरम्भ हथा। भक्ति को परम प्रतिष्ठा दक्षिण के सैंद तथा वैष्णव आचार्यों ने दो । जाति, भाषा, प्रदेश बादि सभी भेदो को भलाकर 'भवत-कोटि' (भवतों की श्रेणी) तैयार करने का पूरा श्रेय दक्षिण को प्राप्त है।

शिव आर्य देवता है, या अनार्य देवता—यह विवाद का विषय है। आज आर्य-अनार्य का विभाजन अत्यन्त दुष्कर है। ऐसी आर्यता कहीं भी देखने को नहीं

मिलेगी. जिसमे अनार्यता का समाहार न हुआ हो। ऐसा शिव-मवित-धारा ही अनायंता के बारे में भी है। जैसे अनायं-तत्वों को स्वीकारकर आयंता विकसित हुई; वैसेही आर्य-तत्त्वों को आत्मसात् कर सनायंता भी नया ही स्वरूप पा चुकी है। अतः भारतीय प्रमुख भक्ति-धारा के रूप में शिव-भक्ति-घारा को स्वीकारना सुसंगत होगा।

ऋग्वेद में रुद्र को अंतरिक्ष-देवता या मध्यम श्रेणी का देवता माना जाता है। अयर्ववेद में रुद्र को 'ब्रार्थ' से लेकर 'महादेव', 'ईश्चान', 'ईश', 'महेश' आदि उपाधियाँ दी गई है। इसीका विकास बाद के स्पृति-ग्रन्थों तथा पुराणों में देखा जाता है।

यजुर्वेद में हद्र केपसूपति, भिषक, शिवत, शिवतर, संकर, गिरिशंत, गिरिश्व, गिरिस, गिरिचर, क्षेत्रपति, वणिक आदि नाम दिये गये हैं। इनके अलावा रुद्ध को स्तेनानां पतिः (चोरों का मुखिया), स्तायूनां पतिः (ठगोंका नायक) तस्कराणा

१. श्रीमद्मागवतम्, ११, ४, ३८-४०

पतिः (चोर-पति), बनानां पतिः (जंगल का अधिपति) आदि उपाधियाँ भी दी गई हैं। प

रीव मत का सबसे प्राचीन और प्रमुख रूप लिंग-पूजा माना गया है। यद्यपि ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है, तवापि मोहेनजोदडो तथा सिन्धुपाटी की खुदा-इयों में लिंग-पूजा के मूर्त आधार मिले है। बाद में लिंग-पूजा को वैदिक मान्यता भी प्राप्त हो गई।

जननेन्द्रियों का प्राचीन सभ्य संसार में बहुत प्रचार था। आदिम मानव के मस्तिष्क पर समस्त पाविव जीवन की आधारभूत प्रजनन-क्रियाका बहुत गहरा प्रभाव पडा। ठिंगोपासना का प्रमुख केन्द्र था पश्चिम एतिया। भिश्र, जापान, प्रीक, मेसीपटोसिया आदि में भी ठिंग या मिथुन चिह्नों की उपासना बहुत पहले विद्य-मान थी। इसका जनसाधारण में खुब प्रचार था।

सिंधुवाटी के लोग लिगोगासक थे। उनका तथा वैदिकों का समिश्रण ऋक्-बेद काल में हो चुका था। आयों ने सिन्धुपाटी के देवताओं को भी अपने देव-ताओं में मिला लिया। यह भी हो सकता है कि आयें तर लोगों ने अपनी देवाराधना के साथ आयों की देवाराधना को भी मिला लिया हो। जब समाज में आयें तरों का जोर बढा, तब ने अपने डप्टदेवताओं को आयें देवता के समान ही प्रमस्त करने लगे। जैसा भी हो, यह समन्यय की दात है, जिसमें लेना भी हुआ, और देना भी। यही आयें चलकर शिव-पार्वसी, शिव-शिवत, अर्थ-मारीदवर आर्थि स्थानें में विकसित हुआ। व

वैदोत्तर-काल में, उपनिषद् प्रंचों में, हड़ की उपासना का प्रचार नये धार्मिक एव दार्घानिक विचारों के आधार पर होने लगा। बात्य देवता रूड आर्थ-देवता मंगठकारी शिवस्वरूप वन गया। इसी समय धैवमत और शिव-भिनत का विन्तार होने लगा। भिक्तिवाद तरकालीन प्रचलित लोक-दामों को सारेटक ए केंत्रने लगा। वेत्र प्रमुग में विनायक और रुड़ एकही देवता माने गये; बाद में वे अलगक रिवर्ष गये। रुड़-पत्नी अध्विका भी अलग प्रतिष्ठा पाने लगी और दुर्गा, महादेवी, शिक्त आदि नामों से पूजी जाने लगी। दक्षिण में जो मुक्तम् (स्क्रन्द) की पूजी ग्रयस्त थी, बहु भी सीव धर्म का लंग वन गई। इस प्रकार कई देवी-देवताओं को सिव-

१. आधार: यजुर्वेद (तैत्तरीय--- याजसनेयो संहिताएँ) प्रयम्बक होम और शतरुद्रीय स्तीत्र

२. Sex Worship (ले C. Howard)

३. आधार : Mohenjodaro and the Indus Civilisation (हे॰ J. Sir Marshall)

गण या शिव-परिजन बना दिया गया। यह समन्वयकारी भक्ति-आन्दोलन था। इस समीकरण की अनूठी साधना में भारतभर के आयं तथा आर्येतर सभी पंडित जुट गये।

बाल्मीकि रामायण के समय में रह का स्वरूप सौम्य था। यिव वर्थात् मंगलकारी के रूप में वह रह लोक-प्रिय हो गया। वाल्मीकि ने शिव के लिए महा-देव, महेरबर, शंकर, प्राम्बक, रह आदि पर्यायवाची गामों का भी प्रयोग किया है। बाल्मीकि ने एक स्थल पर बिव को जगत् को गृष्टि और सहार करनेवाला, सबका आधार एवं गुरू कहा है। यद्यपि रामायण के मूल, प्रक्षिप्त तथा सर्वाधित रूपो को रचना कई शतियों तक हुई है, फिरमी बिव को लोक-प्रियता का साक्ष्य इस आदिकाल्य में पूर्वान्त मात्रा में मिलता है।

महाभारत में तो दिव-पावती की पूजा-आराधना, सैव सम्प्रदाय तथा शिव-भक्ति का और अधिक विस्तार होने के प्रमाण मिळते हैं र

पाणिनि ने अपनी अप्टाब्सायी के प्रारम्भ में माहेवन सुत्रों को ('अ, इ, उण् ''') उद्युत कर यह सिद्ध किया है कि भाषातया वर्ष-विकास के पूछ प्रवर्तक महेरवर हैं।

ईसा पूर्व थीथी यती से जिब-मिक-धारा का प्रचार राजायय के सहारे होने लगा था। इसके प्रमाण उस काल के सिनके, धिवलिंग, भित्तिषित्र आदि भारतभर में पाये बाते है। पंचवटी के उत्तर में जो अगस्याधम था, वहाँ अगस्य हारा स्थापित बहा-स्थान, अगि-स्थान, विष्णु-स्थान, मिक्टेन्ट-स्थान बादि देव-स्थानों में मग-स्थान और कार्तिकेय-स्थान का भी उल्लेख है। यह भग-स्थान यिव-जिंग का पूजा-स्थल होना चाहिए। दिसण के गुडुीमस्लम नानक स्थान में ई० पू० दूसरी सती का बिवलिंग मिला है। इसके पूर्व ही लिंग-पूजा तथा सद देवता की उपासना दिखल में प्रचिकत थी। व

तीलकाप्पियम् में भायोन् (कृष्ण या विष्णू), चेदोन् (अरुणवर्णं केदेवता स्कन्द्र), वेन्तन् (राजा या इंद्र), वरुणन्(वरुण)और कोट्रवं (दुर्णा या अम्बिका) का वन्य, पर्वतीय, कृषिप्रधान, समुद्रतट तथा बंजर प्रदेशों के अधिदेवताओं के रूप में उल्लेख हुआ है। वें तोलकाप्पियर के जमाने में (ईसा पूर्वं छठी राती) देवमूर्ति (पटिमें प्रतिमा) की पूता-आराधना होती थी; उत्सव-गर्वं मनाये जाते थे। वीर-

१- आधार : The Saiva School of Hinduism (लें कि शिवपाद सुन्दरम् पिल्ले)

२. वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड १२। १७-२०

३. Hindu Iconography (ले॰—टी॰ ए॰ गणपतिराव), भाग-२

४. तोल्० ६५१

गित पाये हुए प्रसिद्ध योद्धाओं की स्पृति में शिलाएँ गाइकर उनकी पूजा लोग करते थे। 'पूजा' सब्द ही तिमल के पूने च्यू (फूल द्वारा की जानेवाली अर्चना) इस प्रयोग से बना है। किन्तु तोलकाित्यम प्रन्थ में नागपूजा या लिगपूजा का कोई उल्लेख नहीं है। सभवत. उनके समय में लिगपूजा तिमल नाडु में प्रचलित नहीं हुई हो। उस प्रन्य के आधार पर इतना तो माना जा सकता है, कि उस काल के पूर्व ही समाज में मूर्तिपूजा गुरू हो गई थी। ' तिमल की सपकालीन कृतियों में 'शिव' का नाम नहीं पाया जाता है। इस के रूप-वर्णन तथा पर्याय के सब्द ही मिलते है। विनेत्रधारी, जटाधारी, तथास्वी, आदिदेव, ब्राह्मणश्रेष्ठ, चन्द्रशेखर, गाधार मेपधर, बेदबिद, विपकंठ, खप्परधारी आदि विजेपण विव के सावन्य में निलते है। किन्तु इनमें विव के पर्याय में 'इर्रवन, इर्रववन' (सर्वान्त्यामी या सर्वव्यापी) शब्द ही प्रमृत्त हुए हैं।

ई॰ दूसरो शतों के जैन तथा बोढ महाकाव्य शिल्प्पतिकारम एवं मणिमेखले में स्ट, विप्णु या नारायण, वलदेव, स्कन्द, काली आदि देवताओं के मंदिर
तथा वहाँ की पूजा आदि का वर्णन आता है। किन्तु इन ग्रन्थों में भी 'शिल' शब्द
का प्रयोग नहीं हुआ है। शिव केवर्णन में 'अरुण जटाधारी अंतरिस देवता' का प्रयोग
बुआ है। 'इन काव्यों में शिव-पूजा तथा शिवाच्यों में होनेवाले स्थोहारों को भी
चर्चा है। मिणनेखले में केवल 'पीववादी' (चीव सम्प्रदाय का प्रचारक) का निवंश
हुआ है। अतः शैव सम्प्रदाय के फैलने के बाद ही, शिव मूर्ति तथा शिव-पानती की
परिकल्पना साकार हुई। शिव और पावंती को मानवरूपी सीम्य प्रतिमाओं में
प्रतिल्ठापित करने का श्रेय सर्वप्रवाम दक्षिण को, विशेष करके बान्ध्र और तामिल
प्रदेश को है। आजभी दक्षिण के शिवाच्यों में पूल स्थात (गर्णमूह) की पूजा-मूर्ति
सिवल्य तथा परिकमा (जुन्तु) की उत्सव-मूर्ति मनुष्याकार सीम्य प्रतिमा
(कांसे की मूर्ति) हम देवते हैं। इस उत्सव-मूर्ति मनुष्याकार सीम्य प्रतिमा
(कांसे की मूर्ति) हम देवते हैं। इस उत्सव-मूर्ति के दक्षिलंदवर, शिक्षणामूर्ति,
पुन्दरेवर आदि कईनाम-भेद है। तिमल में "देवनाटुटेय शिवने पोट्टि! —दक्षिणाप्रय के अधिदेव ! तुम्हारीजय हो!" यहकहरूर शिव का स्तवन किया जाताहै।"

प्य के अध्येत ! तुम्हारी जय हो ! "यह कहकर विव का स्वतन क्या जाता है। "
मंपकाल में सारे तामल प्रदेश में मुक्कन (श्वत्वदेव) की पूजा प्रचलित
थी। इसके बाद का स्थान । बट्यु का था। ब्रक्ति-पूजा का प्रारम्भिक रूप तथा
थिकारों कातियों में प्रचलित था। यह वंजर या महसूनि की देवता मानी जाती
थी। तमिल में इसके कोट्र में, कजुरि (भौरी), अमरि (समरी), शूली, नीली,

तोल्० १०३४ और उसकी व्याख्या

२. ज्ञिलपतिकारम्, २६। ६४-६५ और ६८-६६

३. आघार : श्रव समय वळांच (तमिल), ले० डॉ॰ मा॰ इराशमाणिकनार

विष्णु की बहन, माथे पर आँखवाली, विषपायिनी देवी, पिशाचगणों से घिरी हुई देवी, कोटि आदि पर्यायनाम प्रचलित थे ।

बाद में रुद्र, शिव, स्कन्द, अम्बिका, विष्केरवर आदि देवता शैव सम्प्रदाय के पोपक बन गये। इन देवताओं के भवत और पूजक, जो शुरू में अलग-अरुग बैटे हुए थे, ई० तीसरी शती में शैवमत के समन्वपसूत्र में बेंप गये और एकही सम्प्र-दायवासे नाने जाने रूपे। श्रीव एवं वैष्णव मर्तो का सामृहिक तथा साम्प्रदायिक सगठन गुरदा-साम्राज्य-कारक में (ई० तीसरी शती) आरंग हुआ, और दोनो मत भारतभर में लोकप्रिय होने रुपे।

दक्षिणायय के श्रीव सम्प्रदाय का प्रारम्भ भी इसी बाल से माना जाता है। ई० ती सरी सातों से छठी शती के मध्यभाग तक पांडिय तथा चील देशों में कल्प्रभाग तथा श्रीव वें का चील सम्प्रदायों का यह लीण अपवार-पुग था। इस युग में जैनों और दोढ़ों का चोलवाला था। जैन मत में, राजाश्रय पाने से, पांमिक असिहिष्णुता कुछ अधिक थी। शिव तथा विष्यु-मंदिरों की पूजा शील होती गई। तमल भाषा की भी अवज्ञा हुई। संस्कृत, पांडी, प्राकृत आदि का प्रचार होते लगा। ई० पूर्व प्रारम्भिक शतियों में बौढ़ और जैन दक्षिण में शोथ। उनका समाव बढ़ता गया। उनके सदायां में बौढ़ और जैन दक्षिण में शाथ। उनके साथ पांचित के भाग-माहिष्य की सेवा आदि ने दक्षिण के लोगों की मुग्ध कर दिया। इसी-लिए वे दोनों मत बहुत जल्दी वहाँ कैले और जड़ पकड़ने लगे। किन्तु कल्झों के अप्रिय और कूर सासत के कारण जनता का मन उचट गया। उनके समर्थक जैनों के प्रति भी लोग उदाशीन हो गये। बौढ़ों का प्रभाव सबसे पहले जैनों हारा ही शिल किया गया। चनी-खुची कसर बाद में सौब और वैरणव विद्वानों और राजाओं ने निकाली।

ई० ३४० में विष्णुगीप नामक पल्लव राजा ने कांची पर अपना शासन स्वापित किया। पल्लव राज्य का उदय इसी काल में होने लगा। किन्तु-उत्तके वंश्वजों से राज्य का पालन या विस्तार न हो सका। ई० ४७४-६०० के सिह्तिच्यु नामक पराक्षमी पल्लव राजा ने कलग्रों को पूर्णतया पराजित कर तमिल देश में पल्लय-सात्राज्य स्वापित किया। पांडिय राजा कटूंकीन ने कलग्रों को हटाकर अपना राज्य पुन: स्वापित कर लिया। उधर पित्वमी चालुक्य विक्रमादित्य, विजयादित्य आद नरेशों ने भी कलग्रों पर चढ़ाईको और उनको हरा दिया। इस प्रकार चारों और के आक्रमणों से कलग्रों का इड वासत, जो तीन दातियों तक चला, जुप्त हो गया। ई० छठी शती के प्रारम्भ में पूर्वतृत्वाहिय, चोल तथा पल्लव राजाओं के

१. तिरुमुरुकाट्रूप् पर्ट तथा शिलप्पतिकारम् (तमिल)

संरक्षण में, बैब और वैष्णव सम्प्रदाय नये आयाम और आयोजन पाकर खूद पन-पने लगे । देवालयों केनिर्माणतथा देदी-देवताओं की पूजा-विधियों में कईपरिष्कार हुए ।

र्शन मत के अभिभावकों में चोल, पाडिय व पल्लव राजा और उनकी रानियाँ प्रमुख थी। इसी प्रकार वैष्णव मत का भी कई राजाओं ने संबर्धन किया। गुरू में (ई० पौचनी से दसनी शती तक) सभी राजा शैन तथा बैष्णव सम्प्रदायों को समान रूप से मानते थे; उनके विकास में योग देते थे। बाद को दोनो मतों में अन्तःकलह पैदा हो गया, जो विद्यमीं मुसलमानों के आक्रमण और आतक के कारण दूर हुआ।

धिर्वालग-क्षेत्रों की स्वापना पहले-पहल आन्ध्र मे अधिक हुई। वहाँ से तमिलनाडु में प्रसार हुआ। यह ईस्वी दुसरी शती को बात है। किन्तु जैन-बौढ-प्रभाव के कारण पूजा-विधियों में शिथिलता रहो। उनकाप्रभाव हट जाने पर फिर

शैवमत का उत्थान हुआ।

त्रिम्लनाडु मे प्राप्य प्रथम ग्रंब-ग्रम्प्रदाय का ग्रन्थ है, 'तिहमन्तिरम्' । इसके रचिता तिहमूलर् उत्तर ते आये एक ग्रंब योगी ब्राह्मण थे । यह ई० छठी सती के थे । ज्ञंबगमों के यह अभिज्ञ थे । इनका मत 'गुढ शैव वर्मन' या । यहीं तिमल्लाडु में फैटा। विहमन्तिरम् के मोभाग है। प्रत्येक भाग का नाम 'तन्त्रम्' है। इस तन्त्रमें में सदाचार, ग्रंब ब्राह्मणों के धर्म, राजधर्म, शिव-मित्तर को मित्रमा, शिव की तर-गायार, ग्रंब ब्राह्मणों के धर्म, राजधर्म, शिव-मित्र को मोनावना, तीविक कक, सालोक्य, साह्म्य, सायुक्य आदि देवी द्वारा, अत्य धर्मों का खण्डन, सैवमतों के ग्रंतगेत उपधर्मों का समाहार, ज्ञान-योग, गुरु-महिमा, विभृति (भरम्) की महिमा, जिंग-भेद (खण्ड, विष्ट, ह्वाधिब, आतम्भान कोर विवन्नाम की लिंग-मृतियां), शैव-सिद्धान्त का विवेचन, पशु-पति-पासस्यो तत्त्व की व्यास्या, पंचावर (नम:शवाया) की महिमा, विवन-ताण्डव, सद्वान का आवित्कार, निरसा-नन्द की अपूम्ति— इन सब वार्तों का वर्णन है।

तिरमुलर ने अपने समय के पातुपत, महाव्रत, कापालिक, वाम, भैरव आदि मतों का भी वर्णन किया है। येसव सैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत माने जाते हैं।

तिरुमूलर के काल में बीरदीन परम्परा भी लोकप्रिय थी। बीर सैंच के सिता या मुनियों को बीरमाहिस्बर कहते थे। वे बीरम तथा बातुलम् नामक रो लागमों के लमुगामी थे। बीरदीक्मत की लाचार-पढ़ित को 'यदस्यल विवेवनम्' कहते थे। ये ही बाद को 'लिगयत' नाम से प्रसिद्ध हुए। ये शिवको छोड़कर श्रीर हिस्सी पिता को स्वार हुई। थे। इस

१. आधार : शैव समय वळिच (तिमल ग्रन्थ)—डॉ॰ मा॰ इराश माणिकनार

मत के संस्थापक पाँच मुनिवर थे । वे मठाधीश थे । उनके मठ केदार, श्रीर्सल, वेलेहलनर (मैसूर), उज्जैन और वाराणसी में स्वापित हुए थे । वीर्र्संव वेद को नहीं मानते । उनमें बाति-भेद नहीं है । उनके समाज में विषवा-विवाह को मान्यता प्राप्त थी । मधु-मांस को छूते भी नहीं थे । मृत व्यक्तियों को गाड़ने की प्रवाजनों थी । विवालक को कंठ और सिर पर धारण करते थे । वे गामत्री से बड़कर पंचाक्षती को गहस्व ये । वे वेवालयों में यूग-धाम से उत्सव-पर्य मनाने के विरुद्ध थे । उसे वे आडम्बर कहते और विवतत्त्व-वोध और आत्मज्ञान की प्राप्ति में उसे वाछक मानते थे ।

िलगायतों का अड्डा केवल कर्नाटक रहा। उन्होंके घोर विरोध से बहाँका इड्ड जैन-प्रभाव हट सका। इसी मौके पर वहाँ वैष्णव-मक्ति-मार्ग भी फैल गया। आगे चलकर लिंगायतों की प्रशति ब्राह्मग-डेच की सीमातक वढ़ गईँ। संघर्ष एक छोर से छटा, तो दूसरे छोर पर खिड़ा।

लिंगायतों का सुवर्ण-काल ई० बारहवी द्याती का मध्यकाल था। उसमें नया जागरण, अपूर्व संगठन और समाज-सुधार लानेवाले कर्णधार सबवेदवर या वसवण्णा थे। वे स्वयं राज-परिवार के थे। प्रकाण्ड विद्वान् तथा स्वतन्त्र चिनत्तक थे। सामाजिक खन्यकहियों और अवांख्नीय अन्तः छिद्रों का वे धोर विरोध करते थे। गातीय कट्टरता का निराकरण करने में—विद्येषकर अपने वीरजैव सम्प्रवाय में—वे सफल हुए। उनके कई अनुयायी विद्वान्, किंव और तेता हुए। वे के कर्न अनुयायी विद्वान्, किंव और तेता हुए। वे के कर्न अंधाया को संस्कृत के निविद्यं वन्धन से खुड़ाकर, देशी माधा के स्वरूप को नान्यता देते थे। जनसाधारण की भाषा का समादर इन्ही वीरजीवों के द्वारा हुआ। उनके पद्य और अयस्त प्रभावकारी हैं। इस कारण से मी जिंगायत सम्प्रदाय जन साधारण भी बहुत प्रिम हो गया। इन वीरजैवों में कुटलसंगनदेव (वसवेदवर), मल्लिकार्जुन (महादेविद्यक्क), मुदेदवर (अल्लमप्रभु), रामनाथ (वेदयसिंहरेगा) इत्यादि प्रमुख थे।

बीरबंबों की ये सुक्तियां बहुत प्रसिद्ध है: 'ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं ।', 'प्रेम के बिना धर्म नहीं ।', 'प्रजों !' कहने से स्वर्ग और 'प्ररे !' वहने पर नरफ मिलता है।, 'चोरी, हत्या, खुठ बोलगा, को फरता, डेय करता, आहम-प्रसंसा, परिनन्दा आदि स्थाज्य दृषित हत्तियां हैं।', 'मन की मुद्धि ही काया की मुद्धि है। काया की मुद्धि हो काया की मुद्धि है। काया की मुद्धि हो है। 'या छोड़नेतक विवर्धित न्यूजा को नहीं छोड़ू जा।', 'यह मौतिक पदार्थ मिव की सम्पत्ति है; इसे उसीको सम्पत्ति कर देना ही धर्म है।' इत्यादि।

१. आधार: 'Vaishnavism, Sivism and Minor Religious system in India' (के०—आर० जी० मांडास्कर)

लिंगायती मुहनों को शिवचरण वा भिव कहते हैं। यह सम्प्रदाय ई-बारह्वीशती से अठारह्वी शतीतक प्रवल रहा। इस दौरान कई कन्नड़ किय औ कविषित्रियाँ हुईं। उन्होंने लोकप्रिय सरल देशी भाषा (द्राविड़ी) में कई वचन ग्रन्थ (नीति-ग्रन्थ तथा धर्म-ग्रन्थ, जो वीरविव मत के समर्थक है।) रहे। इं-काल में दर्जनों कविषित्रियाँ हुई, जो समाज-कत्या ज्या शिव-मित्र की प्रवारि काल में दर्जनों कविष्यित्रयाँ हुई, जो समाज-कत्या ज्या शिव-मित्र की होनाम्म देशों । इसमें बारह्वी शती की महादिवयका और समहाशें सदी की होनाम्म देशों वे 'इंटोबदेय प्रमें' (पातिव्रत धर्म) नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ रचा।

वीरश्रव मत के कर्णधारों में वसवेश्वर के पूर्ववर्ती जेडरदासिमध्या, सक दासिमध्या, सकतेश, अस्लयम् मु विशेष स्य से उल्लेखनीय हैं। अल्लमम् मु क ध्यित्तत्व अति उज्ज्वल था। वे निर्मोक समाज-सूचारक थे। किन्तु वसवेश्वर में है वीरश्रीव सम्प्रदाय की पूधंगठित किया और अन्य प्रदेशों में भी उसे फैलाया। उन्हों ही 'स्तुम्य-मंडप' नाम से यिव-भवती की मडली स्थापित की। उनके प्रयास है कनिटक और आन्छ में कई मंडलियाँ स्थापित हुई। इससे साम्प्रदायिक संगठन दृद्धतर होने लगा। वीरश्रीवाँ में 'जंगम' (श्रीव संत) लोगों के प्रति अधिक श्रव्ध है। 'जंगम-पूजा' विशेष तथा अनिवायं विषि मानी जाती है।

का अपन्य भारत कर्मा स्थान का नाम आसी जाता जाता है। आन्छ्र के प्रसिद्ध कवि श्रीनाय ने काजीखड, हरविलास, शिवरात्रि माहात्म्य आदि ग्रन्थ रचकर शैवमत के प्रचार में बड़ा योग दिया। इनके पूर्व हैं

बसवपुराण, वृपाधिप शतक आदि वीरशैव-ग्रन्थों की रचनाकरपालकुरुकि सीमनाय

तिमिछनाडु में भी वीर्राव मत का थोड़ा-सा प्रचार इसी समय हुआ प्रभुष्टिगलोसै, शिवज्ञानवोधम्, शिवज्ञानसिद्धियार आदि श्वेष प्रन्य रचे गये। किन् तिमलनाडु में 'गुद्ध गैव मत' का ही अधिक प्रचार था। लिंगायत की तरह यह मत समाज-पुधारक, वेद-विमुख तथा ब्राह्मण-देवी नही था। तिमलनाडु के शैव सम्प्र- साम के अपनी लोक-प्रियता, उदारता तथा विश्विष्ट परम्परा के कारण अत्यधिक अतर पाषा।

तमिलनाडु में ६० तीसरी चती से धैव भत का प्रसार होने लगा। चेर चोल,पांडिय राजा इस मत के पोषक थे। यद्यपि तमिलप्रदेश मे ६० तीसरी शती से पांचवी पती तक कलझों के सासन-काल मे जैनों का बोलबाला था, धैव तथा वैष्णव सम्प्रदायो एवं देव-पांदिरों को यद्यपि राजाश्रय नहीं मिला था, फिरणी जन-समादर उनको प्राप्त था। उस समय तमिलनाडु घर में लगभग सत्तर शिव-पांदिर

आधार: 'कन्नड साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' (ले०—एन० एस० दक्षिणामृति)

ये। ऐपटिकळ्, कार्रकाल अम्मैयार्, नक्कीरर्, कपिलर, भरणर्, कल्लाट्र, क्ल्लाट्र्, क्ला में क्ला में क्ला के क्ला क्ला क्ला क्ला कार्या । क्ला क्ला क्ला के मोजन विद्या जाता था। इस अवधि में (ई० ३ से प्रवी सती तक) जैन लोग सीवों की अववा करते थे। आपसी वैमनस्य बढ़ता था। बेवमत के अन्य वर्ग भी, जैसेकि लक्लिकोइ, पागुपत, कापालिक आदि तमिल्लाडु में यन-तत्र रहते थे।

ई० छठी शती से ही धैन मत को तिम्छनाडु में राजाश्रय मिछा, जो तीन शितमों तक जैनों और वीढों को प्राप्त था। इससमय कांची में पल्छनो तथा मदुरे में पांडियों की राजधानी स्विद् हो चुकी थी। सिह्विचणु पल्छन ने ई० ५७५-६०० ई० में कांची मंडण पर शासन किया। रल्छन साम्राज्य का सितार ही राजा के प्रवास के प्रारम्भ हुआ। इसकापुत्र महेन्द्र मां प्रस्वात और प्रतापी पल्छन सम्राद् वता। यह पहुछे जैन था; वाद को धैव ही गया। धैनमन की बदती हुई छौक- धियता को देखकर यह पल्छन राजा भी उस ओर सुकने छगा। यही जैनों और सैनों का संवय-काछ था। इस संवयें में बैप्यानों ने भैनों का पत्र लिया। इस समय के सुविस्थात तथा प्रभावशाली हो सैन संवत कियह हुए; अप्पर्द (विरुग्त कुकर संव) और का समयकाय प्रभावशाली हो सैन संवत मिं हुए; अप्पर्द (विरुग्त कुकर संव) और के सुवस्थात कर प्रदूष्ट ने सेन ने मता सेन स्वात की जाप हिल्ला हुक स्वात के सुवस्त से पिडिय नरेश ने जैनों में पीठ फेरकर सैनों का पक्ष किया। इससे पाडिय देश में धैनसत का उक्कय होने छगा।

दौव संत कथियों तथा सेवकों को 'तायन्मार्' कहते हैं। इनको संख्या ६३ है। ये ई० तीसरी राती से नौयी यती तक के हैं। इनमें पांच राजा थे, चार सामंत थे, चार सेनानायक थे, चौरह ब्राह्मण थे, छः देश्य थे, तेरह कुपक थे और चार रियाचार्य थे। इनके अलावा कृम्हार, जिकारी, ग्याले, पोबी, मखुए आदि आदि जातियों के लोग भी चीव संत 'तायन्मार्' थे। इन्होंने शिवस्तुति पर भक्तिभावपूर्ण गय रचे है। इन्होंने शिवस्त्रों का निर्माण किया, लोगों में पूम-पूमकर थिव-मिक्त प्र भक्ति का प्रचार किया तथा अन्य कई धार्मिक सेवाएँ श्रीव मत के तत्वावधान में की। इनमें कविवर, सर्वमान्य में संत एवं श्रीवमार्य-दर्शक होने का गौरव तिरुमूलर, अपर, ज्ञानसम्बन्यर, सुन्दर, और माणिकक्वावकर को प्राप्त है। अपर् और सम्बन्धर, समकालीन (ई० छठी-सातवी गती के) थे। इनके मक्ति-पुंज पद 'पतिकम्', 'तिरुमुर्', 'तिरुवाचकम्' आदि नामों से प्रसिद्ध हैं।

श्रानसंबंधर् बाह्यण वे। प्रतिभाषाकी विद्वान् होने से इन्होंने कई वंडितों को साहत्रार्थ में परास्त कर शैवमत में दीखित किया। इनके दिन्विजय से तिमल-नाडु में शैवमत के प्रति लोक-समादर बहुत बड़ गया। सुंदरर् ने सभी शैव दीएँ-स्वलोकी यात्राकी और पूर्ववर्ती तिरसठ नायन्मारों (शैव संतों) का वर्णन किया, जो 'तिस्तोण्डत्तोक' नाम से प्रसिद्ध है। यह नौवी झती के थे। मणिकस्याचकर ने 'तिस्वाचकम्' नामक अद्भृत ग्रन्य रचा। उत्तमें शैवमत का उत्कर्ष, धार्मिक विचार, आरमानुभूति, शिव की महिमा आदि विषयों का प्रभावशासी दौली में वर्णन किया गया है।

इस काल में (ई० छठो से नबी सती तक) समस्त तमिलनाडु में लगभग १२५ शिवालयों का निर्माण हुआ। पत्लब-साम्राज्य का येमव अय अस्त होने लगा और चोल साम्राज्य का उदय हुआ। यह ई० ६०० से १३०० तक चला।

इस काल में शैव और वैष्णव दोनों का उत्कर्प हुआ।

चोल साम्राज्य-काल मे शैव सम्प्रदाय का संगठन सामंदैशिक हो चुका या। कई चोल राजा शिव-मत्त थे। कोच्चेकणान् नामक चोल राजा ने बकेले ही ७० शिवालय बनवाये। इस समय कर्नाटक में होयसल राजाओं का शासन सचा आएम्र में राष्ट्रकूट जोर काकतीय राजाओं का शासन था। इन नरेसों ने भी धैव-धर्म के संवर्धन में बड़ा योग दिया। पत्कवों के राज्य-काल में बांचीपुरम्, चोल राजाओं से काल में तिक्वालय और चिटमचरम् और पाडिय प्रदेश में मुद्रेपेप्रसिद्ध सैव-केन्द्र थे। तिमिलनाडु के छोटे-बड़े नगरों में भी शीवमठ थे।

श्रीव संत किवयों के पद्मों को 'श्रीवित्तरपुर्द' कहते हैं। ये वारह खंडों में विभक्त हैं, जिनमें लगभग बारह हजार पद्म हैं। इनमे ग्यारह खंड पल्लव राजाओं के काल में रचे गये थे, तथा श्रेष औल राजाओं के समय में। इनके अलाग वोक्किलार का परित्युरानम् 'श्रीव मंत्री प्राम्तारां' के इतिहस्तों का काल्यमय प्रामाणिक यन्य है। यह वारहवी श्राती का है। इनका मूल ग्रम्य निम्ब बांडार निम्ब नामक श्रीव संत कवि (ई० ग्यारहवी श्राती) का तिहसीण्डर तिरबन्तारि है।

इस काल में सैकड़ों प्रबन्ध-काब्य, स्तोत्रग्रन्थ, शिव-गाया, शिव-लीला आदि पर रचे गये। वादके साम्प्रदाधिक तथा दार्शनिक ग्रन्थों में विवजानवीधम्, विवयकाव्यम्, गंकल्पनिराकरणम् आदि संस्कृत सब्दों का अधिक प्रयोग होने लगा। ये सब गैंव दर्शन के पारिमाधिक शहर है।

रीन सम्प्रदाय का चरमोत्कर्य-कालतेरहवी-चौदहनी दाती माना जाता है। इस समय नैष्णव-धर्म का दमन दौनों के द्वारा होने लगा। श्रीरामानुजानार्य की इसी काल में चोल देश क्षोडकर कर्नाटक मे जाना पड़ा। बाद को जब बैष्णवों का उत्कर्ष गुरू हुआ, तो दोनो मतों मे समझौता होने छगा।

बांकराजायं ने ६० ७८८ में कालडी (केरल) में जन्म लिया। उनके अपूर्व प्रभाव तथा प्रयास से शैवमत को सैंढान्तिक मान्यता तथा दार्शनिक उत्कर्ष प्राप्त हुआ। बिढत् समाज में तथा ब्राह्मण जाति में स्मातं सम्प्रदाय का प्रचार वड़ा। इसका सर्वेध्यापीतचा विस्तृत लोक-संस्कार समिल प्रदेश के शैव भक्तों द्वारा हुआ। इन दोनो वर्गों के मिलन से शैवमत की आन्तरिक एवं ब्राह्म सक्तिद्वां वढ़ने लगी। कला, साहित्य तथा संस्कृति के विकास में वैष्णवों की तरह शैवों ने भी प्रमुख भाग लिया। <sup>व</sup>

शिव-मिक्त-धारा का प्रवाह-पथ विष्णु-मिक्त-धारा का भी रहा है। प्रारंभ में सैबों और वैष्णवों में एकता थी। सभी देवताओं को एकही परमदेवता के विविध

विष्णु-भिवत-धारा स्वरूप मानने की परिपाटी ऋग्वेद-काल से ही है। यह समन्वयकारी भावना वैष्णवामें अधिक थी। उपनिषदों

तथा स्प्रति-प्रन्यों के काल में इस समभावना का अच्छा विकास हुआ। किन्तु पुराण-काल में जाति, देवता, सम्प्रदाय, दर्शन आदि को लेकर दसगढ़ा गुरू होने लगा। परंतु बीच-बीच में बंकर, रामानुज बादि आचार्यों तथा कंवर, युलसी, पीतना, वेमना, पम्प आदि कवियों ने उस समन्दय-भावना को बनाये रखने का प्रयास किया।

सभी देवताओं को एकही परमेश्वर के रूप में स्वीकारने की दक्ति ऋग्वेद में क्षमें मिलती है :

इन्द्रं मित्रं वरुणमिनमाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद् वित्रा बहुधा बदन्त्पन्निम् यमं मातरिक्वानमाहः ॥

— (ফ্জে০ १, १६४, ४६)

--इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्य गरुड़, काल देव और वायु सब एकही परमेश्वर के स्वरूप हैं। विज्ञ पंडित नाना प्रकारो से इनका वर्णन और स्वयन करते हैं।

इसी समभावना की सुंदर अभिब्यक्ति यजुर्वेद (२१।१२) में भी हुई है : यस्थेमे हिमबन्तो महिस्वायस्य समुद्रं रसया सहाहुः।

यस्येमादिको यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।

—िजसकी महिमा हिमाल्य आदि पर्वत प्रकट करते है, जिसका यद्यो-गान समुद्र अपनी सिग्नी नदियों के साथ कर रहा है, ये विद्याल दिशाएँ जिसके बाहुओं के समान हैं, उस प्रभु को हम प्रणाम करते हैं।

इस प्रकार के समन्ववारमक भाव बाद के भारतीय संत-साहित्य में पाये जाते हैं। तिमल के प्राचीन संघ-कवियों तथा अविचीन शैव-बैच्छव संत कवियों ने भी समन्वय-भावना का समर्थन किया है।

ऋग्वेद-काल में विष्णु को दिव्य देवता के रूप में पूजते थे। बाद को विष्णु नारायण के रूप में सर्वेदवर देवाधिदेव माने जाने लगे। वैष्णवाचायों ने यह हद्वतर

काषार : श्रैव समयम् (श्रैव मत) (तिमल पुस्तक); चोल, पाण्डिय तथा पल्लव इतिहास; श्रैव संत-साहित्य 'तिष्वपरे' आदि

धारणा बना ली कि 'विष्णु' दाध्य वाच्य नारायण ही परब्रह्म, परमतत्त्व, परमज्योति एवं परमात्मा है ।

इस वैष्णव धारणा का व्यापक प्रचार तमिलनाडु के वैष्णव संत लाल-वारों और उनके समर्थक भक्त वैष्णव लाजायों ने सूव किया है। यही प्यीवेष्णव सम्प्रवाय' के रूप में प्रसस्त हुआ। श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का विकसित रूप है प्रपत्ति-मार्ग। यह भक्ति-मार्ग सभी जातिवालों को विष्णु-भक्त के नाते एकही परिवार के मानने की ज्वारता प्रकट करता है।

तिमल के तोलकाणियम तथा संघकालीन ग्रन्थों में विष्णु (तिरुमाल्) का स्तवन पाया जाता है। विष्णु की महिमा पर रचित 'परिपाटल' नामक पव-सग्रह संग्रकृति है। इसमें विष्णु का गुणगान कई कवियो ने किया है। इस काल में बासुदेव सम्प्रदाय भारत के अन्य मागों की भीति इघर भी फैला हुआ था।

वेदोत्तर-काल में 'सात्वतधर्म' को, जिसमे वासुदेव कृष्ण उपास्य देवता थे, जन-सम्मान प्राप्त था। वोधायन-धर्म सूत्र में विष्णु का निर्देश गोविन्द और दामो-दर नामों से भी किया गया है। इस सात्वतधर्म का ईसा पूर्व छठी धतों में प्राप्तः सारे भारत में प्रचार हुआ। उस समय के सभी आयं, आसंतर (यवन श्राप्ते) विष्णु-भक्ति के प्रसार में गोग देते थे। गांधार-नरेश हील्यडोरस में (यवन) अपनेक प्रसार में गोग देते थे। गांधार-नरेश हील्यडोरस में (यवन) अपनेक प्रसार्व के प्रमार में गोग देते थे। गांधार-नरेश हील्यडोरस में हम्म मं इंप्युवेत सम्प्रदाय के हप में ईष्ट पूर्व तथा अपर प्रारम्भिक शतियों में समस्त मारत में प्रसिद्ध हुआ। इस सम्प्रदाय का प्रसार का प्रसार स्वयुव्य धीमहिं, तसी विष्णुः प्रची-दयात्।" वासुवेव सम्प्रदाय का विकसित रूप भागवत या एकान्तिक धर्म था।

बाद को सात्वत और भागवत-धर्म का विकसित रूप 'पांचरात्र-धर्म' के नाम से प्रचलित हुआ। ब्रह्म, मुनित, भोग, योग और प्रचच—इन पांच तत्वों का 'राष्ट्र' (पथ-प्रदर्शक) होने से, इस सम्प्रदाय का नाम 'पांच-रात्र' पड़ा। इससे ही धीवेष्णव सम्प्रदाय का दार्घिनिक विकास हुआ, जो दक्षिणायय में लोकप्रिय था। इसके सम्बन्ध में डॉ॰ ओडारकर का मत है, 'पत्तीन वैष्णव धर्म का संघटन चर्रा धार्मिक विचार-धाराओं का परिणाम था। प्रथम धारा के मुल क्षेत्र वैदिक (व्या) देवता विष्णु थे; दुसरी के दार्घिनिक देवता नारायण थे; तीसरी के ऐतिहासिक देवता वासुदेव थे, और चीधी के आभीरदेवता बालगोपाल थे। इन घारों देवता आंक का का का का का स्वाप्त के निर्माण के स्वार्थ के निर्माण के स्वार्थ में के विवार्थ के निर्माण

१. नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परम् । नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥

२. तैत्तरीय आरण्यक, दसवां प्रपाठक

में अधिक योग दिया।"

उत्तरापय में बैष्णव-यम का स्वर्ण-पुग गुप्तों का घासन-काल (ई० ३२० से ५०० तक) माना जाता है। इस समय तिमलनाडु में सैव और बैप्णव दोनों ही निस्तेज थे। बाद को दोनों सम्प्रदायों में नवी स्पूर्ति आई। ई० छठी घती से बैप्णवों का उत्कर्ष होने लगा। सगमग पुरे दक्षिण भारत में यही स्विति रही।

ई० प्रयम राती में या ईसा पूर्व प्रयम राती में तमिल के आदि वैष्णव-संत पोम्फेयार, मृततार, पेयार ये तीनों आळ्वार हुए। इनके भनितपुंज पद्यों को 'इयप्पी' कहते हैं। प्रत्येक आळ्वार ने सी-ची पद्य गाये थे। इन सतकों को 'तिरुक्तादि' कहते हैं। इनमें नारायण को परमदेवता माना गया है। भनित का प्रभाव, मानव की तुच्छता और नारायण की अद्भृत कृषा आदि का वर्णन प्रत्येक सतक में किया गया है।

बाद के बाळ्वारों के नाम हैं, तिहमळिदी िपरान्, कुलशेखर पेहमाळ, भेरि-याळ्वार (बिप्णुचित्त), बाण्डाम् (गोदा), तोण्डरिंड्य् पोटि (भन्दाधिरेणु), तिहप्पामाळ्वार, तिहमंकं बाळ्वार, नम्माळ्वार और मधुर कि बाळ्वार। इन भन्त कवियों का काल ई॰ पोचवी सती से दर्गवों सती तक माना जाता है। इनके गामे भनित्वपूर्ण गीतों की संस्था चार सहस्र है। इसीलिए इन गीतों के गाना पार दिय्य प्रवर्मम् (चार सहस्र दिव्य प्रवस्थ) कहते है। इन भवतों में ब्राह्मण, क्षात्रक, भूद्र, अंत्यज तथा स्त्री सभी थे। भूद्र बाति के नम्माळ्वार को ही सर्वयेष्ठ आत्म-स्वरूप माना गया है। अन्य बाळ्वार जस बात्मा के घरीर तथा ब्रवयव माने जाते हैं। इन बाळ्वारों ने समस्त दक्षिण में यात्रा कर बनेक विष्णु-मंदिर स्थापित कराये। प्रविद्ध प्रवित्त विष्णु-मन्दिरों जाकर वहाँ सुति-गीत गाये। इस प्रकार बाळ्वारों से संकीर्तित १०६ पिडम्बरेडा थारे भारतभर ने प्रविद्ध हैं। जनमें उत्तर-भारत में बारह तिथेस्थल तथा येण दक्षिण में विव्यमान हैं।

पल्लव राजाओं में नदिवर्मप्रवम (ई० ५३४) तथा सिहिव्यु (ई० ५६०) वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध अभिभावक थे। इनके पूर्वेज भी, जैसे विष्णुगोप (ई० ३४०) कुमार विष्णु अषम आदि विष्णु-भक्ति नदेश थे। इन राजाओं ने कई विष्णु-भदिर वनवाये। समाज में इन्होंने विष्णु-भक्ति तथा आराधना का प्रचार किया। वाद के जिल राजाओं के होने विष्णु-भक्ति तथा आराधना का प्रचार किया। वाद किरा जाओं के राजाओं के होने विष्णु-भक्ति तथा आराधना का प्रचार किया। वहाँ उससे अधिक सकर भी आने लगा। यह संकर-कार प्यारहवीं और वारहवीं सती का था। श्रीरामानुजावार्य इसके मुक्तभोगी थे।

श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में आचार्य-परम्परा का विशेष महत्त्व है। ये आचार्य

Vaishnavism, Sivism and Minor Religious system in India

संस्कृत तथा तिमल के प्रकांत्र विद्वान् थे। आळ्वा रो के भिनतपूर्ण गीतों को 'प्राविड-वेद' मानकर सभी वर्गों में उसे समाहत कराने का श्रेय इन्ही श्रीवेष्णव-आवार्यों को है। इन्होंने ही श्रीवेष्णव भवतों में जाति, कुल, त्तर आदि की सकीर्याता न बरतने की व्यवस्था की हैं 'इमकत तारायं यह नहीं है कि इन्होंने जाति-सामयं कर दिया हो। ऐसा नहीं हुआ। समदर्शी भावना, बन्धूत्व तथा पारिवारिक सगठन हो इन आदार्थों का ध्येय था। इसकी अदमुत रीति से सम्पन्न करने का श्रेय श्रीरामानुजावार्य को ही सबसे अधिक मिरुता है।

शीवैष्णव सम्प्रदाय के अधिकारी आचार्यों से सर्यप्रयस थे शीनाय सुनि ।
यह ई० ६२४ में हुए। इन्होंने 'द्राविडवेद' के नाम से 'नालायिर दिच्य प्रयंधम्' का
सकलन कराया । इसमें बारहों वैष्णव भक्त आळ्वारों के उद्गारपूर्ण गीत संग्रह
किये गये हैं। श्रीनाय भूनि ने संस्कृत बेद के समान द्राविट वेद का भी विष्णु-मेंदिरों
भ 'पारायण'करने की अवस्या की। उन्होंने आचार्य-पीठ स्थापित किया। उसका
केन्द्र श्रीराम् था। श्रीनाय भूनि ने सभी विष्णु-मेंदिरों के पर्य-रोहार, उत्सव,
पूजा-आराधना आदि मे अनेक परिष्कार किये। इससे जनता में विष्णु-मिक्त की
भावना विशेष रूप से बढ़ी। शिक्षित-अशिक्षित दोनों वर्ग 'वैष्णव' के नाते एकही वर्ग
के माने जाने लगे। श्रीनाय मुनि ने श्रीपुरूप निर्णयम्, योगरहस्यम् तथा ग्यासतत्वम्
नामक अन्यों के संस्कृत में रचा। उन्होंने भिक्त और प्रपत्ति के तत्वों को प्रधानता
दी। श्रीवैष्णव भक्तवनों के लिए 'पंच-सस्कार' विधियों निमय की। ये हैं, तापसंस्कार (दांव-चक्र के चिह्न भुजाओं मे धारण करना), पुण्डु-संस्कार (विजक
जगाना), नाम-संस्कार (भगवान् कानाम-जप), मंत्र-संस्कार (नारायण मंत्र का
पपदेश), याम-संस्कार (अदिशासक यवन को सोगयता पाना)। इन संस्कारों से
युनत वैष्णव को 'परमेकान्ती' कहते हैं। '

श्रीनाषमुनि के बाद श्रीवेष्णव आचार्य उच्यक्कोण्डार हुए। इनके वाद मणकुकाल निम्ब और फिर आळवन्तार श्रीवेष्णवाचार्य हुए। इन्होंने अपने सम्भ-दाय को उन्नत बनाने के लिए कई ठोस कार्य किये। 'दिब्यप्रबंधम्' के प्रचार पर इन्होंने अधिक ध्यान दिया। आळवन्तार ने ही श्रीरामानुजाचार्य को दीक्षित कराने की ब्यवस्था की। इनकी आकृत्मिक मृत्यू के पृश्चात श्रीरामानुज आचार्य-मीठ पर

तापः पुण्ड्रं तथा नाम मन्त्रो यागस्य पंचमः।
 असौ परमसंस्काराः पारमैकान्यहेतवः।।

<sup>—</sup> भारद्वाज संहिता, परिशिष्ट २१२ तापादि पंच संस्कारी मंत्ररस्नार्थ-तरविव १ वैष्णवः स जगसूज्यो वाति विष्णोः परम पदम ॥

<sup>-</sup> वृद्ध हारीतस्मृति, दा२६

#### अध्याय-११

## ब्राह्यमाज

## [श्रो शरदेन्दु]

अठारह्वी घताब्दी के मध्य के बाद का युग हिन्दू-धर्म के लिए लगभग अन्यकार का युग कहा जा सकता है। पढ़े-लिखे लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी, कि जो कुछ परिचम से आया है, वही अच्छा और प्रहुण करने-लायक है। अपने प्रदेश के रीति-रिवाजों और आचार-विचारों को व हीन समझने छगे थे। हिन्दू-समाज ने शायब पहांसी बार अपना विचेक खो दिया था। जो धर्म लगातार बाहरी आजनमणें और विजयों के बाद भी नष्टन हो सका, उसके अस्तित्व के लिए तब खतरा पैदा हो गया था!

इसार्ड मियानरी भी हिन्दू-धर्म परआये दिन हमले कर रहे थे। वे निसर्फ धार्मिक और सामाजिक आचार-विचारों को घज्जियाँ उड़ा रहे थे वरन स्कूलऔर कालेज खोल-खोलकर शिक्षा के साथ-साथ दंसाई धर्म का भी पाठ पढ़ा रहे थे। हिन्दू-धर्म पर यह एक नये प्रकार का हमला था। साथ ही, हिन्दू-समाज में ऐसे कुछ दोष आ गये थे, जो पराजित जाति के अन्दर अक्सर पैदा हो जाते हैं। इनके कारणभी उसकी बनित क्षीण होती जा रही थी।

यह काल हिन्दू-बर्म का परीक्षा-काल या । इसकाल में कई महान् समाज-सुधारकों, बिक्षको और साधु-सतों का आविषांच हुआ, जिन्होंने हिन्दू-धर्म मे गुस आये दोपो को दूर कर उसके सनातन सत्यों को किर से प्रकट किया और यूरोप-अमरीका तक उसका संवेश पहुँचाया ।

'नव जागरण' के इस युग में समाज-सुधार के जो आन्दोलन चले, उनमें ब्राह्मसम्।ज और आर्य-समाज मुख्य है।

बाह्ममाना के संस्थापक रांचा राममोहन राय थे। यथि उनकी दिलचस्पी राजनीति, प्रवासन, शिक्षा और दूसरे कई क्षेत्रों से थी, फिरसी वह एक महान् समाज-सुधारक के रूप में ही अधिक प्रस्थात है। सती-प्रया समाप्त कराने में उनका नाम असर रहेगा। बहुविवाह खत्म कराने और नारियों को सामाजिक अधिकार दिलाने के एक भी उन्होंने आत्मोलक चिक्रा दिलाने के एक भी उन्होंने आत्मोलक मलाये। मूर्ति-पूजा तमा पश्-यिल का भी विरोध किया। इसके पक्ष में मनु, याजवल्या, कास्यायन, नारद, विज्यु, बृहस्पति और स्थास-जैसे प्रकाण्ड धर्मशास्त्रियों के उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किये।

राजा राममोहन राय ने यह बात सबया स्पष्ट कर दी कि वह देश की ऊँची परम्पराओं के विरोधी नहीं हैं, किन्तु देव की गिरावट के काल मे समाज के अन्दर जो ब्राइयाँ पैठ गई है, उन्हेंही वह दूर करना चाहते है।

धार्मिक सुधार के क्षेत्र में भी उनका यही रख रहा ! बार-बार उन्होंने घोषणा की कि "अपने पूर्वजों के धर्म से अक्ष्य होने का मेरा कोई इरादा नहीं है ! मैं तो केवळ उसकी मूळ पवित्रता उसे फिर से अदान करना चाहता हूँ ।" इसके छिए उन्होंने उपनियों की हिन्दू-धर्म का मूळ सूत्र माना, बौर उनके बाधार पर बाह्यसमाज की स्थापना की ।

द्राह्यसमान से मूर्ति-पूजा, चित्र-पूजा या ऐसीही दूसरे प्रकार की पार्थिय पूजा के छिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन राजा राममोहन राय ने जहाँ केवछ निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोरदिया, वहीं एक सच्चे हिन्दू की मौति उन्होंने कहा कि ऐसी किसी वस्तु का निरादर नहीं किया जायगा, जो किसी व्यक्ति या

समाज के लिए पूजनीय है, या भविष्य में जो पूजनीय होगी।

सामाजिक व पारिवारिक रीति-रिवाजों के बारे में राजा राममोहन राय ने झास्त्रों और स्मृतियों के अनुसार कर्म करने पर जोर दिया है। आश्चयमह कि बह हिन्दू-पर्म में न तो कोई कांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे, और न हिन्दू-समाज को एकदम बदल डालना चाहते थे। केवल कुछ दूराइयों को ही बह दूर-ताचाहते थे। झाह्यसमाज में उन्होंने साधना को जो पढ़ति चलाई, वह भी नई नहीं है। वह वेदान्त पर आधार रखती है। उसमे गायत्री और उपनिवरों के कुछ मंत्रों की सहायता से परमेश्वर का ध्यान क्याया जाता है। इसके अनन्तर महानिर्वाण-तंत्र के एक स्तीत्र का पाठ किया जाता है।

राजा राममोहन राय की मृत्यु से ब्राह्मसमाज के इतिहास का पहला अध्याय समाप्त हो गया । दूसरे अध्याय का प्रारंभ महिंप देवेन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व से होता है । देवेनद्रनाथ प्रिय हारकानाथ ठाकुर के, जो राजा राममोहन राय के एक प्रनिष्ठ मित्र में, सबसे बहुएक थे। अपने कुछ मित्रो जीर संबंधियों के साथ मिलकर देवेन्द्रनाथ ने 'तत्त्वबीधिनी सभा' की स्थापना को थी। इसमें उपनित्यों के सारे में चर्च और प्रार्थना होती थी। बाद से १-४२ में यह सभा ब्राह्मसमाज में मिला दी गई। देवेन्द्रनाथ ने उत्तमें नया जीवन डालने का प्रयत्त किया। समाज के तिद्धांतों का प्रवार करने के लिए उन्होंने तत्त्ववीधिनी नामक वंगाती मासिक पित्रका निकालों । ब्राह्मसमाजी प्रचारकों के प्रशिक्षण देने के लिए तत्त्व-वोधिनी पाठवाला भी खोली। उपनिषदों के सुछ अंश और महानिवाणत्त्रेज के स्तोत्र के संशोधित रूप को लेकर उन्होंने समाज के लिए ब्ह्मोपासना निधारित की। अंत में, वेदों के अध्ययन के लिए उन्होंने बार विद्याधियों को करशी भेजा, जिससे कि वे उपनिषदों का सही अर्थ कर सकें। अवतक ब्राह्मसमाज का ब्राह्मर

ये उपनिपद् ग्रंव ही थे।

कुछ वर्ष वाद इन विद्यार्थियों के काशों से लौटने पर ब्राह्मसमाज में बेदों के ईस्वरीय वाणी होने पर काफी चर्चाएँ हुई। अंत में मान्यता छोड़ दी गई। समाज ने यह माना कि वेद, उपनिषद् और दूसरे प्राचीन ग्रंथ अकाट्य नहीं है। सर्वोज्य सत्ता तोतक और अतरात्मा ही है। प्राचीन ग्रंथों को उसी हरतक मानना चाहिए, जहांतक वे अपनी आत्मा की प्रावाज से मेळ खाते हों।

देवेन्द्रनाथ को उपनिषदी के 'तत्त्वमिंस' जैसे महावाक्य स्वीकार नही थे।
पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिद्धान्त केवल शकराचार्य के अद्वैत दर्शन में ही
है। यदि चाहते तो वे उस दर्शन को छोडकर उपनिषदों में अपना विश्वास बनाये रख सकते थे। लेकिन जब उपनिषदों में 'शोऽहमस्मि', 'तत्त्वमिंस आदि वाक्य देखे, तो उनसे भी निराश हो गये। उन्होंने लिखा है, ''ये उपनिषद् हमारी आवश्यक-ताओं को पूरा नहीं कर सकते। हमारे मन को संतोष नहीं दे सकते।"

महीद देवेन्द्रनाथ के ये शब्द सीघ्र ही ब्राह्मसमाज के धर्म के अंग बन गये ! अवतक जिस वेद के श्राधार पर ब्राह्मसमाज टिका हुआ था, उसके खिसक जाने पर देवेन्द्रनाथ ने अन्तः प्रेरणा का एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया । इसके बावजूद वह इस बात के लिए उत्सुक के कि अधिक से-अधिक हिन्दू-शास्त्र-प्रयों को ब्राह्मसमाज का आधार बनाया जाय । इसके लिए उन्होंने उपनिषरों, स्पृतियों, महाभारते तथा अन्य आप प्रयों में से अनेक अंतों को सेकर और कुछ अंतों को अपनी विचार प्राप्त कर लाखार उत्स्व लिए उत्होंने वेदी के स्वार विचार प्रयाद कर साहा-धर्म की रचना की, जो समाज में बहुत लोकप्रिय हुई। कहते हैं कि देवेन्द्रनाथ को ऐसा विश्वस या कि उन्होंने देवी प्रेरणा से इस रचना की सम्पादित किया है।

ब्राह्मसमाज के दर्शन के लेएक पडित सीतानाथ सत्त्वभूषण में १०४३ में प्रकाशित अपनी आरमकथा में लिखा है, "मेरा यह अभिग्राय है कि महा्व के नेतृत्व में ब्राह्मसमाज हारा वेदान की तिलाजिल देना एक भारी भूल थी। इससे ब्राह्मसमाज को हानि पहुँची है। इससे ब्राह्मसमाजियों में हमारे प्राचीन धर्म-प्रयों के प्रति उपेशा पेदा हुई, और आक्ष्यात्मिक गतिरोध आ गया। इससे पुराने और नेत समाज में अनावश्यक खाई भी पैदा हुई, अनेक ब्राह्मसमाजी अपनेकी अहिन्द्र तक कहने लगे।"

इस समय बाह्यसमाज की बैठकों में भाग लेनेवाले और देवेन्द्रनाथ से प्रेरणां प्रहण करनेवाले अनेक नवयुवरों में केसववन्द्र सेन भी थे । यह १८५७ में सिर्फ १६ वर्स भी उम्र में बाह्यसमाज में सामिल हुए । देवेन्द्रनाथ पर उनकी योग्यता और सचाई का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्हें अपना सहकर्मी बना लिया। केसवचन्द्र सेन के कहने पर देवेन्द्रनाथ ने समाज के सदस्यों के रिप्ए 'अनुष्ठान-पद्धति' नाम की एक पुस्तका प्रकाशित की। केसव बाबू में हिन्दुओं 'अनुष्ठान-पद्धति' नाम की एक पुस्तका प्रकाशित की। केसव बाबू में हिन्दुओं

के अनेक धार्मिक कृत्यों में मूर्ति-पूजा की गंध आती थी । इसके बाद जाति का प्रदेन उठाया गया । केशवचन्द्र के साथियों ने यह सुभाव दिया कि जाति का परित्याग करने के सकत के रूप में समाज के सभी सवर्ण सदस्य अपना जनेऊ उतार-कर फेंक्ट्रें। देवेन्द्रनाथ ने इसे भी मान लिया, और अपना यज्ञोपवीत जतार दिया। लेकिन सुधारकों को इससे भी सतीप नहीं हुआ। इस बात पर जोर दिया कि ब्राह्मसमाज के किसीभी पुरोहित को जनेऊ न पहनने दिया जाय । यह भी मान लिया देवेन्द्रनाय ने । पुराने जनेऊधारी पुरीहितों को वरखास्त कर दो नथे आदमी नियक्त किये गये । समाज के रूढ़िवादी इसपर विगड़ खड़े हुए। उन्होने देवेन्द्रनाथ से इन सब बातों पर फिरसे विचार करने और नई व्यवस्था को रह करने के लिए कहा। उनके दबाव के बागे देवेन्द्रनाथ झुक गये। वह खुद भी इस बात से डर रहे थे कि केशवचन्द्र सेन समाज-सुधार के जोश में उन्हें बहुत दूरतक घसीट लाये हैं । वह नहीं चाहते थे कि सुधार में किसी तरह की जोर-जबरदस्ती की जाय, या समाज के सदस्यों को अपनी जाति छोड़ देने के लिए मजबर किया जाय । यह अन्तर्जातीय विवाह के भी पक्ष में नहीं थे । असल में देवेन्द्रनाथ केशव-वाब के ईसाई-धर्म के प्रति रुमान को पसन्द नहीं करते थे। सब कुछ होते हए भी मयोंकि वे एक रुढिवादी हिन्दू थे । वह चाहते थे कि हिन्दू-समाज में सुधार बहुत धीरे-धीरे और सावधानी से जारी किये जायें। केशवचन्द्र सेन ईसा मसीह केवहुत वड़े प्रशंतक थे, और हिन्दू-समाज को वह जड़-मूल से ही सुद्यारना चाहते थे। १६६४ में केशवचन्द्र सेन और उनके साथियों ने पृथक् ब्राह्मसमाज केनाम

१६६४ में केशवचन्द्र सेन और उनके साथियों ने प्रयक्त ब्राह्मसमाज केनाम से समाज की स्थापना की। आदि आह्मसमाज पर यथि देवेन्द्रनाथ का प्रभुत्व लगभग ४० वर्ष तक रहा, फिरभी समाज की बागोड़ी उनके संबंधियों और मिनों के हाथ में चनी गई। उन्होंने अनेक हिन्दु-रीति-रिवाओं को भी क्रायम रखा और समाज-सुधार का मामला उदस्यों की इच्छा पर छोड़ दिया। १९७२ में जब केशवचनन्द्र ने बाह्मविवाह विल पेश किया तो देवेन्द्रनाथ और उनके समाज ने उसका विरोध किया। उनके विचार से इससे बाह्मसमाजी मूल हिन्दु-समाज के अरूज पड़ जाते। अह्मसमाज के भतेबंदों के बावजुद देवेन्द्रनाथ के चरित्र और आध्यातिकता के कारण सभी उनका वादर करते थे, और उन्हे महर्षि के हम

इधर केशवचन्द्र सेन और उनके अनुयायी १८६४ में आदि ब्राह्मसमाज से अक्रम होकर ईसाई धर्म की ओर मुक्रमये । कुछ तो यहाँवकसमझते थे कि केशव-चन्द्र किसी दिन ईसाई हो जायेंगे । केकिन ऐसा हुआ नहीं । समाज का न तो कोई विधान था, न नियम और न कोई ग्रय्यक्ष । श्री सेन ने पोपित किया कि, हमारे सभाज को किसी मानव अध्यक्ष की आवस्यकता नहीं, स्वयं ईस्वर हो उसका अध्यक्ष है। प्रायंना के लिए भी उन्होंने जो पाठ रचा, उसमें सभी धर्मो—हिन्द्स बीख, यहूरी, ईसाई, मुनलमान और चीनी धर्मो —के प्रंयो के बंदा लिये गये । उन्होंने महाप्रभु चेतन्य की भनित-परम्परा और ढोल-मजीरों पर भजन-कीर्तन करने की पढति को भी अपना लिया ।

केशवचन्द्र सेन ने अपने नवध में को लोकप्रिय और व्यापक बनाने के लिए सभी धर्मों को एक स्थान पर लाने का यत्न किया । उन्होंने अपने आपको नव धर्म का मसीहा बनाने की चेप्टा की । नव धर्म के प्रचार के लिए, जिसका नाम उन्होंने भारतीय ब्राह्मसमाज से बदलकर 'नव विधान कर दिया, चुने हुए प्रचारक सारों ओर भेजने की योजना बनाई। ससार केसभी धर्मों को लेकर एक ऐसी चीज डालने की चोशिश की, जो हिन्दु धर्म या ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म से शेष्ठ हो।

यह उस अन्त प्रेरणा के सिद्धान्त का परिणाम था, जिसे पहले देवेन्द्रनाथ में सामने रखा, और बाद में केशवचन्द्र ने स्वयं जिसका विकास किया। इस सिद्धान्त के कारण केशवचन्द्र के वाक्य ही नियम वन गये। उन्होंने कहा कि, ईववर ने कई अवसरों पर अपनी शक्ति प्रकट की। बुढ, मुहुस्मद, ईसा और चैतन्य को ईश्वर से विशेष आदेश प्राप्त हुए, और इसिलए उनकी शिक्षाओं का विशेष रूप से तकवाद, वैरणवभावनावाद, ईशाई अतिप्रकृतिवाद तथा वेदांती रहस्यवाद का मिला-जुला रूप कहा जा सकता है। सगर वे इन सब धर्मों को मिलाकर कोई समन्वित रूप सामने नहीं एख सके।

के सवस्तर सेन ने अलग होकर साधारण बाह्यसमाज की स्थापना करने-वालो में आनन्दमीहन वसु और पंडित शिवनाय शास्त्री मुख्य थे। उन्होंने श्री सेन के मिले-जूले रूप को तो ले लिया, पर वे उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध थे। उदाहरण के लिए, वे किसी धर्म में एक ही व्यक्ति की सत्ता का उसके विनाश का लक्षण मानते हैं। ईस्तर और मनुष्य के बीच किसी व्यक्ति को बड़ी समझान वे घर्म-विरुद्ध समझते हैं। ईस्तर रीम प्रेरणा के बावे को तर्क, सत्य और नैतिकता के विरुद्ध और ईस्तर का अपमान मानते हैं। वे यह स्वीकार करते है कि ब्राह्मसामी के दैनिक जीवन में ईस्तर के प्रति प्रेम रखना और ईस्तर की इच्छा के अनुसार चलना आवस्यक है। उनका कहना है कि, "जिस किसीभी ग्रंथ मे सत्य हो, जिससे आत्मा का विकास हो अथवा चरित्र जैंचा हो, वही साह्यसमाजी के लिए धर्म-प्रंथ है, और जो भी ऐसे सत्य को सिद्धाये यही सिक्क और मार्ग-प्रदर्शक है।" इस प्रकार समाज घरती में गहरी चडोवाला फूलों से लदा पौदा नही रह गया, किन्तु विभिन्त पौदों से फूल लेकर गुंधी गई एकमाला वन गया।

साधारण बाह्यसमाजने समाजनेसाज केश्वन में लासी प्रगति की और अपनी एकता बनाये रखी। दर्शन के क्षेत्र में भी पंडित सीतानाय तत्वमूषण और नगेन्द्र-नाय चटर्जी ने अपने प्रवचनों द्वारा बड़ा योगदान किया।

ब्राह्मसमाज के इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में उस समय

प्रचलित बैटणव, शैव और शाक्त सम्प्रदायों से वह नीचेलिखे हपों में भिन्त है :

१. यह किसी धर्म-ग्रंथ को अकाट्य नही मानता।

२. उसका अवतारों में विश्वास नहीं है।

३, उसमें वह-सम्प्रदायवाद और मूर्ति-पूजा को निदनीय माना गया है।

४. उसमें जाति-पांति के बंधनों को स्वीकार नही किया गया है।

५, उसमें कमैवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर विश्वास समाज के सदस्यों की मरजी पर छोड दिया गया है।

दरअसल ब्राह्मसमाज पुराने सम्प्रदायों से अपनी मान्यताओं के कारण भिन्न नहीं है। मिन्न है इस कारण कि वह उन मान्यताओं में विस्वास नहीं करता। भारत के धर्म-जगत में तो ब्राह्मसमाज अपना प्रभाव नहीं जमा पाया, पर समाज-सुधार के क्षेत्र में जाति-व्यवस्था के दोपों को दूर करने और स्त्रियों को समानता का दर्जा दिलाने के लिए उसने बहुत-कुछ किया है।

ब्राह्मसमाज ने तीन प्रकार से हिन्दू-धर्म की उपयोगीसेवा की है। उसने समाज-मुधार को छोकप्रिय बनाया, बीच का मार्ग तैयार कर हिन्दुओं को ईसाई बनने से रोका, और रूड़िवादी हिन्दुओं में अपना संगठन व अपने धर्म के पुनस्त्यान का प्रयन्त करने की प्रराण पैदा की।

### प्रार्थना-समाज

केदावचन्द्र सेन ने १०६४ में बम्बई में जो भाषण दिये, उनसे प्रभावित होकर वहाँ के कुछ लोगों ने प्रायंगा-समाज की स्थापना की । यह समाज बंगाल के ब्राह्मसमाज की शाखा होते हुए भी उससे बलग रहा । उसने अपने ये चार उद्देश्य घोषित किये :

१. जाति-भेद का विरोध, २.विधवा-विवाहका प्रचलन, ३, स्त्री-शिक्षा

को प्रोत्साहन, और ४. वाल-विवाह का उन्मूलन।

ब्राह्मसमाज से प्रभावित होते हुए भी प्रार्थना-समाज ने अपने आपको मूल हिन्दू-समाज से अलग कर पूथक् सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की । नव विधान की भी धोषणा नहीं की । दूसरी और, उसने भागवत और महाराष्ट्र की संत-परम्परा को आंगे बदाने का यस्न किया । समाज-पुधार पर हो खास और दिया और अपनी धार्मिक अवस्थाओं को कुछ अस्पय्ट रहने दिया । प्रार्थना-समाज के सदस्यों के लिए न तो मूर्गित-पूता को और न कई पुराने रीति-रिवाओं को छोड़ना, और न जाति-पाति के बंधनों को तीड़ना आवरक था ।

प्रार्थना-समाज ने जो यह उदार रुख बपनाया, उसका बड़ा कारण था । उसे महादेव गोबिन्द रानढे का योग्य नेतृत्व मिला । यद्यपि रानडे मूलतः कोई पामिक विचारक नही ये, तदापि उनकी देस-भन्ति, समाज-सुपार के प्रति उनका उत्साह और भारत के भविष्य में उनकी हड भ्रास्था येगुण उन्हें राजा राममीहत राय की पिकत में लाकर खड़ा कर देते है। रानडे का मत था कि, "जिन सामाजिक दोपों की शिकायत की जाती है, वे हमारे पतनशील अतीत की देन है, हमारे गौरवशाली अतीत की नहीं। ये दोप पौराणिक काल के हैं, बैंदिक काल के नहीं। अतः अपना ध्यान निकट भ्रतीत से हटाकर सुदूर अतीत पर लगाना चाहिए।"

श्री डी० एस० धर्मा लिखित तथा नारतीय विद्याभवन, बंबई द्वारा प्रका-शित हिन्दूइरम (Hinduism) पर आधारित ।

### अध्याय-१२

# आर्यसमाज

# [श्री विष्णु प्रभाकर]

जिन देवों ने दासता के बन्धन तोडे, या किसी और हप में कान्ति की है उन्होंने सबसे पहले सामाजिक निवत का संचय किया या । प्राचीन भारत में तथा-गत बुद्ध की सामाजिक कार्ति की नीव पर चड्रपुत और अयोक के साम्राज्य स्थापित हुए। मध्यमुग में गुन नानक की सामाजिक विचारचारा, गुरु गोविन्द-सिंह के समय में आकर, राजनैतिक दानित का नार्याय बने। भारत की वर्तमान मृत्रित का आधार भी १६ वी सताब्दी की सामाजिक कान्ति ही थी। १३ वी सताब्दी और उसके आसपास जिनने मुधार-आन्दोलन यहाँ पैदा

हुए, उनका कारण इस्लाम धर्म से अनुप्राणित मुस्लिम जाति से सम्पर्क होना था। इसी प्रकार १६ वी बाताब्दी में जितने सुधार-आन्दोलन उभरे, उनका तात्कालिक कारण युरोपीयनो, विभेषकर अग्रेजो का इस देश में आगमन था। मगल-साम्राज्य नाममात्र को सन् १८५७ तक चलता रहा। लेकिन उसका वास्तविक अन्त सन् १७५७ में ही हो गया था। चौथी दशान्दी में (१८३६) सिक्ख साम्राज्य के नेता महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यू हो जाने पर अंग्रेजों का कोई प्रतिद्वन्द्वी भारत में नहीं रह गया था। मराठे पहले ही पराजित हो चके थे। जैसा कि सदा होता है, इन विजेताओं के साथ इनकी सम्यता और संस्कृति भी इस देश में आई। शुरु-शुरु में ईसाई-धर्म-प्रचारकों ने हिन्दू-धर्म पर खुले हमले किये । उस समय दोषों को चून-चुनकर उनकी खिल्ली उड़ाना ही पादरियों का धर्म रह गया था। इसलिए इस काल में सुधार-आन्दोलनों के जन्म का एक कारण इस आक्रमण का प्रतिकार करना भी था। परन्तु केवल यही एक कारण नही था। आक्रमण के बावजूद, पश्चिमी सम्पता और शिक्षा ने भारतवासियों को अपनी ओर आकष्ट ं किया। ब्रिटिश शासन और ईसाई प्रचारकों के सम्पर्क से उनमें नई चेतना उसी प्रकार पैदा होने लगी, जिस प्रकार बन्द द्वार से सुर्य का प्रकाश अन्दर पहुँच ही जाता है। राजा राममोहन राय (१७७४-१=३७) ने सन् १८२८ में ब्राह्म समाज की स्थापना की, और सन्१८२६ में सती तथा बाल-हत्या-जैसी बबर प्रयाओं को राज्य के कानून द्वारा बन्द करवाने की चेप्टा की । आचार्य

जाबड़ेकर के सब्दों मे, "हिन्दू-धर्म में मुधार किये जायें, एकेदवर-धर्म का सबंध

प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का अन्तरंग एकही है। और इस तरह संसार के धर्म-भेदों का अन्धकार दूर करनेवाले सार्वित्रक विदव-धर्म के सूर्य का प्रकास सर्वत्र फैलाना उनको बढी महत्त्वाकांक्षा थी। "" वे ईसाई-धर्म को हिन्दू-धर्म से किसी प्रकार अच्छा नही मानते थे। परन्तु यह स्वीकार करते थे कि ईसाइयों में बहत-से अच्छे लोग हैं।

ब्राह्मसमाजी पिर्चिमी शिक्षा से वहत प्रभावित हुए और आगे चलकर ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन के समय में तो, वे वेदों के 'ब्रह्म' से बहुत दूर हट गये। ब्राह्म-समाज का प्रभाव बगाल तकही सीमित रहा, किन्तु बम्बई और अहमदाबाद मे इसीसे मिलते-जुलते एक और सुधार-आन्दोलन का आरम्भ हुआ। महाराष्ट्र में सुधार-आन्दोलन १६ वी शताब्दी के आरम्भ से ही चल पड़े थे। इन्हीकी नीव पर सन १८६७ में 'प्रार्थना-समाज' की स्थापना हुई। सेकिन इसके नेता हिन्दू-धर्म के वडे नेता थे और प्रार्थना-समाज को उसका एक सुधारक पन्य मात्र मानते थे। यह समाज भी बहुत जोर नही पकड़ सका। क्योंकि सन् १८८० में तिलक और आगरकर ने आजीवन देश-सेवा करनेवालों का दल खड़ा करने की जो अपूर्व प्रथा डाली, उससे प्रार्थना-समाज की सुधार-मण्डली का तेज कीका पड़ने लगा। इस काल के दूसरे समाज-सुधार-आन्दोलनो में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का विधवा-विवाह आन्दोलन उल्लेखनीय है। रामकृष्ण परमहंस यद्यपि इस प्रकार के सुधा-रक नहीं ये, लेकिन उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण-आश्रमों की स्थापना करके लोकसेवा और राष्ट्रीयता को प्रमुखता दी। स्वामीजी का विचार था कि "धर्म को समाज पर जिस ढंग से लागू किया जाना चाहिए था, उस ढंग से वह लागू ही नहीं किया गया है। हिन्दू अपनी सारी धार्मिक योजनाओं को कार्य के रूप में परिणत करने में असफल भले ही रहा हो, किन्तू, यदि कभीभी कोई विश्व-धर्म जैसा धर्म उत्पन्न होनेवाला है, तो वह हिन्दुत्व के ही समान होगा जो देश और काल में कहीभी सीमित नहीं होगा, जो परमादमा के समान ही अनन्त और निर्वंध होगा तथा जिसके सूर्य का प्रकाश कृष्ण और ईसा के अनुयायियो पर, सन्तों और अपराधियो पर एकसमान चमकेगा। वह धर्म न तो ब्राह्मण होगा, न बौद्ध, न ईसाई होगा, न मुसलमानी, वह तो इन सबके योग और सामंजस्य से उत्पन्न होगा ।"

2

स्वामी विवेकानन्द से पूर्व स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्यसमाज की

१. आधुनिक भारत—पुष्ठ ५२

२. संस्कृति के चार अध्याय, रामघारी सिंह दिनकर-पृष्ठ ४०६

स्थापना कर चुके थे। यह आन्दोलन कई स्पों में अवतक के सभी आन्दोलनों से ब्यापक था। गुजरात-काठियावाड़ के मोरवी राज्य में टंकारा नामक नगर के एक सम्पन्न परिवार में स्वामीजी ने संवत् १८८१ में जन्म लिया था। इनका नाम मूलजी था। इनके पिता कर्यणजी लालजी शिवाड़ी औरीच्या सामवेदी बाह्यण थे। मूलजी ने बोंदह वर्ष की अवस्था तक सम्पूर्ण यजुर्वेद-संहिता कण्ठस्य करके स्वाट्यादशाह्यायी तथा व्याकरण का भी अव्ययन किया था। इनके पिता पर्पत संव थे। वे चाहते ये कि उनका पुत्र भी विवायन किया था। इनके पिता पर्पत संव थे। वे चाहते ये कि उनका पुत्र भी विवायन करे। इसीलिए १३ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने मूलजी को शिवारीत का यत रखने की आजा थी। यह अत विना जल पिये रखा जाता है, और रात्र में जागरण करके शिवार्यन करना पढ़ता है।

बड़ी दूम-धाम से पूजा का आयोजन किया गया। लेकिन तीसरे पहर का पूजन समाप्त होते-होतें सब लोग सोने लगे। लग्त में उनके पिता भी सो गये। लेकिन बालक मूलजी में उत्साह था। विश्वास था कि नींद्र आ जाने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा; इसलिए वह जागते रहे।

इसी समय जरहोंने देखा कि कुछ चूहे बिव की मूर्ति पर चड़कर प्रमाद टा रहे हैं। बालक सहसा कौल पड़ा। मन में शंकाएँ उमरने क्यों — यह कैसा शिव है, जो अपने क्यर उठक-चूद मचानेवाल दह नरहे छोटे जीदों को भी मगा नही सकता? विवती नीजकरूठ हैं, मिळोचन है, निश्चूक उनके हाय में है, जब ताण्डव करते है तो सारी सृष्टि का संहार हो जाता है।

यहीं सोचते-सोचते मूलजी ने अपने पिता को जगाया और अपने मन की शंका उनके सामने रखी। पिता शायद नींद में थे, या जैसा कि उस समय होता या, उन्होंने बच्चे की शंका को प्रोत्साहन नहीं दिया। डॉटकर बोले, 'यह शंकर की मूर्ति है, स्वयं शंकर नहीं।'

बस, यहीं से मूलजी के मन में एक संकल्प जागा — "मैं तिज्ञूकधारी विव के ही दर्शन करूँगा। मुक्ते शिव की यह मूर्ति नहीं चाहिए।" और उन्होंने उसी समय बत तोड़ डाला, कुछ दिन बाद कासी जाकर पढ़ने की इच्छा ज्यन्त की। कासी तो यह नहीं जा सके, एनसु जास ही एक पण्डित के जास निषण्डु, निरुक्त और भीभांता जादि साहम पड़ने हमें।

इसी समय उनकी छोटी बहुन का और फिर उनके चाथा का देहान्त हो गया। मूलवी के मन में चिनतन और भी गहुरा हो उठा। "यह मृत्युक्या है ?" "मर कर आदमी कही जाता है," "यह ममर केंत्र हो सकता है ?" वे प्रश्त बार-बार उनके मन में उठने लगे। किसीने उनसे कहा कि बोगाच्या से मनुष्य भन्तर हो जाता है। बस, सच्चे विव की योज के साथ-बास उनके मन में भोगाच्यास की धुन भी जाता उठी। वैरास्य के प्रति उनकी ऐसी दुढ जास्या देसकर पिता ने उनका विवाह कर देना चाहा। पर जिससमय विवाह के आमोद से घर मुखरित हो रहा या, उसी समय चुपके से उन्होने घर छोड़ दिया। उस समय वे २२ वर्ष के थे। संकल्प किया कि, 'अव घर छोटकर नही आऊँगा।'

यह संवत् १९०३ की बात है। सवत् १९१७ तक वह सच्चे शिव और सोग की तलाग मे पूमते रहे। एक बार उनके पिता ने उन्हें पकड़ भी लिया। लेकिन वे फिर बच निकले। उन्होंने बनों की खाक छानी, तीर्षों में पूमे, हिमा-ल्य के दुर्गम खिलरों पर चढ़े, वक्षानी निदयों को पार किया, फिरभी सच्चे शिव से मेंट नहीं हुईं। हीं, कुछ महास्माओं के प्रभाव से योग-विद्या का जान उन्हें अवस्य हो गया। मूलजी से वह ब्रह्मचारी गुढ़ चैत-य बन गये। फिर विधियूर्वंक सन्यास की दीक्षा लेकर दयानन्द्र सरस्वती बनें।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जिस समय नर्मदा के उद्गम की खोज करते हुए दुर्गम वनों में घूम रहे थे, उसी समय उन्होंने दण्डीस्वामी विरजानन्द का नाम सुना। वहाँ से घूमते-घूमते वह मब्रा आये, और दण्डीस्वामी के शिष्य बन गये।

दण्डीस्वामी द्यानन्द की प्रतिभा को पह्चान गये। उन्होंने उन्हें समस्त विद्या देने में कोई कृषणता नहीं की। अप्टाध्यायो, महाभाष्य, वेदान्त सूत्र आदि ग्रन्य उन्हें पढ़ाये। अपार थढ़ा के साथ द्यानन्द ने उन प्रन्यों को पढ़ा, जीर विद्या की समाप्ति पर देस का भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। गुरू-दक्षिणा देने के लिए उनके पास जुछ नहीं था। कहीं से जुछ लीग लेकर वह उनसे विदा मांगरे आये। उस समय दण्डीस्वामी नं कहा, "द्यानग्द, मुक्ते लींग नहीं चाहिए, किन्तु जो गुरू-दक्षिणा चाहिए वह भी तुम्ही देसकते हो। भ चहाता हूँ कि देस के अज्ञान को दूर करो, कुरोतिवर्षों का निवारण करो। जिन ग्रन्थों में परमारमा एवं ऋषि-मुनियों की निवार है, उनको स्थायकर आर्थ प्रचो का प्रचार करो। वैदिक प्रस्थों के एउन-पाठन में होगों को लगाओं। गंगा-यमुना के प्रभाव की भारित लोक-हित को भावना से कियावील जीवन व्यतीत करो। यही भेरी गुरू-दक्षिणा है।"

€

गुष्ट से यह आदेत लेकर दयानगर ने देश का अमण आरम्भ किया। और इस अमण का अन्त एक प्रकार से सन् १८७६ में आर्यसमाज की स्थापना से हुआ। आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र यो तो पंजाब माना जाता है, परन्तू इसका प्रभाव आज के उत्तरप्रदेश, राजस्थान, विहार, वंगाल आदि प्रान्तों पर भी पड़ा। स्वामी दयानन्द एक बात में दूसरे सुधारकों से सिम्म थे। दूसरे आत्योजन किमी-न-किया कर में परिवर्ग से प्रभाव के प्रभाव स्थान कियान किया किया में प्रभाव के प्रभाव के प्रभाव स्थान के प्रभाव स्थान की प्राचीन सम्पता के प्रकल्प से परिवर्ग संपत्र की अभिवर्ग से परन्त स्थान के प्रभाव नहीं पड़ाया। ये तथा संप्याती होने के कारण परिवर्ग का उनपर कोई सोधा प्रभाव नहीं पड़ाया।

दण्डीस्वामी का आदेश पाकर उन्होंने तरकाकीन भारत में फैले पाखण्ड और .. विद्या के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस समय हिन्दू समें का रूप अत्यन्त विकृत हो। या था। वेदादि की शिक्षा से, जो सत्य शास्त्र थे, जीवन का कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। एक सत्य सनातक पमें के स्थान पर सैकड़ों मत-मतान्तर चळ रहे थे। एक परभेस्वर के स्थान पर सैकड़ों देवी-देवताओं की पूजा हो। रही थी। वर्षों के .. गम पर आधारित हो जाने के कारण असंस्य जातियाँ जन्म के चुकी थी। सूत्रों तोर अहूतों का समाज में बहुत हो नीचा स्थान या। उनको पढ़ने-पढ़ानेतक का अधिकार नहीं था। अशिक्षा के साथ-साथ वाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, वृद्ध-विवाह आदि कुरीतियों के कारण नारी-जाति का जीवनभी नरक बन गया था। छूत-छात की कोई सीमा नहीं थी। हिन्दू-धर्म मानव मात्र से छूतछात, बिद्धता के दम्भ

और ढोंग का धर्म रह गया था। इसके विपरीत, इस्लाम और ईसाई धर्म नये थे। उनमें जीवन था, स्फूर्ति थी। इसी कारण वे इस जीर्ण-बीर्ण हिन्द-धर्म पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसी स्थिति थी, जब स्वामी दयानन्द देश-भ्रमण पर निकले । गरु के बादेश का पालन करने के लिए उन्हें सुधार की चहुंमुखी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसीलिए आयंसनाज किसी दर्शन और सिद्धान्त पर इतना जोर नहीं देता. जितना कि समाज-सधार पर । मध्ययुग के सधारक आचार्य अहैतवाद,विशिष्टाहैतवाद,हैतवाद और गुद्धा-ेतवाद इत्यादि दार्शनिक वादों के समर्थन और विरोधी वादों के खण्डन में ही अधिकतर लगे रहे। कबीर और नानक ने मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, मृतक-शाह, तर्पण और जाति-भेद का खण्डन करके समाज में प्रचलित अन्ध विस्वासों को दूर करने का निश्चय ही अच्छा प्रयत्न किया था। परन्तु कई कारणों से उनका प्रभाव बहत ब्यापक नहीं हो सका। १६ वी शताब्दी मे ब्राह्मसमाज ने भी इन करीतियाँ. क्रुप्रथाओं और अन्य विश्वासों पर प्रहार किया। परन्तु बहु पश्चात्य संस्कृति और सम्यता से बहत प्रभावित था। सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्छास में स्वामीजी ने प्रार्थना-समाज और ब्राह्मसमाज के वारे में लिखा है, "जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाजियों ने ईसाई मत में मिलने से घोड़ा-सा मनुष्यों को बचाया और कुछ-कुछ पापाणादि मूर्ति-पूजा को हटाया, अन्य जाल-ग्रन्थों के फंदों से भी बचाया इत्यादि अच्छी वातें हैं। परन्तु इन छोगों की स्वदेश-भक्ति बहुत न्यून है। ईसाइयों के आचरण बहुत-से लिये हैं। छान-पान, विवाह आदि के नियम भी बदल दिये है। अपने देश की प्रशंसा और पूर्वजों की बड़ाई करना तो दूर रही, उसके बदले पेटभर निन्दा करते हैं। व्यास्थानों में ईसाई आदि अंग्रेजों की प्रशसा

भरपेट करते हैं। ब्रह्मादि श्र्मियों का नाम भी नहीं छेते। प्रस्कृत ऐसा कहते है कि बिना अंग्रेजों के मुस्टि में आजपर्यन्त कोई विद्वान् नहीं हुआ। आयीवतीं छोग सदा से मुखं चले आये है। वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही, पुरन्त निन्दा करते से भी पृथक् नहीं रहते । ब्राह्मसमाज के उद्देश्य की पुस्तकों में, साधुओं की संख्या में ईसा, मूसा, मुहम्मद, नानक और चैतन्य लिखे है। किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा।"

स्वयं ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाज के नेता इस बात को अनुभव कर रहे थे, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह अधिकतर विदेश की नकल है। इसीलिए उनमे वह स्वाभिमान भी नही था, जो दयानन्द में प्रकट हुआ। दयानन्द ने कहा, कि रुढियों और अन्य परम्पराओं में फैंसकर हम अपना सर्वेनाश कर रहे हैं। इन रूढ़ संस्कारों की गन्दी परतों को यदि एक बार तोड़कर देखेंगे तो सच्चा रूप दिखाई देगा। उन्होंने इन कुरीतियो पर घन की चोट की। सुधारक से अधिक वह एक कान्तिकारी के रूप में प्रकट हए।

उन दिनो ईसाई और मुसलमान प्रतिदिन हिन्द-धर्म पर आक्रमण करते और उसका उपहास उडाते थे । स्वामीजी ने अपने धर्म के साथ-साथ इन धर्मों का अध्ययन भी किया, और उनके दोष दिखाते हुए उनपर प्रहार किया। पर इस प्रहार में द्वेप नहीं या। उन्होंने सत्यार्थप्रकाश की मुमिका में लिखा है, "जो-जो सब मतो में सत्य बातें है, वे-वे सबमे अविरुद्ध होने से उनको स्वीकार करके जो-जो मत-मतान्तरों में मिथ्या वार्ते है, उन-उनका खण्डन किया है।" इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि, "जब मत-मतान्तरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्-अविद्वान् सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्य होते। यद्यपि में आर्यावत देश मे उत्पन्न हुआ और बसता है तथापि जैसे इस देश के मत-मता-न्तरों की झुठी बातो का पक्षपात न करके यथातथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसेही, दूसरे देशस्थ व मतोन्नतिवालो के साथ भी बत्तंता हूँ। जैसा स्वदेशवालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हैं, वैसा विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनी को भी बर्त्तना योग्य है।"

एक और स्थान पर वह कहते है, "मेरा उद्देश्य सबको आपस मे मिलाना है, जैसे जुड़े हुए हाय। मैं कौल से लेकर ब्राह्मणतक में राप्टीयता की ज्योति जगाना चाहता हैं। मेरा खण्डन हित-सधार के लिए है।"

जो भी हो, उनके इस आन्दोलन के कारण पतनशील हिन्दू जाति मे आस्मसम्मान पैदा हुआ । उसने अपनी प्राचीन परम्परा की सच्चे रूप में देखा । इन्हीं सब बातों का प्रचार करने के खिए स्वामीजी ने आर्यसमाज की स्थापना की । चैत्र सुदी पचर्मा, संवत् १६३२, तदनुसार १० अप्रैल, १८७५ के दिन, गिर-गाँव मे, डॉ॰ मानिकचन्द की वाटिका मे, नियमपुर्वक आर्यसमाज की स्थापना हुई । इसके प्रयम सभापति थी गिरिधारीलाल दवालदास कोठारी तथा मन्त्री . श्रीकृष्णदास हुए, और २३ व्यक्ति प्रथम सदस्य वर्ते ।

उस समय बार्यसमाज के २- नियम थे। ये नियम वड़े व्यापक थे। इनमें उद्देश, नियम, उपनियम, सभीका समावेश है। जैसे पहले ही नियम में कहा गया था कि 'बार्यसमाज का उद्देश्य सबका हित करना है।' उसका आठवाँ नियम भी बहुत महत्वपूर्व था, 'समाज में सत्युरुष, सदाचारी और परोपकारी समाग्रह लियो जायेंगे।'

आजकल प्रचलित दस नियम लाहौरमें पीछे से निश्चित हुए। नार्यसमाज को समझने के लिए इन दस नियमों का समझना बहुत आवश्यक है :—

- (१) सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है, उन सबका आदिमूल परमेक्वर है।
- (२) ईस्वर सिन्दिनन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दशकु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वेश्यापक, सर्वान्तयामी, अवर, अमर, अभय, नित्य पवित्रऔर सृष्टिकर्त्ता है। उसीकी उपासना करनी योग्य है।
- (३) वेद सब सत्विद्याओं का ग्रन्थ है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्थों का परमधर्म है।
- (४) सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वेदा उद्यत रहना चाहिए।
- (प्र) सब काम घर्मानुसारअर्थात् सस्य औरअसत्य काविचारकर करने चाहिए। (६) ससार का उपकार करना आर्थसमाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् धारीरिक, आस्तिक और सामाजिक उन्नति करना।
- (७) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिए।
- (=) अविद्या का नाश और विद्या की दृष्टि करनी चाहिए।
- (६) प्रत्येक कोअपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिए ।
- (१०) सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहे।

"स्वमत्तव्यामत्तव्यप्रकाश" में उन्होंने त्यप्ट कहा है, " मेरा कोई नवीन कल्पना व मत-मतान्तर चलाने का देशमात्र भी अभिप्राय नहीं। किन्तु जो सत्य है उसको मानना, मनवाना, और जो असत्य है, उसको छोड़ना और छुड़बाना मुत्तको अभीष्ट है। यदि मैं पर्यायत करता, तो आर्यावत में प्रचलित नतों में से किसी एक मत का आग्रही होता। किन्तु जो जो आर्यावत व अन्य देशों में अधमेयुक्त वाल-चलन हैं, उनका स्वीकार और जो धमेयुक्त वाते हैं, उनका स्वीकार और जो धमेयुक्त वाते हैं, उनका स्वीकार और जो मन्त्रमा वाते हैं, उनका स्वीकार और जो मन्त्रम-धमें से वहिः है।"

- इसीमें उन्होंने अपने मन्तव्यो पर प्रकाश डाला है । उनमें कुछ ये है :---
- (१) प्रयम 'ईरवर', कि जिसके ब्रह्म, परमारमा आदि ताम हैं, जो सर्किवदानत्वरिद लक्षणपुनत है, जिसके गुण, कर्म, स्वमाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वदाक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, सबमृष्टि का कत्ती, यत्ती, हत्ती, शब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयनत है उसीको परमेश्वर मानता हैं।
- आदे ज्यारे (वेदा) (विचाध मंसुवत ईस्वरणीत सहिता) मन्त्रभाग) को निष्ठांत्त स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वय प्रमाणस्य है कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे मूर्य या प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथ्वित्यादि के भी प्रकाशक होते है वेते चारो वेद हैं, और वेदो के चार बाहाण, यह अग, उपाग, चार उपवेद और ११२७ (म्यारह सो सताईस) वेदो की शाचा जो कि वेदों के व्यार्थ महस्य नहांप महपियों के सनाये ग्रन्थ हैं, उनको परतः प्रमाण अपीत् वेदो के अनुकुळ होने 'से प्रमाण और जो इनमें वेदिबद्ध वचन है उनका अप्रमाण करता हूँ।
  - (२) जो पदापातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुनत ईरवराजा येदों से प्रवि-रुद्ध है उसको 'धर्म' और जो पक्षणातासहित कत्यायाचरण, मिव्याभाषणा-वियुक्त ईत्वराज्ञाभंग वेदलिस्द्ध है, उसको 'क्षमं' मानता है।
  - (४) जो इच्छा, हेप, मुख, दुःख और शानाहिगुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसीकी 'जीव' मानता हैं।
  - (५) जीव और ईस्वर स्वरूप और वैधम्यं से भिन्त और ब्याप्य, ब्यापक और साधम्यं से विभन्त हैं अर्थात् जैसे आकान से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव के व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हैं।
    - (६) 'अनादि' वदार्थ तीन है, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति अर्थाव् जगत् का कारण, इन्हीको नित्य भी कहते है, जो नित्य पदार्थ है उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य है
    - (७) 'मुनित' अर्थात् सर्वेतु:खो से चूटकर बन्धरहित, सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी मृद्धि में स्वेच्छा से विचरता, नियत समय पर पर्यन्त मुन्ति के आनन्द की भीग के प्तः ससार में आता।
    - (६) 'वर्णाश्रम' गुण-कर्मी की योग्यता से मानता हूँ ।

ऋग्वेद की शांकल, यजुर्वेद की माध्यन्दिन, सामवेद की राणायणीय और अववेवेद की शोनक संहिता

- (६) 'देव' विद्वानों को और अविद्वानों को 'असुर', पारियों को 'राक्षस',अनाचा-रियों को 'पिशाच' मानता हैं।
- (१०) उन्ही विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और पर्मारमा जन, पतिक्रतास्त्री और स्त्रीक्षत पति का सत्कार करना 'देवपूजा' कहाती है; इससे विपरीत बदेवपूजा, इनकी मृतियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ मृतियों को सबैधा अपूज्य समझता हूँ।

(११) 'मनुष्य' को सबसे यथायोग्य स्वात्मवर्ते सुख, दुःख, हानि, लाभ मे वर्तना श्रेष्ठ, अन्यया बर्तना बुरा समझता हैं।

(१२) 'सस्कार' उसको कहते हैं कि जिससे धारीर, मनऔर आरमा उत्तम होवें। यह निषेकादि दमशातान्त सोलह मकारका है, इसको कर्त्तब्य समझता हूँ, और दाह के पदचातृ मृतक के लिए कुछ भी न करना वाहिए।

(१२) जैसे 'कार्व' धेष्ठ और 'दस्यु' दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वैसेही मै भी मानता हूँ !

(१४) 'स्वर्ग' नाम सुखविशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है।

(१४) 'नरक' वो दु:खिवशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति होना है। आर्यसमाज ने किसी नवीन दर्शन का प्रचलन नहीं किया, परन्तु उसने

अनेक विद्वानकहते हैं कि स्वामीओं की मामदाका आधार विश्व वेदानते हैं। बहुत-से लोग उन्हें विशिष्टाईत का प्रतिपादक मानते हैं। बातमा, परमात्मा, प्रकृति, इन तीनों को बहुस्वतन्त्र रूप में स्थीकारकरते हैं। लेकिन उनके एकेदवर-वाद को पैगम्बरी एकेदवरवाद के विरोध में वैदिक एकेदवरवाद कहा जाता है। अधिकतर विद्वान उन्हें मूलतः अद्वेत का उपायक स्वीकार करते हैं। मानेद वाहे किता। भी हो, वह परमात्रान्तिक थे। यहांतक कि उन्होंने लहों दर्शनों को आसिक माना। वे वेदों में इतिहास नहीं मानते थे। उनका सबसे बड़ा दान वेदो का अर्थ करने की रोति में हैं। यह वैदिक राब्दों को यौगिक और योगस्य मानते हैं, स्व नहीं। उन्होंने महिषर, सायण और पाड्चात्म विद्वानों की मान्यता को चण्डित करके निरुवत-प्रपाली को स्वीकार किया। कहा कि वेद में कैवल घर्म की ही वार्ते नहीं हैं, उसमें विद्यान की भी सारी वार्ते प्रच्छन्न हैं। श्रीअरविन्द आदि आधुनिक विद्वानों ने भी उनका पूर्ण समर्थन किया है। श्रीअरविन्द ने लिखा है:

"वेदों के भाष्य के विषय में भेरा पूर्ण विरदास है कि अन्त में वेदों का चाहे कोई भाष्य प्रामाणिक माना जाय, परन्तु स्वामी दणनन्द की प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर ही की जायगी, क्यों कि उन्होंने सत्य अर्थों को खोज निकास अर्थात धात का अर्थ योगिक सन्दों से निकासना उन्हीका काम था।"

श्रीअरिवन्द को स्वामी दयानन्द से एक दिकायत भी रही। उन्होंने कहा,
"वेदो में केवल धर्म ही नहीं, विज्ञान भी है। दयानन्द के इस विचार में चीकने की
कोई बात नहीं। मेरा विचार तो यह है कि वेदों में विज्ञान की ऐसी बातें भी हैं,
जिनका पता आज के वैज्ञानिकों को नहीं चला है। इस ट्रिटिस देखने पर तो पता
कलता है कि दयानन्द ने बेदों में निहित विज्ञान के सम्बन्ध में अस्पृत्तिन नहीं, विक्शि

स्वामीजी ने यजुर्वेद का भाष्य भी किया है (संवत् १६३४-१६३६)। इसकी शैळी ऋग्वेद भाष्य के समान ही है। इसमें उन्होंने यज्ञ के अर्थ 'पूजा', 'स्तृति' आदि तो किये ही. 'संसार के पदायों में उपयोग लेला' भी किया है।

इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने वेदों का वर्ष करने की एक ऐसी प्रणाली का आविष्कार किया, जो अधिक-से-अधिक सर्वसम्मत थी और आधुनिक विदानों की किया की अपुत्रक थी। उन्होंने अपने वेद-माध्य के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है, "मैं प्राचीन आयं-रीति का अवलम्बन करके ही इस वेद-माध्य की रचना में प्रवस्त हुआ है। यह साथ प्रतिरेख नीर सत्तप्त की रचना में प्रवस्त हुआ है। यह साथ प्रतिरेख नीर सत्तप्त की स्वाप्त की अनुकूछ होगा। इसमें कोई अप्रमाणिक वात नहीं होगी।"

वेदों में उनकी इतनी अधिक आस्या थी कि कैसरी दरबार के अवसर पर उन्होंने सब धर्मों में एकता स्वापित करने के जो प्रयत्न किये, वे इसी कारण सफल नहीं हो सके कि इसरे धर्मोवाले बेदों को अपीरपेय नहीं स्वीकार कर सकते थे, और स्वामीजी उन्हें छोड नहीं सकते थे। छेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों को विद्वानों की पचायत से निकालकर सर्वसाधारण तक पहुँचाया।

¥

दर्शन केक्षेत्र मे आर्यसमाज का योगदान इतना महस्वदूर्ण नहीं है जितना सुधार के क्षेत्र मे । उसने अन्धविस्वासों पर गहरो चोटकी। मूर्ति-पूजा और श्राड-पद्धति को वैदिक धर्म के प्रतिकृष्ट माना । बताया कि निराकार ईस्वर की प्रतिमा धनायी ही नहीं जा सकती; न नह मानवरूप धारण करके कभी अवतार लेता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा पुन: जन्म लेता है, इसिलए श्राद्ध द्वारा उसे भोजन या जल -पहुँचाने का प्रयत्न निरयंक है। मिन्दरों में मूर्तियों पर अर्घ्य चढाना ईश्वर की पूजा का उचित साधन नहीं है। उचित साधन है दैविक गुभों को अपने अन्तर मे समाहित करना।

स्वामीजीने समुद्र-यात्रा का समर्थन किया। कहा, "प्रथम आर्यावर्ती देशी , लोग ब्यापार, राज-कार्य और भ्रमण के लिए सब भूगील में प्रमुत थे। और जो आजकल पूलद्यात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्वों के बहुकाने और बज्ञान वड़ने से है। धर्म हमारे बात्मा और कर्तक के साथ है। जब हम बच्छा काम करते है, तो हमको देश-देशान्तर और द्वीय-द्वीयान्तर जाने में कोई दोध नहीं लगता। दोध तो पाप करने में लगता है।"

आर्यसमाज ने स्त्रियों और सूत्रो के उत्थान के लिए सबसे अधिक काम किया । स्वामीजी के सब्दों में, "स्त्रियों आजीवन ब्रह्मचर्य-प्रत धारण करती थी (जैसे सुरुषा) और स्त्रियों के भी उपनयन और गुरुष्ट्रह में वास आदि संस्कार होते थे।" इसी वैदिक शिक्षा के आधार पर आर्यसमाज ने स्त्रियों के समान लिए-कार का प्रतिपादन किया । उन्होंने 'स्त्रीचूझानाधीयताम्' का खण्डन करके 'यत्र नायसंत्र पुत्रयन्ते रामन्ते तत्र देवताः" आदि श्रेष्ट वाक्यों का मण्डन किया। नारियों को उन्होंने वेद पढ़ने का अधिकार दिया, और कन्या के विवाह की आयु कम-से-कम १६ वर्ष नियुक्त की।

आर्यसमाज के प्रभाव में आकर नारियाँ पहलो बार घर की चार-दीवारी से बाहर निकली । बाल एव एवं-विवाह पर आर्यसमाज ने करारी चोट की । वाल-विवाह को रोकनेवाला 'शारदा एवंट' आर्यसमाज की ही देन है । इसते भी नारियों का सम्मान बढ़ा । वस्तुतः आधुनिक काल में स्वामी दयानन्द स्त्रियों को प्राचीनकालीन उन्नत पथपर प्रतिष्ठित करने का उपदेश देने के लिए ससीहावन्द स्त्रायों । युक्त में वह विधवा-विवाह का प्रचार केवल झूटोंतिक ही मानते थे । उनकी हृष्टि में प्राचीन कालमें बाह्म, धित्रय, वैद्यों में निकीण प्रयां 'प्रचलित थी । लेकिन बाद में उन्होंने कहा, "विधवा-विवाह से जो लोग विरोध करते हैं उनकी पुष्टि करके विधवा का खण्डन करने की मेरी इच्छा नहीं है। पर यह अवस्य कहूँगा कि ईश्वर के समीप स्त्री-पुरुष योगी बरावर है, व्योकि वह न्यायकारों है । उसमें पस्थात का लेस नहीं । जब पुरुषों को पुनिवहाह करने की आज्ञा दी जाय ती स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जाय ? प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी, विवार-कील लीर-यायी होते थे। आजकल उनकी सन्तान अनार्य हो गयी है। पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी स्त्रियों चाह कर सकता है। देय, काल, पात्र और साहब का कोई बन्धन नहीं रहा है। या यह अय्रां तहीं है ? बा यह अध्यं नहीं है ? "

स्वामीजी उच्च वर्षों के लिए नियोग की प्रथा को स्वीकार करते थे। परन्तु आयंसमाज के लिए इसे स्वीकार करना सम्भव नही हुआ, घोर उसने विध्वा-विवाह को ही मान्यता दो।

ξ

समाज के दूसरे अग के लिए आर्यसमाज ने जो ऐतिहासिक कार्य किया वह तथाकथित सुद्रो का था । अतीत में भगवान् बुद्ध से लेकर अनेक सन्त-महात्मा इस कलक को धोने की चेप्टा करते रहे हैं। लेकिन यह रोग इतना गहरा था कि वे प्रयस्त पूर्णत. सफल नहीं हो सके। उसका एक कारण भी था। १६ वी शताब्दी से पूर्व जिन सन्त-महात्माची नेइस क्षेत्र में काम किया, वेधमं ग्रीर समाज-व्यवस्था को एक मानकर चलते थे । वे धार्मिक अधिक, सुधारक कम थे । स्वामी दयानन्द पहले सुधारक थे, जिन्होने इस ओर सिश्य कदम उठाया। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था को जन्म से नही, कमें से माना और सब वर्णों के लिए समानाधिकार का प्रति-पादन किया। कहा, "यदि परमेश्वर का अभिप्राय गुद्रों को पढ़ाने के विषय में न होता, तो उनके शरीर में वाक और श्रोत इन्द्रियां क्यो रचता ? . जहां कही निपेध किया है, उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढने-पढाने से कुछ नहीं थावे, वह निर्वृद्धि मुखं होने से शुद्र कहाता है !" उन्होने यह भी कहा, "जैसे परमारमा ने पृथिवी, जल, अस्ति, वाय, चन्द्र, मुर्य और अन्त आदि पदार्थ सबके लिए बनाये है, बैसेही वेद भी सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित किये है।" उन्होंने "यथेमामवाचनम कल्याणी मा बदानि जनेम्यः" आदि मन्त्रो का ठीक-ठीक अर्थ समझाया । उन्होंने न केवल गुद्र को बल्कि ग्रतिशद्भ को भी जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया । दयानन्द के प्रमाणों के आधार पर ही सत्यव्रत सामधमी आदि विद्वानों ने गुद्रों को बेद पढ़ाने की व्यवस्था की। अपने जीवन के अन्तिम काल मे तो वे वर्णव्यवस्था को भी मरण-अवस्था मानने लगे थे। उनका मत था, "प्राचीन काल में एक वेदोबत धर्म होने के कारण खान-पान और विवाह आदि व्यवहार सारे भुगोल मे परस्पर होते थे । जबसे ईसाई, मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर-विरोध हुआ । उन्होंने मद्यपान, गोमास आदि खाना-पीना शुरू किया, उसी समय भोजनादि में बखेडा हो गया।"

इन विचारों की पृष्ठ-भूनि में बायसमाथ ने बिलतोद्वार का काम किया। वह दिलतोद्वार को गुढि के अन्तर्गत ही मानता रहा। वह उन्हें गायत्री का उपवेर पाने, यज्ञीपकीत पहिनने और होम करने का बिधकार देता है। उनके साथ सह-अगेर किसी सोमातक विवाह करने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने अनेक दिलत कहीं जानेवाधी जातियों को गुद्ध करके अपने में मिटा लिया। परि-णाम इसका यह हुआ कि इन जातियों में आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत हुई, और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठीं। मेध जाति के लोग जहाँ पहले राजपूतों को 'गरीब निवाज' कहकर सम्बोधित करते थे, गुढ होने के बाद केवल 'नमस्ते' कहकर हो सम्बोधित करने लगे। कितने ही भंगों और चनार, पण्डित और राजकुर वन मेशे । मेध और शिल्पकार 'महाया कहलाने लगे। उनके बच्चे गुरु कुको मेसान अधिकार पर प्रविष्ट हुए, और स्नातक होकर उसी तरह समाज के अंग बने जिस सरह तथालांचित उच्च वर्षों के लोग!

y

देस-भिवत और स्वाधीनता के प्रति स्वाभीजी का दिष्टिकोण बहुत स्पष्ट या । जिस समय देश में सन् १८५७ का पहला स्वतन्त्रता-संग्राम चल रहा था, उस समय बहु घूम-पूमकर कान्ति की उस सुल्याती हुई ज्वाला को देख रहे थे। उसका प्रभाव उनकी 'दन्ताओं में मिल्लता है। सरसाल प्रमाय में उन्होंने लिखा है, "कोई कितना ही कहे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपिर उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर-आग्रहरहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृषा, न्याय और दया के साथ भी विदेशी राज्य सुख्वायक पूर्ण नहीं हो सकता।"

सन् १८८२ में उन्होंने ये शब्द लिखे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन् १८८५ में हुन्ना, और उस समय उसने जो अधिकार माँगे ये वे बहुत ही नगण्य थे। अपनी इस मान्यता का कारण बताते हुए उन्होंने बारबार लिखा:

"अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्परिवरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कवा ही बया कहनी, किन्तु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस ममय नहीं है। जो कुछ है, सोभी विदेशियों के वराकान्त्र हो रहा है। " विदेशियों का आर्यों को पंत्र स्वाधीन, स्वाधीन के स्वाधीन के स्वाधीन के स्वाधीन के स्वाधीन के स्वाधीन के कारण आप्ता की सुद्ध, मतभेद, ब्रह्मचं-सेवन न करना, विद्या न पढ़ना-पढ़ाना, वाल्यावस्था में अन्वयंवर विवाह, विषयासिनत, मिथ्या-भाषण आदि सुककण तथा वेद-विद्या का अप्रचार आदि कुकमें है ! जब भाई-भाई परस्पर रूटते है, तो एक विदेशी पत्र वन वेटता है। पारस्परिक पूट से भूतकाल में पाडव-कौरव और यादवों का नाश हो गया। परन्तु अवक्त कभी यह रोग पीछे हमा है। व जाने यह महामर्पकर राक्षम कन स्टेगा या आर्यों को सब सुक्षों से स्टुडकर हु ख-सागर में दुवा मारेगा। "

"स्वायम्भुव राजा से पाण्डव पर्यन्त आयों का सार्वभीम राज्य रहा। तत्पक्ष्मात् परस्पर के विरोध से छड़कर नष्ट हो गये। यह आयावतं देश ऐसा है, जिसके सदस्य भूगील में दूसरा कोई देश नही। इसीलिए इस भूमि का नाम स्वर्षभूमि है। बयोंकि यही स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करतो है। पारसमिष पत्थर सुना जाता है, परन्तु आर्यावर्त सच्चा पारसमिष है, जिसको छुने के साथ ही छोहरूपी दरिद्र विदेशी सुवर्ण अर्थात् धनाइय हो जाते है।"

यह स्थिति कैसे वदल सकती है इसका एकही उपाय उन्होंने बताया, "जबतक एक मत, एक हानि-लाभ, एक सुख-दु:ख परस्पर न मार्ने तबतक उन्निति होना वडा कठिन है।"

आज किसान-राज्य और साम्यवाद की बड़ी चर्चा है। स्वामी दयानन्द ने उस समय 'सत्यार्थप्रकारा' में लिखा:

"राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं। और राजा उनका रक्षक है।"

इन विचारों की पूछ्यूमि में क्षायंसमाज ने मारत की राजनीति मे प्रवेश किया । स्वदेशी का पूर्ण समर्थन करते हुए उसने काग्नेस के कार्य में सिक्रय सह-योग दिया । देश को स्वतन्त्र कराने के जितने भी बान्दोलन चल्ले, किसी-न-किसी रूप में आयंसमाज का उनपर प्रभाव रहा । हिसा के मार्ग से मारत को स्वतन्त्र कराने के लिए कृतसंकर अनेक आतिकारी आयंसमाज के सदस्य ये । स्याम्बी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द, चौधरी रामभज दस, डॉ० सत्यपाल, रामप्रबाद विस्लि, मास्टर गुँवालाल, वे कुछ ऐने नामहैं जो भारतीय स्वाधीनता-सन्नाम के दलिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे।

अपने प्रारम्भिक जीवन में आर्थसमाज को कई बार राजद्रोही संस्था घोषित किया गया। आर्थसमाज की देश-मिन्त के पीछे यदापि हिन्दू-राष्ट्रवाद का स्वप्त रहा है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह आन्दोलन सामूहिक रूप से स्वराज्य और स्वरेशी के प्रति प्रेम पैदा करते में सफल हुआ। लोकमान्य तिलक और दादा भाई नौरोजी आदि राष्ट्रनेता स्वामी दथानद और आर्थसमाज की राष्ट्र-भिन्त से बहुत प्रभावित हुए थे। दादाभाई तो यहांतक कहा करते थे कि मैंने 'स्वराज' घटट स्वामी दयानद के 'स्वार्थप्रकार' में मोना छा।

=

देश के प्रति इतनी अधिक समता होने के कारण यह स्वाभाविक था कि उन्हें राष्ट्र को एक करनेवाली किसी एक भाषा से प्रेम हो। मानुभाषा उनकी गुज-राती थी, और वह संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित से ! गुरू में वह सरल संस्कृत में ही बातचीत किया करते थे। स्वामी विराजान्य से दीक्षा लेने के बाद सन् १८७२ में वह बंगाज पहुँचे। बहाँ उनकी मेंट ब्रह्मसमाज के नेता ब्रह्मान्य के क्षेत्रवर्ण के से हुई। केसवच्यन्न से सुई। केसवच्यन्न से अधिक-से-अधिक स्थानित्यां हुई। केसवच्यन्न से उनसे कहा, ''यदि आस अपनी बात अधिक-से-अधिक स्थानित्यां तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको हिस्टी माधा के माध्यम से बात करनी चाहिए।'' उस समय स्वामीजी की आयु ४८ वर्ष की थी। फिरमी केशव बाबू की यह सलाह उन्हें बहुत पसन्द आई। उन्होंने हिन्दी सीखी, और उसके बाद हिन्दी में ही बोलना और लिखना गुरू कर दिया। बाद में उन्होंने यहाँतक कहा, "दया-नन्द के नेत्र वह दिन देखना चाहते है, जब कस्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटकतक नागरी अक्षरों का प्रचारहोगा। मैंने खायाँवतं भर में भाषा का ऐपय सम्मादन करने के लिए ही अपने सकल प्रन्य आर्य-झाया में लिखे ग्रीर प्रकाशित किये है।"

पर उन्हें दूसरी भाषाओं से कोई द्वेष नहीं था। 'सत्यार्थप्रकाश' में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, "जब पाँच-पाँच वर्ष के लड़का-लड़की हों तब देवनागरी अक्षरो

का भ्रश्यास कराये, अन्य देशीय भाषाओं के श्रक्षरों का भी ।"

हिन्दी को बहु 'आयंभाषा' कहते थे, क्यों कि वह मानते थे कि 'हिन्दू' शब्द अपमानजनक है। आर्यानते के रहनेवाले जाये है, इसलिए उनकी भाषा भी आर्य-भाषा ही हो सकती है। लेकिन हिन्दी के साथ जो अनेक भावनाएँ जुड़ गई थी, उनके कारण आर्य-समाज ने हिन्दी नाम को ही स्वीकार कर लिया। स्वामीजी ने अपने सभी ग्रन्थ हिन्दी में लिखे। जिस समय 'स्त्यार्थप्रकार' प्रकाशित हुआ, उस समय वह पचास वर्ष के थे, और हिन्दी सीखे हुए उन्हें केवल दो वर्ष है हुए थे। उनकी भाषा पर संस्कृत और गुजराती का प्रभाव स्थार है। 'सत्यार्थप्रकार' के विद्याय संस्करण की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है कि, संस्कृत वोजने तथा जनम की भाषा गुजराती होने के कारण चहते उनहें इस भाषा का ठीक-ठीक परिज्ञान नहीं था, जिससे भाषा अगुद्ध वन गई थी।

'सत्यार्षप्रकाश' के अतिरिक्त स्वामीजी ने ऋ वेदादि भाष्य भूमिका, वेद-भाष्य, अध्याध्यायी भाष्यम्, संस्कार-विधि, आर्याभिविनम्, आर्योद्दे स्वरत्नमाला, पंचमहाम्याविधि, वेदाग्यकाश आदि एन्य भी हिन्दी में ही लिखे । उनेका उद्देश्य प्रारम्भ में हिन्दी-प्रवार नहीं था। उन्होंने तो उसे अपने व्यापक उद्देश्य भारम्भ में हिन्दी-प्रवाद करते । रहने के कारण उनकी भाषा-बैठी अत्यन्त सरक और सम्बक्त हो गई थी। परम्परा से बले आये भनितरस के विकृत हो जाने के कारण उन दिनों देश मानिक दासता में क्रेस गया था। अध्यविश्वास और अध्यमित का प्रावस्य था। जीवन में बीदिक शिषिकता मरआई थी। जब स्वामीजी ने हत बीदिक पतन के विरुद्ध अपनी आवाज बुक्त सर्वी, तब उनकी भाषा में शक्ति पदा होना स्वामाविक था। केविन जहाँ इस सिन्त ने में जे हुए सज्ञक्त गर्व का निर्माण किया, वहाँ किता को हानि भी एहुँ वाई। आर्यसमाज से प्रमावित पद्य की भाषा प्रारम्भ में प्राय: वैसी-ही कर्ण-कटु रही है।

उन्होंने आर्यसमाज का यह नियम बना दिया कि प्रत्येक आर्य तथा आर्य-

सभामद को आर्यभापा तथा संस्कृत जानना चाहिए। इसका पेरिणाम यह हुआ कि प्रत्येक आर्यसमाजी और आर्यसमाज से किसीभी रूप में सम्बन्ध रखनेवालों को आर्यभापा सोखना आवश्यक हो गया। इसी कारण कावी के अनेक संस्कृतक पिछतों ने भाषा को अपनाया और हिन्दी की खोकप्रियता वढी। पंजाब वर्दू का गढ़ था। स्वामीजी के अनुगामियों ने हिन्दी सीखने थे पहले उनके प्रत्यों का वर्दू में अनुवाद किया। को अपनाया और रिन्दी सीखने थे पहले उनके प्रत्यों का वर्दू में अनुवाद किया। वर्द्यामीजी के कारण हिन्दी भाषा में एक प्रवाह पेदा हुआ। इस प्रकार स्वामीजी के कारण हिन्दी भाषा संख्या साहित्य पर कई प्रकार के प्रभाव पड़े।

जनने बाद आयेसमाज ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए वहुत-कृष्ठ किया। शिक्षा का मुख्यम देवी भाषाएँ होनी चाहिए यह बावाज भी आयंसमाज ने उठाई। सबसे पहले पुरकुलों मे इस सम्बग्ध में कियासक रूप में परीक्षण हुए। अनेक ऐतिहासिक, दार्शनिक और बैज्ञानिक विषयों पर गुरुकुलों के स्तातकों ने मीलिक ग्रन्थ लिखे, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया। और इस प्रकार वडे- बड़े विश्वविद्यालयों के सस्थापकों के दिल से इस बात को दूर करने में सकल हो गये कि हिन्दी भाषा में उच्च विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सबसे पहले स्वामी ध्यानन्द ने गुरुकुल कागडी में विज्ञान, स्वायनवाहन, अर्थशाहन, अपिवज्ञान और भीतक विज्ञान की शिक्षा हिन्दी के माध्यम द्वारा देने की कोशिश की। इस सम्बन्ध में करूकता-विश्वविद्यालय-आयोग के प्रधान श्री संडलर ने लिखा, "मातृमायाद्वारा केंबी शिक्षा देने के परीक्षण में गुरुकुल को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।"

हिन्दी उन दिनों इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक विदेशी विहान हिन्धी पढ़ते के लिए ही गुरुक्ल प्राये । देखते-देखते गुरुकुलों और कालेजों का जाल पूरे देश में फैल गया । आयंकन्या-पाठसालाओं के द्वारा हिन्दी ने घरों में प्रवेश किया, और इस तरह हिन्दी अनावास हो देश की राप्ट-भाषा वन गई।

2

शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्यसमाज का योगदान कई हिट्यों से अस्पन्त मीलिक रहा है। स्वामोजी ने 'मत्यार्यप्रकाश' के मृतीय समुक्लास में शिक्षा के निम्मिलिखित सिद्धान्त लिखे हैं:

" बाठ वर्ष के हों, तभी छड़कों को छड़कों की, बौर छड़िक्यों को छड़िक्यों को पठिया में भेज देवें । जो अध्यापक पुरुष वा हुनी पुटावारी हों, उनसे विशास दिखानें, किन्तु जो पूर्णविद्याखन, धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देनेषीम्य हैं। डिज अपने घर में छड़को को बन्नोविदी बीर करवाओं का भी यथायोग्य संस्कार करके स्पोचन आधार करवाओं का भी यथायोग्य संस्कार करके स्पोचन आधार्य-कुछ अर्थात्

अपनी-अपनी पाठशाला में भेजदें। विद्या पढने का स्थान एकान्त देश मे होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठमाला, दो कोस, एक दसरे से दर होनी चाहिए, जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष य भरय अनुचर हों. वे बन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री. और पहलों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठसाला में पाँच वर्ष का लड़का ग्रीर पुरुषों की पाठ-शाला में पाँच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात जबतक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें,तबतक स्त्री व पूरूप का दर्शन,स्पर्श, एकान्त सेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर कीडा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के भैयनो से अलग रहें। और अध्यापक छोग उनको इन बातों से बचार्वे, जिनसे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा से बलगुक्त होकर शानन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजन अर्थात चार कोस हर प्राम वा नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, खानपान, आसन दिये जायें, चाहे वह राजकमार वा राजकुमारी हों, चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सबको तपस्वी होना चाहिए । उनके माता-पिता अपने सन्तानों वा सन्तान अपने माता-विताओं से न मिल सकें, और न किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकरकेवल विद्या बढाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमणकरने को जावें, तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेप्टा न कर सकें और न आलस्य, प्रमाद करें।"

स्वामीजी के अन्य प्रत्यों में वहीं कही शिक्षा का प्रकरण आया है, उसमे शिक्षासम्बन्धी इन्हीं सिद्धान्तों को दोहराया गया है । वे सिद्धान्त संक्षेप में निम्न-जिखित हैं :

(१) लड़कों और लड़कियों के शिक्षणालय पृथक्-पृथक् हों। स्वामीजी ने इन शिक्षणालयों का आचार्यकुल और गुरुकुल इन दो नामों से निर्देश किया

(२) आठ वर्ष से अधिक आयु के वालक या वालिकाएँ गुरुकुलों में अवस्य भेज दिये जार्ने। ऐसा राजनियम होना चाहिए कि आठ वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को घर में न रखा जा सके। उनका आचार्यकुरू में जाना आवस्यक है।

(व) विवाहयोग्य आयु होनेतक (वालक २५ वर्ष की आयुत्तक और वन्या १६ वर्ष की आयुत्तक हों) विद्यार्थी आचार्यकुल में ही निवास करें। वे ब्रह्म-चर्य का पालन करें। उससे पहले उतका बाग्दान अथवा विवाह न हो।

(४) गुरकुलीं में सबको एकसमान माना जाय, उनमें ऊँच-नीच या प्रती-तिर्प्रेत की भेदभावना न हो। राजपुत्र हो चा फिसी साधारण शिल्पी की सन्तान हो, सबसे समान व्यवहार किया जाय। (५) गुरु और क्षिप्य का पिता-पुत्र का-सा सम्बन्ध रहे । गुरु उन्हीं लोगों को बनाया जाय, जो भूद्ध आचरणवाले और विद्वान् हों ।

(६) शिक्षणालय नगर से दूर एकान्त स्थान में हों। वोलक और वालिकाओं के

गुरुकुल भी एक दूसरे से दूरी पर होने चाहिएँ।

(७) त्रिंबा-गढ ित के सम्बन्ध में सत्यार्थप्रकाश'और 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका' में स्वामीजी ने विस्तार से अपने विचार लिखे हैं। उनका साराश यह है कि वेद-वेदांगों की शिक्षा के साथ-साथ वालकों को अन्य सब प्रकार की उपपुनत शिक्षा दी जानी चाहिए। राजविद्या, शिल्प, गणित, ज्योतिष,
भूगोल, चिकित्सा आदि शास्त्रीय और व्यावहारिक विषयों के अतिरिक्त
देश-देशान्तरों की भाषाओं का ज्ञान भी कराया जाय, स्वामीजी का ऐसा
अभिग्राय था।

(द) विचारों की भुद्धता रखने के लिए स्वामीजी यह आवश्यक समझते थे कि उन ग्रन्थों का अध्यापन न कराया जाय, जिनमें थं गार रस अथवा भ्रम-

मूलक विचारों का प्रतिपादन हो।

कैदिक माहित्य के अध्ययन-अध्यापन और शिक्षा के प्रचार के लिए आयंसमाज के एक दल ने गुरकुल-शिक्षा-प्रचाली को अपनाया। इसके विपरीत, एक दल
ऐसा भी या, जिसने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को अधिक महस्व दिया। गहले
दल के नेता स्वामी अद्धानन्दतथा दूसरेदल के नेता महारमा हंस राज थे। महारमाजी
ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल दयानन्द एंन्जो वेदिक स्कूल, लाहीर की स्थापता की। उसके बाद अनेक स्कूल और कालेज खुने। इन स्कूलो और कालेजो में
स्वामीजी के शिक्षासम्बन्धी सभी विचारों पर तो आवरण महीं हो सकता था,
परन्तु वैदिक पर्म की शिक्षा उन्हें वरावर दी जाती रही और आजतक दी जाती
है। आर्यमाग द्वारा स्थापित मुस्कूल
कांगड़ी को बहुत प्रतिल्या पहिंच पुरकुलों में प्राचीन वेदसास्त्रों को प्रमुखता
दी जाती थी। परन्तु आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की जपेक्षा भी नही की गई। बल्कि
भीतिक, रसायन और गणित सास्त्र आदिकी शिक्षा हिन्दी के माध्यम से दी गई।
दी० ए० वी० कालेज के सम्बन्ध में यह घोषणा को गयी, "इसका उद्देश प्राचीन
संस्त्रत साहित्य के व्यययन को उत्साहित करता, और हिन्द्र-चाहित्य को उन्तत
करना होगा।"

कन्या-पुरुकुल भी घोले गये । बेहरादुन का कन्या-पुरुकुल तथा जलन्धर का कन्या-महाविद्यालय एक समय में बहुत प्रसिद्ध हुए । इसके अतिरिक्त आर्य-समाज के प्रायः सभी मन्दिरोंके साथ पुगी-पाठरात्माको की स्थापना भी की गई।

आर्यसमान द्वारा संस्थापित शिक्षा-संस्थाओं ने द्वारा नहीं एक ओर देश में साक्षरता बढ़ी, वहाँ दूसरी ओर संस्कृत, हिन्दी और वैदिक शिक्षा का बहुत प्रचार हुआ। इत संस्थाओं ने जनता में प्रामिक भावना भरने और अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आदर्श अपने सामने रखा। पुस्तकालयों की स्थापना का श्रेम भी आर्थसमाज को ही दिया जा सकता है। गुस्तुकां में आश्रम-पढ़ित का पालन करते हुए उसने यह मी प्रमत्न किया कि यह प्राचीन पढ़ित का पालन करते हुए उसने यह मी प्रमत्न किया कि यह प्राचीन विक्रित से प्रमुख्त किया है। सके । उसने सोलह संस्कारों का भी प्रमार किया। अनेक कारणों से पूरी सफला नहीं मिली। निरुत्तर परिवर्तित होते इस वैज्ञानिक युग में मिल भी मही सरती थी। वैकिन फिरमी प्राचीन संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था पैरा करने में उन्हें वहुत सफलता मिली।

₹ €

दूसरे घनेक सुधारों का श्रेय भी आयंसमाज को मिल सकता है। जैसे वर्षा-व्यवस्था पर चोट करके उत्तने जाति के बन्धनों को कुछ ढोला किया । स्त्री-विश्वा का प्रचार करते हुए पर्दो-प्रचा पर चोट की । बनाय बच्चों के लिए अनाय-आश्रम स्थापित किये । गऊ-रक्षा की पाँच हो। इस सम्याय में स्वयं स्थापित का वी । उत्तक समाएँ स्थापित की थी। सासकों से भी बहु मिले थे । बसोक वह मानते थे कि यक कृषिप्रधान भारत की निर्धि है। आयंसमाज ने इस कार्य को और आयं बढाया ।

आर्यसमाज ने गृद्धि का भी क्रियारमक समर्थन किया. यद्यपि इस आन्दी-लन के फारण उसका विरोध भी हुआ। परन्तु उसका विश्वास या और है, कि जो लोग हमारी उपेक्षा और अपमान के कारण हमसे विद्युड गये है जन्हें फिरसे अप-नाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अहिन्द भी हिन्द-धर्म में प्रवेश पा सकते है। उस समय जिस धार्मिक संकीणंता और छूतछात की प्रवलता थी इस आन्दोलन ने उसपर करारी चोट की । एक युग था कि जब यदिकोई हिन्दू पुरूप या स्त्री किसी भी प्रकार दूसरे धर्मवाले के सम्पर्क में या जाता था, या साधारण प्रकार की धार्मिक या सामाजिक मर्यादाश्चों का अतिश्रमणकरता था, तो फिर वह हिन्दु नहीं रह सकता था। इसी अप्राकृतिक स्थिति पर आर्यसमाज ने आक्रमण किया। वेदाक, यह प्रतित्रिया के रूप में ही हुआ, परन्त्र इसने जिस मानसिक संकीणंता और दासता पर चोट की वह कोई कम बात नहीं थी । स्वामीजी ईसाइयों और मसल-मानों के राज नहीं थे। पादरी स्काट और सर सैयद अहमद-जैसे व्यक्ति उनके परमामित्र थे । इन धर्मों में उनके भवतो की संख्या भी कम नहीं थी । बाद में मह सम्बन्ध इतने अच्छे नहीं रहे । परन्तु स्वामीजी के जीवन-काल में ऐसी स्थिति नहीं आई थी। ठाहौर में बायंसमान की स्थापना के लिए जब किसी हिन्दू ने स्थान नहीं दिया, तब एक मुस्लिम भद्रपूरुष के घर पर ही उसकी स्थापना की गई।

आर्थसमाज ने न केवल भारतवर्ष में, बिल्क विदेशों में भी आर्थ-धर्म का प्रचार किया । यूरोप, एशिया, अफीका जहीं क्हीभी भारतीय लोग रहते थे, वहीं-वहीं आर्थसमाज की स्थापना हुई । आर्थ-संस्कृति का प्रचार करते हुए उसने अनेक रूपों में मानव-सेवा का कार्य किया । नेवा के रोज में आर्थसमाज सदा और सब कही अप्रणी रहा है । भूकप्प हो या बाद हो, दुर्भिक्ष हो या आंतवृष्टि या अनावृष्टि हो, कैसाभी सकट हो, उसने साहस के साथ आंत्र वेदकर बाम निया है, और देश की प्रदेष प्राप्त में अपना पासि में अपना स्थाप हो या किया है।

भारत के नव जागरण में आयंसमाज का महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी माम्यताओं और सिद्धान्तों ने एक बार तो हीनमाब-एस्त हिन्दू-जाित को प्रपूर्व उस्माह में भर दिया। अध्वविश्वास और कुरीतियों के जाल से मुक्त होकर हिन्दू-जाित में मतिस्य प्रयत्ति के मार्ग को अपनाया। पण्डित चमूपित के शब्दों में, "आयंसमाज के लग्म के समय हिन्दू कोरा पुराष्ट्रीमा जोव था। उसके मेरदण्ड की हुड्डी थी ही नहीं। चाहे कोई उसे मार्जी दे, उसकी हुंसी उदाये, उसके सेदरण्ड की सहुंडी थी ही नहीं। चाहे कोई उसे मार्जी दे उसकी हुंसी उदाये, उसके सेदरण्ड की मस्तां कर या उस धर्म पर की चड़ उछाले जिसे बहु सदियों से मानता आ रहा है, फिरभी दे ना गरि अपमानों के सामने वह वाँत निष्केडकर रह जाता था। छंगों को यह उचित संका हो सकती थी, कि यह जादमी भी है या नहीं, इसे आवंश भी चढता है या नहीं, अथवा यह गुस्से में शाकर प्रतिपक्षी की ओर पूर भी सकता है या नहीं। किन्तु, आयंसमाज के उदय के बाद, अधिवल उदासीनता को यह ममोगृति विदा हो गई। हिन्दु, आयंसमाज के उदय के बाद, अधिवल उदासीनता को यह ममोगृति विदा हो गई। हिन्दु, आपंस्ता मूं एक बार फिर जगमगा उठा है। आज का हिन्दू अपने धर्म की नित्य सुनकर चुन नहीं रह सकता, जरूरत हुई तो धर्म रहा वह वह पत्ती ने पान हो। किन्दु भारी का सम्ता है। "

१. दि कल्चरल हेरिटेज् ऑव् इंडिया-जिल्द-२

## अध्याय-१३

# नीति-शास्त्र

### डाँ० रामकरण शर्मा

राजनीतिविज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य दादों के नाम प्राय: सुनने की मिळते हैं, जैसे प्रजातंत्रवाद, समाववाद, साम्यवाद आदि । भारतीय परम्परा में ऐसे वाद नहीं हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय में राजनीति की मुख्य-विस्थत चर्चा नहीं हैं। सच तो यह हैं कि जहीं पश्चिम में देश, काळ और ब्यक्ति-विस्थित विचाराओं या महत्वाकांकांशों के जनुरूप विचिन्न राजनीति-संबंधी वादों को रचना हुई, वहाँ भारतीय परम्परा में धर्म को केन्द्र-विन्तु मानकर राजनीति या राजधर्म की विधव व्यास्थाएँ हुई।

यों सम्पूर्ण वैदिक और लौिक संस्कृत साहित्य में नीति अथवा राजनीति-संबंधी विचार विखरे पड़े हैं। परंतु राजनीति की विस्तृत, सुव्यवस्थित चर्चा कौटल्प के व्यवसार में मिलती है। अर्थ की श्यास्या वाचार्य कौटल्प ने इस प्रकार की है कि 'अर्थ से आयाय है मनुष्यों की वस्ती से, उनके प्रदेश से, जहाँ कि वे रहते हैं।' इसिल्ए अर्थ-वास्तवह सासर है जिसमें राज्य की उपलक्षिय और उसके पालन और संवाहन के उपायों का वर्णन हो। शाचार्य उपलक्षित संत्रित कर प्रकारीतिविषयक ग्रंथ को पड़-नीतिवास्त तथा आचार्य वहस्पति के ग्रन्थ को वर्ष-साख इसीलिए कहने को थे। महानारत के सान्तिपर्य में राजनीति-सास्य का वासहीलवार इतिहास हम

नहाना राज के सान्त्रपय ने राजनात-नास्त्र को तक्कालवार शतहास हम देखते हैं । राजनीति-सास्त्र को परम्परा के कुछ प्राचीन आचायों का भी उल्लेख उसमें पाया जाता है ।

कई स्पृतियों में विशेष करके मनुस्पृति के ७वें और ८वें अध्याय में राज-

नीति का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

महाभारत के अनुसार एक ऐसा समय था, जब न तो कोई राजा था, न राज्य था, और न कोई दण्ड-विद्यान । धर्म (के भय) से ही स्वयं सभी लोग एक दूसरे की रसा या सहायता किया करते थे। पर धीरे-

राजा का निर्माण दूसर का रस्ता या सहायता ाकवा करते था । पर पार-धीरे लोगों की स्वायंपरता बढ़तो गई, धर्म के वश्वत बीले पड़ने क्ये और एक दूसरे को सताने खेंगे। अच्छे लोगों के लिए समाज में रहना भी कठिन हो गया। ऐसी हालत में देवताओं ने बहुआ की सहायता मीगी।

१ महामारत, झान्ति-पर्व ४६-१-१४५

ब्रह्मा ने सबसे पहले राजधर्म की अत्यन्त विस्तृत ब्यास्था की । इसे क्रमसः स्वयं विव ने तथा इन्द्र, बृहस्पित और तुक्र ने ग्रहण किया । सुन्नाचार तक आते-स्राते राजधर्म की यह ब्यास्था अत्यन्त संक्षिप्त और सरल हो गई । इसके बाद देवताओं के अनुरोध पर पगवान् विष्णु ने अपने मानस पुत्र राजा विरचा की मृटि की । पुर्मायवश्व विरचा की सासन में हाच हो न थी, वेराम्य को हो इसके वायर ने अवश्यक्त पाया समझा। इसके विपरीत, इसी वस-परम्परा में राजा वेन की शासन में आवश्यक्ता से अधिक होच थी। लगा यह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और अनुचित क्या से लोगों को सताने । मह्पियों ने विद्रोह किया और वेन की हत्या कर, विचार-मन्यन करके पृत्रु को राज्य पर आमीन किया। पृत्रु राजधर्म के प्रतिक थे। मह्पियों के आरेशनुसार पृत्रु ने प्रतिकाली, "अपने-पराये का भेद भूलकर में समीके साथ समान व्यवहार करना, और जो भी कोई खस्ति धर्ममान वर से विचित्त होता समान व्यवहार करना, और जो भी कोई ब्यक्ति प्रमान वर से विचित्त होता जानीन भी बोरसहों पर्यु ने साथ बोरसहों हो इसमय युद्धारे या मृत्रु की चपट में हो आता। कोई स्रामार पुत्रु की चपट में हो आता। कोई स्रमार पुत्रु की चपट में हो आता।

राजा की आवश्यकता बतलाते हुए, रामायण में कहा गया है कि 'यादि राजा न हो तो राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जायगा, न समय पर वर्षा होगी; न कृषि का विकास होगा; न पुत्र पिता की बात मानेगा, न पत्नी पति की; न यज होगे, न कोई उत्सव होगा; जेंछ बड़ी मछलियों छोटी मछलियों को दा जाती हैं, वैदे-हो लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, सज्जन और असज्जन का भेद समाप्त हो जा-यगा और चारों और अध्यक्तर छा जायगा।"

मनुस्हिति के अनुसार ऐसे समय मे, जब सर्वत्र अराजकता फैली हुई पी और सभी भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे थे, भगवान ने लोक की रक्षा के लिए राजा का निर्माण किया। इन्द्र, यम, वायु, सूर्य, अपिन, वरण, चन्द्र और कुमेर-इन सभी देवताओं के अंश लेकर राजा पृष्वी पर लवतीण हुआ। उसकी बरावरी करनेवाला कोई नहीं या। अपने दिव्य प्रभाव से बुक्त रण्डविधान की रचना की पात्र वना। बहाते ने फिर उसके लिए बहाते की युक्त रण्डविधान की रचना की। ताबसे रण के भय से ही सभी अपने-अपने काम सही ढंग से करने लगे। यदि दण्ड न होता, तो जैसे लोग मल्ली प्रकार राजाते हैं वैसेही समाज में जो बलवान हैं वे दुवेंलो को घट कर जाते। अपने-अपन पांवत जीवन वितानेवाले लोग समाज में बा बहत कम मिलते हैं; रण्ड के भय से ही हो लोग अच्छी का में छनते हैं।

राजा की शक्ति के स्रोत उसके कई व्यक्तिगत सदगण आवश्यक माने गये

२ रामायण २-६७-६-३६

३, भनुस्मृति ७०३-२८

हैं। "इन्द्रियों<sup>3</sup> को वश में रखता हुआ वह पराई स्त्री, पराया धन और हिसादति राजा कैसा होना चाहिए लना, अविनीत हत्तिबनाये रखना, इस प्रकार के आच-रणों और इसी तरह के आचरणवाले छोगों की संगतिको वह छोड़ दे ।अधर्माचरण और अनर्थकारी व्यवहार का भी परित्याग करदे।" राजा<sup>र</sup> अपने राष्ट्र में न्याय की रक्षा करे, अनुओं से भी कृटिलतापूर्ण व्यवहार नकरे, विद्वानों के प्रति क्षमाशील हो। ऐसे राजा का यश, चाहे वह विल्कुल निर्धन ही क्यों न हो, चारों ओर उसी तरह फैलता है, जैसे पानी में तेल की बूँद । वह प्रात:काल उठते ही विद्वानों और दृद्धजनों की सेवा करें और उनसे विनम्रता की शिक्षा ग्रहण करे। साथ-साथ वह वेदों का, दण्डनीति का, तर्कशास्त्र, ब्रह्मविद्याऔर व्यावहारिक शास्त्रों का भी अध्ययन करे। वह हर तरह के व्यसनों का सर्वथा परित्याग करदे। वह दानशील हो, यज्ञों में, उपवास, तपस्या और प्रजापालन मे उसकी अभिरुचि हो । वह वीर हो, बलवान् हो, सदा सत्यान्वेषी हो । वह सज्जनों की रक्षा करे, दुर्जनों का दमन करे । वह दुईएं हो, जितेन्द्रिय हो और एकदर्शी हो । ऐसे गुणों से युक्त राजा अपने मित्रों और सज्जनों के लिए वैसाही उपकारी हो जाता है, जैसे सभी प्राणियों के लिए बादल या पक्षियों के लिए स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ इस।" वह राष्ट्र की सम्पत्ति का समान वितरण करने के बादही स्वयं अपने हिस्से का उपभोग करे, मंत्रियो या अमारवीं का कभी तिरस्कार न करे, धमण्ड से चूर बलवान् शत्रुओं का वध करे, दर्वनों की रक्षा करे, दण्डविधान में अपने-पराय का मेद कभी न करे, गरीबी, अनाथों और दढ़ों के आँसू पोंछकर और उन्हें मुहुँ माँगा दान देकर खुक्ष करे। राज्य बहुत बड़ा बोफ है, इसे वही राजा सेंगाल सकता है, जो दण्ड-नीति में निपुण हो, विद्वान् हो, वीर हो और जो कभी अपने काम में किसी तरह का प्रमाद न करता हो। वशास्त्र-मर्यादाका वह बरावर पालन करे। अनुकूल परिणाम होने पर वह बहुत अधिक प्रसन्न न हो, और न प्रतिकूल परिणाम देखकर धवराये ही। ऐसा कभी न सोचे कि वह बलवान है और सभी गुणों से युक्त है, इसलिए सभी उसका बादर करेंगे ही । सभी गुणों से युक्त होने पर भी पापी लोग उससे इंप्या करेंगे । इससिए उसे बराबर साबधान रहना चाहिए।

४. अर्थशास्त्र १-६

५. मनुस्मृति ७-३२-५३

६. महामारत शान्तिपव ७५-२-३७

७. वही ६१-३०-५८

वही ६३-१-३६

सब<sup>६</sup> कुछ होने पर भी राजा अकेछा राज्य-संचालन नही कर सकता। इसिल्ए राजा को चाहिए कि वह सात या आठ सचियों की नियुक्ति करे और उनके परामर्ग से ही सारे राज-राज को चलाये। इनों

जनक परामन से हा सार राज-काज की चलाय। इनम से कुछ तो ऐमे हो गकते है, जो अपनी कुल-परम्परा से ही सचिव-पद के अधिकारी है। पर हर स्थित मे सचिवों को जासबेता, यीर, योडा और कुलीन तो होना ही चाहिए। सचिव का ही दूसरा नाम अमात्य है।

कौडल्य ने अमात्यों की योग्यता और नियुक्ति के बारे में कई मत-मना-न्तर प्रस्तुत किये है। आचार्य भारद्वाज के अनुमार महपाठियों की नियुक्ति अमास्य-पद पर को जानी चाहिए, क्योंकि राजा उनकी कार्यक्षमता और व्यावहारिक पित्रता से पहले से ही सुपरिचित रहता है। इस मत के पक्ष-विपक्ष में दूसरे कई आचार्यों के मत दिखलाये गये है। आचार्य कौटल्य का निर्णय यह है कि राजा की विद्या, बुद्धि, साहस, गण, दोप, देश, काल और पात्र का विचार करके ही अमा-त्यों की निवृक्ति करनी चाहिए। यदि सहवाठी भी योग्व मिलें, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, नियुन्ति के बाद गुप्त उपायों से अमारयों के चरित्र की परीक्षा अवस्य लेनी चाहिए। यह परीक्षा चार तरह से ली जा सकती है। एक तो ऐसा सूठा प्रचार कर दिया जाय कि अमुक पुरोहित राजाज्ञा न मानने के अपराध में पदच्युत कर दिया गया है। फिर वह पुरोहित कुछ अन्य गुप्तचरो की सहायता से हर अमात्य की यह कहलाये कि राजा वड़ा ग्रधामिन है, इसलिए इसकी जगह किसी दूसरे को राजा बनाना चाहिए। हर अमात्य को यह भी कह-छाये कि दूसरे सभी अमात्यों ने यह बात मान की है। यदि अमात्य इसे न माने और राजा के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करे, तो समझना चाहिए कि अमास्य राज-भवत है। इस परीक्षा को अर्थशास्त्र में 'धर्मोपधा' वहा गया है। दूसरी परीक्षा का नाम 'अर्थोपधा' है। इसमें यह झूठा प्रचार किया जाता है कि राजा हा की ठुकराने के अपराध में सेनापित को परच्युत कर दिया गया है। फिर वह मेनापित गुप्तचरों की सहायता से हर अमात्य को धन का लोम देकर यह कहलाये कि यह राजा सर्वेया अयोग्य है, इसका विनास कर देना चाहिए। यदि अमात्य इसका विरोध करे, तो समझना चाहिए कि वह योग्य और राजभवत है। तीसरी परीक्षा होती है 'कामोपधा' । सन्यासिनी का वेश धारण किये कोई गुप्तवरी हर अमात्य के पास जाकर यह कहे कि महारानी उससे प्रेम करती है और यदि वह महारानी से मिलेगा तो महारानी खुश होकर उसेपर्याप्त धन भी देगी। यदि अमात्य इसका विरोध करे, तो समझना चाहिए कि वह पवित्रात्मा है। चौथी परीक्षा का नाम है 'भयोपधा'। इस परीक्षा में अमात्य दूसरे अमात्यों को नौका-विहार के लिए

६. मनुस्मृति ७-५४

आमन्त्रित करता है। किर राजा उन सभीको दिण्डत करता है। तय दूसरा गुल-चर (अपमानित छात्र के वेश मे) हर अपमानित अमात्य के पासजाकर राजा के विश्व बातें करते हुए उसके वध कर प्रस्ताव राजता है और यह भी सूचित करता है कि अन्य सभी अमात्यों ने यह प्रस्ताव मान क्रिया है। प्रगर अमात्य इसका विरोध करे, तो समझान चाहिए कि यह योग्य और राजगकत है। इस तरह इन परो-साओं में छरे उत्तरनेवाले अमात्यों को यथायोग्य परों पर नियुक्त करना चहिए। इन अमात्यों में जो सबसे अधिक योग्यता रखता हो, उसे कुछ अन्य परोक्षाओं के बाद मन्त्री या प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाय।

राजा<sup>3\*</sup> के त्रिष् पुरोहित का होना भी अत्याबस्यक है। "जैसे आचार्य के पीछे पिष्य, पिता के पीछे पुत्र और स्वामी के पीछे पुरोहित मृत्व बलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित का अन्वामी-

होना चाहिए।"

"पुरोहित" (बहा) धोर राजा (क्षत्र)को मंत्री के सम्बन्ध में महानारत में मुचुकुरदोवास्थान की उद्मावना की गई है। राजा मुचुकुरद ने अपने बाहुबल से सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। उसके बाद कुवेर ने कुछ ऐसी घटए आसुरी शक्तित यो की सृष्टि की, जिनके सामने मुचुकुर की सैन्य-शिवा कीकी पड़ने छगो। तब मुचुकुर ने महिंच वित्युष्ठ की तप. शिवत से कुवेर की आसुरी शक्तियों को परास्त किया। इस तरह राज्य-संचालन के लिए तपस्वी विदानों के सहयोग की परम आवस्यकता है।"

साय-साय, योग्य विस्वासी गुप्तचरों की भी नियुवित आवश्यक है। विद्यार्थी, <sup>98</sup> संत्यासी, गरीव किसान, व्यापारी, सिद्धतपस्वी या शिष्यों को वेदाभूषा में ये गुप्तचरन केवल मंत्रियों को स्वराष्ट्र या परराद्ध

गुन्तवर की दिश्वियों से बातकारी कराते हैं, बहिक प्रतिकृत परिस्थितियों को अनुकूक परिविधितयों में बदल देना भी इनके कार्य का महत्वपूर्ण अग होता है। कुछ मुन्तवर तो एकही स्थान पर रहकर अपना कार्य करते हैं और कुछ घूम-घूमकर। समझ: इन्हें संस्था' और संचार' कहा जाता है।

इन्<sup>13</sup> गुप्तचरों को कभी-कभी आपस में दिखायटी वार-विवाद करने की भी शावस्यकता पड़ती हैं। कोई कहता है, 'राजा अन्यायी है, सबको दण्ड देता है,' किर दूसरा कहता है 'यह सब गलत है, राजा को तो भगवान ने ही सभी की रक्षा

१०. अयंशास्त्र १-७-६

११. महामारत, शान्तिपर्व ७४-१-२२

१२. अर्थशास्त्र १-१०-११

१३. वही १-१२

के लिए बनाया है, यदि राजा न हो तो जैने वही मछिलयौ छोटी मछिलयों को छा जाती है वैसेही बलवान छोग दुवंछों को नष्ट कर देते। इसिलए राजा का अप-मान कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के दिखावटी बाद-विवारों से एक ओर तो लोगों की मनोइतियों को जानकारी हो जाती है, दूसरी ओर राजा के लिए प्रचार करने का अवसर मिल जाता है। मुन्तचरों का महत्व का कार्य यह भी है कि जैसे हो तैसे राज्य में कही किसी तरह का असतीय न फैले उसह सिलए कि विवार वार्य पर सि

राजा<sup>भ</sup> को अपनी रक्षा के लिए किसी दुर्ग (किला) में अपना निवास-स्यान बनाना चाहिए। यह दुर्ग या तो मरुमूमि में हो (धन्वदुर्ग) या कही जमीन

दुर्ग पर ईंटों से बनी ऊँची दीवारों से सूरक्षित हो (मही-दुर्ग), या चारों स्रोर अवाह जल से भरी खाइयों से

दुग), या चारा भ्रांत श्रवाह जल से भरी लाइया स चिरा हो (बब्दुर्ग) अथवा वहे-बडे घने हसों से घिरा हो (बार्संडुर्ग) या चारोशोर से खुला होने पर भी सैन्यदल से सर्वया सुरक्षित हो (ब्रुट्गं), या चारों ओर पर्वेतों से घिराहो (गिरिदुर्गं)। इन सभो दुर्गों में गिरिदुर्गं को सबसे अधिक उपादेय माना गया है।

दुर्गं रहत तरह के अस्त-जस्तो से सुसज्जित हो। इसमें भोजन की प्रचुर सामग्री हो, पेय जल की व्यवस्था हो, जानवरों (घोड़ों ग्राहि) के खाने की चीजें हों, आवर्यक यन्त्र भी हों। वाहरों की समुचित व्यवस्था हो। विद्वान् पुरो-हित और शिल्फार भी वहां अवस्था हो। हो हो चुने की वीच में राजा ग्रपना प्रासाद तैयार कराये। यह प्रासाद सभी शहतुओं के अनुकूक हो, स्वच्छ हो हशों से पिरा हो और वहां भी पेय जल की जीवत ध्यवस्था हो।

इमें तरह के दुगें में निवास करनेवाले राजा को शत्रु नहीं परास्त कर सकते।

उच्य<sup>16</sup> पदों परआसीन कमैचारियोंपरकड़ी निगराती रखना बहुत आव-स्यक है। नियमामुसार इन कमैंचारियों को न तो आपस में बिहकुछ मिला-जुला

उच्चपदस्य कर्मचारी होना चाहिए, न हेयभाव ही बरतना चाहिए। यदि ये उच्चपदस्य कर्मचारी सबंधा मिल लायें तो अधिक सम्भावना इस बात की है ये राजद्रव्य का अपहरण करेंगे। यदि ये आपस में हेय करने लगें, तो अपनी 'तू-तू में मैं' के चलते राज्य का कार्य ये सुचार रूप से न चलने देंगे। इसलिए इन्हे राजा के आदेशानुसार पूरी ईमानदारी से सारे कार्य संभावते रहने चाहिए। राजा को

१४. मनुसमुति ७-७०-७१

१५. वही ७३-७६; तु० अर्थशास्त्र २-३-४

१६. अर्थशास्त्र २-६

चाहिए कि इनके बारे में सारी बातों की जानकारी अपने गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करता रहे। इनकी आमदनी अगर कम है और खर्च ज्यादा, तो जाँच-पढ़ताल कराने के बाद राजा को ऐसे कर्मचारियों को गवन के प्राराध की कड़ी-से-कड़ी सजा देनी चाहिए। वांछनीय तो यह है कि प्रत्येक उच्चपदस्य राजकर्मचारी अपने आय-व्यय कापरा विवरण राजा के सामने बरावर प्रस्तूत करता रहे।

जो कर्मचारी ईमानदार हों, उनका सम्मान होना चाहिए, और उच्चतर पदों पर उनकी उन्नति करनी चाहिए । इसके विपरीत, लोभी. बेईमान कर्म-

चारियों को निम्नतर पदों पर नियुक्त करना चाहिए।

मन्स्मति " के अनुसार शासन-व्यवस्था का आरंभ गांवों से होता है। हरेक गाँव का एक मुख्या होता है। दस गाँवों के ऊपर उससे वड़ा मुख्या होता है। इसी तरह बीस, सौ और हजार गाँवों के ऊपर बहे-

जासन-रचयस्या बड़े अधिकारी होते हैं। गाँव का मुखिया अपने गाँव की समस्या से अपने दशेश (दस गाँवों के मुख्यिया) को अवगत कराता है । इसी कम से हजार गाँवों का मुख्या अपने क्षेत्र की सारी समस्याएँ संबंधित अमारय के सामने प्रस्तुत करता है। नगरों की शासन-व्यवस्था के लिए उच्चतर और अधिक शक्तिशाली अधिकारियों की नियुक्ति का विधान है।

कहा गया है कि गाँवों और नगरों की सुरक्षा के लिए निदुक्त सभी कर्म-चारियों के ऊपर गुप्तचरों की सहायता से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए । प्राय: ये कमंचारी जनता को घोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने में निपुण होते है। जब कभी राजा को इनकी हरकतों का पता चले, तो वह ऐसे अधिकारियों का सर्वस्व राजकोप में जमा कराले. और उन्हें अविलम्ब ग्रपने राज्य से निकाल वाहर करदे।

जनपदों भेद की दृद्धि कराना भी राजा का एक महत्वपूर्ण कर्त्तेच्य माना गया है। इसके लिए या ती वह दूसरे देशों के छोगों को बुलाये या अपनेही राष्ट्र की बाबादी बढ़ाने का प्रयत्न करे। वह आवश्यकतानसार जनपदों की वृद्धि

मूमिदान भी करे। यदि किसी किसान ने मेहनत करके

कोई अच्छा धेत तैयार कर लिया है और उससे वह बहुत अच्छी उपज कर लेता है, तो राजा को चाहिए कि उस किसान से वह खेत कभी वापस न ले।

राजा का यह कर्त्तव्य होता है कि वह जनता के स्वास्थ्य और अन्य आव-श्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कीप से एक सीमित रकम वराबर देता रहे। साथ-साथ, अन्त, बीज, बैल, घन आदि देकर किसानों की विद्याप रूप सेसहायता

१७. मनुस्मृति ७-११५-१२३ १८, अयंशास्त्र २-१

तथा उचित सिचाई आदि की भी व्यवस्था करता रहे।

जैसे जलूका <sup>१६</sup> (जोंक), बख्डा और भ्रमर पून, दूध व मधु क्रमझः अत्यस्य मात्रा मे प्रहण करते हैं, उसी तरह राजाको चाहिए कि वह प्रजा से अल्य-से-अल्य कर बमूछ करे। पशुधन और सोने का पचासवाँ हिस्सा, बनाज का छटा, आठवाँ या बारहवाँ हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिए।

कोत्लय-अर्थ-बास्त्र " मे शानन-स्वयंस्या की मुगमना की दृष्टि से कई विभागों की स्थापना और उनके अध्यक्षों की निमृत्ति का विधान है। धनिज-विभाग, सुवर्ण-विभाग, कोष्ठागार, पण्य, वन, आयुधागार, गुरुक, सुन्ययसाय, कृषि, मुर, वधस्यान, जलपरिवहन, पनुवाला, अव्वयाला, गदराला, मुद्रा के विभागों की और दनके अध्यक्षों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। इन अध्यक्षों की योगया, अधिकारों और उत्तरवाधिरवों का बड़ा विस्तृत विवरण अर्थगाहक में मिलता है। किन्तु इन विभागों में शिक्षाविभाग का अभाव खलना-सा है। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा राजकीय अधिकार-क्षेत्र में नहीं आती यी। इतना अवस्य था कि सुधिक्षित विद्वानों का राजाओं के यहाँ विशेष सम्मान होता या। मृत्मृति "में सो गहीं कि सहन पर यदि एक और से राजा यह हों और दूसरी और से कोई स्नातक, तो राजा का यह कर्त्तव्य होता है कि सातक के लिए रास्ता छोड़दे। राजा मूर्सों मरता रहे, फिरमी वह विद्वान् सदा-पारी धोलिय से कभी कर प्रहुण नकरे।

राजकीय शासन-व्यवस्था का मुख्य प्रयोजन है प्रजा-यालन। जिसके राज्य में प्रजा धनहीन हो, चोरों का आतंक हो और लोग सुखी न हों, वह राजा जीवित होने पर भी मरा हुआ-सा हो है। यदि उसकी व्यवस्था से सभी सुखी हैं, वी राजा सभी प्रण्यो का भागो होता है।

न्याय-व्यवस्था का ही दूसरा नाम व्यवहार-निर्णय है। जब राष्ट्र में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की क्षति पहुँचाता है या कही भी राष्ट्र में न्यायविरद्ध कार्य होता है, तो उसके छिए उचित दण्ड-

ब्यवहार-निर्णय विधान करना राजा का कर्त्तंव्य है।

व्यवहार-निर्णय<sup>9</sup> के लिए राजा स्वय विनम्न वेशमूपा से तत्वज्ञ विद्वानी के साथ राजसमा से उपस्थित हो। यदि किसी कारणबंश वह स्वय उपस्थित न हो सके,तो सबसे योग्य विद्वानु को तीन अन्य समझाशों के साथ इसकार्य के लिए भेजे ।

१६ मनुस्मृति ७-१२६-३२

२०. अर्थशास्त्र २-१२-३६

२१. मनु० २-१३६, ७-१३३

२२. मनुस्मृति ध-१-११६

व्यवहार-निर्णय के मुख्यत: नीवेलिखे १८ अंग माने गये हैं :--

ऋण लेना, धरोहर रखना, जिसकी सम्पत्ति नहीं है उसके द्वारा उस सम्पत्तिकी विकी, ससंगठित होकर बनियों द्वारा उत्पात मचाया जाना, अपात्र द्वारा सम्पत्ति का ग्रहण, कर्मचारियों को वेतन न देना, किसी शर्त का उल्लंघन, खरीदकर या वेचकर बाद में उलट जाना, जिसने पशु पाल रखे है और जो उन पशुओं की देखभाल के लिए नियक्त किया गया है, उन दोनों का विवाद, अगल-बगल के चेतों. गाँवों आदि की सीमा, गाली-गलीज और प्रहार करना, चोरी करना, बलात्कार करना, दाम्पत्य सम्बन्धी समस्या, परिवार की सम्पत्ति का बेंटवारा, द्युत-कीड़ा और पक्षियों, भेड़ों आदि के दंगल ।

राजा या उसके द्वारा नियक्त मंत्री सभा-भवन में जाकर धर्मासन पर आसीन हो. व्यवहार-निणंय का कार्य आरम्भ करे। वह वादी तथा प्रतिवादी की भाव-भगिमा का अध्ययन करे ताकि उनके मन की गहराई में पहुँचा जा सके। किर उसके बाद दोनो पक्षों की बातें सनकर साक्षियों के साध्य को सामन रखते हए ब्यवहार-निर्णय करे।

व्यवहार-निर्णय में साक्षी कौन हो ? सभी वर्णों के लोग, जिनके घरवार है, परिवार है साक्षी हो सकते हैं। इन्हें निलोंभ और धर्मभीर भी होना चाहिए।

राजा साक्षी नहीं हो सकता। रसोइया, नाचने-गाने-साक्षी वाला, श्रोतिय, ब्रह्मचारी और संन्यासी ये भी साक्षी नहीं हो सकते । नौकर, दराचारी व्यक्ति, चोर, बृद्ध पुरुष, बालक और विक-लांग (अन्धे आदि) भी साक्षी बनने की योग्यता नहीं रखते।

जिस व्यवहार-निर्णय का संबंध बलात्कार, चोरी, दाम्पत्य जीवन, गाली-गलीज या बारीरिक प्रहार से हो, वहाँ साक्षियों की गवाही छेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ राजा को बादी और प्रतिवादी की बातों, उनकी भाव-भंगिमा व उनकी वर्तमान स्थिति की देखते हुए ही व्यवहार-निर्णय करना चाहिए। जहाँ कहीं साक्षियों में मतभेद हो, वहाँ बहुमत या अधिक विश्वसनीयता के आधार पर निर्णंय करना चाहिए।

साक्षी सत्य बोले, इसके लिए तरह-तरह की शपयों और धार्मिक उपा-ख्यानों का विधान है। पर जहाँ सत्य बोलने से किसी सदस्य के मारे जाने की संभावना हो, वहाँ असत्य-भाषण करना अपराध नही है।

व्यवहार-निर्णय में कई तरह की शपयों का भी विधान है। अभियक्त के दोनों हाथों में पीपल के पत्ते रखकर ऊपर से घष्टकते हुए लोहे का गोला रखदे,

यदि उसका हाथ न जले. तो वह निर्दोप माना जाय ! शपथ इसी तरह उसे जल में हुवोबा जाय,न दूवे तो निर्दोप !

अपने बाल-बच्चों के सिर पर हाय रखकर भी अभियुक्त शपय ला सकता है

प्रयंशास्त्र में भी स्थवहार-निर्णय के पाँच साधन यतलाये गये हैं— (१) जिसका अराध देन लिया गया हो, (२) जिसके अपने अपराध को स्वी-कारकर लिया हो, (३) मरलता में जिरह, (४) प्रासानी स्यवहार-निर्णय के साधन से कारणों का पता लगजाना और (५) कसम दिलाना । यदि इन जपायों से भी काम न चलता हो, तो मुस्तवरों द्वारा मामले की जीच-पड़-ताल करने के बादहो व्यवहार-निर्णय करना चाहिए।

परराष्ट्रनीति —राजा<sup>वर</sup> की परराष्ट्रनीति मुख्यतः निम्नस्थिखित चार सिद्धान्तो पर आधारित होती है:

(१) पड़ोसी राष्ट्र (भूमि-अनतर) शत्रु होगा ही।

(२) उसके सहयोगी भी शत्रु ही होंगे।

(३) पडोसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के ठीक वादवाला राष्ट्र मित्र होगा।

(४) इनके अतिरिक्त अन्य राष्ट्र तटस्य होगे ।

इन्हें अनुकूत बनाने के लिए साम (सान्स्वना) दान, दण्ड और भेद की नीतियाँ अपनाने का विधान है। राजाओं के लिए सन्धि, विग्रह, यान, आमन, द्वैधीमावऔर संश्रय-इन छहो गुणों का अनुशीलन भी बहुत आवश्यक माना गया है।

यित राजाअपने आपको साजु की अपेक्षा कमओर समके, तो उसे तुरस्त कुछ अनुकूछ रातों पर 'सन्धि' कर हेनी चाहिए। यदि राजु की तुनना में वह अपने आपको बतवान् समके तो 'विग्रह' (युद्ध) करने से कभी नहीं हिचकना चाहिए। यदि अपनी और साजु की स्थिति का तुलनात्मक ज्ञान न हो, तो कुछ समयतक प्रतीक्षा करनी चाहिए (आसन)। यदि राजा हर तरह से सम्पन्न हो, तो सत्रु पर औद्ध हो आक्रमण कर देना चाहिए। (यान)। अपने को सर्वया असात पाकर राजा को किसी अधिक यहवान् राजा की सराय लेनी चाहिए (संयय)। परिस्थिति के अनुसार कभी-कभी कुछ तो सन्धि से, और कुछ विग्रह से शत्रु को रास्ते पर लावा चाहिए (ईपीभाष)।

महाभारत<sup>रप्र</sup> में सरित-समुद्र-सवाद श्रौर विडालमूवकोपास्यान के माध्यम

से परराष्ट्रनीति के उच्चतम आदशों की व्याख्या की गई है।

समुद्र ने पूछा गंगा से, 'तुम बड़े-बड़े बुक्तो को तो उखाड़ लाई हो, पर छोटे-छोटे बुबले-पतले बेंतो का क्या हुआ ? उनको क्यो छोड़ दिया ? क्या

२३. अर्थं० ३-१

२४. मनु० ७-१५६-६०, तु० अर्थं० ७-१-१५

२५. महाभारत, शान्तिपर्व ११३, १३=

उन्हें छोटा समझकर अपमान किया है ?' गंगा ने उनर दिया, 'ये वड़े-बड़े वृक्ष तो एक ही जगह, एक ही स्थित में, पड़े रहते हैं, इन्हें उखाड़ फॅकना आसान है। पर बेंत कालदर्शी है। उसे यह सान है कि कब बिनम्म होना पाहिए और कब सिर अपर उठाना चाहिए। यह जब देखता है कि नदी का दुउंप बेंग बड़ी तेजी से आ रहा है, तय बह झुक नाता है, और वेग के हट जाने पर सिर ऊगर कर लेता है। तो फिर ऐसी स्थित में बेंत को उखाड़ फेंकना मेरे बक्ष की बात नहीं है।' इसी तरह जब मुमु धिक पराक्रमी हो, तो राजा को 'बेतसी होत्त' अपनानी वाहिए।

एक विडाल जाल में फैसा पड़ा है। कुछ ही देर में विकारी लानेवाला है, जो उसे मार डालेगा। इसी बीच एक चूहा लाता है। वह लपने श्रमु विडाल को जाल में फैसा देवकर फूला नहीं समाता। पर उसी समय वह देवता है कि एक नेवला उसका पीछा कर रहा है। नेवला से बचने के लिए वह पेढ़ पर चढ़ जा सकता है। पर पेढ़ भी खतरे से खाली नहीं है, वहां भी उसका दूसरा दुश्मन उल्लू धात लगाये वैठा है। अब बेचारा करे नया? नीचे नेवला, क्रार उल्लू । तुरन्त हो उसके दिमाग में यह बात लाती है कि दो दुर्देंग दुश्ममों से ववने के लिए वमों न इस जानी दुश्मन विडाल से कुछ शर्तों पर सिख करली जाय। चूहें की मूझ कामयाब होती है। चहा भी विडाल की गोद में दारण केकर अपने आपको बचा लेता है, और फिर सिख की शर्त के धनुसार अपने दुश्मन विडाल का लाल काटकर उसकी जान भी बचा लेता है।

इस तरह यदि राजा चारों बोर से शत्रुग्रों से घिर जाय, तो किसी आपद्-

ग्रस्त शत्रु से कुछ शतों परसन्धि करके उसे अपनी रक्षा करनी चाहिए।

राजा<sup>21</sup> को सबसे पहले अन्य नीतियों से दूसरे राष्ट्रों को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध तो अन्तिम अस है। सच तो यह है कि दो युद्ध करनेवालों में यदि किसी की जीत होती भी है, तो वह अस्थायी होती है। इस लिए राजा को चाहिए कि पहले साम, दान और भेद की नीतियों से हो वह समू को जीतने का प्रयास करे। इसमें सफलता न मिलने पर हो युद्ध की नीति का आग्रय लिया जाय।

अर्थसास्त्र में बातृ को जीतने या नष्ट करने के कई तरीके बतलाग्ने गये हैं। कभी तो राजा गुराचरों की सहायता से अपने आपको सर्वेद्य प्रमाणित कराकर सातृ को हतप्रभ करते कभी कुछ अन्य छल-कपर कराकर सातृ का वस करादे। कभी अपने गुराचरों को काफी अर्से तक सनु-राष्ट्र में रहने से, ताकि सातृ के अमारस्पें से मिछ-जुलकर वह जहींसे सातृ का विनास करा सके। कभी शतृ के दुगं को वेरकर अपने अधिकार में ले ले। आवश्यकता पढ़ने पर वह विभिन्न

२६. मनु० ७-१६७-१६६

अौषधों, उपचारों, मन्त्रों एवं तत्रों का भी उपयोग शत्रु-वध के लिए करे।

शत्र उप विजयं प्राप्त करने के बाद राजा को चाहिए कि वह अपने सद्गुणों से विजित शत्रु के दोयों को छिपाले। जिन स्थानीय छोगों की सहामता से विजय पाई है, उन्हें पर्याप्त धन आदि देकर सन्तुष्ट रखे। विजित राष्ट्र के प्रजाजनों की बेस-भूपा, भाषा, संस्कृति आदि का न केशक उचित सम्मान करे, बिल्क स्वय अपने आपको स्थानीय मर्यादाओं में डालने का प्रयास करे। यदि वह विजित राष्ट्र पहले अपनाही था और अपने या अपने पूर्वजों के किसी दोष के कारण शत्रुओं के हाथ में चला गया था, तो वह अपनी या पूर्वजों की उन गलतियों को फिर कभी न दोहराथे।

इस तरह भारतीय नीति-शाश्त्र की परम्परा अत्यन्त विशास और उर्वर है। सभय है, इसका तात्विक अनुसीलन करने पर भारतीय दृष्टि से आधूनिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन पाया जा सकता है। किसीभी पाइचात्य राजनीतिक पद्धति का अन्धानुकरण आवश्यक नहीं।

## चाणक्य-सूत्र

[क्षाचार्य कौटस्य के नामसे जो ५७२ 'चागवय-मुत्र' उपलब्ध हैं, उनमें से मीचे हम केवल ६२ सूत्रों का अनुवाद दे रहे हैं । इन मुत्रों को धीवाचस्पति गैरोला हारा संपादित 'कीटस्य का अर्थतास्त्र' में से लिया गया है :—सं०]

सुख का मूल है धर्म (१) धर्म का मूल है बर्म (२) बर्म का मूल है राज्य (३) राज्य का मूल है इन्द्रिमों पर विजय (४) इन्द्रिय-विजय का मूल है विनय (४) विनय का मूल है इद्वजनों की सेवा (६) इद्वों को सेवा का मूल है विज्ञान (७) अतः मनुष्य विज्ञानवान् वने (५)।

कार्य मंत्र की रक्षा करने से ही सफल होता है (२३) वह व्यक्ति कार्य का दिनास कर देता है, जो कि मंत्र खोज देता है (२४) राजा अपने रात्रु के दोधों को मंत्र के नेत्रों से देख लेता है (३०) किसीभी विषय का निश्चय तीन आदिमयों की एकराय होने पर किया जा सकता है (३२) मंत्र का मेद खुल जाता है, जबकि वह छह कानों में बला जाता है (३४)।

जो प्राप्त नहीं उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसका संरक्षण करके संबद्धन और फिर उसका वितरण---राज्य के ये चार ही सर्वस्व हैं (४२) राजा वह, जो नीति-साहत्र के अनुसार राज्य चळाता है। (४८) कार्य तेजस्विता से ही सकळ होता है (४३) गरम छोहे से ठंडा छोहा नही जुड़ा करता (४४)

ब्यसनों में फेंसे राजा का कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता (६९)

कठोर दंढ देने से राजासारी प्रजा का दुश्मन बन जाता है (७६) रूडमी सर्व-संतोपी राजा का परिस्वाग कर देती है (७७) वण्ड-मीति का सहारा लेकर राजासारी प्रजा का संरस्त्रण करता है (७६) वण्ड-पित्त के न होने से मंत्रिमंडल हिन्न-पिन हो जाता है (=१) उल्क्यें तथा बिनाझ दोनों अपनेही हाव में हैं (=१) जो कार्य उपायपूर्वक नहीं किया जाता, वह किया-कराया मी नष्ट हो जाता है (६५) भाग्य भी पुरुपाय के पीछे-पीछे चळता है (६६)

कार्य-सिद्धि की इच्छा रखनेवाला मनुष्य भोला-माला नवना रहे (१२६) माता के बनों पर वछड़ा भी दूध के छिए आधात करता है (१२७) देव को ही सब कुछ माननेवाले का कार्य कभी सिद्ध नहीं होता (१२६) सीधे-सादे स्वभाव के राजा का तिरस्कार उसके आधित जन ही कर देते हैं (१४२) देज स्वभाव-वाले राजा से सभी लोग व्याकुछ रहते हैं (१४५) अजा ऐसे राजा का बहुत आदर नहीं करती, जो शास्त्रज्ञ होते हुए भी दुवेंछ है (४४५)

तिरस्कार से प्राप्त वैभव को सत्पुरुष ठुकरा देते हैं (१६०) सदाचार की

अवहेळना न को जाय (१९३) अपने विश्वासको रसा प्राणों का मृत्य देकर भी करनी बाहिए (१६५) जो ब्यक्ति चुगलो करता और चुगली सुनता है, उसका परिस्थाग उसको स्त्री और पुत्र भी कर देते हैं (१६६)

मर्यादा से भ्रधिक विश्वास कदापि न किया जाय (१७२) राजु के लिए

किया गया अच्छा कार्य भी बुरा ही समझा जाता है (१७३)

पराक्रम हो राजा का मुख्य धन है (१८३) भाग्य भी निरुत्साही व्यक्ति का साथ नहीं देता (१८५)

रात्रु पर वही चोट करनी चाहिए, जहाँ कही भी उसकी दुवंलता दिखाई-दे (१६४) अपने वरा में आये हुए शत्रु का भी विश्वास नही करना चाहिए।

अच्छे व्यवहार से धत्रु को भी जीत सकते हैं (२०१)

दावानल चन्दन को भी भस्म कर देता है (२०६)

भूखे आदिमयो के साथ वाद-विवाद न किया जाय (२३०)

कोहे से ही लोहा कर सकता है (२३२) बुद्धिहोन का मित्र कोई नहीं होता (२३३) प्राणियों पर पर्म द्वाराविजयपाई जा सकती है (२३८) अपर्मबुद्धि ही सर्वनास को सुचित कर देती है (२४२)

किसीकी गुप्त बात को नहीं सुनना चाहिए (२४४)

अर्यहीन इन्द्र को भी दुनिया बड़ा नहीं मानती (२४६) दरिद्रता जीते हुए भी मृत्यु है (२५७)

दूध पिलाने पर सौप का बिप ही बढता है, अमृत नही बनता (२७४) भूख से बढ़कर शत्रु नहीं (२७७) भूखे को कुछ भी अखाद्य नहीं (२७६)

अहंकार से वडा कोई दूसरा संत्रु नही (२८८) सभा में सत्रु की बुराई नहीं करनी चाहिए (२८६)

दूसरों के सद्गुलो से डाह नही करनो चाहिए (३०४) धन्नु के भी अच्छे गुणों को से रोना चाहिए । (३०६)

दण्ड अपराध के अनुसार ही दिया जाय (३२८)

कार्य अपनी कूल-मर्यादा के अनुसार ही किया जाय (३३१)

बहुत अधिक साथ रहने से बुराई पैदा हो जाती है (३४६)

मूर्व, मित्र, गुरु और स्वजनों के साथ बुद्धिमान् व्यक्ति को ध्यमं विवाद नहीं करना चाहिए (३५२) बसना उसी देश में चाहिए, जहाँ कोई उपद्रव न हो (३६६)

बह परिवार स्वर्ग बन जाता है, जहाँ पुत्र गुणी होता है (३०१) जनपद के हित के आगे ग्राम-हित को छोड़ देना चाहिए (३०३) परिवार-हित का त्याग कर देना चाहिए ग्राम-हित के अर्थ (३०४) तिल-जैसे उपकार को भी सज्बन पहाड़-जैसा मानते है (३९८) वैभवं वैसाही मिलता है, जैसी बुद्धि होती है (४०६)

तपस्वी सदा पूज्य है (४११)

सत्य से बड़ा कोई तप नहीं (४१७) संज्ञार सत्य पर टिका हुआ है (४१६) नीच आदमी कुकम कराकर करनेवाले को अपमानित करता है ।(४३८) कृतच्च के ट्रिए नरक के सिवाय दूसरी कोई गति नहीं (४३६)

वाणी ही विष है, और वाणी ही अमृत (४४१) जो प्रिय वचन बोलता है, उसका कोई भी धत्रु नहीं (४४२)

जैसा कुल, वैसाही आचार (४६०) नीम को साम नहीं समाना जा सकत

नीम को आम नहीं बनाया जा सकता, उसका कितना ही सुधार वयों न किया जाय (४६१)

रात्रि में वेकार न घूमाजाय (४६४) बिनाकाम दूसरे के घर मे नहीं जाना

चाहिए (४६७) राजा दूर की चीज को भी देख लेता है गुप्तचरों की आँखों से (४७२)

दरिद्र होकर जीवित रहने से तो मर जाना कही अच्छा (५०६) आशा मनव्य को निलंकन बना देती है (४०७)

वैभव से अचा आदमी अपने पास की चीच को भी नही देखता, और म

हित की बात सुनता है (५११)

विश्वासघात करनेवाले के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं (५२३) बुद्धिहीन मनुष्य का कोई भी सत्रु नहीं (५३४)

संसारी बातों को जाननेवाला ही सर्वेज्ञ कहा जाता है (५४२) शास्त्र को जानता हुआ भी जो व्यक्ति लोक-व्यवहार नहीं जानता, वह

मूर्खं ही है (५४३)

झूठी गवाही देनेवाने नरक में जाते है (५५१)

जो पाप छिपकर किये जाते है उनके साक्षी हैं पृथिबी, जल, तेज, बायु और आकाश (५१२)

प्रजा न्यायी राजा को माता के समान मानती है (४५६)

प्रजा-प्रिय राजा सांसारिक सुख और पारछौक्कि स्वर्ग दोनों को प्राप्त करता है (५६०)

# नीति-सूवितयाँ

#### पंचतंत्र से---

यस्मिटजीवित जीवित बहुवः सोऽत्र जीवेषु । धर्यासि कि न कुर्बेन्ति चंच्यास्वीदरपूरणम् ॥१॥ जिसके जीने से अनेक प्राणी जीते हैं, बही यहाँ जीवित कहा जाता है। यो तो बया पक्षी भी अपना पेट चोंच से नहीं भर लेते ?

परिवर्तित संसारे मृतःको वा न जायते। जातस्त् गण्यते सोध्य मः स्फुरेच्च ध्रियाधिकः ।।२।। परिवर्तनशील इत संसार मे कौन मरता नही और कौन जन्म नही लेता? किन्तु वास्तव में जन्म उसीका सफल माना जाता है, जो अपने जुल की ममदि को बढ़ाता है।

वस्तव प्रयोबतव्यं यत्रोधतं सभते फलम् । स्थायी भवति चारयन्तं रागः धुवतपटे यया ॥३॥ अपनी वाणी का वही प्रयोग करना चाहिए, जहाँ उसका कुछ फल निकले; जैसे, सफेट कपड़े पर ही रंग खुव पक्का बैठता है।

कनकमूषणसंग्रहणोचितो

यदि मणिस्त्रपृणि प्रतिबध्यते । न स विरोति न चापि स शोभते

भवित योजियतुर्वचनीयता ॥४॥ यदि सोने के गहनों में जड़नेळायक किसी रत्न को दीदों में जड़ दिया जाय, तो वह रत्न न तो रोता है, न दोभा ही देता है। यहिक उसे जड़नेवाळे की हो निन्दा होगी।

यस्य न विपिद विपादः सम्पदि हुयों रणे न भीरत्वम् । तं भुवनत्रयतित्तकं कनयित जननी सुतं विरत्तम् ॥४॥ जिसे विपत्ति ने विपाद नहीं, वैश्वत में हुयं नही तथा गुद्ध मे कायरता नहीं, ऐसे श्रैंञेक्य-निष्ठक विरसे ही पुत्र को माता जन्म देती है ।

न तच्छर्रवर्न नागेडेन हर्धने पदातिमः । कार्य सीसिडमभ्येति यथा बुद्धा प्रसाधितम् ॥६॥ जो काम बुढि से बनता है, नह हथियारों से, बड़े-बड़े हाथियो, घोड़ों और पैदल सेंगा से भी गड़ी बनता । स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम् । अहो मुतदृत्ती चेप्टा तुत्तायप्टः खतस्य च ॥७॥ अहो ! तरात्रु की डांडी और दुष्टमनुष्य की चेप्टा एक-जैसीही होवी है। योड़े में ही वह ऊपर उठ जाती है, श्रीर पोड़े में हो नीचे चली जाती है।

र , असुं बांछित साम्मवी गणपतेराखुं क्षुपातं: फणी, तं च कींचरिपो: बिखी गिर्रामुतासिहोऽपि नागाशनम् । इत्यं यत्र परिग्रहस्य घटना सम्मोरिप स्याद्गृहे,

तत्राग्यस्य कयं न मावि जगतो मस्मात्स्वरूपं हि तत् ।।=।। शिवजी का भूखा साँप गणेश के चूहे को खाना चाहता है, कार्तिकेय का मोर उस साँप को निगल जाना चाहता है, और उधर साँप को खा जानेवाले मोर को पार्वती का सिंह याना चाहता है;

यदि शिवजी के घर में ही यह हालत है, तो फिर दूसरे के यहाँ का वया पूछना ? संसार का स्वरूप ही ऐसा है।

पूर्व वयित यः सान्तः स तान्त इति मे मितः । पातुषु क्षीयमाणेषु त्रामः कस्य न आयते ।।६।। योवन मे ही जो झान्त होता है, वहीं मेरी राय मे सान्त है। सरीर की शक्तियाँ शीण हो जाने पर कौन बान्त नहीं हो जाता ?

उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी-

दैवं हि दैविमिति कापुरुषा यदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुपमात्मसन्तया यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोज्न दोषः ॥१०॥

लदमी सदा उद्योग करनेवाले के ही पास आती है। भाष्य की रह तो केवल कापुरण ही कमाते है। अतः भाष्य की दात की छोड़कर अपनी विक्ति केअनुसार पुरुपार्थ करों। यदि प्रयत्न करने पर भी कार्य सफल न हो, तो उसमें किसका दोष है?

जातेति कन्या महतीह चिता,

कस्मै प्रदेशेति महाग्वितकः । दत्त्वा सुखं प्राप्स्यति या न येति कन्यापितृत्वं खतु नाम कट्टम् ॥११॥ इस संसार में क्या के जन्म लेते हो चिन्ता होती है। उसे क्लिसे दिया जाय, यह एक भारी समस्या सड़ी हो जाती है. फिर विवाह कर देने पर उसे सख मिलेगा या नहीं ? अत: कन्या का पिता होना मानो कष्ट का ही दूसरा नाम है। प्रजानी पालनं शस्य स्वर्गकोशस्य वर्षनम्। षोडनं धर्मनाशाय पापायाऽयशसे स्थितम् ।।१२॥ जैसे प्रजा का पालन करना ही राजा के लिए प्रशंसनीय काम है, इससे उसे स्वर्ग मिलता है, श्रीर उसका खजाना बढता है : इसी तरह प्रजा को पीड़ा देने सेधन का नाश होता है, और वह राजा पाप ग्रीर अपयश का भागी होता है।

अजामिव प्रजां मोहाद्यो हत्यात्पृथिवीपति. । यस्यैका जायते तृत्तिनं द्वितीया कथंचन ॥१३॥ जो राजा अज्ञानवदा प्रजा को वकरी की तरह मारता है, उसकी तप्ति एक ही बार होती है, दूसरी बार कभी नही। जातमात्रं न यः शत्रुं रोगं च प्रशमं नयेत्।

महाबलोऽपि तेनैव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ।।१४।। शत्र और रोग को जो व्यक्ति उनके पैदा होते ही दवा नहीं देता, वह महाबलवान होने पर भी उसी बढ़े हुए शत्र, और उसी रोग के दारा मारा जाता है।

आदौ न या प्रविधनां प्रणयो विधेयो दन्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोधणीयः। उत्क्षिप्य यश्चिपति तत्प्रकरोति लङ्जां

भूमौ स्थितस्य पतनादभयमेव नास्ति ।।१४।। पहले तो कुछ चाहनेवालों से प्रीति नही करनी चाहिए: यदि करली, तो सदा उसे बढ़ाना चाहिए: किसीको ऊँचे चढ़ाकर फिर नीचे गिराना लज्जाजनक होता है। किन्त घरती पर रहनेवालों को तो गिरने का डर ही नहीं।

उपकारियु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। अपकारियु यः साधुः स साधुः सविभव्च्यते ।।१६॥

उपकार करनेवालो के साथ जो सज्जनता का वर्ताव करता है, उसकी सज्जनता का क्या महत्व है ? जो अपकारियों के प्रति भी सज्जनता बरतता है, अच्छे लोग उसे ही सज्जन कहते है ।

स्वमावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यया। सुतम्तमि पानीयं पुनर्यच्छति शीतताम् ॥१७॥ जपदेश देने पर भी किसीका स्वभाव बदला नही जा सकता।

गरम किया हुआ पानी भी फिर ठंडा हो जाता है।

सेवा इववृत्तिराख्याता वैस्तैमिय्या प्रजल्पितम् । स्वच्छत्यं चरति श्वोऽत्र सेवकः परशासनात् ॥१८॥ सेवावृत्ति को 'श्वानवृत्ति' कहा गया है, पर यह बूट है; वर्षोंकि कुता तो स्वतन्त्रहोकर घूमता-फिरता है, जविकसेवकदूसरेकी आज्ञा से हो चलता है।

वरं वनं वरं मैक्षं वरं मारोपजीवनम्। वरं व्याधिमेनुष्याणां नाधिकारेण सम्पदः ॥१६॥ जंगल मे रहना बच्छा है, भीषा मांगना भी अच्छा है, बोझा ढोकर जीविका चलाना भी ठीक है, और रोगी रहना भी, किन्तु राज्याधिकार से धन इकटठा करना अच्छा नहीं।

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्।

तयोमँत्री विवाहरूच न तु पुप्टविष्ट्ययोः ॥२०॥ मित्रता और विवाहसमानधनऔरसमानकुलवालों में ही ग्रच्छा होता है।

वलवानो और निवंलों के बीच न मित्रता ठीक होती है, श्रीर न विवाह।

मृदुना समिलेन खन्यमाना-

न्यवधृष्यन्ति गिरेरपि स्थलानि । उपजापविदां च कर्णजार्यः

किषु चेतांति मृदूनि मानवानाम् ॥२१॥ कोमल जल की राड़ खाकर पत्यर मी थिस जाते हैं, तो फिर चुगली करतेवालीं द्वारा कान भरते रहने से कोमल चित्तवाले मनुष्यों का तो कहता ही बया ?

यस्यास्ति सर्वत्र पतिः स कस्मा-

स्वदेशरागेण हि याति नाशम् । तातस्य फूपोऽयमिति ब्रुवाणाः

क्षारं जलं कायुष्याः पियन्ति ।।२२।। जो मनुष्य सभी जगह जा सकता है, वह अपने स्वदेश-प्रेम के कारण क्यों गट होगा ?

यह तो मेरे वाप का घोदाया कुन्ना है, यह मानकर सारा पानी केवल कायर ही पीते हैं।

स गुहुद् व्यसने यः स्थात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान् । स भूत्यो यो विषेवतः सा भार्या यत्र निवृत्तिः ॥२३॥ मित्र वही है जो विपत्ति में भी मित्र बना रहता है; पुत्र वही है, जो प्राज्ञाकारी है; सेवक वही है, जो अपने कत्तंब्य को भली भौति समझता है;

बोर वही परनी है, जो सब प्रकार से मुख देती है।

प्रजापीडनसंतापात्समुबभूतो हुताशन.। राज्ञः ध्यपं कुलं प्राणाप्नादाध्या विभिवतंते ॥२४॥ प्रजा को सताने के संताप से जो आग पैदा होती है, वह राज-लक्ष्मी, राज-कुल और राजा के प्राणों का नाश करके ही शान्त होती है।

राजन्तुल आर राजा कर्यां निकास कर्या स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

ग्रामं जनपदस्यायं आत्मायं पृथिवीं त्यजेत् ॥२४॥ कुळ को बचाने के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और ग्राम की रक्षा के लिए एक कुळ को,

का रक्षा का छए एक उन का जनपद के लिए ग्राम को छोड देना चाहिए, और अपने आपके लिए पश्चिमी का भी परिस्थाग कर देना चाहिए।

सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः स्वयम्भुवा ।

तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं परचाहिनियोजयेत् ॥२६॥ ब्रह्मा ने साम से लेकर दण्डतक जो चार नीतियाँ वतलाई हैं, उनमें दण्डनीति पापपूर्ण नीति है,

इसलिए उसका प्रयोग सबसे अंत में करना चाहिए।

साम्नैव यत्र सिद्धिनं तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः।

पितं यदि शकरया द्वाम्यति कोऽयैः पटोलेन ॥२७॥ जहां सामनीति से अर्थात् उरा-धमकाकर काम बनता हो, वहां बुद्धि-मान् पुरुष को दण्डका प्रयोग नही करना चाहिए । यदि शक्कर देने से ही पित्त शान्त हो जाता है,

तो परवल देने की क्या आवस्यकता ? धातिषतुमेव नीचः परकार्य वेति न प्रसाधिषतुम् ।

पातायतुम्य नाभः परकाय वात्त न प्रसाघायतुम् । पातायतुमेय नीच आदमी दूसरे का काम विगाइना ही जानता है, वनाना नहीं । चूहे में अनाज को पेटी गिराने की शक्ति तो है, उसे उठाने की गहीं । देशान्तरेपु बहविधभाषायेखादि येन न जातम ।

प्रभाता धरणीपीठे तस्य फर्ल जनमनो द्ययंम् ॥२६॥ जिसने देय-विदेश में घूमकर अनेक प्रकार को प्रापाओं और पहरावीं को नहीं जाना, उसका इस पृथिवी पर जन्म लेना व्ययं ही है। विद्या वित्तं शिक्षं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक् । यावद् स्रजति न भूमौ देशादेशान्तरं हृष्टः ।।३०।। जवतक मनुष्य इस वृथिवी पर प्रसन्नतापूर्वक देश-देशान्तर में पूमता-फिरता नहीं, तवतक वह अच्छी तरह विद्या, धन या कला को प्राप्त नहीं कर सकता।

मातृष्वत्परदाराणि परद्वव्याणि लोध्ववत् । आत्मवत्सवंभूतानि घीक्षन्ते धर्मबुद्धयः ।।३१॥ धार्मिक लोग दूधरेकी स्त्रीको माता के समान, दूसरे के धन को गिट्टी के ढेले के समान, और सभी प्राणियों को अपनेही समान देखते हैं।

अत्यादरों भवेद्यत्र कार्यकारणवर्षितः। सत्र शंका प्रकर्तव्या परिणामेसुखाधहा।।३२।। जहाँ पर विना काम या विना कारण के किसीका अत्यन्त आदर होता हो, वहाँ संका करनी नाहिए।

क्योंकि ऐसी यंका का परिणाम सुख्दायक होता है। मूर्लाणां पण्डिता हेट्या निर्धनानां महाधनाः। श्रतिनः पापशोत्तानामसतीनां कुलस्त्रियः।।३३।। मूर्खलोग पंडितों से द्वेप करते हैं, निर्धन धनवानों से ट्वेप करते हैं, पापी ध्रमस्त्राओं से द्वेप करते हैं, तथा कुलटा रित्रमाँ पतिव्रताओं से ।

पीसस्यः कथमन्यबारहरणे दोषं न विज्ञातवान् ?
रामेगापि कयं न हैमहरिणसाशसम्मवो सक्षितः ?
अर्भरवाि गुमिष्टिरेण सहसा प्राप्तो हानवं स्वस्य ?
प्रस्थास्त्रविषतिमुद्दमनसां प्रायो मित्रः सीयते ॥३४॥
रावण वया परनारी के हरण का दोष नहीं जानता था ?
राम को क्या स्वर्ण-प्रग के न होने का पता नहीं या ?
ग्रिपिटिर क्या जुवा बेळने से सहसा अनर्थ में नहीं पड़ क्ये ?
प्रापः विपत्ति पड़ने पर जो किंकर्सव्यविमृद्ध हो जाते हैं, उनकी बुद्धि
मन्द पड जाती है।

सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता।
 उदये सविता पत्ती पत्तरचारतमये तथा।।३१।।
वड़े लोग सम्पत्ति शीर विपत्ति दोनों में एकसमान रहते हैं—
जैसे उदय और अस्त के समय सूर्य लाल ही रहता है।
 सुद्धो मबने यस्य समागच्छन्ति नित्यक्षः।
चित्ते च तस्य सौड्यस्य न किविद्यतिकां सख्या।।३६॥

जिसके घर में मित्रों के निस्यक्षाने से जो मुखमितता है, उसकी तुलना ं नहीं की जा सकती।

कारणामित्रतां याति कारणादेति शत्रुताम् । तस्माग्मित्रत्वमेवात्रः योज्यं वैदं न घोमता ॥३७॥ किसी कारण से ही मित्रता होती है, और रात्रुता भी किसी कारण से ही।

सहा। इसिलिए ससार में बुद्धिमान् को केवल मित्रता ही करनी चाहिए, सत्रता नहीं।

> आरम्भगुर्वी क्षपिणी ऋमेण सच्चो पुरा वृद्धिमती च पश्चात् ।

दिनस्य पूर्वाद्वंपराद्वंभिन्ना

छायेव मेत्री सल-सज्जनानाम् ॥३६॥ आरम्पमं वडी तथा कम-कम से घटनेवाली, और पहले छोटी व तथा प्रम-कम से बढनेवाली—

दिन में सबेरे और दोपहर की छाया की तरह दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है।

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमारवाति पृच्छति । भुइवते भोजयते चैय षडविषं प्रीतिलक्षणम् ॥३६॥

देना और केना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना प्रीति ने ये छह लक्षण हैं।

कोऽतिमारः समयीनां कि दूरं व्यवसायिनाम्।

को विदेश: सर्विद्यानों कः पर प्रियवादिनाम् ॥४०॥ समर्थों के छिए बहुत भारी बोझ क्या ? व्यापारियों के छिए कौन-सा स्वान दूर है ?

विद्वानों के लिए विदेश क्या ? और, मीठे यचन बोलनेवालों के लिए पराया कौन है ?

ईंडवरा भूरिदानेन यस्तमन्ते फलं किल । वरिद्रस्तक्च काकिण्या प्राप्तुयादिति नः श्रुतिः ॥४१॥ धनवान बहुत सारा धन-दान देने से जो फल प्राप्त करता है, वही फल दरिद्र आदमी एक कौड़ी देकर प्राप्त कर लेता है, ऐसा हमने

सुना है। सक्टदिप दृष्ट्वा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तस्य।

हस्सतुलयामि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति ॥४२।। किसी मनुष्य को एकदार देखकर हो बुद्धिमान उसकी द्यवित को जान नेते हैं। चतुर लोग हाथ में किसी चीख को लेते ही उसका वजन जान लेते हैं।

आफ्काले तु सम्प्राप्ते यामित्रं मित्रमेव तत् । वृद्धिकाले तु सम्प्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहृद्मवेत् ॥४२॥ विपत्ति आने पर भी जो मित्रता कायम रखता है वही सच्चा मित्र है । बढती में तो दुर्जन भी मित्र बन जाता है ।

बढ़ता मता निजय के जाता जि. है।
जदानेन हि सिद्धिन्ति काणिण न मनोरयैः।
न हि सिद्ध्यन्ति काणिण न मनोरयैः।
काम जदाम करने से ही सिद्ध होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं।
मृग सीते हुए सिह के मुँह में स्वयं ही नहीं धुस जाते।
उपजितानामवींनां स्वाग एवं हि रक्षणम ।

सडागोदरसंस्थानां परीवाहं इचाम्भसाम् ॥४५॥ जैसे तालाव के पानी को बाहर उछोचना ही उसकी रक्षा है, इसी तरह कमायेहुए धन का दान ही उसका रक्षण है।

दानं भोगो नार्शास्तलो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुइक्ते तस्य तृतीयो गतिर्भवति ॥४६॥

दान, भोग और नाश धन की में तीन गतियां होती है। जो न तो दान देता है, और न उपभोग करता है, उसके धन की तीसरो ही गति है, अर्थात् नाश।

सुतभाः पुरुषा राजन्सतर्ते प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वदता भीता च दुर्तभः ॥४७॥ राजन् ! हमेदा चिकनी-चुपड़ी बोलनेवाले आदमी सुल्महै, पर अप्रिय, किन्तु हितकारी बार्वे कहनेवाले और सुननेवाले दोनों ही इस संसार में दर्लभ है।

अधियाण्यपि पय्यानि ये यदीन नृषामिह । त एव मुहुदः प्रोक्ता अन्ये स्पुनीमधारकाः ॥४८॥ जो अप्रिय होते हुए भी हितकारी वार्ते कहते हैं, वेही सज्ये मित्र हैं।

दूसरे तो केवल नाम के ही मित्र होते है।

प्राप्ते सबे परिचाणं प्रोतिविधनमभाजनम् । केन रस्नमिदं सुष्टं सित्रमिरवक्षरकुषम् ॥४६॥ भय प्राप्त होने पर रक्षा करनेवाठा, तथा प्रीति और विश्वास का स्थान ऐसे 'मित्र' ये दो अक्षरस्थी रस्न न जाने किसने यनाये होंगे ! सिद्धं वा यदि वार्धसद्धं चिस्तोत्साहो निवेदयेत् । प्रयमं सर्वजन्तृतां तरप्रासो वेत्ति नेतरः १४४०११ अमुक काम सिद्ध होगा या नहीं, मन का यह उत्साह सभी प्राणियोको पहले से ही बता देता है। पर इस बात को बुद्धिमान् स्थिति ही जानता है, दूसरा नहीं।

आगत विष्रहं मत्या मुसाम्ना प्रदामं नयेत् । विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्वभसं च समुस्मुचेत् ।।५१॥ युद्ध सामने आया देशकर सामनीति से उसे द्यान्त कर देना चाहिए; विजय अनिदिचत होने से सहसायुद्ध में कृद पड़ना अच्छा नहीं ।

यदपसर्रात मेयः कारणं तत्प्रहत्

मृगपतिरपि कोपात्संकुचत्युत्पतिष्णुः।

हृदयविहितवैरा गूडमन्त्रोपचाराः

किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥५२॥ लड़ते समय मेडा यदि पीछे को हटता है, तो टबकर मारने के लिए ही वह ग्रेमा करता है।

वह ऐसा करता है। सिंह ग्रगर अपना शरीर सिकोड़ता है, तो वह अत्यन्त क्रोध से छलांग मारने के लिए ही।

इसी प्रकार अपने विचारों और आचरण को गुप्त रखकर तथा किसी बात की परवाह न करते हुए बुद्धिमान छोग सवकुछ सह छेते हैं।

संपतिः श्रेषसी पुंसां स्वपक्षे च विशेषतः ।

तुर्परिष परिभ्रय्या न अरोहन्ति तण्डुलाः ।।४३।। स्वित जच्छी ही होती है, पर अपने पक्ष की संगति कही बेहतर मानी गई है।

भूसी से भी अलग हो जाने पर धान नही उगता।

संभेपातक ध्यते धर्मो जनाः ! कि विस्तरेण वः ? परोपकारः पुण्याय पाषाय परपीडनम् ॥१४॥ हे मनुष्यो ! तुमसे में धर्म का सार सक्षेप में कह देता हूँ, विस्तार

करने से नया लाभ ? परोपकार से पुष्य होता है, और दूसरो को कप्ट पहुँचाने से पाप ।

श्रूपतां धर्मसर्वस्यं श्रूप्तां चैवावधार्यताम् । आरमनः प्रतिकृतानि परेषां न समाचरेत् ॥४१॥ धर्मं का निघोड तुमसुनो, और सुनकर उसे हृदय मे रख छो। जो बस्तु अपने लिए अनुकृत नहीं, उसका अवनहार दूसरो के साथ भी नहीं करना चाहिए।।

मानाद्वा यदि वा तोमात्मोघाद्वा यदि वा भयात् । यो न्यायमन्यया ब्रूते स याति नरकं नरः ॥५६॥ जो मनुष्य अभिमान से, लोम से, कोध से अथवा भय से भूठा न्याय करती है, बहु नरक में जाता है।

यच्च वेदेपु शास्त्रेपु न दृष्टं न च संभुतम्। तत्सर्वं वेत्ति लोकोऽयं यत्स्याद् ब्रह्माण्डमध्यानम् ॥५७॥ वेदों और शास्त्रों में जो बात न तो देखी गई है और न सुनी गई है, किन्तु जो इस ब्रह्माण्ड में बहाँकही भी हो उसे साधारण लोग अवस्य जानते है।

तुड्यस्य नस्यति यशः पिशुनस्य मंत्री
नटक्वियस्य कुलमयंपरस्य पर्मः।
विद्याफलं व्यसनितः कृषणस्य सौद्यं
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥१८॥।
लोभी का यश, खल की मित्रता, अनाशी का कुल, धनवरायण का धर्म, व्यसनियों का विदाप्तल,कंजूस का सुख, और प्रमादी मंत्रीयाले राजा का राज्य नण्ट हो जाता है।

त्यागिन शूरे विद्वाप च संसर्गरिचनंनो गुणी मवति । मुणवित घर्न घनारह्योः श्रीमस्याजा ततो राज्यम् ॥५६॥ रयागी, पराक्रमी और विद्वानों की संगति में रहने से मनुष्यके गुण बढ़ते है। गुण से घन, धन है लक्ष्मी, लक्ष्मी से आजा और उससे राज्य प्राप्त होता है।

बहाय्ने च सुरापे च चौरे मग्नवते झठे। निष्कृतिविहितासिद्मः कृतव्ये नास्ति निष्कृतिः ॥६०॥ बह्य-हृत्या करनेवाले, बराव पीनेवाले, चौरी करनेवाले तथा व्रतभंग करनेवाले के लिए सज्जनों ने प्रायश्चित्त का उपाय कहा है। परन्तु कृतव्यन के लिए कोई भी प्रायश्चित्त नही है।

यच्छवर्ष प्रसितुं यस्य प्रस्तं परिणमेच्च यत् । हितं च परिणामें यसदाष्टं भूतिमिच्छता ॥६१॥ जो दस्तु निमली जा सके ग्रीर खाने पर जो पच जाप, श्रीर पचने के बाद जो हितकारक हो, उसी वस्तु को खाना चाहिए। पतित कदाचिन्नभसः साते पातालतोऽपि जलमेति । दैवनचिन्त्यं यलबद्वलवान्न तु पुरुषकारोऽपि ॥६२॥ जो जल कभी आकाश से गिरता है, यह पाताल से घोदने पर निक-स्रता है ।

इसिलए भाग्य का भरोसा नहीं करना चाहिए;पुरुषायं ही बलवान् है । अयं निजः परोवेति गणना सध्चेतसाम् ।

अयं निजः परिविति गणना लघुचतवाम् । उदारविरतानां तु बसुर्धेव कुटुम्बकम् ॥६३॥ 'यह मेरा है और यह दूसरेका', ऐसा विचार छोटो तबीयतवाले करते हैं। उदारविरतवालों के लिए तो यह सारी पृषियी ही उनका कुटुम्ब है।

यदर्थं भ्रातरः पुत्रा अपि बांधन्ति ये निजाः । वयं राज्यकृतां राज्ञां तद्राज्यं दूरतस्यजेत् ॥६४॥ जिस राज्य के लिए यपने भाई और पुत्र तथा उत्तके अपने संवधी भी राजा का वध करना चाहते हैं, ऐसे राज्य को दूर से ही त्याग देना चाहिए।

यः सततं परिपृष्छति, श्रृणोति सन्यारयत्यनिशम् । तस्य दिवाकर किरणैनीलनीव विवयंते बुद्धिः ॥६४॥ जो दूगरे से सदा पूछता है, सुनता है और वरावर उसकी याद रखता है, उसकी बुद्धि ऐसे वदनी रहती है, जैसे सूर्य की किरणों से कमलिनी !

## भर्तृ हरि-नीति-शतक से--

वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरः सह।
न मूर्वजनसम्पर्कः सुरेन्द्रसयनैष्यिष ॥१॥
जंगली पशुओं के साथ घोर पर्वतो पर भ्रमण करना कही अच्छा है।
किन्तु सूर्वं आदमी का सम्पर्कः हम के भवनों से शो अच्छा मही।

ाक्न पुत्र जादमा का स्वस्थिक इन्हें के मनता में भा जल्हा विद्या नाम गरस्य रूपमधिक प्रस्कृतनपुत्तं धर्ने, विद्या मोगकरी यद्याः सुलकरी विद्या गुरूणां गुरूः । विद्या संजुलनी विदेशामने विद्या प्रदेवतां,

विद्या राजसु पूजिता न हि धर्न विद्याविहोनः पशुः ॥२॥ मनुष्य का महान् सौन्दर्य विद्या ही है, और बही उसका छिपा हुआ धन है;

विद्या ही भोग, कीर्ति और सुख देनेवाली है;

वह गुरुषों की भी गुरु है; विदेश में विद्या ही बन्धु-बान्धव है, और वही परमदेवता है;

राजाओं के बीच विद्या ही पूजी जाती है, न कि धन।

अतः विद्याविहीन मनुष्य पशु ही है। प्रारभ्यते न खलु विदन्तमयेन नीचैः प्रारभ्यते न खलु विदन्तमयेन नीचैः

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । विष्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहृत्यमानाः

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥३॥ नीच श्रेणी के छोग विष्न आने के भय से किसी कार्य का आर्रभ ही

नहीं करते; मध्यम श्रेणी के लोग आरंभ करके, विघ्न पड़ने पर, वही रक जाते है, अर्थात् कार्य बन्द कर देते हैं; किन्त विघ्नों के बार-बार चोट करने पर भी कार्य आरंभ कर देने

पर उत्तम कोटि के लोग उसे छोड़ते नहीं।

ं दुर्जनः परिहर्तयो विद्यम भूपितोऽपि सन् । समिनासंब्तः सपः हिससौ न सपंसरः ॥४॥ विद्या-विभूषित भी दुष्ट मनुष्य का परित्याग कर देना चाहिए । मणि से अलंकृत सपं बया भयंकर नहीं होता है ?

विषदि धैर्वमथाभ्युदये क्षमा सदिस वाक्पदुता युधि विक्रमः।

पशिस चाभिर्सच्यासनं भूती प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥४॥ महात्माओं में स्वभाव से ही ये गुण होते हैं— विपत्ति में धैयं, उरकर्ष में क्षमा, सभा में वाक्चातुर्यं, युद्ध में पराक्रम,

यश में अभिरुचि, वेद-शास्त्रों के लघ्ययन का व्यसन । मवन्ति नम्नास्तरवः फलोट्गमे

नंवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घनाः । अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभः

स्वभाव एवैय परोपकारिणाम् ।।६।। जैसे, फलों के या जाने से दल भुक आते है, और नये जल से भर जाने पर मेघ जैसे भूमि की ओर; वैसे ही समृद्धि से सस्पृष्प उद्ग्ड नहीं होते।

परोपकारी का स्वधाव ही ऐसा होता है।

एके सत्पुष्टवाः परार्थेष्ठदकाः स्वायं परित्यज्ञ्य ये सामान्यास्तु परार्थेमुद्रमभृतः स्वायंधिरोधेन ये । तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वायंधि निक्तनित ये ये निक्तनित निरयेकं परहितं ते के न नानीमहे ॥७॥ सत्पुरुप दे हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के कार्य में संख्या रहते है:

वे ब्यक्ति सामान्य कोटि के हैं, जो अपने स्वार्थ से न टकरानेवाले इसरों का कार्य करने को उद्यत रहते है:

बौर, वे मनुष्परूपी राक्षस है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरो का अहित करते हैं,

किन्तु जो व्यक्ति विना मतलब ही दूसरों के हित का हनन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाय, यह हम नहीं जानते।

निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अर्थव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पयः प्रविचलन्ति वदं न घीराः ॥॥॥

प्यान्यात्पर अध्यक्तात्व पद न परार गर्नाः धौर पुरुष न्याय के मार्ग से पैर पीछे नहीं हटाते, भले ही नीति-निपुण लोग उनकी निस्ता करें या प्रश्नसा; भले ही लक्ष्मी उनके पास बहुट रूप में आये या घली आये; और, भले ही उनकी पुरुष लाज हो जाये अथवा युगान्तर में।

आतस्य हि मनुष्याणां शरीरस्यो महान् रिपुः । नात्स्युद्यमसमो बन्धुर्यं कृत्या नावसीर्दात ॥६॥ मनुष्य के दारीर में पैठा हुआ आलस्य उसका बहुत बड़ा सन्नु हैं,

मनुष्य के सरार में पठा हुआ आरुस्य उसका बहुत बड़ा से जुह, और उद्योग के जैसा दूसरा कोई बन्धु नहीं, जिसे अपना रुपे से दु.ख नहीं होता।

एकेनापि हि झूरेण पादाकान्तं महोतलम्। कियते भास्करेणैव परिस्कुरिततेजसा ॥१०॥ अकेला सूर्य जैसे सर्वतंत्र प्रकाश फला देता है, वैसेही अकेला झूरवीर सारो पृथिवी को अपने पैरों के नीचे दया लेता है।

### परिजिष्ट : क

भारत का धार्मिक तथा सास्कृतिक इतिहास मोटे तौर से नीचेलिये तीन बालों में विभक्त किया जा सकता है :--

१--पुराकाल---२००० ई० पूर से १००० ई० तक

१. वैदिक काल-२००० ई० प० से ५०० ई० प० तक

इस काल में मंत्रों की रचना हुई।

२. वेदाग एवं कल्पमुत्र रचे गर्ये--- ५०० ई० पू० से २०० ई० पू०तक रामायण और महाभारत की रचना हई—२००ई०पू० से ३००

ई०

४. पुराण, आगम और दर्शन लिखे गये — ३०० ई० से ६५० ई० तक ५. बाद के पुराएा या उपपुराण, आगम तथा दर्शन रचे गये --६५० ई० से १००० ई० तक

२--माध्यमिक काल

१. प्रमुख भवित-सिद्धान्तों का उद्दमव हमा-१००० ई० से १४०० ई० तक

२. बाद के भिक्त-सम्प्रदाय और दिविध एंथ प्रकट हए-१४०० ई०से १७५० ई० तक

3—धर्तमान काल

१. १५वी शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक का काल विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों तथा पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है।

ऊपर के तीनो कालों की विविध धाराओं का. संक्षिप्त विवरण के साथ. नीचे लिखे अनसॉर उत्लेख किया जा सकता है:--

वैदिक काल-इस काल के प्रथम चरण में मंत्रों की रचना हुई। इसे 'ऋग्-वेद-संहिता' का काल भी कह सकते है।

इस काल के ऋषि एवं महापुरुष ये मधुछंदस्, गृरसमद, विश्वामित्र,वाम-देव. संत्रि. भारताज और वशिष्ठ

यह वह काल था, जब आयों ने पंजाब में प्रवेश किया, बादिम निवासियों के साथ एवं आपस मे भी उनके संघर्ष हुए।

इस काल में 'भरत' और 'पुरु' ये आयों के दो प्रमुख दमें थे।

जपासना इस वैदिककाल में वरण और इन्द्र की की जाती थी। साथ ही, सब देवताओं एवं समस्त जगतु में व्याप्त 'एकही परमतस्व' का उदघीप किया गया।

तत्कालीन वैदिक मंत्रों से प्रमाणित होता है कि वैदिक आर्य कुसल थे मकानों और रथों की निर्माण-कलामें । वेसोने के पहने भी बनाते औरपहनतेथे। बोणा आदि अनेक प्रकार के वादों से भी स्परिचित थे ।

### ब्राह्मण-काल

इस युग मे ऋक्, साम और यजुप् इन तीनों भागो में वेद विभक्त किया गया।

वेदागों की भी रचना प्रारम्भ हुई।

बहुत विस्तृत रूप में वैदिक कर्मकाण्ड पर ब्राह्मण-ग्रन्थ रचे गये, जिनमें प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं ऐतरेय, शतपय, ताण्ड्य और तैतिरीय।

अथर्वण को वेद में सम्मिलित किया गया।

इसकाल के प्रसिद्ध पुरुष ये ऐतरेय, शाण्डिल्य और पिप्पलाद । इसकाल में पजाब से चलकर आर्य पूर्वकी और बढ़े। गगा और यमुना के मध्य का भू-भाग उनका केन्द्र बना।

इस केल में कुरु बौर पांचाल ये आयों के दो प्रमुख वर्ग थे। इसी काल में आये-सम्यता ने दक्षिण और बगाल में प्रवेश किया। चौदी, सीसे और दूसरी धातुओं की जानकारी में दिंढ हुई। यजवेदी के द्वारा विज्ञान तथा अनेक कलाघों का उद्देगव और उल्लपें हुआ।

# उपनिघद्-काल

इस काल में मुख्य-मुख्य उपनिषदो की रचना हुई, जिनपर हिन्दू-दर्शन आधारित हैं।

आधारित हैं । आदिकाव्य रामायण और महाभारत का भी यही रचना-काल है । यास्क ने 'निरुक्त' तथा पाणिनि ने ब्याकरण की 'अध्टाध्यायो' रची ।

वास्त्र न 'निरक्त तथा पालान न व्याकरण का 'खाटाध्याया' रचा। इस काल में प्रसिद्ध महापुरुष हुए जनक, याज्ञवत्व्य, सनस्कुमार, अगस्त्य, कपिल, बाल्मीकि, व्यास, पाइर्यं, गोसाल, महावीर और बृद्ध ।

जैनधर्म और बौद्धधर्म का भी आरम्भ-काल यही था।

सारा उत्तर भारत इस काल में बार्य हो गया, और दक्षिण भारत में भी आर्यीकरण आरम्भ हुआ।

सारे आर्योवर्त में अनेक छोटे-छोटे राज्य और गणतंत्र स्थापित हुए । कारस, वेबिकोन, मिश्र और यूनान के साथ स्थल और जल-मार्गो द्वारा ब्यापार होने लगा।

मगध साम्राज्य का उदय और अस्त इसी काल मे हुआ।

# वैदांग एवं कल्पसूत्र-काल (५०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक)

सूत्र-साहित्य रचा गया, जिसके अन्तर्गत श्रोतसूत्र, शुरुवसूत्र, गृहासूत्र, धर्मसूत्र और काससूत्र प्रमुख हैं।

कौटल्य का अर्थशास्त्र इसी काल में रचा गया।

पालि-साहित्य के त्रिपिटक अर्थात् विनयपिटक, मुत्तपिटिक तथा अभि-धम्मपिटक का संकलन हवा।

भारत के विभिन्न भागों में अशोक के शिलालेख खोदे गये।

इस काल के प्रसिद्ध महापुरुष ये गौतम, आपस्तम्ब, अश्वलायन, भद्रवाह, चन्द्रमृष्त, कौटस्य और अशोक।

वेदांगों को ऋमबद्ध किया गया।

बद्योक के राज्यकाल में बौद्ध मिलु धर्म-प्रचारार्थ भारत के सभी भागों तथा लंका, बह्यदेश, सीरिया, और मिश्र देश में भेजे गये।

वैशाली और पाटलिपुत्र में वौद्धधर्म की प्रसिद्ध संगीतियाँ हुईं।

भद्रबाहु द्वारा दक्षिण मारत में जैनधर्म पहुँचा । इसी काल में दैष्णव एवं शैव-सिद्धांत का विकास हुआ।

इस काल की उन्नत स्थापत्य और शिल्पकला के प्राचीन नमूने देखने को मिलते है। जैसे, तब के आन्ध्रों के चैरम, भूज मे सूर्य और इन्द्र की भानमूर्तियाँ, उदयगिरि (उड़ीसा) की प्राचीन जैन-गुफाएँ, अशोक-स्तम्भ तथा बारहुत, साँची और बोधगया की कलाकृतियाँ।

मगध के शिशुनाग-बंदा का अंत इसी काल में हुआ, और उसके अनन्तर नन्द-साम्राज्य की स्थापना।

सिकन्दर का आक्रमण और उसकी पराजय भी इसी काल मे हुई।

चन्द्रगुप्त ने सुप्रसिद्ध मौर्यसाम्राज्यस्थापित किया, और यवन-सेनापित सेन्युकस को युद्ध में परास्त किया।

सम्राट् अशोकका झानदार राज्य-सासन इसी काल के इतिहास कागीरव-पृष्ठ है । दक्षिण भारत में आन्न्र, चोल, पाण्ड्य, चेर आदि राज्य स्यापित हुए।

## स्मृति एवं दर्शन-काल [२०० ई॰ पू० से ३०० ई० सक]

मनुस्पृति, याज्ञवल्क्यस्पृति,वशिष्ठस्पृति बौरपाराग्नर स्पृति की रचना इस काल में हुई।

विविध दर्शनों के सूत्र भी इसी काल में रचे गये।

पतंजिल ने महाभाष्य लिखा; रामायण और महाभारत का विस्तार किया गया; आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्थ चरक-संहिता तथा सुधुत सहिता का निर्माण भी इसी काल में हम्रा।

बौड-साहित्य के कई महत्वपूर्ण प्रत्य रचे गये, जैसे, लिलतिविस्तर, सडर्म-पृण्डरीक, नागसेनकूत मिलिन्दनहीं, अश्वधीप का बुद्धचरित एवं सीन्दरनन्द

तथा आर्यंसरि की जातकमाला।

जैन श्रागमो का भी यही रचना-काल है।

प्राकृत-साहित्य का प्रसिद्ध ग्रन्थ गुणाड्य की बृहत्कथा का यही रचना-काल माना जाता है।

तमिल-साहित्य में इन प्रख्यात ग्रयो का निर्माण हुआ — कुरल, मणि-

मेखलाइ, शिलप्पदीकरम् और संधम के अन्तर्गत कई रचनाएँ।

इस काल मे प्रसिद्ध पुरुप हुए—मनु, गौतम, जैमिनि,बादरायण,कनिष्क, अश्वधोप, नागार्जन, सात्कर्णी, खारवेल और तिक्वल्लवर ।

मौर्य साम्राज्य के पतन के परचात् ब्राह्मण-धर्म का पुनर्जागरण हुआ। छह दर्शन सास्त्रों के स्पष्ट रूप निरिचत किये गये।

रामायण और महाभारत की प्राचीन कवाओं को संवद्धित कर ठोकप्रिय बनाया गया ।

हीनयान कई दार्शनिक वादो में विभवत हो गया ।

वौद्ध-धर्म के महायोन का आविर्भाव हुआ ।

चाद्र-वन के महायान का जायकाय हुआ। चीन, पूर्वी तुर्किस्तान और ईरान तक बौद्ध-धर्म फैल गया।

जैन-धर्म गुजरात में फैला।

जैन-धर्म के दोनो सम्प्रदाय दिगम्बर और स्वेताम्बर स्पष्टतः अलग-अलग हो गये ।

कनिष्क का प्रस्थात साम्राज्य भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी पेशावर में स्थापित हुई।

जिसकी राजधानी पेशावर में स्थापित हुई । सग तथा कण्य राजवंशी ने मगध में शासन किया । दक्षिण मे सातवाहन

सुग तथा कण्य राजवदा न मगध म शासन किया । दक्षिण म सातवाहन साम्राज्यकी स्थापना ।

चेर, चोल और पाण्ड्य राज्यों की दक्षिएा भारत में प्रभुता । पल्लवराज्य का आरम्भ ।

गान्यार तथा मयुरा को मूर्तियाँ एवं अमरावती और साँची की सुप्रसिद्ध कला-कृतियाँ इस काल ने विदव को प्रदान की।

बोधगया के मन्दिर का निर्माण हुआ।

अजन्ता की नदी और दसवी गुकाओं में सुप्रसिद्ध चित्र अंकित किये गये। तमिल प्रदेश में संगीत का उल्कर्ष हुआ।

# पुराण तथा ग्रागम-काल [३०० ई० से ६५० ई० तक]

१८ महापुराणों का सम्पादन इस काल में हुआ । भास, काल्डियास, सूदक और हर्ष की सुप्रसिद्ध रचनाएँ । भारति ने किरातार्जुनीय महाकाव्य रचा । भामह ग्रीर दण्डी की रचनार्थे इसी काल में हुई । सुबन्यु और वाण ने गद्य-काव्य लिखे । लायं भट्ट, नराहमिहिर तथा बहागुरत ने गणित और ज्योतिय सास्त्र पर प्रस्थात रचनार्थ की ।

तिस्त तवा अन्य वैज्ञानिक विषयों पर ग्रन्थ रचे गये। बौद-साहित्य में इस काल की प्रसिद्ध कृतियां है—बृद्धयोप की टीकाएँ तथा शासितदेव और असग-कृत महायान के कई ग्रन्थ। जैन-साहित्य में वाचार्य कृतकुत्त्व की रचनाएँ। विकार-साहित्य में नेवाम की रचना।

तमिल-साहित्य मे तेवरम् की रचना । इस काल में प्रस्थात पुरुष हुए—समुद्र गुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय (विकमा-दित्य) बशोधमंन, श्रवांक, पुलकेशिन, हुपं, नरसिंहवर्मन, कालिदास, वाण, भतृं हरि, शादिदेव, असंग, दिङनाण, बोधि-मर्ग, बद्वधोष, धर्मकीति, प्रप्पर और

> . हिन्दू-मन्दिरों का निर्माण, तथा दक्षिण मे बैष्णव और शैव सम्प्रदायों का

पनरत्थान इसी काल में हुआ।

सन्दरार।

भारतीय प्रवासी ब्राह्मण-धर्म और बौद्धधर्म को कम्बोडिया, सुमात्रा, जावा और बाली द्वीप में ग्रपने साथ ले गये।

बौढ धर्म ने मध्य एशिया, कोरिया, जापान और तिब्बत में अपना प्रक्षार किया तथा विद्वान बौढ मिश्रु एक के बाद दूधरे भारत से चीन गये और चीनी-ग्राणी भारत में आये ।

नेक बौद-ग्रन्थों का अनुवाद भीनी भाषा में इसी काल में हुआ। तमिल और बन्नड प्रदेवों में जैनधर्म ने अपना विस्तार बढ़ाया। उदयगिरि के गुफा-मन्दिर, देवगड़, बाघ औरऔरंगाबाद के प्रसिद्ध मंदिर इसी कारा में निर्मित हुए।

अजन्ता भी गुकाओं का पुनरुढ़ार हुआ। अजन्ता भी गुकाओं का पुनरुढ़ार हुआ। अजन्ता, बाघ और धीगिरीय में भित्ति-विश्रांकण इसी काल में किये गये। दक्षिण भारत में परुलव-स्थापत्य-कला का उत्तरोत्तर विकास इसी काल

में हुआ।

तिस्चिराप्पल्ली तथा चिगलपट जिले में स्थित पल्लवकालीन गुफाओं की शिल्पकला इसी काल का स्मरण दिलाती हैं।

दिल्ली में विशाल लौट-स्तम्भ का निर्माण।

गुप्तकाल की अरयन्त कलात्मक स्वर्ण-मुद्राएँ निर्मित हुईं, जिनपर संस्कृत-आलेख अकित है ।

चौथी और पाँचयी शताब्दी में महान् गुप्त-साम्राज्य समृद्ध हुआ। दक्षिण मे वाकाटक तथा पूर्व मे चालुक्य राजवदों ने शासन किया। दक्षिण भारत पर पहलवों का प्रभत्व स्थापित हुआ।

छठीं शताब्दी में मौखरि राजाओं ने और यशोधर्मन ने हूण-म्राक्रमणों को रोक दिया।

सातवी शताब्दी के आरम्म-काल में उत्तरभारत में दो शक्तिसाली राज्यों का उदय हुआ—सम्राट्ह्य के अधीन यानेश्वर राज्य, तथा धशाक द्वारा शासित बगाल ।

नालन्दा-विश्वविद्यालय इसी काल में स्थापित हुआ।

उत्तरकालीन पुराणों आदि का काल

[६५० ई० से १००० ई० तक]

पाञ्चरात्र सहिताएँ,शैव आगम ग्रौर तत्र-ग्रंथों का प्रचलन हुआ। शकराचार्य ने भाष्यों को रचना की।

भागवतपुराण और देवी भागवत रचे गये। भवभृति, राजशेखर आदि ने नाटक लिखे।

भवभूति, राजशखर जादि न नाटक छिख । भट्टि भ्रोर माघ ने महाकाव्य रचे ।

आनन्दवद्धंन तथा अधिनवगुष्त की रचनाएँ इसी काल मे हुई।

तमिल-साहित्य के अन्तर्गत नालबीर, प्रबन्धम् तथा तिरुवचकम् विधे गये । इस काल में प्रसिद्ध पुरुष हुए—यशोवमैन, लिलतादित्य, कुमारिल, प्रभाकर, गौडपाद, मण्डन मिश्र, शकराचार्य, यामुन, उदयन, दीर्पकर, माणिवकवसनगर तथा नम्मलबार ।

इस काल की प्रसिद्ध स्थापत्य तथा मूर्ति-कलाएँ उल्लेखनीय है :--

- (१) राजमहल तथा भुवनेश्वर के मन्दिर।
- (२) एलोरा और एलिफेण्टा के गुफा-मन्दिर।
- (३) जावा मे बोरोबुदुर का आश्चर्यजनक बौद्ध-मन्दिर ।
   (४) थवण बेलगोला को बृहत्काय जैन-मृति ।
- (४) मैसूर में होयासाल की बाकर्षक शित्पकला। इस काल में शकराचार्य ने हिन्दूधमें को सुव्यवस्थित किया।

हिन्दुधर्म का पुनस्संगठन विभिन्न सम्प्रदायों में हुआ। सास्तमत का उल्लेखनीय विकास हुआ। कास्मीर में यीवसिद्धान्त का प्रचार हुआ। दक्षिणभारत में भन्ति-सिद्धान्त का उत्थान और प्रसार हुआ। नेपाल, बंगाल और असम में बीद-धर्म का तंत्रयान समृद्ध हुआ। द में सताब्दी में लेलितादित्य के अधीन काश्मीर राज्य का उत्कर्ष। राजपुत-राज्यों का उदय।

उत्तर-पश्चिम भारत में गुजरात साम्राज्य, बगाल में पालवंश का राज्य, तथा दक्षिण में राष्ट्कट राज्य का उत्कर्ष हुआ।

#### मध्यकाल

[१००० ई० से १७५० ई० तक]

भवित-सिद्धान्त-काल [१००० ई० से १४०० ई० तक] रामानुजाचार्य और मध्याचार्य ने ग्रपने-अपने सिद्धान्तपरंक भाष्य

रचे ।

सायणाचार्य ने वेदों पर माय्य लिखे । अय्यात्म रामायण तथा जयदेव के गीतगोवित्य की रचना । कन्हण तथा विन्हण ने काब्य-रचनाएँ की । विज्ञानेश्वर ने मुश्रसिख 'मिताया रा' किखी । महान् पैना विद्वान हेमचन्द्र की रचनाएँ । तमिल भाषा में कम्ब रामायण तथा पैरियाणुराणम् इसी काल की

रचनाएँ हैं। इत काल में प्रसिद्ध पुरुष हुए—राज्ञेन्द्रचील, विकमादित्य (छठे) रामानुजाचार्य, वाचस्पति मित्र, हेमचन्द्र, मध्वाचार्य, विद्यारण्य और वेदान्त-वेदिक।

इसी काल में कोलार्क तवा पुरी के मन्दिरों का निर्माण हुवा । ताजोर तथा चोलापुरम् के कलागुर्ण प्रसिद्ध मन्दिर निर्मित हुए । दक्षिण मारत में नटराज आदि देवी-देवताओं की पीतल की मूर्तियाँ

ढाली गईं। नेपार

नेपाल तथा तिब्बत में पीतल की कलापूर्ण मूर्तियाँ बनी । इस काल में आचार्य रामानुज ने विशिष्टाह्नैत तथा आचार्य मध्य ने हैत सिद्धान्त का प्रतिपादन कर वैध्णव धर्म का ब्यापक प्रसार किया । शैव सिद्धान्त तथा बीरशैव सम्प्रदाय का उत्थान हुआ ।

बौद और जैन-धर्म धीरे-धीरे क्षीण होने लगे।

इस काल में मूसलमानों का आक्रमण आरम्भ हन्ना। अफगान राज्य स्थापित हुआ; राजपूत शक्ति का हास होने लगा; और दक्षिण में विजयनगर हिन्द्साम्राज्य का उत्थान हुआ।

## उत्तरकालीत भवित सम्प्रदाय का काल [१४०० ई० से १७५० ई० तक]

इस काल मे उत्तर भारत की प्रादेशिक भाषाओं में नीचेलिखा साहित्य रचा गया :---

- १. विद्यापति के गीत
  - २ मीराबाई के पद
  - ३. तुकारामके अभंग
  - ४. कबीर-बीजक
  - ५. दादूदयाल की वानी
  - ६. नाभादास की भवतमाल
  - ७. सूरदास का सूरसागर
  - द. तुलसीदास का रामचरितमानस
  - E. सिक्टों का आदिश्रय

इस काल मे तेलुगु तथा कन्नड भाषा मे कई उत्कृष्ट ग्रंथ रचे गये।

इसी काल मे प्रसिद्ध पुरुष हुए-रामानन्द, कबीर, चैतन्य, नानक, तुलसी-दास, गुरुगोबिन्दसिंह, शिवाजी, कृष्णदेवराय, अप्पय्य दीक्षित, पंडितराज जगन्नाय, , मधुमुदन सरस्वती और तथुमनावर ।

दक्षिण भारत में मदुरई, रामेश्वरम्, श्रीरंगम् आदि मन्दिरों के विशाल गोपुरम् तथा स्तम्भ-मण्डपम् निर्मित हुए ।

मुखलमान-शिल्पकला दिल्ली, जीनपूर, अहमदाबाद और बिजापुर के मकवरों और मसजिदों में प्रकट हुई।

विश्व-विरुपात ताजमहल का निर्माण इसी काल में हुआ। मुगल-चित्रकला तथा राजपत-चित्रकलाएँ विकसित हुई।

हिन्द्र-धर्म में से विविध पंच निक्ठे । जाति-पाति की बुनियाद दृढ़हो गई।

रामानन्द, बल्लभ और चैतन्य के भनित-सम्प्रदायों का उत्थान हुआ।

वर्तमान काल [१७४० ई० से १६४० ई० तक]

इस काल में किसीभी प्रादेशिक भाषा में कोई प्रथम श्रेणी की स्वयात

साहित्यिक रचना नहीं हुई ।

प्राचीन स्पृतियों केसार, स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार, संकल्ति हुए, जैसे वैदिक सार्वभीम, कमलाकर, वैद्यनाथ दीक्षित और इल्ल्याजी।

वंगाल में वंकिमचन्द्र चटर्जी की रचनाएँ, दक्षिण भारत में रागलिंग

स्वामी के भजन तथा तेलुगु भाषा में बीरेशलिंगम् की कृतियाँ।

संस्कृत मे विश्व-कोश जैसा अब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्य सथा अभिधान राजेन्द्र ये कोश रचे गये।

करनसिंह द्वारा संपादित गुरु-शबद-रत्नाकर, जिसमें सिक्खों के इतिहास, धर्म और संस्कृति का विदाद वर्णन किया गया है ।

तमिल कोश तेलुगु कोश । तमित और तेलुगु भाषा के विश्व-कोश ।

महामहोपाध्याय पंडित स्वामिनाय अय्यर द्वारा संपादित प्राचीन अभि-जान नमिल कार्ट्यों के प्रकाशन ।

् हिन्दो, बंगला, गुजराती, तेलुगु और मलयालम भाषा एवं साहित्य के इतिहास ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित विविध साहित्य ।

प्रेमचन्द्र, नर्राबहराव, भोखानाव, केलकर, भारती, के० थी० लक्ष्मणराव, बल्लतोल तथा मस्ती वॅकटेश वार्यगर की इतियाँ क्रमशः हिन्दी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड में ।

इसी काल में जबुनाय सरकार, आर० सी० मजूमदार. जी० एस० सरदेसाई तथा नीलकष्ठ शास्त्री ने भारतीय तथ्यों के आधार पर भारत के इति-हास-प्रथ लिखे।

इस काल में रामिष्टिय स्वामी, राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वर-चन्दविद्यासागर, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, दादाभाईनीरोजी, रामकृष्णपरमहंब, विवेका-नन्द, तिलक, गोखले, श्रीअरविन्द, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाय ठाकुर, श्रीरमण महर्षि, स॰ रायकुष्णम् आदि हुए।

इस काल में सिध्घाटी की सम्यता का अनुसंधान हुआ।

भरतनाट्य तथा अन्य भारतीय नृत्य-शिट्यों का पुनरुद्धार।

बंगाल में ध्वनीन्द्रनाय ठाकुर और नन्दलाल बोग की प्रसिद्ध चित्रकला का उद्भव ।

रामानुजम्, जगरीशचन्द्र बोम, प्रपुरुलचन्द्र राय, सी० बी० रमण, डॉ० चन्द्रशेखर जैंग विश्व-विख्यात गणित-शास्त्री एवं वैज्ञानिक ।

इस काल में हिन्दू-धर्म पर ईसाई मिधनरियों द्वारा आत्रमण।

समाज-सुधारकों द्वारा हिन्दू-नमात्र में प्रवेश कर गई बुराइयां दूर करने के विविध प्रवत्न । रामकृष्ण मिशन द्वारा हिन्दू-धर्मकी मूल शिक्षाओं का प्रचार तथा समाज-मेटाके विविध कार्ष।

महारमा गांधी का सत्याग्रह-आन्दोलन ।

श्रीजरविन्दद्वारा तात्विक योगमार्गं, तथा श्री रमण महर्षि द्वारा विशुद्ध अर्द्धेत का विश्व को सदेश।

स॰ राधाकृष्णन् तथा दासगुष्त-जैसे प्रकाण्ड बिद्वानों ने हिन्दू-दर्शन पर

१. थीडी० एस० शर्मा-लिखिततथा मारतीय विद्याभवन, बंबईद्वारा प्रकाशित 'हिन्दुइवम' के लावार पर

## परिशिष्ट : ख

#### न्याय-दर्शन

न्याय-दर्शन का मूळ-प्रत्य गीतमकृत (ई०पू०२००) न्याय-सूत्र है। इसमें पांच अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय दो आहिक्कों में विभक्त है। न्याय-सूत्र पर वास्त्यायन (५०० ई०) का न्याय-पाट्य है। भाष्य पर उद्योतकर (७०० ई०) का न्याय-वार्तिक है। न्याय-पाट्य है। भाष्य पर उद्योतकर (७०० ई०) का न्याय-वार्तिक न्याय-वार्तिक न्याय-वार्तिक न्याय उत्यपर उदयन (१०५० ई०) को न्याय-वार्तिक न्याय-पिट्याय है। मन दिशा-पाट्याय के कि का मुख्यक्ष से बौढों के साथ सास्त्राय के रूप में हुआ। नाराप्तुंत (२०० ई०) ने सूत्यवाद का प्रतिवादन करते हुए न्याय-दर्शन का चण्डन किया। वारस्यायन ने प्रयने भाष्य में उपकी आलोचना की। दिइनाग (४०० ई०) ने वारस्यायन का चण्डन किया। उत्यकी आलोचना की। दिइनाग (४०० ई०) ने की। उत्यक्त खण्डन धर्मकीति (७०० ई०) ने किया। उत्यकी आलोचना वायस्पति मित्र (२००० ई०) और उदयन (१०५० ई०) ने की। उत्तरकाल में भी यह चण्डन-मण्डन चलता रहा। बिहार में एक ओर नालन्या उत्तरकाल में भी यह चण्डन-मण्डन चलता रहा। बिहार में एक ओर नालन्या पराप्तायों के प्रतिवादन के के या, और दूसरी ओर दरभंगा ब्राह्मणों का। दोनों परम्पताओं के प्रीड विद्वानों का यह विचार-विनियय भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य निष्ठ है।

२१ वी घाताब्दी के बाद बहुत-से ग्रन्थ ऐसेमी लिखे गये, जिनमें स्वाय शीर वैदेषिक दर्शनों का मिला-जुला प्रतिपादन है। उनमे न्याय-दर्शन के चार प्रमाणों का प्रतिपादन है, और वैदेषिक दर्शन के सात पदार्थों का। इस प्रकार के प्रत्यों में वरदराज-कृत ताकिकरसा, केदावनिश्च (१३०० ई०) कृत तर्कमापा, अन्तेभट्ट (१७०० ई०) कृत तर्कसंग्रह तथा विस्तनाथ (१७०० ई०) कृत भाषा-परिच्छेद और सिद्धान्त मुक्तावली मुख्य हैं।

न्यायविषयक स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में नीचेलिखी रचनाएँ उल्लेखनीय

— भासबंज (२०० ई०) - न्यायसार बाचस्पति मिश्र—न्याय सूचि निवन्ध तथा न्यायकाणका उदयन—न्याय परिविष्टा, धारमतत्व विवेक घीर न्याय-गुसुमाञ्जिति । स्टब्साविती तया प्रवोधसिद्धि अथवा योधसिद्धि येदो ग्रन्य येदोषिक दर्शन पर हैं। जयन्तमपृ (१००० ई०) — ग्यायमञ्जरी और न्यायकलिका । ग्यायमञ्जरी न्यायसूत्र को अत्यन्त मोड तथा विस्तृत व्यास्था है। वरदराज (११४० ई०) —तार्किक रक्षा जयसिंह सूरि—(१४०० ई०) न्यायतास्पर्य दीपिका।

देवसरि-पदार्थं पाद पञ्चिका ।

दवसूर—पदाय पार पाञ्चका । गयेश के पुत्र वर्धमान (१२४० ई०) ने कई टीकाएँ लिखी, उनमे मुख्य है न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश और न्यायनिवन्यप्रकाश ।

र्रे इचिदत्त मिश्र (१३०० ई०) ने त्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश पर 'मकरत्द' तथा तत्वचिन्तामणि पर 'प्रकाश' नामक टीकाएँ लिखी ।

हरिदास भट्टाचार्य (१५०० ई०) न्याय कुसुमाञ्जलि पर संक्षिप्त निर्हात्त ।

जयदेव मिथ (१३०० ई०) — आलोक

मथुरानाथ तर्कवागीव (१६००६०)-रहस्य

रघुनाथ शिरोमणि (१६०० ६०) — दोधति । ये तीनों टीकाएँ तत्त्व-चितामणि पर है ।

जगदीश तर्कालंकार (१७०० ई०)---जागदीशी।

गवाधर(१७०० ई०) — वीधित पर विष्टत्ति, जिसे गावाधरी कहा जाता है। बारह्भी सताब्दी में नथ्य ग्याय के प्रतिष्ठापक गरेश हुए, जिन्होंने ग्याय-दर्शन को एक गया भोड़ दिया। उनसे एहते चर्चा के विषय प्रमाण और प्रमेय दोनों रहे। प्रमाण-चर्चों में भी मुख्यता प्रमेय के ज्ञान को दी जाती थी। गरेश ने अपनी चर्चा प्रमाण को भी मत तरही। उनका चिन्तामिल गामक प्रन्य चार खण्डों में है, जिनमें क्ष्मशः प्रस्था, अनुमान, उपमान और हाव्य प्रमाणों की चर्चा है। इसमें जितना और विषय अक्षणों की शब्द-योजना पर दिया गया है उतना प्रयं पर नही। गरेश के पश्चान उनके प्रन्य पर अनेक व्याख्याएँ रची गई। क्षेत्र उत्तरी नत्तर संकृष्णित होता गया, और वह अनुमातक चीमित रह गया। उसके भी पक्ष, हेतु, व्यात्वि प्रादिविषय अंगो को के क्षकर छोटे-छोटे स्वतंत्र प्रम्य चर के मिलला संकृष्ण १६ वीं सताब्दी तक चलता रहा। उसका विकास मुख्य चर से मिलिला तथा गयहीप (वींगाक) में हुआ। नव्य-व्याप के विकास में मध्य हुष्टि प्रतिवादी को तथा गया विद्यार्थ विवास मुख्य हुष्ट प्रतिवादी को

#### वैद्योपिक-दर्शन

परास्त करने की रही है।

वैशेषिक-दर्शन पर विपूल साहित्य है। प्रारम्भ से लेकर पिछली शताब्दी सक उसपर नये-नये ग्रन्थ लिखे जाते रहे है। सबसे पहला ग्रन्थ कगाद का रचा वैशेषिक सूत्र है। इसपरशंकर मिश्र (१५००ई०) का 'उपस्कार' तथा जयनारायण (१६००ई०) की 'कणाद-सूत्र-विद्यत्ति' नामकटीकाएँ हैं। प्रशस्तपाद (४००ई०) का 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' इस परम्परा का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसे 'प्रशस्तपादभाष्य' भी कहा जाता है। किन्तु इसमें अनेक नये विषयो का प्रतिपादन होने के कारण इसे स्वतन्त्र ग्रन्थ ही कहा जायेगा। टीका और उपटीकाओं के कारण इसका महत्व वैशेषिक सुत्र से भी अधिक है। दसवी शताब्दी में इसपर व्योगिक सुत्र से भी अधिक है। दसवी शताब्दी में इसपर व्योगिक सुत्र के प्रधान-करलें 'और उदयन ने 'किरणावलीं' नामक टीकाएँ लिखी । कहत अधिक सम्मान है। सोलहवीं शताब्दी में पचनाम ने इसपर 'सेतु' तथा समझवीं शताब्दी में जनवीश तकलिकार ने 'पूषित' नामक टीकाएँ लिखी। स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में कनवीश तकलिकार ने 'पूषित' नामक टीकाएँ लिखी। स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में कनवीश तकलिकार ने 'पूषित' नामक टीकाएँ लिखी। स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में बन्दार मिफ का 'कणादरहस्य' और वल्लभ (१२०० ई०) की 'प्यायलीतावती' विशेष उल्लेखनीय हैं। बारहवी शताब्दी के बाद ग्याय और वैशेषिक येशोनों परम्पराएँ परस्पर मिल गई। 'प्रमेय' माग वैशेषिक न्यंत्र में से लिखा गया, और 'प्रमाण' भाग न्याय-दर्शन से। इस सम्मिलित रूप को लेकर अनेक ग्रन्थ लिखे भी उनमें लेमासीमास्वर को 'स्वत्यापुट्यों' और विश्वनाव ग्राययण्डानन का 'भाषा-पिरच्छेद' अधिक विश्वता है। भाषा-पिरच्छेद पर विश्वनाव की स्वरंषित टीका 'सिद्धान्त- मुमतावली' है, जिसका पठन-गाठन में बहुत अधिक ग्रनर है।

#### सांख्य-सर्शन

सांध्य-सुशों में बहुत-से निर्देश अर्वाचीन हैं। माजूम होता है कि विज्ञान-भिश्रु ते ही उसे फिती प्राचीन परम्परा के प्राधार पर दचा थौर प्रवर्तक का नाम जोड़ दिया। कपिछ के सित्य आसुरि, और आसुरि के शिव्य पंचित्य ने इस ददान पर विस्तृत प्रन्य छिये थे, ऐसा पता मिलता है। किन्तु वे प्रत्य उपछ्छा नहीं है। प्राप्त प्रन्यों में ईक्वरकृष्ण की 'बांध्यकारिका' (तीसरी शताब्दी देसवी) प्राचीन-तम है। उसमें ७२ कारिकाए है। उसमें सम्पूर्ण सांस्य-र्यन्त का सार प्राप्त है। कारिकाओं पर गौड़पाद का 'भाष्य' और वाचरंपित मिश्र की 'सांस्य-त्य-त्य-कीमुती' नाम की टीका है। सांस्य-सुत्र पर विज्ञानिभश्च का 'सांस्य-प्रयचन-भाष्य' अस्यन्त सहस्वपूर्ण है। इसीपर अनिकड़ की एक एति अपनी विदोपता रसती है। विज्ञानिभश्च का दुनरा प्रन्य 'बांस्यस्वार' है।

#### योग-दर्शन

योग-र्सान के प्रसिद्ध प्रत्य व्यास-भाष्य पर वाचस्पति मिश्र (६०० ई०) की 'तत्त्व-वैशारती'नामको प्राञ्जल टीका है। उसीपर विज्ञानांभष्ठ (१६००ई०) ने 'योगवार्तिक' नामक प्रीड़ एवं विस्तृत टीका लियी है। भोज (१००० ई०) ने सूर्यों पर 'राजमार्तेष्ड' नामक स्वतन्त्र व्यास्या लियी है। सैद्धान्तिक विवेचन सूक्ष्म न होने पर भी स्पष्ट और सरल होने के कारण सायना की दृष्टि से यह टीका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नागेश (१७०० ई०) ने सूत्रों पर 'छाया' नामक ध्यास्था छिखी है, जहाँ वह विज्ञानिभक्ष का अनुसरण करता है। इन्हीपर नारायण-तोथं की 'योगसिखान्त चिट्टका' तथा 'सूत्रायं बोधिनो' और रामानन्द सरस्वती की 'योगमणिप्रमा' नामक टीकाएँ है। योग-दर्शन के मर्म को समभने के छिए 'ध्यास-भाष्य.' 'तस्व-वैदारही' और प्योग वार्तिक' का विरोप महत्व है।

## पूर्वमीमांसा-दर्शन

शवर स्वामी (३०० ई०) ने जीमिन मुत्र पर भाष्य लिखा, जो 'सावर भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। सवर ने वौद्ध आदि दर्सनो का खण्डन कर कर्म-मीमोसा को सवसे गहला दर्सन का रूप दिया। उसने बोधायन, उपवर्ष आदि प्राचीन सावामों की आलोचना भी की है। भर्दा भित्र ने स्वतर की आलोचना कर 'वातिककार' बोधायन का समर्थन किया है। आठवी सताब्दी में कुमारिक शद्द ने विस्तृत तथा प्रौठ दोका लिखी। उसका संसेष 'प्लोक बार्तिक' के रूप में मिलता है। कुमारिक ने 'संग्नवासिक' और 'प्टुप्टीका' भी लिखी। 'प्लोकवार्तिक' में प्रयम्बक्षस्यक प्रयम पाद का विस्तार है। इसको 'सर्कपाद' कहा जाता है, जो भीमासा के दार्शनिक सिद्धानों का प्रतिपादक है। इसवर मुचरित ने 'काशिका' टीका लिखी। पार्य-सार्पिष मिथ (६०० ई०) को 'न्याय स्तान्त 'नामक टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसकी जीमीन सूचों पर 'सार्यवरिकन' नामक टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है।

मण्डन मिश्र ने (६८०-७५० ई०) प्रभाकरका खण्डन बौर कुमारिल का मण्डन किया है। वाचस्पति मिश्र (६०० ई०) ने 'विविद्यविवेक' पर 'न्यायकणिका'

नामक टीका और 'तत्त्वबिन्दु' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ रचा।

प्रमाकर (७०० ई०) ने झाबर भाष्य पर 'बहुती' भीर 'लघ्बी' नामक दो टीकाए लिखी। शालिकानाथ (००६०) ने बहुती पर 'ऋजुविमला पिठ्वका' और 'लघ्बी' पर 'शीपतिखा' नामक टीकाए एवं 'प्रकरणपिठ्वका' नामक स्वतन्त्र प्रत्य की रचना की। भवनाथ (२००ई०) का 'नयविवेक' तीनों का संक्षेप है। रामानुजाचार्य (२६०ई०) ने 'स्याय-रस्त' तथा 'सन्त्ररहस्य' नामक ग्रंथ रचे, जी प्रभाकर की मान्यताथों का संधेप है।

## वेदान्त-दर्शन (अद्वेतवाद)

सर्वप्रयम संकराचार्य के शिष्य आनन्दिगिरि ने शांकर भाष्य पर 'त्याव-निर्णय' नाम की टोका लिखी। श्रीगोबिन्द भगवत्पादने 'रहनप्रमा' तथा बाचस्पति मिश्र (द४१ ई०)ने 'गामतो' नामक टीकार् रेचीं। अमलानन्द (१२४७-१२६० ई०)ने भामती पर फल्यतर्ष नामकी टीका लिखी।कृषी-निवासी रंगरानाप्यरीन्द्र केपुत्र अप्यय्य दीक्षित (१५५०ई०) ने उस पर 'कल्पतह-परिमल' की रचना की।

शंकराचार्यं के दसरे शिष्य पद्मपाद, अपरनाम सनन्दन, ने शारीरिक भाष्य पर 'पञ्चपादिका' नामक टीका रची । इस ग्रन्थ के ग्रध्ययन से प्रतीत होता है कि उन्होंने सारे भाष्य पर टीका रची होगी, किन्तु उपलब्ध टीका चौथे सत्र के साथ ही समाप्त हो जाती है। 'शकरदिग्विजय' में एक विचित्र घटना लिखी है। यह कि, शंकराचार्य के समय में मण्डन मिथ नामक एक प्रसिद्ध मीमांसक थे। उनका शंकरा-चार्यं के साय शास्त्रार्यं हुआ। उसमें पराजित होकर वे शंकर के शिष्प हो गये। वेदाती . बनने के बाद उनका नाम सुरेश्वराचार्य हो गया। उन्होंने शाकरभाष्य पर 'बार्तिक' लिखना चाहा, उसके छिए शंकराचार्य से अनुमति भी प्राप्त करली। किन्तू दूसरे शिष्यों ने इस बात का विरोध किया। उनका कथन था कि सुरेश्वर अधिक समय तक मीमांसक रहे है, अतः उन्हें वेदान्त पर टीका लिखने का अधिकार नही है। सूरेश्वर ने निरास होकर 'नैष्कर्म्यसिद्धि' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा। उधर पदमपाद ने टीका लिखी: किन्त वह उनके पितब्य के घर में जला दी गई। शंकराचार्य ने उसे एक बार देखा था और अपनी स्पृति के बल पर ज्यो-की-त्यों मनादी । पदापाद ने उसे लिख लिया । प्रकाशारमन् (१२०० ई०) ने 'पञ्चपादिका-विवरण' लिखा। अखण्डानन्द ने 'तत्वदीपन', निसहाश्रम मृति (१५०० ई०) ने 'विवरण भाव प्रकाशिका', अमलानन्द ने 'पंचपादिका दर्पण' और विद्यासागर ने 'पंचपादिका टीका रची । पंचपादिका विवरण ने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की । विद्यारण्य (१३५० ई॰), ने पंचपादिका विवरण के प्रतिपाद्यों का विवेचन करते हुए 'विवरण प्रमेय संग्रह' रचा । उनका दूसरा नाम माधवाचार्य था । उन्होने 'जीवन्मुक्ति-विवेक' तथा 'पंचदशी' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रचे।

सुरेस्वर (=००ई०)की 'नैष्कर्म्यामिढि' तांकरदर्शनपर प्रयम स्वतन्त्र प्रत्य है। इसपर ज्ञानोत्तम निश्र ने टीका लिखी है। सर्वज्ञात्म मुनि (६०० ई०) का 'संक्षेपचारीरक' भी कारिकावढ महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसपर रामतीर्थ की टीका मिलती है।

श्रीहर्ष (११६० ई०) का 'खण्डनखण्डसाद्यम्' वेदान्त के युक्तिवाद का प्रोढ अन्य है। चिरसुखाचार्य ने इस पर टीका लिखी है। इन्होंने 'तारवदीपिका' नामक स्वतन्त्र प्रन्य भी रवा। उत्तपर प्रत्ययूप की 'तयनप्रसादिनी' नामक टीका है। 'खण्डनखण्डसाद्यम्'पर संकर निथ एवं प्रसिद्ध नैयायिक रघुनाय ने भी टीकाएँ लिखी है।

श्रीषमराजाध्वरीन्द्र (१५५० ई०) ने 'बेदान्ते परिभाषा' नामकस्वतन्त्र ग्रन्थ रचा । यह वेदान्त द्वारा स्वीकृत प्रमाण शास्त्र का प्रतिपादक है । उनके पुत्र श्रीरामकृष्णाध्वरीन्द्र ने उसपर 'विखामणि' श्रीर श्रीवमञ्दास ने 'मणित्रमा' नाम की टीकाएँ रचीं । वेदान्त परिमाषा एवं इन टीकाओं में कई महत्वपूर्ण विषयों का स्पष्टीकरण किया है।

मधुसूदन सरस्वती की 'अहैतसिढि' वेदान्त के मुधंन्य ग्रःथों में है। इन्होंने 
धर्मराजाध्यरीन्द्र का अनुसरण किया। अहैतसिढि पर तीन टीकाएँ है — 'पीडब्रह्मानन्दी', 'विद्ठलेवीपाध्यायी', और 'सिढि-च्याख्या'। मधुसूदन का अन्य
महत्वपूर्ण ग्रंथ 'सिढातिवन्दु है। इसपर भी कई टीकाएँ है। सदानन्द ने 'अहैतसिढि सिढान्तसार' के रूप मे इसका सारास किखा है। उन्होंने 'वेदान्तसार' 'वेदान्त का प्रारम्भिक प्रत्य भी रचा है। इसपर 'सुबोधिनी' और 'विद्वन्तमानेपिकानी' नामकदो टीकाएँ उपलब्ध है। अतानन्दतीप्र महुग्धायं का 'न्याय-मकरन्द'
अन्य विषयों के साथ अज्ञान का विस्तुत विवेचन करता है। प्रकाशानन्द की 'वेदान्तसिढान्त मुकादली' ने बजान, अज्ञान एव चिन् का परस्पर सम्बन्ध, आदि विषयों पर
सुन्दर विवेचन है। अपान्यदिक्षित का 'सिढान्तवलेश समृह' वेदान्तसम्बन्धी मान्यसाओं का कों है। 'वेदान्त तस्व दीपिका' एवं 'सिढान्ततस्व' भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ
है। नृसिहान्त्रम मुनि के 'मेदिबन्कार' में हैतवाद का सण्डन है। यह तकैशास्त्र का
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

#### जैन-दर्शन

अकलक (५०० ई०) ने दिङ्नाग, पर्मकीति ग्रादि बीढ आचार्यों का खण्डन करते हुए जैनटिट से प्रमाण-स्ववस्था का प्रतिपादन किया। उनके मुख्य प्रत्य हैं : "प्रमाणसंग्रह", "न्याय विनिश्चय", "सिढि विनिश्चय" आदि। इसी समय वेनेताम्बर आचार्य हिरिष्मद सुरि हुए। उन्होंने विश्वालसंस्थक ग्रन्थों की रचना की। दर्शनपात्र से संवंग एखनेवाले ग्रन्थ हैं "अनेकांत जय पताका" 'शास्त्रवाली समुज्वय", 'पव्हर्यन समुज्वय" तथा 'शोकतर्त्व निर्णय'। 'योगटिट समुज्वय", योगविद्य तथा योगविद्याला में में प्रावृत से हैं। हिरिष्मद योगविद्याला में में प्रवृत्त में प्रावृत्त में हैं। हिर्मिय ने ने दिश्नाग के "साय-प्रवेत" पर टीका लिखकर अपनी उदार टिट का परिच्य दिया है। अकलक के भाष्यकार विद्यानम्ब हुए। अष्टसहस्रों के अतिरिक्त जनके मुख्य प्रत्य है—"प्रमाणपरीक्षा", 'आपतपरीक्षा', 'पत्रपरीक्षा', 'सत्यवासन-परीक्षा', युक्तपुतासन' तथा 'स्लोक वार्षिक'। इस समय अनंतकीति ने 'रुपु-सर्व सिंढ, 'वृह्तमुक्तिसिंढ' तथा 'जीय-सिंढ', एवं अनंतवीय ने 'सिढिविनिश्चय' टीका रची।

साणिवय नंदी ( 2०वीं वित्तव्दी) का 'परीक्षामुख' जैन-तक्तास्त्र का प्रयम सूत-प्रत्य है। अभवदेव ( २०४४ ई०) की सुन्मति तक पर 'वाद महाणेव' नामक विद्याल टीका भी इसी समयेकी है। प्रवाचंद ( १०वे ७ ई० से ११२२६०) ने परीक्षामुख पर 'प्रमेयकमलमार्तक 'तवा' लयीयस्त्रय पर 'प्यायकुमुद्दचन्द्र' नामक टीकाएँ रची। तया वादिराज ने खाय विनिद्वय पर 'प्यायकुमुद्दचन्द्र' नामक टीकाएँ रची। तया वादिराज ने खाय विनिद्वय पर 'प्यायकुमुद्दचन्द्र' नामक टीकाएँ रची।

(११ वी शताब्दि) ने न्यायावतार पर 'प्रमाण लक्ष्य' नामक वार्तिक तथा उसपर टीका रची । अनतवीयं (१२ वी शताब्दि) की परीक्षामुख पर 'प्रमेय-रत्नमाला नामक मक्षिप्त टीका है। वादी देवसूरि (११४३-१२२६ ई०) ने 'प्रमाण-नयतत्वालोक, नामक सूत्र बन्व ब्रीर उत्तपर 'स्याद्वादरत्नाकर' नामक विज्ञाल टीका लिखी । कहा जाता है कि इसकी क्लोक-सख्या ८४००० थी, किन्तु संपूर्ण उपलब्ध नहीं है । बादी देव खेताम्बर थे । उनकी रचनाएँ परीक्षामुख और 'प्रमेप कमलमार्तण्ड, की प्रतित्रिया हैं। उन्होंने स्त्री-मुक्ति और केवली के आहार को लेकर विस्तृत चर्चा की है। कहा जाता है इन विषयों की लेकर कुमुदचन्द और वादीदेवसूरि में शास्त्रार्थ हुआ था । प्रमाणनयतत्त्वालीक पर वादी देव के शिष्य रत्तप्रभ ने रत्नाकरावतारिका लिखी। इसी समय हेमचन्द्राचार्य (११४५ से १२२६ई०) हुए। उन्होने स्वोपक्ष टीका के साथ 'प्रमाण-मीमांसा' नामक सूत्र-ग्रन्थ तथा दो द्रात्रिशिकाएँ रचीं । उनकी 'अन्य योग व्यवच्छेदिका' नामक द्रात्रिशिका पर मिल्लिपेण (तेरहवीदाताब्दि) की 'स्वाद्वादमंजरी' नामक टीका है। १२ वीं शताब्दी में ही शांल्याचार्य ने न्यायावतार पर स्वोपक्ष टीका के साथ न्यायवार्तिक की रचना की। गुणरत्न (१५ वी शताब्दी) की पड्दर्शन समुच्चय पर टीका दार्शनिक साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भट्टारक धर्मभूपण (१५ वी शताब्दि) की न्यायदीपका जैनन्याय का प्रारम्भिक ग्रन्थ है।

समृहवी शताब्दी में यशीविजयनामक प्रतिभावाली आवार्य हुए। उन्होंने अन-दर्गन में नथ्य स्वाय का प्रवेश किया। उनके मुख्य प्रम्य है—अतेकांत व्यवस्था, जैनतकंमापा, ज्ञानविन्दु, नयप्रदीप, नयरहस्य और नयाष्ट्रत ररिपणी, सटीक नयां-परेत । रहमें और न्यायपंड्रवाच तथा न्यायालीकं में नव्य न्याय तैली में नैया-दिकांदि दर्शनों का खड़न है। अस्टतहृत्री पर विवरण तथा हरिप्रदृष्ट्रत 'सास्य-वार्तासमुख्य' पर 'स्यादादकरमकता' नामक टीकाएँ है। भावा-रहस्य, प्रमाण-रहस्य, वादरहस्य नामक प्रमाण से के वंग पर जैनतस्यों का प्रतिपादन है। उन्होंने योग तथा अन्य विवयों पर भी प्रस्य देने । इसी युग में विमल्दासाणी ने पादासी तरीणि नामक प्रस्य व्यवस्थाय की वंग पर जैनतस्यों का प्रतिपादन है। उन्होंने योग तथा अन्य विवयों पर भी प्रस्य पर पर उन्हांने सेग तथा अन्य विवयों पर भी प्रस्य पर वार पर जनतस्यों का प्रतिपादन